



डा-धर्मगम शास्त्री मा० आ०.

928

पीलम्बा संस्कृत सीरीज आफिन, यो वा वं व द. बोपाल मन्दिर तेम, वास्थ्यी-से



CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA



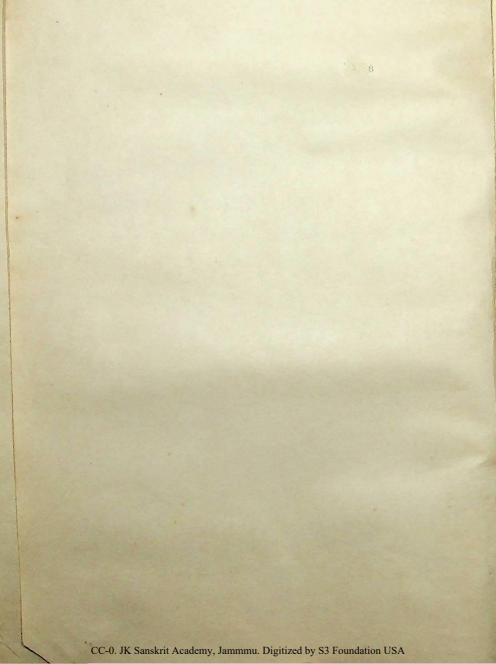

# YĀJNAVALKYASMŖTI

OF

#### YOGIŚVARA YĀJNAVALKYA

With the Commentary Mitākṣarā of Vijnānes'vara, Not es, Varient readings etc.

FIFTH EDITION

Edited with notes etc. by

NARAYAN RAM ACHARYA
KAYYATIRTHA

1949

NIRNAYA SAGAR PRESS, BOMBAY



#### [ All rights reserved by the publisher ]

Publisher:-Satyabhamabai Pandurang, For the Nirnaya Sagar Pro-Printer:-Ramchandra Yesu Shedge, 26-28, Kolbhat Street, Bomb

### श्रीमद्योगीश्वरमहर्षियाज्ञवल्क्यप्रणीता

# याज्ञवल्क्यस्मृतिः

ेश्वरप्रणीतमिताक्षराच्याख्यया, बालंभद्दी-श्रीकर-विश्वरूपापराकीदिप्राच्यटीकापाठान्तर-टिप्पण्यादिभिश्र सनाथीकृता ।

Ø

श्रीमदिन्दिराकान्ततीर्थचरणान्तेवासिना नारायण राम आचार्य 'काव्यतीर्थ' इल्पनेन टिप्पण्यादिभिरुपबृद्ध संशोधिता

पञ्चमं संस्करणम् : १९४९

र्णियसागर-मुद्रणालयम्, मुंबई नं. २ पुर्वा Prakashan evised Trice Rs. 20.01



#### भूमिका

इह जगदारम्भात्प्राग्जगतो विचारणायां 'नासदासीन्नो सदासीत्' कतम आसीत्तमसा गृह्ळमग्रे प्रकेतं सिललं सर्वमा इदं' अम्भः किमासीत्' इत्यादिश्वतिवचोभ्यसकांगोचरमेवाखिलं प्रतीयते । ततश्च 'को अदा वेद क इह प्रवोचत्कृत आ जाता कुत इयं विसृष्टिः।' इसा-दिविमर्शनोत्तरं 'यो अस्याध्यक्षः परमे न्योमन् सो अङ्ग वेद यदि वा न वेद' इत्येवंरीत्या निर्णयश्च निगममूलक एवेति मानुषप्राणिदुस्तर्न्थमेव कृत्सं खलु । अथापि जगदन्तःपातिभिर्निजप्ररोहमूलगवेषणं स्वमतिपरिणा-मावध्यनुमेयमेव । निर्दिष्टरूपजगद्भावद्शायां च 'स ईक्षत बहु स्यां प्रजायेय' इति श्रतेः सर्गादावतक्येंन्द्रजालिकेन सिस्धुणा भगवता स्थावरं जंगमं जगत् धर्माधर्मों च सृष्ट्वाऽखिलब्यवहाराय तत्तच्छब्दानां तेन तेनार्थेन संबन्धं करपिरवा धर्माधर्मप्रतिपादकपदे वेदान्कलपिरवा हिरण्यगर्भादिभ्यः प्रतिपादितास्तरन्येभ्य इत्येवमुत्तरोत्तरं शब्दार्थप्रतिपत्तिः। एवं परंपरासा-दितश्चितिभागा मन्नद्रष्टार ईशस्ष्टजनतार्थं विशेषतश्च दुःषमानुभावेनापची-यमानमेधायुर्वलादिगुणानाभेदंयुगीनमानुषप्राणिनां निःश्रेयसकाङ्क्रिणः परि-काङ्किणोऽखिलव्यवहाराय केवलनिगमानामचारितार्थ्यं मन्वाना नानासूत्र-स्मृतीतिहासादीन्धर्मशास्त्रपतिपादकान्निबन्धान्परिकल्पयांबभूतुः।

तथा च 'भारतं पश्चमो वेदः' इति पञ्चमवेदःवेन सुपतिष्ठितेऽखिळ-धर्मशास्तरि महाभारते युधिष्टिरं प्रति भीमसेनवचः — धर्ममर्थे च काम च यथाबद्धद्तांवर । विभज्य काले कालज्ञः सर्वान्सेवेत पण्डितः।' इति । स्मृत्यन्तरेऽपि—'धर्ममर्थे च कामं च यथाराक्ति न द्वापयेत्।' इति । तथा—'न पूर्वाह्नमध्यंदिनापराह्वानफलान्कुर्याद्यथाशक्ति धर्मार्थकामेभ्यः' इति । तत्र निरतिशयानन्दलक्षणसासन्तिकदुःखनिवृ-त्तिरुक्षणस्य वा मोक्षस्येव निरुपधीच्छाविषयस्वास्पुरुषेणाभ्यर्थमानतया सुख्यं पुरुषार्थत्वम् । धर्मादीनां तु तत्साधनमात्रेण । तत्रापि धर्ममात्रं यथा-योगं सर्वेषां साधनम्। अत एव प्रवृत्तिनिवृत्त्यात्मकत्त्या द्विविधस्याऽपि धर्मस्य पुरुषार्थसाधनतोक्ता वृद्धैः—'प्रवृत्तिलक्षणे धर्मे फलमभ्युद्यो मतः । निवृत्तिसंज्ञके धर्में फलं निःश्रेयसं मतम्॥' इति । स्कान्देऽपि—'ध-मित्सुखं च ज्ञानं च यसादुभयमाभ्रयात्। तसातसर्वे परित्यज्य विद्वान्धमं समाचरेत्॥' इत्यादिपरःशतप्रमाणवचोनिचयैर्धमं एवाखि-लिखितिहेतुत्वेन राद्धानिततो दरीदृश्यते ॥ तथा च धर्मशब्दं निर्णिनीषुः सुगृहीतनामा भगवान् जैमिनिरसुसूत्रत् "चोदनालक्षणोऽथौं धर्मः" इति । अनेन सूत्रेण धर्मस्वरूपं तत्प्रमाणं चोच्यते । न तावद्यागापूर्वीभय-तिष्ठा धर्मत्वं जातिः, यागस्य क्रियेच्छान्यतररूपतया क्रियात्वेनेच्छात्वेन च संकरात् । अतोऽपूर्वनिष्टेव सुखकारणतावच्छेदिका धर्मत्वं जातिरिति नैया• यिकाः । अपूर्वमजानतामपि यागादिकतीरे धार्मिक इति प्रयोगाद्वेदबोधितेष्ट- साधनत्वरूपो यागापूर्वोभयनिष्ठोपाधिरेव धर्मत्वमिति केचित् । वस्तुतस्तु अलौकिकश्रयःसाधनत्वेन विहितिकियात्वं विहितत्वं वा धर्मत्वमिति स्फुटं निरणायि विद्वल्लामेन गागाभट्टेन ॥ सिताक्षराकारस्तु—धर्मशब्दः पङ्घिसार्तधर्मविषयः । तद्यथा—'वर्णधर्म आश्रमधर्मो वर्णाश्रमधर्मो गुणधर्मो निमित्तधर्मः साधारणधर्मश्रेति । तत्र ''वर्णधर्मो निलं मद्यं वर्जयेत्'' इलादिः । आश्रमधर्मोऽझीन्धनमेक्षचर्यादिः । वर्णाश्रमधर्मः पालाशो दण्डो ब्राह्मणस्रेलेवमादिः । गुणधर्मः शास्त्रीयाभिषेकादिगुणयुक्तस्य राज्ञः प्रजापालनादिः । निमित्तधर्मो विहिताकरणप्रतिषिद्धसेवननिमित्तं प्रायश्चित्तम् । साधारणधर्मोऽहिंसादिः न हिंस्यात्सर्वा भूतानीत्याचाण्डालं साधारणो धर्मः' इति । एवं गुणविशिष्टधर्मप्रतिपादकं शास्त्रमेव धर्मशास्त्रमिति जेगीयते । आसां दुरूहविषयमीमांसाविस्तरेण । प्रकृतमनुसरामः ।

अलिलधर्माणामाचार-व्यवहार-प्रायश्चित्ताख्यकोटित्रयपर्यवसानात्तिवे-चनमन्तरा दुर्जेयेव धर्मशास्त्रसिद्धिरिति विचार्थ सर्वमानवप्राण्युद्दिधीर्षुः पर-मकारुणिको याज्ञवहक्ययोगीन्द्रो निजनामधेयोटिङ्कितां याज्ञवहक्य-स्मृतिमचीक्रुपत् । अथ च वाचंयमवचोगुम्फस्य सूत्रवदृहपाक्षरत्वेन दुरू-हस्य यथावद्वबुबोधियपुरित्वलश्चितिरास्चाविधपारदश्चा सर्वतत्रस्तत्रको विज्ञानेश्वरो विपुलार्थवतीमपि प्रमिताक्षरां सिताक्षरानार्स्नां याज्ञवहक्य-स्मृतिव्याख्यामररचत् ।

यद्यपि याज्ञवर्ववस्थितिकालः पुरुषायुषेण मितमद्येसरेणापि निश्चेतुमशक्यस्थापि श्रीमद्रागवतद्वादशस्कन्धे—'ते परम्पर्या प्राप्तास्तत्तःचिछ्ण्येष्ट्रेतव्रतेः । चतुर्युगेष्वथ व्यस्ता द्वापरादौ महर्षिभिः॥'
असार्थः—एवं चतुर्युगेषु प्राप्ताः द्वापरादौ द्वापरमादिर्यस्य तद्यनांशलक्षणस्य कालस्य तिसन्द्वापरान्ते वेदविभागिसद्धेः शंतनुकालसमकालं व्याप्तावतारप्रसिद्धेश्च । व्यस्ता विभक्ताः । 'अस्मिन्नप्यन्तरे व्रह्मन्भगवाँह्योकःभावनः । ब्रह्मेशाद्येलांकपालयांचितो धर्मगुप्तये ॥ पराश्चरात्सत्यवत्यामंशांद्यकलया विभुः । अवतीर्णो महाभाग वेदं चके चतुर्विधम् ॥' इति । अतो द्वापरस्यान्तिमकाले कलियुगारम्भात्पूर्वं व्यासावतारः ।
स च तदानीसेव ऋगादिसंहिताश्चतस्रो विभक्ष्यैकैकस्मै शिष्यायैकैकां संहितां
ददो । तत्र च यजुर्वेदसंहितां वैशंपायनायादात् । तस्यैवान्तेवासी याज्ञवत्ययो वभूवेति निश्चीयते ।

एकदा विदेहत्वेन सुप्रसिद्धस्य जनकस्य सदस्येव ब्रह्मवाद्चचित्रसङ्गे कहोडादिब्रह्मर्षिवरे राज्ञा विदेहेन च याज्ञवल्क्याये ब्रह्मविद्योपनिबद्धास्तत्र तत्र नैकक्षः पूर्वपक्षाः कृतास्तदानीं याज्ञवल्क्यो निजातक्यमितिवैभवेन सर्वेषां पूर्वपक्षाणां यथावदुत्तररूपेण सर्वान्समाद्धे। तच्छुत्वा ससभासारो राजा दानमानादिसत्कारेस्तं संपूज्य प्रशस्य स एवान्चानतम इति निश्चित्य साष्टाङ्गे प्रणनामेति।

अथ श्रीमद्याज्ञवह्म्यमहर्षेरितिवृत्तं किमप्यत्र निर्दिश्यते । तच श्रुतिशिरोभागवृहद्गरण्यकोपनिषदि तृतीयाध्याये एवं निर्दिष्टमासीत् — कदाचन विदेहानां सम्राद्द जनकराजः श्रुतिशास्त्रोदितवैदिककर्मण्यभिरतो बहुदक्षिणेन यज्ञेनायजत् । तत्र कुरुपाञ्चालवासिनो वैतानिककर्मनिष्णाता राज्ञा
निमन्निता ब्राह्मणाः केचन यज्ञदिदश्चवश्चाभिसंगता बभूवः । अथ मिलितं
विद्वत्समाजमालोच्य यियक्षमाणस्य जनकस्य जिज्ञासा बभूव किल को नु
खल्वत्रान्चानतमो ब्रह्मिष्ट इति । स च गवां सहस्रं रुद्धोवाच हे भगवन्तः,
यो वो ब्रह्मिष्टः स एता गा उत्कालयतु स्वगृहं प्रतीति । तदैते ब्राह्मणा न
दध्युः। अथ याज्ञवहक्यो निजमन्तेवासिनमुवाच-हे सौम्य, उत्कालयेमा
गा अस्मद्वहान्यतीति । एतच्छुत्वा स चोत्कालितवानाचार्यगृहं प्रतीत्याख्यायिकायासस्तिलविप्रसमाजापमाननमभवत् ।

विशेषायनः स्वच्छात्रान् ब्रह्महत्यामार्जनक्षमं वतमादिदेश। तदानीं याज्ञ-वहन्यः प्रोवाच-भगवन्, श्रीमहुक्तं वतं सुदुश्चरमप्यहमेवाचिरिष्ये किमल्प-साराणामेतेषामादेशेनेति। तदिदं विशावमानकारकं याज्ञवल्क्योक्तं श्रुखा वैशेषायनश्चकोध। आह च याज्ञवल्क्यं ब्राह्मणावमन्ता त्वमिस, अतो मत्तो यदधीतं तत्सर्वं त्यक्त्वा याहीति। तदसिहिष्णुर्याज्ञवल्क्योऽधीतं यजुर्वेदगणं छिद्तिया गुरुमुत्सुज्यागच्छत्। आरराध च भगवन्तं सूर्यनारायणमेकान्तमा-वेन। निःसीमनिजपरिचरणपरितुष्टो भगवानादित्योऽयातयामानि यज्षि तस्मे प्रायच्छत्। तैर्याज्ञवल्क्यो वाजसनीसंज्ञाः शाखा अकरोत् इति श्रीम-द्वागवते। विज्ञानेश्वरविषये मिताक्षरोपसंहारे—

'नासीद्स्ति भविष्यति श्चितितले कल्याणकल्पं पुरं नो दृष्टः श्वत एव वा श्चितिपतिः श्चीविक्रमार्कोपमः। विज्ञानेश्वरपण्डितो न भजते किं चान्यद्न्योपमः श्चाकल्पं स्थिरमस्तु कल्पलतिकाकल्पं तदेतञ्चयम्॥ स्थाय वाचां मधुरवपुषां विद्वदाश्चर्यसीम्नां द्वातार्थानामतिशयजुषामर्थिसार्थार्थनायाः। आ च प्राचः समुद्राञ्चतनृपतिशिरोरत्नभाभासुराङ्गिः

इत्यादिलेखादस्य रु कमादित्यकालीनत्वं स्फुटं भवति । तत्र कल्याणपुरमितिनाम्ना प्रसिद्धं गरमस्त्रधुना हैदराबादराज्ये कल्याणकीर्तिनाम्ना
प्रथितम् । तत्रत्या राजानश्चौलुक्यान्ववायाः । तेषां वंशावलिर्दक्षिणेतिहासास्यकोशे भाण्डारकरोपाह्वे रामकृष्ण गोपालसंज्ञया प्रथितैः सविस्तरं प्रकाशितास्ति । तत्रैव विक्रमादित्यराजा समजनि यदाश्रयेणैव विदुषामग्रेसरेण
विज्ञानेश्वरेण मिताक्षराख्या याज्ञवल्क्यस्मृतिन्याख्या निरमायि । तस्य

च राज्यकालो द्यूनसहस्रशाकमारभ्य द्यूनपञ्चाशद्धिकसहस्रमितशकपर्यन्तं पञ्चाशद्बद्दमित एवासीत्। एवं सति गुर्जराङ्कितयाज्ञवहन्यस्मृतिप्रस्ताचे वापुशास्त्रीमोघे इत्येतैः 'विक्रमादित्यकालीनोऽयं विज्ञानेश्वरः तद्रन्थस्य मिता- क्षराख्यस्य संवद्भिधशकप्रवतेकविक्रमादित्यदेवकालिकतावसीयते' इत्यादि- प्रकटितं परास्तम्।

एतच्छोधने संगृहीतहस्तिलिखितप्राचीनादशीः—

१ वे. शा. सं. बालशास्त्री पुराणिक नागांत्र इत्येतेर्दत्तमेकं पुस्तकं भिन्न-पाठान्तरप्रचुरं प्रायः ग्रुद्धम्।

२ वे. शा. सं. नीलकंठशास्त्री (नानाशास्त्री) देवस्थळी सावंतवाडी इत्येतेर्दुत्तं पाक्कं सामान्यतः शुद्धम् ।

३ वे. रा. रा मोरेश्वरभट्ट खरे मालवण इत्येतेर्द्तं व्यवहाराध्यायरहितम्।

४ मुम्बई-विश्वविद्यालयस्थमेकं छुद्धं प्राचीनतमम्।

५ असारसंग्रहस्थादशैचतुष्टयम्।



#### याज्ञवल्क्यस्मृतिस्थविषयाणामनुक्रमणिका।

#### ---

#### आचाराध्यायः १

| विषया:                     |         | पृष्ठं | विषयाः                              | पृष्ठं |
|----------------------------|---------|--------|-------------------------------------|--------|
| उपोद्धातप्रकरणः            | 1 8     |        | गुर्वाचार्यादिलक्षणम्               | 99     |
| टीकाकारस्य मङ्गलाचरणम्     |         | 9      | उपाध्यायर्तिगलक्षणम्                | 99     |
| मुनीनां प्रश्नः            | • • •   | 9      | व्रह्मचर्याविधः                     | 99     |
| षड्विधसार्तधर्मः           | •••     | 2      | उपनयनकालस्य परमावधिः                | 92     |
| धर्मस्य चतुर्दश स्थानानि   |         | 2      | द्विजत्वहेतुकथनम्                   | 92     |
| धर्मशास्त्रप्रयोजका ऋषयः   |         | 3      | वेदश्रहणाध्ययनफलम्                  | 92     |
| धर्मस्य कार्कहेतवः         | • • •   | , 12   | काम्यव्रह्मयज्ञाध्ययनफलम्           | 93     |
| धर्मस्य ज्ञापकहेतवः        | •••     | 8      | पश्चमहायज्ञफलम्                     | 93     |
| देशादिकारकहेत्नामपवादः     | •••     | 8      | नेष्ठिक ब्रह्मचारिधर्माः            | 98     |
| कारकहेतुषु ज्ञापकहेतुषु वा | संदेहे  |        | विवाहप्रकरणम् ३                     |        |
| निर्णयः                    | •••     | 8      | गुरुदक्षिणादानपूर्वं स्नानम्        | 98     |
| ब्रह्मचारिप्रकरणम          | T 2     |        | कन्यालक्षणानि                       | 94     |
| वर्णाः                     | 11      | ч      | कन्याया बाह्यलक्षणानि               | 96     |
| गर्भाधानादिसंस्काराः       | •••     | d      | कन्याया आभ्यन्तर्लक्षणानि           | 98     |
| संस्कारकरणे फलम्           | •••     |        | सापिण्ड्यविचारः                     | 90     |
| स्रीसंस्कारेषु विशेषः      | •••     | Ę      | कन्यावर्णे नियमः                    | 96     |
| ब्राह्मणादीमुपनयनकालः      | • > •   | Ę      | कन्यादाने वरनियमः                   | 96     |
| गुरुधर्माः                 | • • • • | 4      | द्विजातीनां शुद्रापरिणयन-<br>निषेधः | 0.0    |
| शौचाचाराः                  | •••     | Ę      | वर्णक्रमेण द्विजातीनां भार्या-      | 90     |
| प्राजापत्यादितीर्थानि      | ***     | 9      | करणेऽधिकारः                         | 98     |
| आचमनविधिः                  | •••     | v      | व्राह्मविवाह्लक्षणम्                | 98     |
|                            | •••     | 6      | दैवार्षविवाहयोर्लक्षणम्             | 98     |
| प्राणायामविचारः            | ***     | 6      | प्राजापत्यविवाहलक्षणम्              | 98     |
| सावित्रीजपप्रकारः          | •••     | 6      | आसुरगान्धर्वादिविवाह-               |        |
| अभिकार्यम्                 | •••     | 9      | लक्षणानि                            | २०     |
| अभिवादनम्                  | • • •   | 3      | सवर्णादिपरिणयने विशेषः              | २०     |
| अध्याप्याः                 | •••     | 8      | कन्यादातृक्रमः                      | 20     |
| दण्डादिधारणम्              | •••     | 90     | कन्याहरणे दण्डः                     | २०     |
| मैक्षचर्याप्रकारः          | •••     | 90     | कन्याया दोषमनाख्याय दाने            | 20     |
| भोजनादिप्रकारः             | •••     | 90     | अन्यपूर्वीलक्षणम्                   | 29     |
| ब्रह्मचारिणो वर्ज्यानि     | •••     | 991    | देवरादिनियोगविधिः                   | 39     |
|                            |         |        |                                     |        |

| विषयाः                          | पृष्ठं | विषया:                     | पृष्ठं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|--------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| व्यभिचारिणीविषये                | 39     | दम्पत्योः शेषभोजनम्        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| तस्या अल्पप्रायश्चित्तार्थमर्थ- |        | अतिशीनां भोजना             | ३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| वादः                            | 22     | भिक्षवे भिक्षादानम्        | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| द्वितीयपरिणयने हेतवः            | 22     | श्रोत्रियसत्कारः           | , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| पतित्रतास्त्रीप्रशंसा           | 23     | प्रतिसंवत्सरमध्याः         | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| अधिवेत्तुर्दण्डः                | 23     | परपाकरिचनिषेधः             | 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| स्त्रीधर्माः                    | २३     | सायंसंध्यादि               | 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| शास्त्रीयदारसंग्रहस्य फलम्      | 23     | बाह्य मुहूर्ते आत्मनो हित- | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| स्त्रीणां ऋतुकालावधिः           | २४     | चिन्तनम्                   | 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| स्त्रीगमने वर्ज्यदिनानि         | २४     | मानाहीः                    | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| अनृतुगमने नियमाः                | 38     | वृद्धादीनां मार्गी देयः    | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| स्त्रीणां भर्त्रादिभिः सत्कारः  | २७     | द्विजातीनामिज्यादिकर्माणि  | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| स्त्रियाः कर्तव्यम्             | २७     | क्षत्रियवैर्यकर्माणि 📉 💞 📜 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| प्रोषितभर्तृकानियमाः            | २७     | श्रद्रकर्माण               | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| स्त्रिया अस्वात इयम्            | २७     | साधारणधर्माः               | 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| मृतभर्तृकाविषये                 | २७     | श्रीतकर्माण                | 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| सहगमनम्                         | 33     | निसश्रीतकर्माण             | 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| अनेकभार्याविषये                 | 33     | यज्ञार्थं हीनभिक्षानिषेधः  | ४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| प्रमीतभार्याविषये               | ३०     | कुशूलधान्यादिसंचयोपायः     | 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| वर्णजातिविवेकप्रकरणम्           | 8      | स्नातकधर्मप्रकरणम्         | The state of the s |
| सजातिपुत्रादयः                  | ३०     | स्नातकत्रतानि              | ५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| अनुलोमा मूर्धावसिकादयः          | 39     | राजादिश्यो धनमन्त्रम       | 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| प्रतिलोमजाः                     | 33     | रणवर्मकानः                 | ४५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| संकीर्णजालन्तरम्                | 33     | ब्रास्त्रवेनकानः           | 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| वर्णप्राप्तौ कारणान्तरम्        | 32     | अनध्यायाः                  | 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| हीनवृत्त्या जीवनम्              | 33     | स्नातकवतानि                | 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| गृहस्थघर्मप्रकरणम् ५            |        | अभोज्यानि                  | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| कसिनमों किं कर्तव्यं तिन्नर्णयः | 33     | अभोज्यानानि                | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| गृहस्थधर्माः                    | 38     | अभोज्यानेषु प्रतिप्रसवः    | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| द्नतधावनादि                     | ३४     | भक्ष्याभक्ष्यप्रकरणम् अ    | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| योगक्षेमार्थं राजाद्याश्रयः     | ३४     | द्विजातीनां धर्माः         | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| वेदादिजपः                       | 34     | पर्युषितस्य प्रतिप्रसवः    | ५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| पश्चमहायज्ञाः                   | 34     | संविन्यादिदुग्धविषये       | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| भूतबलिः                         | 34     | शिष्वादिनिषेधः             | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| पितृमनुष्येभ्योऽन्नद्।नम्       | 3 4    | क्रव्यादपक्ष्यादिनिषेधः    | 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                    | . 3   |           |                                  |       |        |
|------------------------------------|-------|-----------|----------------------------------|-------|--------|
| विषयाः                             |       | र्ष्ठ     | विषयाः                           |       | पृष्ठं |
| पलाण्ड्वादिनिषेधः                  | •••   | 49        | पार्वेणश्राद्धखरूपम्             | •••   | ४४     |
| पचपचनखा भक्ष्याः                   | •••   | 49        | एकोद्दिष्टश्राद्धखरूपम्          | •••   | 80     |
| मांसभक्षणे विधिः                   | •••   | 60        | त्रिविधं श्राद्धम्               | •••   | 80     |
| वृथामांसभक्षणे निन्दा              | •••   | <b>६9</b> | पार्वणवृद्धिश्राद्धयोः कालः      |       | 80     |
| मांसवर्जनविधिः                     |       | <b>६9</b> | श्राद्धे ब्राह्मणसंपत्तिः        |       |        |
| द्रव्यशुद्धिप्रकरण                 | म्८   |           |                                  | •••   | ७५     |
| सौवर्णदिपात्राणां शुद्धिः          | •••   | 69        | श्राद्धे वर्ज्यबाह्मणाः          | •••   | ७५     |
| यज्ञपात्रादीनां शुद्धिः            | •••   | ६२        | पार्वणश्राद्धप्रयोगः             | •••   | ७७     |
| सळेपानां शुद्धिः                   |       | 43        | अमौकर्णम्                        | •••   | 60     |
| भूमिशुद्धिः                        |       | 58        | अन्निवेदनम्                      | •••   | 65     |
| गवाघाताचादिशुद्धिः                 |       | ER        | पिण्डप्रदानम्                    | •••   | 63     |
| त्रपुसीसकादीनां शुद्धिः            | •••   |           | अक्षय्योदकदानम्                  |       | 63     |
|                                    | •••   | <i>६4</i> | खधावाचनम्                        |       | 63     |
| अमेध्योपहतद्रव्यशुद्धिः            | •••   | ६६        | ब्राह्मणप्रार्थना                | •••   | 68     |
| उदक्रमांसयोः शुद्धिः               | •••   | ६७        | ब्राह्मगविसर्जनम्                |       | 83     |
| अम्यादिशुद्धिः                     | •••   | ६७        | वृद्धिश्राद्धम्                  | 000   | 64     |
| दानप्रकरणम्                        | 3     |           | एको द्षिष्ठश्राद्यम्             |       | 4      |
| दानपात्रबाह्मणप्रशंसा              |       | ६९        |                                  | •••   |        |
| सत्पात्रब्राह्मणलक्षणम्            | • • • | ६९        |                                  | •••   | ८६     |
| सत्पात्रे गवादिदानं देयम्          | •••   | ७०        | सपिण्डीकरणम्                     |       | ८७     |
| प्रतिग्रहनिषेधः                    | •••   | 00        | उद्कुम्भश्राद्म्                 | •••   | 90     |
| प्रत्यहंदाने विशेषः                | •••   | ७०        | एकोद्दिष्टकालः                   | •••   | 39     |
| गोदाने विशेषः                      | • • • | ७१        | निखश्राद्धव्यतिरिक्तसर्वश्राद    | -     |        |
| गोदानफलम्                          | •••   | 49        | पिण्डप्रक्षेपस्थलम्              | •••   | 93     |
| उभयतोमुखीलक्षणं, तद्दाने           |       |           | भोज्यविशेषेण फलविशेषः            | •••   | ९३     |
| फलंच                               | •••   | ७१        | गयाश्राद्धफलम्                   | •••   | 38     |
| सामान्यगोदाने फलम्                 |       | 60        |                                  |       |        |
| गोदानसमानि                         | •••   | ७१        | तिथिविशेषाः फलविशेषः             | •••   | 34     |
| भूम्यादिदाने फलम्                  | - • • | ७२        | नक्षत्रविशेषाः फलविशेषः          | •••   | 38     |
| गृहादिदाने फलम्                    |       | ७२        | षितृशब्दार्थः                    | •••   | ९६     |
| 2                                  |       | ७२        | गणपतिकल्पप्रकरण                  | ाम्   | ११     |
| दानं विनापि दानफलावाहि             | Ä:    | ७३        | विव्रकारकहैतवः                   | •••   | 90     |
| सर्वप्रति प्रहानिवृत्तिप्रसङ्गेऽपर |       | ७३        | विव्ञज्ञापकहेतवः                 | • • • | 36     |
| अप्रत्याख्येयमाह                   | •••   | ७३        | विव्रज्ञापकहेतुप्रत्यक्षलिङ्गानि |       | 36     |
| प्रतिमहनिवृत्तरपवादः               | •••   | ५३        | विद्योपशान्सर्थं कर्म            |       | 33     |
|                                    |       |           | स्नपनविधिः •••                   |       | 909    |
| श्राद्धप्रकरणम्                    | 10    | 1000      |                                  |       | 9.2    |
| श्राद्धशब्दार्थः                   | •••   | ४४        | उपस्थानमन्त्राः                  | ***   | 1,1    |

| विषयाः पृष्ठं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | विषयाः                        | पृष्ठं |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|--|--|--|
| प्रहृपूजा १०३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | दूतानां त्रैविध्यम्           | 992    |  |  |  |
| ग्रहपूजा <sup>१०२</sup> नित्यकाम्यसंयोगाः १०३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | खरविहारः सेनादर्शनं च         | 993    |  |  |  |
| ग्रहशान्तिप्रकरणम् १२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | चाराणां गूढभाषणश्रवणम्        | 993    |  |  |  |
| अह्यागित्र सर्वा १०० १०३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | राज्ञो निद्रादिप्रकारः        | 993    |  |  |  |
| नवग्रहनामानि १०३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | प्रजापालनफलम्                 | 998    |  |  |  |
| नवप्रहमूर्तिद्रयाणि १०४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | चाडुतस्करादिभ्यो रक्षणम्      | 994    |  |  |  |
| नवप्रहध्यानानि १०४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | प्रजानामरक्षणे फलम्           | 994    |  |  |  |
| नवप्रहमन्त्राः १०५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | राष्ट्राधिकृतविचेष्टितज्ञानम् | 914    |  |  |  |
| नवग्रहसमिधः १०५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | उत्कोचजीविरा दण्डः            | 994    |  |  |  |
| नवप्रहहोमाहुतिसंख्या १०५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | अन्यायेन प्रजाभ्यः करप्रहणे   | 994    |  |  |  |
| नवप्रहाणां भोजनानि १०५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | देशाचारादिरक्षणम्             | 995    |  |  |  |
| नवग्रहदक्षिणा १८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | मन्त्रमूलत्वं राज्यस्य        | 995    |  |  |  |
| दुष्टप्रहपूजा ••• १०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | शल्यादीनां चिन्तनम्           | 995    |  |  |  |
| राजधर्मप्रकरणम् १३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | सामाद्यपायाः                  | 990    |  |  |  |
| अभिषिक्तस्य राज्ञो धर्माः १०७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | संधिविप्रहादिगुणाः            | 990    |  |  |  |
| अष्टाद्श व्यसनानि १०७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | परराष्ट्रे यानकालः            | 996    |  |  |  |
| राजमन्त्रिणः राजपुरोहितश्व १०८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | दैवपुरुषकारयोर्विचारः         | 996    |  |  |  |
| राजपुरोहितलक्षणम् १०८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | दैवविषये मतान्तराणि           | 996    |  |  |  |
| यज्ञादिकरणे ऋत्विजः १०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | लाभप्रकारः                    | 999    |  |  |  |
| ब्राह्मणेभ्यो धनदाने फलविशेषः १०९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | राज्याङ्गानि                  | 995    |  |  |  |
| धनरक्षणप्रकारः १०९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | दुर्वृत्तेषु दण्डकरणम्        | 998    |  |  |  |
| लेख्यकरणम् ११०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | अन्यायदण्डनिषेधः              | 999    |  |  |  |
| छेष्यकरणप्रकारः ११०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | दण्ड्यदण्डने फलम्             | 920    |  |  |  |
| राज्ञो निवासस्थानम् १११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | त्रसरेण्वादिमानम्             | 929    |  |  |  |
| . अधिकारिणः १११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | रजतमानम् ,                    | 925    |  |  |  |
| विक्रमार्जितद्रव्यदाने फलम् १११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ताम्रमानम् • •••              | 923    |  |  |  |
| रणे मरणं खर्गफलकम् ११२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | खशास्त्रपरिभाषा               | १२३    |  |  |  |
| शरणागतरक्षणम् ११२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | दण्डभेदाः                     | 928    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | दण्डव्यवस्थानिमित्तानि        | 928    |  |  |  |
| हिरण्यस्य भाण्डागारे निक्षेपः ११२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | इत्याचाराध्यायः।              |        |  |  |  |
| the second secon |                               |        |  |  |  |
| अथ व्यवह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ाराध्यायः २                   |        |  |  |  |
| AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |        |  |  |  |

#### साधारणव्यवहारमातृकाः व्यवहारलक्षणम् ... १२५ प्रकरणम् १ सभासदलक्षणम् ... १२६ उपोद्धातः ... १२५ सभासदसंख्या ... १२६

| विषया:                            | पृष्ठं | विषयाः                         | <b>रि</b> ष्ठं |
|-----------------------------------|--------|--------------------------------|----------------|
| बृहस्पतिमते सभ्यसंख्या            | 928    | मिथ्योत्तरोदाहरणम्             | . १३३          |
| ब्राह्मणानां सभासदां च सेदः       | १२६    | मिथ्योत्तरं चतुर्विधम्         | . 933          |
| अन्यायाद्राजनिवारणम्              | 926    | कारणोत्तरोदाहरणम्              | . 933          |
| ब्राह्मणानां दोषः                 | 924    | पूर्वन्यायोत्तरोदाहरणम्        | . 933          |
| राजसंसदि वणिजामपि स्थापना         | 926    | उत्तराभासानां लक्षणानि         | . १३३          |
| प्राड्विवाकः                      | 920    | उत्तराभासोदाहरणानि             | . १३३          |
| प्राद्विवाकगुणाः                  | 920    | संकरानुत्तरम्                  | . १३४          |
| ब्राह्मणप्राड्विवाकाभावे क्षत्रि- |        | अनुत्तरत्वे कारणम्             | . १३४          |
| यादिः                             | 920    | मिथ्योत्तरकारणोत्तरयोः संकरे   |                |
| प्राद्विवाकलक्षणम्                | 920    | तदुदाहरणम्                     | . १३४          |
| सभासदां दण्डः                     | 920    | कारणोत्तरप्राङ्न्यायोत्तरसंकरः |                |
| व्यवहारविषयः                      | 936    | तदुदाहरणम्                     |                |
| व्यवहारस्याष्टादश भेदाः           | 926    | उत्तरसंकरे कमः                 |                |
| राज्ञः कार्यानुत्पादकलम्          | 926    | मिध्योत्तरकारणोत्तरयोरेकस्मि   |                |
| कार्यार्थिनि प्रश्नः              | 928    | व्यवहारप्राप्ती निर्णयश्रकार   |                |
| आह्वानानाह्वाने                   | 928    |                                |                |
| तदपवादः                           | 928    | उत्तरे पत्रे निवेशिते साधननि   |                |
| आसेधलक्षणम्                       | 938    |                                | . १३६          |
| आसेधश्रतुर्विधः                   | 933    | व्यवहारस्य चलारः पादाः         |                |
| कचिदासेधातिकमे दण्डाभावः          | 930    | असाधारणव्यवहारम                | तिक-           |
| प्रतिवादिन्यागते लेखादि-          |        | प्रकरणम् २                     |                |
| कर्तव्यता                         | 930    |                                | . १३७          |
| हीनः पञ्चविधः                     | 930    |                                | . १३७          |
| भाषाकरणप्रकारः                    | 930    | एकस्मिन्नभियोगेऽनेकद्रव्याणां  |                |
| पक्षाभासाः                        | 939    | निवेशाभावः                     |                |
| अनादेयव्यवहाराः                   | 939    | तदुदाहरणम्                     |                |
| आदेयव्यवहाराः                     | १३२    | अभियोगमनिस्तीर्येलस्यापवाद     |                |
| शोधितलेख्यनिवेशनप्रकारः           | 933    | प्रतिभूष्रहणम् ••              | . १३९          |
| उत्तराविध शोधनम्                  | 933    | प्रतिभवभावे निर्णयः            |                |
| पूर्वपक्षमशोधयित्वैव उत्तरादान    |        | निह्नवे प्रतिभूकर्तव्यम्       |                |
| सभ्यानां दण्डः •••                | १३२    | मिध्याभियोगे दण्डः ••          |                |
| उत्तरदानप्रकारः                   | 933    | कालविलम्बापवादः                |                |
| उत्तरखरूपम् •••                   | 933    | दुष्टलक्षणम्                   |                |
| चतुर्विभमुत्तरम्                  | 933    | अनाहूतवादने                    | . 189          |
| सल्योत्तरोदाहरणम्                 | 933    | द्वावि युगपद्धमधिकारिणं        | 1              |

| उपनिक्षेपलक्षणम् ••• १५१ ब्राह्मणस्य निधौ प्राप्ते निर्णयः १५९ व्याह्मणस्य निधौ लड्धे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | विषयाः                                | <b>पृष्ठं</b> | विषयाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | पृष्ठं |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| साहाति निर्णयः १४१ सपणिववादस्थले निर्णयप्रकारः १४२ छलत्रसनप्रकारः १४३ छलत्रसनप्रकारः १४३ छलत्रसनप्रकारः १४३ छलत्रसनप्रकारः १४३ छलत्रसविभावने निर्णय- प्रकारः १४३ निष्ठतैकदेशविभावने निर्णय- प्रकारः १४३ स्माधाधगमे तर्कः १४३ समेशास्त्राधेमोगे निर्णयः १४४ धमेशास्त्राधेमोगे निर्णयः १४५ धमेशास्त्राधेमास्त्राहित्रितिपत्ती निर्णयः १४५ धमेशास्त्राधेमास्त्राहित्रितिपत्ती निर्णयः १४५ धमेशास्त्राधेमास्त्राहित्रितिपत्ती निर्णयः १४५ धमेशास्त्राधेमास्त्राह्रित्रित्ति १४५ साततायिनः १४५ साततायिनः १४६ समाणमेदाः १४६ समाणमेदाः १४६ प्रमाणचतुष्टसम् १४६ प्रमाणचतुष्टसम् १४६ प्रमाणचतुष्टसम् १४६ प्रमाणचतुष्टसम् १४६ प्रमाणमेदाः १४६ प्रमाणमेदाः १४६ प्रमाणमहर्णे निर्णयः १४५ प्रमाणवलाबन्नविचारः १४६ समान्नविध्यप्रमाणप्रहर्णे निर्णयः १४५ प्रमाणवलाबन्नविचारः १४६ समान्नवादिभार्तिर्णातव्यवहार- विषये १५६ समान्नवादिभार्तिर्णातव्यवहार- विषये १५६ समान्ववादित्रुप्त्रादिन्तिव्यं १५६ समान्ववादित्रुप्त्रादिन्तिव्यं १५६ समान्ववादित्रुप्त्रादिन्तिव्यं १५६ समान्ववादित्रुप्त्रादिन्त्र्यः १५६ समान्ववादित्रुप्त्रादिन्त्र्यः १५६ समान्ववादित्रुप्त्रादिव्यये १५६ समान्ववादित्रुप्त्रादिन्त्र्यः १५६ समान्ववादित्रुप्त्रादिन्त्र्यः १५६ समान्ववादित्रुप्त्रादिन्त्र्यः १५६ समान्ववादित्रुप्त्रादिन्त्र्यः १५६ समान्ववादित्रुप्त्रादिन्त्र्यः १५६ समान्ववादित्रुप्त्रादिन्त्र्यः १५६ समान्ववापनित्रुप्त्रादिन्त्र्यः १५६ समान्ववादिन्त्र्यः १५६ समान्ववादित्रुप्त्रादिन्त्र्यः १५६ समान्ववादिन्त्र्यः १५६ समान्ववाद्र्यहर्विषये १५६ समान्ववाद्र्यहर्वत्र्यः १५६ समान्वव्यवहार्विषये १५६ समान्वव्यवहार्विषये १५६ समान्वव्यवहार्विषये १५६ समान्वव्यवहार्विषये १५६ समान्वव्यवहार्विषये १५६ समान्वव्यवहार्विषये १५६ समान्वव्यवद्र्यह्रिक्यः १५६ समान्वव्यवद्र्यह्रिक्यः १५६ समान्वव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | प्राप्ती तत्र कस्य कियेला-            |               | दण्डप्रकाराः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ••• | 942    |
| सपणिविदादस्थले निर्णयप्रकारः १४२ छलित्ससमकारः १४३ छलित्ससमकारः १४३ छलित्ससमकारः १४३ निद्वृतेकदेशविभावने निर्णय- प्रकारः १४३ न्यायाधिगमे तर्कः १४३ समेशालार्थशाल्याधिगमे निर्णयः १४४ समेशालार्थशाल्याधिगमे निर्णयः १४५ समेशालार्थशाल्याधिन्य निर्णयः १४५ सातायिनः १४६ समाणमेदाः १४६ प्रमाणमेदाः १४६ स्व्यप्रमाणप्रहणे निर्णयः १४५ प्रमाणमेदाः १४५ प्रमाणमेत्रा तिर्णयः १५५ स्वामेदातिवर्णे १५५ प्रमाणमेत्रा तिर्णयः १५५ साम्यादिक्षिणे व्यवहार् निष्ये १५५ साम्यादिक्षिणे व्यवहार् निष्ये १५५ प्रावर्यद्रव्यविषये १५५ प्रावर्यद्रव्यविषये निर्णयप्रकारः १५५ प्रावर्यद्रव्यविषये १५५ प्रावर्यद्रव्यविषये १५५ प्रावर्यद्रव्यविषये निर्णयप्रकारः १५५ प्रावर्यद्रव्यविषये १५५ प्रावर्यव्यव्यव्ये १५५ प्रावर्यव्यव्यव्ये १५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       | 989           | धनदानाशक्ती दण्डप्रकारः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ••• | १५२    |
| छलिरसनप्रकारः १४३ छलानुसारिव्यवहारलक्षणम् १४३ तिह्नुतैकदेशविभावने निर्णय- प्रकारः १४३ न्यायाधिगमे तर्कः १४३ स्मेराधिगमे तर्कः १४३ समेराह्मार्थिगमे निर्णयः १४४ समेराह्मार्थिगमे निर्णयः १४५ समेराह्मार्थिशास्त्रेयास्त्रियात्ति १४५ समेराह्मार्थशास्त्रयाहिरणम् १४५ समाराम्यार्थशास्त्रयाहिरणम् १४६ सन्याक्षरणे प्रायिक्षतम् १४६ समाणमेदाः १४६ समाणमेदाः १४६ प्रमाणमेदाः १४६ प्रमाणमेदाः १४६ प्रमाणमेदाः १४६ प्रमाणमेदाः १४६ समाणमेदाः १४६ प्रमाणमेदाः १४६ सम्माणमेदाः १४६ सम्माणमेदाः १४६ सम्माणमेदाः १४६ सम्माणमेदाः १४६ समाणमेदाः १४८ सम्यादिक्ष्मिणेगिः स्वर्वः स्वर्वादिषये १५८ समाणमेदाः १४८ सम्यादिक्ष्मिणेगिः स्वर्वः १५८ समार्वः सम्यादिक्षाणे स्वरं स्वर्वः स्वर्वः स्वर्वः १५८ समार्वः सम्यादिक्षेयः १५८ समार्वः समार्वः सम्यादिक्षः १५८ समार्वः सम्यादिक्षः १५८ समार्वः सम्यादिक्षः १५८ समार्वः सम्यादिक्षः १५८ सम्यादिक्षः सम्यादिक्वः १५८ सम्यादिक्वः सम्यादिक्वः १५८ सम्यादिक्वः सम्यादिक्वः १५८ सम्यादिक्वः सम्यादिक्वः १५८ सम्यादिक्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       | 982           | उत्तमसाहसदण्डस्ह्पम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 943    |
| छलानुसारिव्यवहारलक्षणम् १४३ निहुतैकदेशविभावने निर्णय- प्रकारः १४३ न्यायाधिगमे तर्कः १४४ निर्माण्याधिगमे तर्कः १४४ समेशास्त्राधिगोविप्रतिपत्ती निर्णयः १४४ धर्मशास्त्राधिगोविप्रतिपत्ती निर्णयः १४४ धर्मशास्त्राधिगोविप्रतिपत्ती निर्णयः १४५ धर्मशास्त्राधिशास्त्रयोविप्रतिपत्ती निर्णयः १४५ धर्मशास्त्राधिशास्त्रयोविप्रतिपत्ती निर्णयः १४५ आततायिहननविषये निर्णयः १४५ आततायिहननविषये निर्णयः १४६ सन्यावहारणम् १४६ माणचेतुष्टयम् १४६ सन्यावहारणम् १४६ माणचेतुष्टयम् १४६ सन्यावहारणम् १४६ माणचेत्राः १४६ सन्यावहारणम् १४६ माणचेत्राः १४६ सन्यावहारणम् १४५ सन्यावहारविषये १५५ सन्यावहारविषये १५५ सन्यावहारविषये १५५ सन्यावहारविषये १५५ सन्यावहारविषये १५५ सन्यावहारविषये १५५ सन्यावहारविषये १५६ सन्यावहारविषये १६६ सन्यवहारविषये १६६ सन्यवहारविषये १६६ सन्यवहारविषये १६६ सन्यवहारविषये १६६ सन्यवहारविषये १६६ सन्य |                                       | 983           | ब्राह्मणस्य वधदण्डनिषेधः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ••• | १५२    |
| तिह्नतेकदेश्विभावने निर्णय- प्रकारः १४३ न्यायाधिगमे तर्कः १४३ अनेकार्थाभियोगे निर्णयः १४४ अमेशाखार्थशाख्रयोविंप्रतिपत्ती तिर्णयः १४५ धर्मशाखार्थशाख्रयोविंप्रतिपत्ती तिर्णयः १४५ धर्मशाखार्थशाख्रयोविंप्रतिपत्ती तिर्णयः १४५ आततायिहननविषये निर्णयः १४५ आततायिहननविषये निर्णयः १४६ अत्राततायिनः १४६ अन्ययाकरणे प्रायक्षित्तम् १४६ अन्ययाकरणे प्रायक्षित्तम् १४६ अमाणचेदाः १४६ भाणचेदाः १४६ अस्ययाकरणे प्रायक्षित्तम् १४६ अमाणचेदाः १४८ अमाणचेत्रां दण्डः १४८ अनायेवादविषये १५८ अनायेवादविषये १५८ स्वार्वेशतिवर्षोपभोगे निर्णयः १४८ दश्विंशतिवर्षोपभोगे हानेरप- वादः १५९ उपनिक्षेपळक्षणम् १५९ अपद्मित्रात्ते निर्णयप्रकारः १५८ तत्र च्रातिभागः तिर्णेयप्रकारः १५८ तत्र च्रातिभागः तिर्णेयप्रकारः १५८ तत्र च्रातिभागः तिर्णेयप्रकारः १५८ तत्र च्रातिभागः १५८ तत्र च्रातिभागः तिर्णेयप्रकारः १५८ तत्र च्रातिभागः तिर्णेयप्रकारः १५८ तत्र च्रातिभागः तिर्णेयप्रकारः १५८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       | १४३           | शिरोमुण्डनादिदण्डाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 943    |
| प्रकारः १४३ च्यायाधिगमे तर्कः १४३ की हशो भोगः प्रमाणम् १५३ को हशो को गण्यः १५५ को हशो को गण्यः १५४ को हशो को गण्यः १५४ को हशो को हशे हे के हशो को गण्यः १५४ को हशो को हशे हे के हशो को गण्यः १५६ को हशो को हशे हे के हशो को हशे हे के हशो को हशे हे के हशो को हशे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |               | अङ्गने च व्यवस्था                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ••• | 345    |
| अनेकार्थाभियोगे निर्णयः १४४ स्मित्राविदिशेषे निर्णयप्रकारः १४४ समेत्राब्रार्थवास्त्रयोविप्रतिपत्तो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       | 983           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 943    |
| सम्स्योविरोधे निर्णयप्रकारः १४४ धर्मशास्त्रार्थशास्त्रयोविप्रतिपत्ती निर्णयः १४५ धर्मशास्त्रार्थशास्त्रयोविप्रतिपत्ती निर्णयः १४५ धर्मशास्त्रार्थशास्त्रयोविप्रतिपत्ती निर्णयः १४५ धर्मशास्त्रार्थशास्त्रयोविप्रतिपत्ती १४६ स्त्रात्तायिद्यननिवये निर्णयः १४६ स्त्रात्तायिदा १४६ सम्ययाकरणे प्रायिश्वत्तम् १४६ सम्ययाकरणे प्रायिश्वत्तम् १४६ प्रमाणमेदाः १४६ मानुषदिव्यप्रमाणप्रहणे निर्णयः १४६ मानुषदिव्यप्रमाणप्रहणे निर्णयः १४६ मानुषदिव्यप्रमाणप्रहणे निर्णयः १४६ स्त्रात्ताहरणम् १४६ मानुषदिव्यप्रमाणप्रहणे निर्णयः १४७ तत्रोदाहरणम् १४७ तत्रोदाहरणम् १४७ तत्रवादा १४७ सम्पाणवलावलिवारः १४७ प्रमाणवलावलिवारः १४७ प्रमाणवलावलिवारः १४७ प्रमाणवलावलिवारः १४८ साध्यादिषु पूर्वोत्तरिक्रयानिर्णयः १४८ साध्यादिषु पूर्वोत्तरिक्रयानिर्णयः १४८ साम्पाण्यल्वा दण्डः १४५ अनाप्रमोण्यक्तो दण्डः १४५ साम्पाण्यल्वा निर्णयप्रकारः १५८ साम्पाण्यल्वा निर्णयः १४८ साम्पाण्यल्वा निर्णयः १४५ साम्पाण्यल्वा निर्णयः १५८ साम्पाण्यल्वा स्त्राप्ता निर्णय                                                                             | न्यायाधिगमे तर्कः                     | १४३           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ••• | 343    |
| धर्मशास्त्रार्थशास्त्रयोवित्रतिपत्तौ  निर्णयः १४५ धर्मशास्त्रार्थशास्त्रयोवित्रतिपत्तौ निर्णयः १४५ धर्मशास्त्रार्थशास्त्रयोवित्रतिपत्तौ धर्मशास्त्रार्थशास्त्रयेवाहरणम् १४६ स्त्राताति त्रात्त्रप्रहणे १४६ साततायिनः १४६ सन्ययाहरणम् १४६ सन्यथाहरणम् १४६ प्रमाणचतुष्टयम् १४६ प्रमाणचत्रहणे निषेधः १४५ तत्रोदाहरणम् १४५ स्त्राद्यानामपि कचित्रयमः १४५ प्रमाणवलावलत्वचारः १४५ प्रमाणवलावलत्वचारः १४५ प्रमाणवलावलत्वचारः १४५ प्रमाणवलावलत्वचारः १४५ साभावत्वच्ये पृत्रोत्तरित्रयानिर्णयः १४५ साभावत्वच्ये पृत्रोत्तरित्रयानिर्णयः १४५ सामावत्वच्ये १५५ सामावत्वच्ये १५५ सामावत्वच्ये १५५ सामावत्वच्ये निर्णयप्रकारः १५८ तत्र कालावधिः १५५ स्त्रान्त्रयात्वच्ये निर्णयप्रकारः १५८ तत्र कालावधिः १५५ साम्यानागमविषये १५५ स्त्रान्त्रयात्वच्ये निर्णयप्रकारः १५८ तत्र कालावधिः १५५ साम्यानागमविषये १५५ साम्यानागमविषये १५६ स्त्रान्त्रयाद्विषये निर्णयप्रकारः १५८ तत्र कालावधिः १५५ साम्यानागमविषये १५६ साम्यानागमविषये १५६ स्त्रान्त्रयाद्विषये निर्णयप्रकारः १५८ तत्र कालावधिः १५६ स्त्रान्त्रयानिर्णयः १५६ स्तर्याद्विष्यये निर्णयप्रकारः १५८ स्त्रम्यनागमविषये १५६ स्त्रान्त्रप्रकारः १५६ स्तर्यान्त्रयानिर्णयं निर्णयप्रकारः १५८ स्तर्यनागमविषये १५६ स्तर्याद्विपये निर्णयप्रकारः १५८ स्तर्यान्त्रयानिर्णयं निर्णयप्रकारः १५८ स्तर्यान्त्रयानिर्णयं निर्णयं प्रति निर्णयं प्रकारः १५८ स्तर्यनागमविषये १५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | अनेकार्थाभियोगे निर्णयः               | 188           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |
| तिर्णयः १४५  धर्मशास्त्राधेशास्त्रोदाहरणम् १४५  स्राततायिहननिषये निर्णयः १४६  हिज्ञातीनां शस्त्रप्रहणे १४६  स्राततायिनः १४६  स्राततायिनः १४६  स्राणविष्ट्रणम् १४६  प्रमाणविष्ट्रयम् १४५  तत्रोदाहरणम् १४७  तत्रावादाः १४७  स्राणविष्युत्रोत्तरित्रानिर्णयः १४७  प्रमाणवलावलिषये १४७  प्रमाणवलावलिषये १४७  प्रमाणवलावलिषये १५७  स्राविश्वातिवर्षोपमोगे निर्णयः १४८  स्राविश्वातिवर्षोपमोगे निर्णयः १४८  स्राविश्वातिवर्षोपमोगे हानेरप-  वादः १५९  स्राविश्वातिवर्षोपमोगे हानेरप-  वादः १५९  स्राविश्वातिवर्षोपमोगे हानेरप-  वादः १५९  स्राविश्वातिवर्षोपमोगे हानेरप-  वादः १५९  स्राव्यावीनां हर्तुर्दण्डः १५९  स्राव्यावीनां हर्तुर्दण्डः १५९  स्राह्मणस्त्रात्रेव्यानिर्णयप्रकारः १५९  स्राह्मणस्त्रात्रेव्यानिर्णयप्रकारः १५९  स्राह्मणस्त्रात्रेव्यानिर्णयः १५९  स्राह्मणस्त्रात्रेव्यानिर्णये १५९  स्राह्मणस्त्रात्रेव्यानिर्था । १५९  स्राह्मणस्त्रात्रेव्यानिर्था । १५९  स्राह्मणस्त्रात्रेव्यानिर्था । १५९  स्राह्मणस्त्रात्रेव्यानेव्ये १५९  स्राह्मणस्त्रात्रेव्यानेव्ये १५९  स्राह्मणस्त्रात्रेव्यानेव्ये १५९  स्राह्मणस्त्रात्रेव्यानेव्ये १५९  स्राह्मणस्त्रात्रेव्यानेव्ये १५९  स्राह्मणस्त्रात्रेव्यानेव्ये १५९  स्राह्मणस्त्रात्रेव्ये १५९  स्राह्मणस्त्रात्रेव्यव्याप्रामाणव्यवस्थ्या  च आगमसापेक्षभेगाविष्ये १५५  स्राह्मच्याम्यानेव्यवे १५५  स्राह्मच्याम्यानेव्यवे १५५  स्राह्मच्यान्यानेव्ये १५५  स्राह्मच्यानेव्ये १५५  स्राह्मच्याम्यानेव्ये १५५  स्राह्मच्याम्यानेव्ये १५५  स्राह्मच्याक्ये                                                                                                                                                                                              | स्मृत्योर्विरोधे निर्णयप्रकारः        | 988           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | -      |
| भूष्य प्रभाविष्य विषय विषय विषय विषय विषय विषय विषय विष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | धर्मशास्त्रार्थशास्त्रयोविंप्रतिपत्ती |               | The state of the s |     |        |
| अतितायिहननिवये निर्णयः १४६ हिजातीनां शस्त्रप्रहणे १४६ आतितायिनः १४६ आन्योदाहरणम् १४६ अन्योदाहरणम् १४६ प्रमाणचेतुष्टयम् १४६ प्रमाणचेतुष्टयम् १४६ प्रमाणचेतुष्टयम् १४६ प्रमाणचेतुष्टयम् १४६ मानुषदिव्यप्रमाणप्रहणे निर्णयः १४७ तत्रोदाहरणम् १४७ तद्यप्रमाणप्रहणे निर्णयः १४७ तद्यप्रमाणप्रहणे निषेधः १४७ तद्यप्रमाणप्रहणे निषेधः १४७ प्रमाणचळावळिवचारः १४७ प्रमाणवळावळिवचारः १४७ प्रमाणवळावळिवचारः १४८ आध्यादिषु पूर्वोत्तरिकयानिणयः १४८ दश्विंशतिवर्षोपमोगे निर्णयः १४८ दश्विंशतिवर्षोपमोगे निर्णयः १४८ दश्विंशतिवर्षोपमोगे निर्णयः १४८ अनार्ययादिष्ठ पूर्वोत्तरिकयानिणयः १४८ दश्विंशतिवर्षोपमोगे निर्णयः १४८ वस्वांत्रप्रहणे निर्णयः १४८ अनार्ययादिष्ठ पूर्वोत्तरिकयानिणयः १४८ दश्विंशतिवर्षोपमोगे हर्गेरप- वादः १४९ उपनिक्षेपळक्षणम् १५९ आध्यादिष्ठ प्रापेत्रप्रकारः १५८ तत्र काळाविधः १५८ तत्र चर्वित्रपर्यः १५८ तत्र चर्वित्रपर्यः १५८ तत्र काळाविधः १५८ तत्र चर्वित्रपर्यः १५८ व्याम्यनागमविष्ये १५९ व्याम्यनागमविष्ये १५९ व्याम्यनगमविष्ये १५९ व्याम्यनगम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम                                                                                                                                                                                                                                                                   | निर्णयः                               | 984           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |
| हिजातीनां शस्त्रप्रहणे १४६ आत्तायिनः १४६ अन्योदाहरणम् १४६ अन्योदाहरणम् १४६ प्रमाणचेतुष्टर्यम् १४६ प्रमाणचेतुष्टर्यम् १४६ प्रमाणचेदाः १४६ मानुषिदव्यप्रमाणप्रहणे निर्णयः १४७ तत्रोदाहरणम् १४७ तत्रोदाहरणम् १४७ तत्रोदाहरणम् १४७ तत्रोदाहरणम् १४७ तत्रोदाहरणम् १४७ तत्र्यवादः १४७ तद्यवादाः १४७ प्रमाणवलावलविचारः १४७ प्रमाणवलावलविचारः १४७ प्रमाणवलावलविचारः १४८ साध्यादिषु पूर्वोत्तरित्रयानिर्णयः १४८ दश्विंशतिवर्षोपभोगे निर्णयः १४९ अनागमोपभुक्तौ दण्डः १४९ अस्त्रत्य दाने दण्डः १४९ दश्विंशतिवर्षोपभोगे हानेरप- वादः १५९ उपनिक्षेपलक्षणम् १५९ साध्यादीनां हर्तुर्दण्डः १५९ साध्यादीनां प्राप्ते निर्णयप्रकारः १५९ साध्यादीनां प्राप्ते निर्णयप्रकारः १५९ साध्यादीनां प्राप्ते निर्णयप्रकारः १५९ साध्यादीनां प्राप्ते निर्णयप्रकारः १५९ साध्यादीनां स्राप्ते निर्णयप्रकारः १५९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | धर्मशास्त्रार्थशास्त्रोदाहरणम्        | 984           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |
| आततायिनः १४६ अन्योदाहरणम् १४६ अन्यथाकरणे प्रायिवत्तम् १४६ प्रमाणचतुष्टयम् १४६ प्रमाणमेदाः १४६ मानुषिद्व्यप्रमाणप्रहणे निर्णयः १४७ तत्रोदाहरणम् १४७ तत्रोदाहरणम् १४७ तत्रोदाहरणम् १४७ तत्रोदाहरणम् १४७ तत्रोदाहरणम् १४७ तत्र्यवादः १४७ तद्व्यप्रमाणप्रहणे निषेधः १४७ तद्व्यप्रमाणप्रहणे निषेधः १४७ तद्व्यप्रमाणप्रहणे निषेधः १४७ तद्वयादः १४७ प्रमाणवलावलिवचारः १४७ प्रमाणवलावलिवचारः १४८ अध्यादिषु पूर्वोत्तरिकयानिर्णयः १४८ दश्वावंशितवर्षोपभोगे निर्णयः १४८ दश्वावंशितवर्षोपभोगे निर्णयः १४९ अनार्यमेद्वयविषये १५८ तत्र कालाविधः १५८ तत्र न्यतिभागः १५८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | आततायिद्दननविषये निर्णयः              | 988           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 948    |
| अन्योदाहरणम् १४६ अन्यथाकरणे प्रायिश्वत्तम् १४६ प्रमाणचतुष्टयम् १४६ प्रमाणमेदाः १४६ मानुषिदव्यप्रमाणप्रहणे निणेयः १४७ तत्रोदाहरणम् १४७ तत्रोदाहरणम् १४७ तद्यप्रमाणप्रहणे निषेधः १४७ त्रमाणवलावलविचारः १४७ प्रमाणवलावलविचारः १४८ साध्यादिषु पूर्वोत्तरिक्यानिणयः १४८ दश्विंशतिवर्षोपभोगे निणयः १४८ स्वान्यवादिष्ठ्ये १५८ स्वान्यवादिष्ठ्ये १५८ स्वान्यवादिष्ठ्ये १५८ तत्र कालाविधः १५८ तत्र कालाविधः १५८ तत्र चपतिभागः १५८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | द्विजातीनां शस्त्रप्रहणे              | 986           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 01.1.  |
| अन्यथाकरणे प्रायश्चित्तम् १४६ प्रमाणचतुष्टयम् १४६ प्रमाणमेदाः १४६ मानुषदिव्यप्रमाणप्रहणे निर्णयः १४७ तत्रोदाहरणम् १४७ तत्रोदाहरणम् १४७ तद्यप्रमाणप्रहणे निर्णयः १४७ तद्यप्रमाणप्रहणे निर्णयः १४७ तद्यप्रमाणप्रहणे निर्णयः १४७ त्रमाणबलाबलविचारः १४७ प्रमाणबलाबलविचारः १४८ आध्यादिषु पूर्वोत्तरिकयानिर्णयः १४८ दश्विंशतिवर्षोपभोगे निर्णयः १४९ अनागमोपभुक्तौ दण्डः १४९ अस्वलस्य दाने दण्डः १४९ दश्विंशतिवर्षोपभोगे हानेरप- वादः १५९ तत्र वात्वायः १५९ तत्र व्यतिभागः १५८ तत्र व्यत्यतिभागः १५८ तत्र व्यतिभागः १५८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | आततायिनः                              | 988           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |
| प्रमाणचतुष्टयम् १४६ प्रमाणमेदाः १४६ मानुषिद्व्यप्रमाणप्रहणे निर्णयः १४७ तत्रोदाहरणम् १४७ तद्यप्रमाणप्रहणे निषेधः १४७ तद्यवादः १४७ तद्यवादः १४७ तह्यादीनामपि क्रिचित्रयमः १४७ प्रमाणबलाबलिवचारः १४८ आध्यादिषु पूर्वोत्तरिकयानिर्णयः १४८ दश्विश्वित्वर्षोपभोगे निर्णयः १४९ अनागमोपभुक्तौ दण्डः १४९ असलस्य दाने दण्डः १४९ दश्विश्वित्वर्षोपभोगे हानेरप- वादः १५९ तत्र न्यतिभागः १५८ तत्र न्यतिभागः. १५८ तत्र न्यतिभागः. १५८ तत्र न्यतिभागः १५८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | अन्योदाहरणम्                          | 988           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 944    |
| प्रमाणमेदाः १४६ मानुषिव्यप्रमाणप्रहणे निर्णयः १४७ तत्रोदाहरणम् १४७ तद्यप्रमाणप्रहणे निर्णयः १४७ तद्यप्रमाणप्रहणे निषेधः १४७ तद्यप्रमाणप्रहणे निषेधः १४७ तद्यप्रमाणप्रहणे निषेधः १४७ तद्यप्रमाणप्रहणे निषेधः १४७ त्रमाणबलाबलिवारः १४७ प्रमाणबलाबलिवारः १४८ आध्यादिषु पूर्वोत्तरित्रयानिर्णयः १४८ दश्विंशतिवर्षोपमोगे निर्णयः १४८ वश्वाम्यामोपभुक्तौ दण्डः १४९ अस्त्रत्य दाने दण्डः १४९ वस्त्रावेशतिवर्षोपभोगे हानेरप- वादः १५० तत्र व्यापित्रप्रकारः १५८ तत्र व्यापित्रमागः १५८ तत्रमागमविषये १५८ तत्रमा                                                                                                                                                                                                                                                                                             | अन्यथाकरणे प्रायश्चित्तम्             | 986           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | o la c |
| मानुषिद्यप्रमाणप्रहणे निर्णयः १४७ तत्रोदाहरणम् १४७ दिव्यप्रमाणप्रहणे निषेधः १४७ तद्यवादः १४७ त्रेक्ष्यादीनामपि किचित्रियमः १४७ प्रमाणबलाबलिचारः १४८ स्राध्यादिषु पूर्वोत्तरिक्रयानिर्णयः १४८ दश्विश्ये त्रिष्टः १४८ लाध्यादिषु पूर्वोत्तरिक्रयानिर्णयः १४८ स्राध्यादिषु पूर्वोत्तरिक्रयानिर्णयः १४८ स्राध्यादिषु पूर्वोत्तरिक्रयानिर्णयः १४८ स्राध्यादेषु पूर्वोत्तरिक्रयानिर्णयः १४८ स्राध्यादेषु पूर्वोत्तरिक्रयानिर्णयः १४८ स्राध्यादेषु पूर्वोत्तरिक्रयानिर्णयः १४८ स्राध्यादेषु पूर्वोत्तरिक्रयानिर्णयः १४८ स्राध्यादेष्ठ प्राध्यादेष्ठ प्राध्य                      | प्रमाणचतुष्टयम्                       | 988           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 100    |
| तत्रोदाहरणम् १४७ तत्रोदाहरणम् १४७ तद्यप्रमाणप्रहणे निषेधः १४७ तद्यप्रमाणप्रहणे निषेधः १४७ तद्यप्रमाणप्रहणे निषेधः १४७ तद्यप्रमाण किचित्रयमः १४७ प्रमाणवलावलिचारः १४८ स्राध्यादिषु पूर्वोत्तरिक्रयानिर्णयः १४८ दश्चार्विश्चतिवर्षोपभोगे निर्णयः १४८ स्राध्यादिषु पूर्वोत्तरिक्रयानिर्णयः १४८ स्राध्यादिष्ठात्रिक्षणां व्यवहारे १५८ तत्र कालाविधः १५८ तत्र कालाविधः १५८ तत्र कालाविधः १५८ तत्र चपतिभागः १५८ तत्र चपतिभागः १५८ स्राध्यनागमविषये १५८ तत्र चपतिभागः १५८ स्राध्यनागमविषये १५८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | प्रमाणमेदाः                           | 988           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 340    |
| तत्रादाहरणम् १४७ दिव्यप्रमाणप्रहणे निषेधः १४७ तद्यवादः १४७ छेख्यादीनामपि क्रिचित्रयमः १४७ प्रमाणबलाबलिचारः १४८ स्राण्यादिषु पूर्वोत्तरिक्रयानिणयः १४८ दश्वाव्यादिष्ठ पूर्वोत्तरिक्रयानिणयः १४८ स्राण्यादेषु पूर्वोत्तरिक्रयानिणयः १४८ स्राण्यादेषु पूर्वोत्तरिक्रयानिणयः १४८ स्राण्यादेषु पूर्वोत्तरिक्रयानिणयः १४९ स्राण्यादेषु पूर्वोत्तरिक्रयानिणयः १४९ स्राण्यादेषु पूर्वोत्तरिक्रयानिणयः १४९ स्राण्यादेषु पूर्वोत्तरिक्रयानिणयः १४९ स्राण्यादेष्ठ पूर्वोत्तरिक्ष्यानिणयः १४९ स्राण्यादेष्ठ प्राण्यानिणयः १५८ तत्र कालावधः १५८ तत्र कालावधः १५८ तत्र कालावधः १५८ तत्र चपतिभागः १५८ स्राप्यानिणयप्रकारः १५८ स्राप्यानिष्यप्रकारः १५८ स्राप्यानिष्यप्रकारः १५८ स्राप्यानिष्यप्रकारः १५८ स्राप्यानिष्यप्रकारः १५८ स्राप्यानिष्यप्रकारः १५८ स्राप्यानिष्यप्रकारः १५९ स्राह्मणस्राण्यानिष्यप्रकारः १५९ स्राह्मणस्राणस्र निधौ प्राप्ते निर्णयः १५९ स्राह्मणस्राणस्र निधौ ल्राष्टे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | मानुषदिव्यप्रमाणप्रहणे निर्णयः        | 980           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | Qtare  |
| तद्यप्रमाणप्रहण निषधः १४७ तद्यप्रवादः १४७ त्रिक्ष्यादीनामपि क्रिक्षित्रयमः १४७ प्रमाणबलाबलिवारः १४८ आध्यादिषु पूर्वोत्तरिक्षयानिर्णयः १४८ दश्चित्रत्रिक्षयानिर्णयः १४८ अनागमोपभुक्तौ दण्डः १४९ अनागमोपभुक्तौ दण्डः १४९ असलस्य दाने दण्डः १४९ दश्चित्रतिवर्षोपभोगे हानेरप- वादः १५९ तत्र व्यतिभागः १५८ तत्र व्यत्तिभागः १५८ तत्र व्यतिभागः १५८ तत्र व्यत्तिभागः १५८ तत्र व्यत्तिभागे त्यत्तिभागे त                                                                                                                                                                                                                                                             | तत्रोदाहरणम्                          | 980           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |
| तद्यवादः १४७ छेख्यादीनामि क्रिक्वियमः १४७ प्रमाणबलाबलिवचारः १४८ स्नाध्यादिषु पूर्वोत्तरिक्रयानिर्णयः १४८ दश्चित्रतिवर्षोपभोगे निर्णयः १४९ सनागमोपभुक्तौ दण्डः १४९ सस्त्रस्त्रस्त्रस्त्रस्त्रस्त्रस्त्रस्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | दिव्यप्रमाणप्रहणे निषेधः              | 980           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |
| प्रमाणबलावलिवारः १४८ अाध्यादिषु पूर्वोत्तरिक्षयानिर्णयः १४८ दश्चित्रतिवर्षोपभोगे निर्णयः १४८ अनागमोपभुक्तौ दण्डः १४९ असलस्य दाने दण्डः १४९ दश्चित्रतिवर्षोपभोगे हानेरप- वादः १५९ उपनिक्षेपलक्षणम् १५९ आध्यादीनां हर्नुर्दण्डः १५९ आसलस्य दाने दण्डः १५९ वादः १५९ आध्यादीनां हर्नुर्दण्डः १५९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | तद्पवादः                              | 980           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |
| अमाणबलावलावचारः १४८ आध्यादिषु पूर्वोत्तरिक्रयानिर्णयः १४८ दश्चित्रं तिवर्षोपभोगे निर्णयः १४९ अनार्यमेण्डकादिस्रीणां व्यवहारे १५८ परावर्त्यद्रव्यविषये निर्णयप्रकारः १५८ तत्र कालावधिः १५८ तत्र कालावधिः १५८ तत्र कालावधिः १५८ तत्र चपतिभागः १५८ त्र चपतिभागः १५८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | लेख्यादीनामपि कचित्रियमः              | 980           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |
| अध्यादिषु पूर्वोत्तरिक्षयानिणयः १४८ दश्चित्रं विष्यादेशे निर्णयः १४८ अनागमीपभुक्तौ दण्डः १४९ असलस्य दाने दण्डः १४९ दश्चिश्चित्रवर्षोपभोगे हानेरप- वादः १५९ वपनिक्षेपलक्षणम् १५९ आध्यादीनां हर्नुर्दण्डः १५९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | प्रमाणबलाबलविचारः                     | 986           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |
| दश्चित्रातिवर्षापभाग निणयः १४९ परावर्त्यद्रव्यविषये निर्णयप्रकारः १५८ तत्र कालाविधः १५८ तत्र कालाविधः १५८ तत्र चपतिभागः वत्र चपतिभागः १५८ तत्र चपतिभागः १५८ तत्र चपतिभागः वत्र चपतिभागः १५८ तत्र चपतिभागः वत्र चपतिभागः १५८ तत्र चपतिभागः १५८ तत्र चपतिभागः वत्र चत्र चपतिभागः वत्र चपतिभागः वत्र चपतिभागः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | आध्यादिषु पूर्वोत्तरिकयानिर्णयः       | 986           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |
| अनागमीपभुक्ती दण्डः १४९ तत्र कालावधिः १५८ वत्र द्याविंदातिवर्षोपभोगे हानेरप- वादः १५९ वादः १५९ वादः १५९ वादः १५९ वादः १५९ वादः १५९ वाद्यादीनां हर्तुर्दण्डः १५९ वाह्यणस्य निधौ प्राप्ते निर्णयः १५९ व्याह्यणस्य निधौ प्राप्ते निर्णयः १५९ व्याह्मणभिन्नस्य निधौ ल्रह्धे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | दश्वविंशतिवर्षोपभोगे निर्णयः          | 988           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |
| अखलस्य दाने दण्डः १४९ तत्र नृपतिभागः १५८ दश्विंशतिवर्षोपभोगे हानेरप- लाम्यनागमविषये १५८ वादः १५९ विधिप्राप्तौ निर्णयप्रकारः १५९ व्याच्यादीनां हर्नुर्दण्डः १५९ ब्राह्मणस्य निधौ प्राप्ते निर्णयः १५९ ब्राह्मणस्य निधौ लड्धे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | अनागमोपभुक्तौ दण्डः                   | 988           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |
| दश्विंशतिवर्षोपभोगे हानेरप-<br>वादः १५१<br>उपनिक्षेपलक्षणम् १५१<br>आध्यादीनां हर्तुर्दण्डः १५९<br>वाह्मणस्य निधौ प्राप्ते निर्णयः १५९<br>ब्राह्मणस्य निधौ लब्धे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | अखलस्य दाने दण्डः                     | 988           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |
| वादः १५९<br>उपनिक्षेपलक्षणम् १५९<br>आध्यादीनां हर्तुर्दण्डः १५९<br>ब्राह्मणस्य निधौ प्राप्ते निर्णयः १५९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | दशविंशतिवर्षीपभोगे हानेरप-            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |
| उपनिक्षेपलक्षणम् ••• १५१ ब्राह्मणस्य निधौ प्राप्ते निर्णयः १५९ व्याह्मणस्य निधौ लड्धे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       | 949           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 949    |
| आध्यादीनां हर्तुर्दण्डः १५१ ब्राह्मणभिन्नस्य निधौ लब्धे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |               | ब्राह्मणस्य निधौ प्राप्ते निष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ोय: |        |
| दण्डपरिमाणम् १५१ निर्णयः १५९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | दण्डपरिमाणम्                          | 949           | निर्णयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ••• | 949    |

| विषयाः पृष्ठं                                                  | विषयाः पृष्ठं                          |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| अनिवेदितनिधिविषये निर्णयः १५९                                  | न्यायार्थं व्ययदानम् १६४               |
| धनस्वामिन्यागते निर्णयः १५९                                    | निर्धनाधमर्णिकविषये १६४                |
| तत्र राजभागः १५९                                               | दीयमानाप्रहणे १६५                      |
| चौरहृतद्रव्यविषये १६०                                          | कुटुम्बार्थे कृतर्णविषये १६५           |
| चौरहृतद्रव्यापहारे राज्ञो दोषः १६०                             | अदेयर्णविषये निर्णयः १६५               |
| चौरहृतोपेक्षाकरणे १६०                                          | पुत्रपात्रीक्षणं देयमित्यस्यापवादः १६६ |
| चौरहृतदानविषये १६०                                             | न पतिः स्त्रीकृतमित्यस्यापवादः १६६     |
| ऋणादानप्रकरणम् ३                                               | पतिकृतमृणं भार्या न द्यादिख-           |
| ऋणादानं सप्तविधम् १६०                                          | स्यापवादः १६६                          |
| अधमर्णविषये पञ्चविषम् १६०                                      | भायादीनामधनलम् १६६                     |
| उत्तमणीविषये द्विविधम् १६०                                     | पुनरिप यहणं दातव्यं येन च              |
| मासि मासि वृद्धिदानविषये १६०                                   | यत्र दातव्यं तत्रितये निर्णयः १६६      |
| वर्णक्रमादृद्धिनिर्णयः १६१                                     | कालविशेषे ऋणदानविषये १६६               |
| चक्रवृद्धिकायिकादिवृद्धिप्रकाराः १६१                           | प्राप्तव्यवहारविषये निर्णयः १६६        |
| प्रहीतृविशेषेण प्रकारान्तरवृद्धिः १६१                          | प्राप्तव्यवहारेऽपि ऋणदान-              |
| कारितवृद्धिः १६१                                               | निषेधः १६६                             |
| अकृतवृद्धिः १६१                                                | आसेधाह्वाननिषेधः १६६                   |
| याचितकविष्ये निर्णयः १६१                                       | ऋणात्पितृमोचनविषये १६६                 |
| याचितकादाने निर्णयः १६२                                        | श्राद्धे बालस्याप्यधिकारः १६७          |
| अनाकारितवृद्धेरपवादः १६२                                       | विभक्तविषये निर्णयः १६७                |
| द्रव्यविशेषेण वृद्धिविशेषः १६२                                 | अविभक्तविषये निर्णयः १६७               |
| प्रयुक्तस्य द्रव्यस्य चिरकालाव-                                | पुत्रविषये ऋणदाने विशेषः १६७           |
| स्थितस्य वृद्धिः १६२                                           | पौत्रविषये ऋणदाने विशेषः १६७           |
| वस्त्रधान्यादीनां वृद्धिः १६२                                  | ऋणापाकरणे ऋणी तत्पुत्रः                |
| पुरुषान्तरे संक्रमणेन प्रयोगान्तर-                             | पौत्र इति त्रयः कर्तारस्तेषां          |
| करणविषये १६२                                                   | समवाये कमः १६७                         |
| सकुत्प्रयोगविषये १६२                                           | परपूर्वाः स्त्रियः १६८                 |
| प्रयुक्तस्य धनस्य प्रहणप्रकाराः १६३ । धर्मादयश्चोपायाः ••• १६३ | पुनर्भू खैरिणी स्त्रीणां स्थलम् १६८    |
| राज्ञा दापने च प्रकाराः १६३                                    | योषिद्राह ऋणापाकरणेऽधि-                |
| बहुधूत्तमर्णिकेषु युगपत्प्राप्तेषु केन                         | कारीरिक्थप्रहणाभावे पुत्र-             |
| कमेणाधमणिको दाप्य इस-                                          | पौत्रैर्ऋणदानविषये १६८                 |
| पेक्षितविषये क्रमः ••• १६३                                     | योषिद्राहिविषये १६८                    |
| उत्तमणें दुर्वले प्रतिपन्नार्थदापने                            | प्रातिभाव्यादीनां निषेधः १६९           |
| निर्णयप्रकारः १६४                                              | दम्पत्योर्विभागाभावे १६९               |
|                                                                |                                        |

| विषयाः                                     | <b>पृ</b> ष्ठं | विषया:                       | <b>र</b> ष्ठं |
|--------------------------------------------|----------------|------------------------------|---------------|
| पूर्तेषु कर्मसु जायापत्योः पृथग-           |                | असंनिहितेऽधर्मे कर्तव्यता    | 900           |
| धिकारः                                     | 900            | भोग्याची विषये               | 900           |
| प्रातिभाव्यनिरूपणम्                        | 900            | फलभोग्याधिविषये              | 900           |
| प्रातिभाव्यं त्रिविधम्                     | 909            | उपनिधिप्रकरणम् ४             |               |
| दर्शनप्रत्ययप्रतिभूविषये                   | 909            | उपनिधिद्रव्यलक्षणम्          | 900           |
| दानप्रतिभूविषये                            | 909            | उपनिधिदानेऽपवादः             | 906           |
| दर्शनप्रतिभूविषये                          | 909            | उपनिध्युपभोक्तुर्दण्डः       | 906           |
| दानप्रतिभूपौत्रविषये                       | 909            | उपनिधिधर्माणां याचितादिष्व-  |               |
| प्रातिभाव्यातिरिक्तपैतामहर्ण-              |                | तिदेशः                       | 908           |
| दाने पौत्राधिकारः                          | 909            | साक्षिप्रकरणम् ५             |               |
| वृद्धिदाने निषेधः                          | 909            | साक्षिखरूपनिरूपणम्           | 909           |
| बन्धकप्रतिभूविषये ऋणदाने                   |                | साक्षिभेदाः                  | 909           |
| निर्णयः                                    | 909            | कृतसाक्षिणः 🦥                | 909           |
| प्रतिभुवामनेकत्वे ऋणदानप्रकारः             | १७२            | अकृतसाक्षिणः                 | 908           |
| प्रतिभूदत्तस्य प्रतिकियाविधिः              | 902            | लिखितादिसाक्षिणां भेदाः      | 908           |
| श्रीतिदत्तस्यावृद्धिः                      | 902            | तेऽपि साक्षिणः कीह्शाः किय-  |               |
| प्रतिभूदत्तस्य सर्वत्र द्वैगुण्ये प्राप्ते |                | न्तश्च भवन्तीत्येतिद्वषये    | 960           |
| अपवादः                                     | १७३            | दोषादसाक्षिणः                | 969           |
| स्त्रीपशूनां वृद्धिविषये                   | १७३            | भेदादसाक्षिणां खरूपम्        | 969           |
| धान्यवृद्धिविषये                           | १७३            | स्वयमुक्तिस्वरूपम्           | 969           |
| वस्त्ररसविषये                              | १७३            | असाक्षिणः खरूपम्             | 969           |
| लमके विशेषनिषेधः                           | १७३            | एकसाक्षिविषये                | 962           |
| आधिविधिः                                   | १७३            | चौर्यादिषु वर्ज्यसाक्षिणोऽपि |               |
| आधिलक्षणम्                                 | 908            |                              | 922           |
| स च द्विविधः                               | 908            | साक्षिश्रावणम्               | 962           |
| चतुर्विधसाधिर्विशेषः                       | 968            | ब्राह्मणादिषु श्रावणे नियमाः | 963           |
| गोप्याधिभोगे वृद्धिनिषेधः                  | 904            | तद्पवादः                     | 963           |
| आधिनारो निर्णयः                            | 904            | साक्षिदूषणदाने स्थलम्        | १८३           |
| आधिसिद्धिविषये निर्णयः                     | 904            | साक्षिश्रावणप्रकारः          | 963           |
| जङ्गमस्थावरभेदेन द्विविध                   |                | साक्षिसंत्रासने              | १८३           |
| आधिः                                       | 904            | साक्षिणामकथने कर्तव्यता      | 968           |
| आधिनाशिवषये धनदाने                         |                | साक्ष्यानङ्गीकारविषये        | 968           |
| विशेषः                                     | 904            | कूटसाक्षिणां दण्डः           | 968           |
| आधिमोक्षणविषये निर्णयः                     | 904            | साक्षिद्वेधे निर्णयप्रकारः   | 968           |
| असन्निहिते प्रयोक्तरि कर्तव्यता            | १७६            | जयपराजयावधारणविषये           | 964           |

| विषयाः                        | पृष्ठं | विषयाः                         | पृष्ठं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|--------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| साक्षिणां खभावोक्तवचनप्रहणे   | 964    | ससाक्षिके ऋणे कृत्स्ने दातव्ये |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| साक्षिभाषितपरीक्षा            | 968    | कर्तव्यता                      | 998                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| कियावलावलावलम्बे              | 968    | दिव्यप्रकरणम् ७                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| साक्षिणां दोषावधारणे          | 960    | दिव्यमातृका                    | 988                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| अथ मतम्                       | 960    | शपथाः                          | 988                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| कूटसाक्षिणां दण्डः            | 960    | महाभियोगेषु शङ्कितेष्वपवादः    | 988                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ब्राह्मणकूटसाक्षिविषये        | 966    | ततोऽर्थी लेखयेदिलस्यापवादः     | 990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| लोभादिकारणविशेषे दण्डः        | 966    | अवष्टम्भाभियोगेष्वेवेत्यस्थाप- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ब्राह्मणे शारीरदण्डनिषेधः     | 966    | वादः                           | 980                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| साक्ष्यनिह्ववे दण्डः          | 968    | दिव्ये साधारणविधिः             | 986                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| जानतः साक्ष्यानङ्गीकारे       |        | दिव्येषु पूर्वाह्नादिकालाः     | 986                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| वर्णिनां वधे अनृतानुज्ञा      | 968    | घटदिव्यप्रयोगाः                | 986                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| अनृतवचने प्रायिश्वतम्         | 990    | अग्निदिव्यविधिः                | २०५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| लेख्यप्रकरणम् ६               |        | कर्तुरन्याभिमन्त्रणम्          | २०५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| लेख्यद्वेविध्यम्              | 989    | उदकदिव्यविधिः                  | २०८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| अन्यकृतलेख्ये विशेषः          | 989    | विषदिव्यविधिः                  | 299                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| लेख्ये संवत्सरादीनां निवेशः   | 989    | कोश्रदिव्यविधिः                | 292                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| लेख्यसमाप्तौ अधमर्णस्य संमतिः | 989    | तण्डुलदिव्यविधिः               | २१३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| लेख्ये साक्षिणां विशेषः       | 988    | तप्तमाषविधिः                   | २१४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| लेख्यकसंमतिः                  | 999    | धर्माधर्माख्यविधिः             | २१४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| खकृतलेख्ये विशेषः             |        | पक्षान्तरेण विधिः              | 294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| लेख्यारूढणीविषये विशेषः       |        | अन्ये शपथाः ं                  | 294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| बलात्कारकृतलेख्ये विशेषः      | १९३    | शुद्धिविभावना                  | २१५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| तदपवादः                       |        | दायविभागप्रकरणम्               | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| जीर्णादिपत्रदिपये             | , १९३  | दायशब्दार्थः                   | . २१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| देशान्तरस्थंपत्रानयनाय काला   | -      | दायो द्विविधः                  | . २१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| विधिः •••                     | , १९३  | अप्रतिबन्धदायलक्षणम् •••       | २१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| राजकीयपत्रविषये               | 988    | सप्रतिबन्धदायलक्षणम् •••       | २१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| राजकीयजयपत्रविषये             | 988    | विभागलक्षणम्                   | २१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| सभासदां पत्रविषये             | 988    | खलनिरूपणम्                     | 295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| पञ्चविधहीनविषये               | 988    | स्तेनातिदेशः                   | STATE OF THE PARTY |
| लेख्यसंदेहे निर्णयोपायाः      | 984    | लौकिकीसत्ताविषये विचारः        | . 396                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| टेख्यस्य पृष्ठे टेखनप्रकारः   | 984    | यत्र काले येन च यथा विभाग      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| कुरसे ऋणे दत्ते कर्तव्यता     | 954    | पितुरिच्छया विभागप्रकारः       | . 229                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                               |        |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| विषयाः                           | <b>ब</b> हें | विषयाः                                | पृष्ठं |
|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------|
| विषमविभागनियमः •••               | 229          | द्यामुष्यायणाधिकारविषये               | 233    |
| ज्येष्ठपुत्रविषये उद्धारविभागः   | २२१          | नियोगप्रकारः                          | २३३    |
| विभागकालाः                       | २२१          | नियोगनिन्दा ***                       | २३३    |
| समविभागे पत्नीनां विशेषः         | २२१          | विधवासंयमः                            | २३३    |
| पुत्रस्य दायजिपृक्षाभावे विशेषः  | २२२          | धर्म्यनियोगप्रशंसा                    | २३४    |
| विषमविभागनिषेधः                  | २२२          | मुख्यगौणपुत्राणां दायग्रहणव्य-        |        |
| पितृमरणानन्तरं समविभागः          | २२३          | वस्था तेषां खरूपं च                   | २३४    |
| विंशोद्धारादिः                   | २२३          | औरसपुत्रलक्षणम्                       | २३४    |
| विषमविभागनिषेधः                  | २२३          | पुत्रिकापुत्रलक्षणम्                  | २३४    |
| उद्धारविभागे निषेधः              | २२३          | क्षेत्रजपुत्रलक्षणम्                  | २३४    |
| मातृधने दुहित्रधिकारः            | २२३          | गूढजपुत्रलक्षणम् 🛬                    | २३४    |
| दुहित्रभावे मातृधने पुत्राधिकार  | : २२३        | कानीनपुत्रलक्षणम्                     | २३४    |
| अविभाज्यधनम्                     | २२४          | पौनर्भवपुत्रलक्षणम्                   | २३४    |
| पितृधृतवस्त्रादिविषये            | २२५          | दत्तकपुत्रलक्षणम्                     | २३४    |
| स्त्रीणामलङ्कारविषये             | २२५          | एकपुत्रदाने निषेधः                    | २३५    |
| योगक्षेमशब्दार्थः                | २२६          | अनेकपुत्रसद्भावेऽपि ज्येष्ठदाने       |        |
| पैतामहे द्रव्ये पौत्राणां विभागे |              | निषेधः                                |        |
| विशेषः                           | २२६          | पुत्रप्रतिमहप्रकारः                   | २३५    |
| पितामहोपात्तधने पितुः पुत्रस्य   |              | कीतपुत्रलक्षणम्                       | २३५    |
| च सत्ताविषये                     | २२७          | कृत्रिमपुत्रलक्षणम्                   | २३५    |
| विभागोत्तरमुत्पन्नपुत्रस्य विभा- |              | खयंदत्तपुत्रलक्षणम्                   | २३५    |
| गविषये                           | २२८          | सहोडजपुत्रलक्षणम्                     | २३५    |
| पितृदत्तधनविषये निर्णयः          | २२८          | अपविद्धपुत्रलक्षणम्                   | २३५    |
| पितुरू वं विभागे मातुः खपुत्र-   |              | पुत्राणां दायग्रहणे क्रमः             | 236    |
| समांशित्वम्                      |              | औरसपौत्रिकेयसमवाये निर्णयः            | २३६    |
| असंस्कृतभातृसंस्कारकरणविषये      | २२९          | पूर्वपूर्वसत्त्वे उत्तरेषां चतुर्थां- |        |
| असंस्कृतभगिनीसंस्कारकरण-         |              | 0-                                    | २३६    |
| विषये                            | २२९          | दत्तकानन्तरं औरसे जाते                |        |
| भगिनीनां विभागः                  | २३०          | 0.0                                   | २३६    |
| भिन्नजातीयानां पुत्राणां विभागः  | 239          | असवर्णपुत्रविषये                      |        |
| भ्रात्रादिवश्चनया स्थापितस्य     | 141          | क्षेत्रजस्य विशेषः                    |        |
| समुदायद्रव्यस्य विभागः           | २३१          | द्वादशपुत्राणां मध्ये षद् दाया-       |        |
| समुदायद्रव्यापहारे दोषः          |              | दाः षद् अदायादाः                      | 230    |
| द्यामुष्यायणपुत्रलक्षणम्         |              |                                       | : 3310 |
|                                  |              |                                       | 116    |

| विषयाः पृष्ठं                     | विषयाः पृष्ठं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पूर्वपूर्वाभावे सर्वेषां पितृध-   | संसृष्टिधनविभागे २४९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| नाधिकारः २३७                      | तस्योद्धृतस्य विनियोगः २४९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| आतृपुत्रसत्त्वे अन्यपुत्रग्रहण-   | अनंशाः ••• २४९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| निषेधः २३७                        | तेषां भरणम् २५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| श्र्द्रापुत्रविषये २३७            | अनंशानां पुत्रविषये विभाग-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ग्रद्धधनविभागे विशेषः २३८         | निर्णयः २५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| विभक्तस्यापुत्रस्यासंस्रष्टिनो ध- | क्रीबादिदुहितॄणां विशेषः २५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| नेऽधिकारिणः २३८                   | क्षीबादिपन्नीनां विशेषः २५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| पत्नी २३९                         | अथ स्त्रीधनम् २५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| दुहिता २४०                        | स्त्रीधनखरूपनिरूपणम् २५१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| दौहित्रः २४३                      | स्त्रीधनभेदाः २५१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| माता २४३                          | अध्यक्ष्यादिस्त्रीधनखरूपम् २५१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| पिता २४३                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| भ्रातरः २४४                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| भिन्नोदराः २४४                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| भ्रातृपुत्राः २४४                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| गोत्रजाः २४४                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| पितामही २४५                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| पितामहादयः २४५                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| समानोदकाः २४५                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| बन्धवः ••• २४८                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 200                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| A                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                   | - de celebrara de la companya della companya della companya de la companya della |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| विष्यः २४६                        | 1 Hallande Gara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| सब्रह्मचारी २४५                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| श्रोत्रियः ••• •• २४९             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| राजा २४६                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| वीरमित्रोदयकारमतम् २४६            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| वानप्रस्थादीनां धनेऽधिकारिणः २४५  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| संसृष्टिधनविषये निर्णयः २४५       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| सोदरस्य संसृष्टिधनेऽधिकारि-       | मौललक्षणम् २५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| निर्णयः २४८                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| सोदरासोदरसंसर्गे निर्णयः २४०      | वनचारिलक्षणम् २५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| विषयाः पृष्ठं                               | विषयाः पृष्ठं                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| सीमानृक्षाः 🔭 २५६                           | पालदोषेण पशुविनाशे पाले               |
| सीमालिङ्गानि २५६                            |                                       |
| सीमानिर्णयोपायः २५६                         | गोप्रसंगाद्गोप्रचारः २६४              |
| सीमानिर्णये साक्षिणः २५७                    | गवादिप्रचारार्थक्षेत्रपरिमाणम् २६४    |
| निर्णातसीमापत्रकरणप्रकारः १५७               | स्वासिविकयप्रकरणम् ११                 |
| साक्षिणामनृतवचने दण्डः २५८                  | अखामिविकयलक्षणम् २६५                  |
| ज्ञातृचिहाभावे राज्ञा निर्णयः               | रहस्यल्पेन क्रयनिषेधः २६५             |
| कर्तव्यः २५८                                | स्वाम्यभियुक्तकेतुः कर्तव्यता २६५     |
| सीमानिर्णयस्याराम।दिषु                      | प्राहिते हर्तरि कर्तव्यतानिर्णयः २६६  |
| अतिदेशः २५९                                 | देशान्तरगते योजनसंख्यायानय-           |
| सीमानिर्णयप्रसंगेन मर्यादा-                 | नार्थं कालो देयः २६६                  |
| भेदादौ दण्डाः २५९                           | मूलस्यानयने २६६                       |
| स्वीयभ्रान्सा क्षेत्रादिहरणे दण्डः २५९      | अविज्ञातदेशविषये २६६                  |
| उत्तमसाहसदण्डलक्षणम् २५९                    | साक्ष्यादिभिः ऋयस्याशोधने             |
| सेतुकूपादिकरणनिषेधे दण्डः २६०               | दण्डः २६६                             |
| अल्पोपकारे निषेधः २६०                       | नष्टवस्तुनिश्चयोपायाः २६६             |
| सेतोद्वेविध्यम् २६०                         | नष्टवस्त्वभाविते दण्डः २६६            |
| सेतुप्रवर्तियितृविषये २६०                   | तस्करस्य प्रच्छादकविषये २६७           |
| फालाहतक्षेत्रविषये २६०                      | राजपुरुषानीतविषये २६७                 |
| स्वामिपालविवादप्रकरणम् १०                   | नष्टं द्रव्यं राजपार्श्वं प्रत्यानीतं |
| गवादिभिः परसस्यादिभक्षणे                    | राज्ञा रक्षणीयम् २६७                  |
| दण्डः २६१                                   | रक्षणनिमित्तं राजभागः २६७             |
| माषप्रमाणम् २६१                             | मनूक्तषङ्भागादिप्रहणस्य द्रव्य-       |
| अपराधातिशये द्विगुणदण्डः २६१                | विशेषेऽपवादः २६७                      |
| क्षेत्रान्तरे पश्चन्तरे चातिदेशः २६१        | दत्ताप्रदानिकप्रकरणम् १२              |
| क्षेत्रसामिने फलदापनविषये                   | दत्ताप्रदानिकखरूपम् २६८               |
| 2-022                                       | दत्तानपाक्रमेखरूपम् २६८               |
| _6                                          | तचतुर्विधम् २६८                       |
|                                             | कुटुम्बाविरोधेन देयविषये २६८          |
|                                             | भर्तव्यगणः २६८                        |
| अदण्ड्याः परावः २६३<br>गोपविषये निर्णयः २६३ | अदेयमष्टविधम् २६८                     |
| गोपविषये वेतनकल्पना २६३                     | सर्वस्वदानेन निषेधः २६८               |
| प्रमादनाशे निर्णयः २६३                      | हिरण्यादिकमन्यसै प्रतिश्रुत-          |
| पश्रनां कर्णादिचिह्नदर्शने २६३              | मन्यसौ न देयम् २६८                    |
| 184                                         | देयधनस्य प्रतिप्रहप्रकाशविषये २६९     |

| विषया:                           | र हे      | विषया:                           | <b>रिष्ठं</b> |
|----------------------------------|-----------|----------------------------------|---------------|
| प्रतिश्रुतमप्यधर्मेषु न देयम्.   | २६९       | वेतनादानप्रकरणम्                 | १६            |
|                                  | २६९       |                                  | . २७८         |
| दत्तादत्तखह्पम्                  | २६९       | गृहीतवेतनविषये                   | . २७८         |
| <b>कीतानु</b> शयप्रकरणम्         |           | मृतिमपरिच्छिय कर्मकारियतुः       |               |
|                                  | २७०       |                                  | . २७८         |
|                                  | २७०       | अनाज्ञप्तकारिविषये               | २७८           |
| प्रत्यर्पणीयनिर्णयः              |           | मृतिदानप्रकारः                   | २७९           |
| द्वितीयादिदिने प्रत्यर्पणीयनिष   |           | आयुधीयभारवाहकविषये               | २७९           |
|                                  | २७०       | त्याजकविषये                      |               |
|                                  | २७१       | अपगतव्याधिविषये .                | २८०           |
| कम्बलादौ वृद्धिः                 |           | चूतसमाह्यप्रकरणम्                | ( 90          |
|                                  | २७१       | चूतसमाह्वयसहपम् •                |               |
| हासरृद्धिज्ञानोपायः              |           | द्यूतसभाधिकारिणो वृत्तिः .       | 260           |
| अभ्युपेत्याशुश्रूषाप्रकर         |           | क्रुप्तवृत्तेः सभिकस्य कर्तव्यम् | २८१           |
|                                  |           | सभिकेनादत्ते राज्ञा दापनम्       |               |
| 9 - 4                            | २७२       | जयपराजयविप्रतिपत्तौ निर्णः       |               |
| ग्रुश्रूषकः पन्नविधः             | २७२       | 114.                             | २८१           |
|                                  | २७२       | 8/11/18/19                       |               |
|                                  | २७२       | श्रुव्हास्य दाना न नाता न        |               |
| मृतकत्रैविध्यम्                  | २७३       | and Lana                         | २८२           |
| दासभेदाः                         | २७३       | ना । ना व नग गरना                | र्१८          |
| बलाद्वासीकृतविषये                | २७३       | ment and                         |               |
| दासमोक्षविषये                    | २७३       | तस्य त्रैविध्यम् •••             | २८२           |
| प्रव्रज्यावसितस्य मोक्षविषरे     |           | Lugama ar arest                  | ः २८३         |
|                                  | २७४       | अश्वीलाक्षेपे दण्डः              | २८३           |
|                                  | २७७       | विष्मगुणदण्डः                    | २८३           |
| संविद्यतिक्रमप्रकरण              | गम् १५    | परस्पराक्षेपे दण्डः              | २८३           |
| संविद्यतिकमलक्षणम्               | २७७       | प्रतिलोमानुलोमाक्षेपे दण्डः      | २८४           |
| धर्मरक्षणाय ब्राह्मणस्थापना      | ١٠٠٠ عرود | तिष्ठुराक्षेपे दण्डः             | 368           |
| नियुक्तकर्तव्यक्रमं              | २७६       |                                  | २८५           |
| तद्तिक्रमादौ दण्डः               | २७६       | तीवाकोशे दण्डः                   | २८५           |
| गणिषु राज्ञो वर्तनप्रकारः        | २७७       | त्रैविद्यादीनां क्षेपे           | २८५           |
| समूहदत्तापहारिणो दण्डः           |           |                                  | म् १९         |
| कार्यचिन्तकलक्षणम्               | २७१       |                                  |               |
| त्रैविद्यधर्भस्य श्रेण्यादिष्वति | देशः २७०  | • तस्य त्रैविध्यम्               | 364           |
|                                  |           |                                  |               |

| विषयाः                             | <b>र</b> ष्ठं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | विषयाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | पृष्ठं |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| तत्र पश्चविधयः •••                 | २८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | भ्रातृभार्याताडने दण्डः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . २९३  |
| दण्डप्रणयनार्थं तत्स्वरूपसंदेहे    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | संदिष्टस्याप्रदातुर्दण्डः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 283  |
| निर्णयहेतुः                        | २८७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | समुद्रगृहभेदकुदादीनां दण्डः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 253    |
| साधनविशेषेण दण्डविशेषः             | २८७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | खच्छन्दविध्वागाम्यादीनां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| पुरीषादिस्पर्शे दण्डः              | २८७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | दण्डः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . २९३  |
| प्रातिलोम्यापराधे दण्डः            | २८७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | अयुक्तरापथकरणे दण्डः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २९३    |
| सजातीयविषये हस्तपादे उद्गूर्ण      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पुंस्त्वप्रतिघातने दण्डः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २९३    |
| दण्डः                              | 266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | दासीगर्भविनाशने दण्डः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . २९३  |
| केशादिलुधने दण्डः                  | 266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | पितापुत्रादीनामन्योन्यत्यागे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| काष्ठादिभिस्ताडने दण्डः            | 266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | दण्डः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 253    |
| लोहितदर्शने दण्डः                  | 266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | निर्णेजऋस्य दण्डः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 288    |
| करपादादित्रोटने दण्डः              | 268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | पितापुत्रविरोधे साक्षिणां दण्डः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 288    |
| चेष्टादिरोधने दण्डः                | 268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | तुलानाणककूटकरणे दण्डः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 388    |
| कन्धरादिभङ्गे दण्डः                | 268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | नाणकपरीक्षकविष्ये दण्डः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २९५    |
| बहुभिरेकस्याङ्गभङ्गादिकरणे         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | चिकित्सक ेब्रो दण्डः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २९५    |
| दण्डः                              | २८९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | अवध्यबन्धनादी दण्डः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 294    |
| व्रणरोपणादौ औषधार्थं पथ्यार्थं     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | कूटतुलापहारे दण्डः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 294    |
| च व्ययदानम्                        | 268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | भेषजादावसारद्रव्यमिश्रणे दण्डः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| बहिरङ्गार्थनाशे दण्डः              | 290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | अजातौ जातिकरणे दण्डः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २९६    |
| दुःखोत्पादादिद्रव्यप्रक्षेपे दण्डः | 290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | समुद्रभाण्डव्यत्यासकर्णे दण्डः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 386    |
| पश्वभिद्रोहे दण्डः                 | 290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | वणिजां अर्धहासवृद्धिकरणे दण्डः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | २९६    |
| लिङ्गच्छेदने दण्डः                 | 290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | अर्धकरणे विशेषः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 290    |
| महापशुविषये दण्डः                  | 290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | खदेशपण्यविषये लाभनिर्णयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 230    |
| स्थावराभिद्रोहे दण्डः              | 239                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | परदेशपण्यविषयेऽर्धनिह्नपण-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 120    |
| वृक्षविशेषच्छेदने दण्डः            | 289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | प्रकारः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 296    |
| गुल्मादीनां छेदने दण्डः            | 289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | विकीयासंप्रदानप्रकरणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 23   |
| साहसप्रकरणम् २०                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | विकीयासंप्रदानखङ्पम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 361    |
| साहसलक्षणम्                        | 289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | तस्य द्वैविध्यम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 386    |
| साहसस्य त्रैविध्यम्                | 282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | विकीयासंप्रयच्छतो दण्डः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 286    |
| प्रथमसाहसम्                        | 232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | अर्घहानिविषये निर्णयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 299    |
| मध्यमसाहसम्                        | २९२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 399    |
| उत्तमसाहसम्                        | 292                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | एकत्र विकीयान्यत्र विकये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 233    |
| परद्रव्यापहरणरूपे साहसे दण्डः      | The state of the s | निर्दोषं दर्शयित्वा सदोषदाने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 333    |
| साहसस्य प्रयोजयितुर्दण्डः          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | तदुभयसाधारणधर्माः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 299    |
| साहसिकविशेषं प्रति दण्डः           | 383                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | अनुरायकालावधिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 333    |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The state of the s |        |

| विषयाः                              | <b>ब</b> ढ़ | विषयाः                          | पृष्ठं           |
|-------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------------|
| संभ्यसमुत्थानप्रकरणम्               | २२          | अपराधगुरुत्वादपि दण्डगुरुत      | तम् ३०८          |
| संभूयसमुत्यानविषये लाभालाभौ         | 300         | पथिकानां अल्पापराधे निर्णय      | : ३०६            |
| प्रतिषिद्धादिविषये निर्णयः          | 300         | अचौरस्यापि चौरोपकारिणो          |                  |
| राजनिरूपितार्घे राजभागः             | ३००         | दण्डः                           | ٥٥٤              |
| व्यासिद्धादिविषये निर्णयः           | ३०१         | शस्त्रावपातनादिषु दण्डः .       | ३०८              |
| ग्रुल्कवञ्चनार्थं पण्यपरिमाणनिह्नवे |             | विप्रदुष्टादिस्रीणां दण्डः      | ३०९              |
| दण्डः                               | ३०१         | अविज्ञातकर्तृके हनने हन्तृज्ञ   | <b>[-</b> 10.000 |
| तरिकस्य शुल्कविषये •••              | ३०१         | नोपायः                          | 309              |
| देशान्तरमृतवणिग्धननिर्णयः           | ३०२         | व्यभिचारिणिप्रश्नविषये          | ३०९              |
| वणिग्धर्मस्य ऋत्विगादिष्वति-        |             | क्षेत्रादीनां दाहकस्य राजपत्र   | य-               |
| देशः                                | 305         | भिगामिनश्च दण्डः                | ३१०              |
| स्तेयप्रकरणम् २३                    |             | स्त्रीसंग्रहणप्रकरणम            | र २४             |
| स्तेयलक्षणम्                        |             |                                 |                  |
| स्तेयप्रहणस्य ज्ञानोपायाः           |             | स्रीसंग्रहणोपायः                |                  |
| लोप्त्रपरीक्षणम्                    |             | प्रतिषिद्धस्त्रीपुंसयोः पुनः सं |                  |
| शङ्कया प्राह्मविषये                 |             | दिकरणे दण्डः                    |                  |
| चौर्यशङ्कया गृहीतविषये निर्णयः      |             |                                 |                  |
| चौरे दण्डः                          |             | गंगवणे बावः                     | 399              |
| चौरविशेषेऽपवादः                     | 7           | मात्रादिगमने दण्डः              | ३११              |
| श्वपदाकारमङ्कनम् •••                |             |                                 |                  |
| प्रायितं कुर्वतो नाङ्गनम्           |             | प्रातिलोम्येन स्त्रीगमने क्षि   |                  |
| चौरादर्शनेऽपहतद्रव्यप्राह्युपाय     |             | दीनां दण्डः                     |                  |
| अपराधविशेषेण दण्डविशेषः             | ३०६         | द्विजातिभिः शस्त्रधारणे         | ३१२              |
| कोष्ठागारादिभेदकादिवधः              | . ३०६       | पारदार्यप्रसंगात्कन्याहरणे      |                  |
| उत्क्षेपकादीनां करादिच्छेदः         | ३०६         | दण्डः                           |                  |
| उत्क्षेपकादीनां द्वितीयतृतीया-      |             | आनुलोम्यापहरणे दण्डः            |                  |
| पराधे दण्डः                         | . ३०६       | कन्यादूषणे दण्डः                |                  |
| दण्डकल्पनोपायः                      | . ३०७       | उत्तमवर्णकन्यासेवने दण्डः       |                  |
| शुद्रादिद्रव्यखरूपम्                | . ३०७       |                                 |                  |
| तद्विषये दण्डनियमः                  | . ३०७       |                                 |                  |
| धान्यापहारे दण्डः                   | . ३०७       | 1 0 0 -                         |                  |
| सुवर्णाद्यपहारे दण्डः               | . ३०७       |                                 |                  |
| द्रव्यविशेषाद्ण्डः                  | . ३०७       | वेदयाख्यानादिजातिनिरूप          |                  |
| अकुलीनानां तु दण्डान्तरम्           | , ३०६       |                                 |                  |
| श्चद्रद्रव्यापहारे दण्डः            | . ३०८       | दास्यभिगमने दण्डः               | ३१५              |

| विषया:                             | पृष्ठं  | विषयाः                               | <b>पृष्ठं</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| बलात्कारेण एकस्यां मुहुर्गमने      |         | प्राणिविशेषाद्ण्डः विशेषः            | 396                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                    | 94      | क्षुद्रपशुहिंसायां विशेषः            | 396                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| व्याधिताया अदण्डः ३                | 94      | जारं चौरेति वदतो दण्डः               | 399                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                    | 94      | राज्ञोऽनिष्टप्रवक्तुर्दण्डः          | 399                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                    | 14      | राज्ञः कोशापहारे दण्डः               | 399                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                    | 3 6     | जीवनोपकरणापहारे                      | 398                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| अन्त्यस्यार्यागमने वधः ३           | 9 6     | ब्राह्मणस्य शारीरदण्डनिषेधः          | 399                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| प्रायिश्वतानिभमुखस्य निर्वास-      |         | मृतवस्तु विकेयगुरुताडनविषये          | 398                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| नम् २                              | 9 €     | राजासनारोहणे दण्डः                   | 398                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| प्रकीर्णप्रकरणम् २५                |         | परनेत्रभेदनादौ दण्डः                 | ३१९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| स्त्रीपुंयोगाख्यव्यवहारः ३         | 3 6     | ब्राह्मणवेषधारणे दण्डः               | 398                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| तह्रक्षणम् ३                       |         | रागलोभादिनाऽन्यथाव्यवहार-            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                    |         | दर्शने दण्डः                         | ३२०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| स्त्रीपुंसयोः स्वमार्गे स्थापनम् ३ |         | साक्षिदोषेण दुईष्टतायां साक्षिणां    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| प्रकीर्णलक्षणम् ३                  |         | 0 _                                  | ३२०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                    | १७      | राजानुमत्या व्यवहारस्य दुर्देष्टत्वे |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                    | १७      |                                      | ३२०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| कूटखर्णव्यवहारादौ दण्डः ३          | १७      |                                      | ३२०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                    | 36      | तीरितादिस्थलविषये                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                    | 16      |                                      | ३२०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| छिन्ननस्ययानेन मारणविषये ३         | 36      | अन्यायगृहीतदण्डधनस्य गति-            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| उपेक्षायां खामिनो दण्डः ३९         | 16      |                                      | ३२१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| प्रवीणप्राजकस्थलविषये निर्णयः ३९   | 16      | इति व्यवहाराध्यायः                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                    | -       |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| प्रायश्चि                          | ात्ता   | ध्यायः ३                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| विषयाः पु                          | रष्ठं । | विषयाः                               | मृष्ठं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| आशौचप्रकरणम् १                     |         | प्रेतस्नानम्                         | 3 ? 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| आशौचशब्दार्थः ३३                   | १२      | 200202                               | 323                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| मृतविषये खननदाहानिर्णयः ३          | १२      |                                      | 323                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| अनुगमनम् ३ः                        |         | पणेशरदाहादि                          | A CALL COLOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| चाण्डालाद्यमिनिषेधः ३ः             |         | अग्निसंस्कारोत्तरं कर्तव्यता         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| उदकदाने निर्णयः ३                  | २२      | उदकदाने गुणविधिः                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| आहितामिमरणे विशेषः ३               | 33.     | सपिण्डानां मध्ये केषांचिदुदक-        | The state of the s |
| श्रद्राहृतामिकाष्ठविषये ३          | २३      | दानप्रतिषेधः                         | 324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| विषयाः पृष्ठं                                                 | 1                                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                               | 88                                  |
| पालण्ड्यादीनां भरणे आशौचा-                                    | षष्टीपूजने निर्णयः ३३७              |
| दिनिर्णयः ३२६                                                 | आशाचसपात निर्णयः                    |
| मृत्युविशेषादाशौचादिनिषेधः ३२६                                | जननमरणाशीचसंपाते निर्णयः ३३७        |
| पतितादीनां दाहाश्रुपातनिषेधः ३२६                              | पित्रोराशौचसंकरे निर्णयः ३३७        |
| आत्महननविषये ३२७                                              | गर्भसावे आशौचिनर्णयः ३३८            |
| नारायणविष्ठप्रयोगः ३२७<br>नागविष्ठः ३२८                       | सप्तममासादां गभसावे निर्णयः ३३०     |
|                                                               | जातमृते मृतजाते वा आशौचम् ३३९       |
|                                                               | तत्र व्यवस्था ३३०                   |
| 2-2-22                                                        | रजखलागुद्धिविषये निर्णयः ३३९        |
|                                                               | रजस्रावस्थायां नियमाः ३४०           |
|                                                               | ज्वरादिपीडितरजस्वलाविषये            |
| ·                                                             | शुद्धिनिर्णयः ३४०                   |
| C 2 C C 2 2                                                   | रजखलायाः सूतिकायाश्च मरणे           |
|                                                               | निर्णयः ३४०                         |
|                                                               | आहितामिमरणे विशेषः ३४०              |
| आशौचिनां नियमाः ३३१                                           | मृत्युविशेषेणाशौचापवादः ३४१         |
| त्रेतपिण्डदाने निर्णयः ३३२                                    | युद्धमरणे निर्णयः ३४१               |
| कर्तृनियमाः ३३२                                               | विदेशस्थाशौचे विशेषः ३४१            |
| द्रव्यनियमः ३३२                                               | विदेशस्थमृताशौचे विशेषः ३४१         |
| पिण्डदानाधिकारिणः ३३२                                         | दशाहादूध्वं ज्ञाते निर्णयः ३४१      |
| पिण्डसंख्याकालादिनिर्णयः ३३२                                  | पितृपनीविषये विशेषः ३४२             |
| शिक्यादी जलदानुम् ३३२                                         | देशान्तरलक्षणम् ३४२                 |
| अस्थिसंचयनकालः ३३२<br>वपनम् ३३२<br>अमिहोत्र विषये निर्णयः ३३३ | वर्णविशेषत आशौचिदनसंख्या ३४३        |
| वपनम् २३२                                                     | वगोवर्गनेनेवादि दशाहाद्या-          |
| आमहात्रावेषये निर्णयः ३३३                                     | शोचस्यापवादः ••• ३००                |
| भूतक संध्योपासनितर्णयः ३३३                                    | वयोवस्थाविशेषतः स्त्रीणामाशा-       |
| सार्तकर्मविषये निर्णयः ३३४                                    | चम् २४५                             |
| सूतकानभोजनादिनिषेधः ३३४                                       | गुरुमातुलादिमरणे आशौचम् ३४६         |
| आशौचिनिमित्तानि कालिय-                                        | पित्रोमरणे विवाहितकन्याविषये        |
| माश्र ३३५                                                     | आंशीचम् ३४६                         |
| सपिण्डाद्याशीचम् ••• ३३५                                      | श्रजुरादिमरणे आशौचम् ३४७            |
| बालाचाशौचम् २३५                                               | अनारसपुत्राचाशाचम् ••• २०७          |
| जननाशौचम् २२६                                                 | अन्याश्रितभायामरण आशाच-             |
| प्रसृतिकाशीचम् ••• ३३६                                        | तिणेयः                              |
| पुत्रजननिद्ने दानाद्यधिकारः ३३६                               | अनुगमनाशौचनिर्णयः ३४८               |
| या॰ अ॰ ३                                                      |                                     |
| CC-0. JK Sanskrit Academy, Jam                                | mmu. Digitized by S3 Foundation USA |

|     | विषयाः                               | प्रष्ठं | विषयाः                             |      | वृष्ट      |
|-----|--------------------------------------|---------|------------------------------------|------|------------|
| -   | राजादीनां सपिण्डाशौचापवादः ३         | ४४८     | भिक्षाटने कर्तव्यता .              |      | 181        |
|     | दासादीनामाशौचविषये निर्णयः           | १४९     | यतिपात्राणि तेषां गुद्धिश्व .      |      | 3 6        |
| •   | ऋत्विगादीनां आशौचापवादः              | १४९     | यतेरात्मोपासनाङ्गनियमदिष्ये        |      |            |
| -   | ब्रह्मचारिसंन्यासिविषये निर्णयः      | ३४९     |                                    |      | 3 6        |
| 1   | आशौचान्ते स्नानम् :                  | ३५१     | इन्द्रियनिरोधोपायतया संसा          |      |            |
| 2   | रजखलादीनां स्पर्शे निर्णयः           | ३५२     |                                    |      | ₹ <b>६</b> |
| •   | दुःस्त्रप्रादिविषये निर्णयः          | ३५२     |                                    | ••   |            |
| 3   | श्वादिस्पर्शविषये निर्णयः            | ३५२     | जीवपरमात्मनोरभेदनिरूपणम            |      | 3 6        |
|     | श्वपाकविषये निर्णयः                  | ३५३     |                                    | •    |            |
|     | पक्षिस्पर्शे निर्णयः                 | ३५३     | पृथिव्यादीनां शरीरारम्भकर्ल        |      | -          |
| 7   | शुद्धिहेतूनां कथनम्                  | ३५४     | विषये                              |      | 3 0        |
| ŧ   | अकार्यकारिणां नदादीनां च             |         | संयुक्तशुक्रशोणितस्य कायरूप        |      |            |
|     | 🦊 गुद्धिविषये निर्णयः 💎 👯            | १५५     | 4                                  |      |            |
| !   | 🥟 आपद्धर्मप्रकरणम् २                 | 3       |                                    | •••  |            |
| -   | आपदि वृत्त्यन्तरजीवननिर्णयः :        | १५६     |                                    |      | ३७         |
| 1   | वैर्यं वृत्त्या जीवतो ब्राह्मणस्याप- |         |                                    |      | 30         |
|     | णनीयविषये                            | १५७     |                                    |      | 3 4        |
| 1   | निषिद्धे प्रतिप्रसवः ३               | १५८     |                                    |      | ३७         |
|     | निषिद्धातिक्रमे दोषः ३               | 346     |                                    |      | 30         |
| -   |                                      | १५८     |                                    |      | ३७         |
|     |                                      | 49      |                                    |      | ३७         |
|     | कृष्यादीनां जीवनहेत्तामसंभवे         |         |                                    |      | ३७         |
|     |                                      | 49      | प्राणायतनानां वस्तारः              |      | 3 0        |
|     |                                      | 49      | नवच्छिद्राणि                       |      | ३७         |
|     | चानप्रस्थधर्मप्रकरणम् ३              | ,,      | नाडीसंख्या                         |      | ३७         |
|     | · ·                                  |         | शिरासंख्या                         | . ३  | 94         |
|     | 22222                                |         | केशमर्भसंधिसंख्या                  | . ३  | 96         |
| आ   | 4                                    | 69      | सकलशरीरछिद्रसंख्या                 | . 3  | 90         |
| मृत |                                      | ३२      | शरीररसादिपरिमाणम्                  | . 3  | ७९         |
| अ   |                                      | 13      | उपासनीयात्मखरूपम्                  |      | ७९         |
| वा  |                                      | 13      | आत्मध्यानप्रकारः                   | 3990 | 60         |
| उ द | सकलानुष्ठानासमर्थविषये ३६            |         | राब्दब्रह्मोपासनप्रकारः            |      | 60         |
| आ   |                                      |         | वीणादिवायद्वारा सोक्षमार्गप्राप्ति |      | 69         |
| II. |                                      | स्प ।   | गीतज्ञस्य फलान्तरम्                |      | 69         |
|     | यतिभर्माः ३६                         | E !     | पुनरात्मखङ्गम्                     | 3    |            |
|     |                                      |         | CO.P. 1.: MG                       |      |            |

| विषयाः पृष्ठं                      | विषयाः पृष्ठं                         |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| षिप्रश्नः ३८२                      | पूर्वकर्मानुरोधेन जन्मानि ४००         |
| युत्तरम् ३८२                       | पापानुरोधेन रोगिणो भवन्ति ४०१         |
| र्मानुरूपशरीरप्रहणम् ३८३           | कर्मविपाकं दर्शयितुमाह ४०२            |
| द्वादिगुणपरिपाकः ३८६               | शङ्केन कचिद्धिशेषो दर्शितः ४०२        |
| न्मान्तरज्ञानविषये ३८७             | प्रायश्चित्ताधिकारिनिह्नपणम् ४०४      |
| ८न्यदुःखज्ञानविषये ३८७             | प्रायश्चित्ताकरणे दोषः ४०६            |
| ९६प्रह्मयः ३८७                     | तामिस्रादिनरकाः ४०६                   |
| शातमनो जगदुत्पत्तिः ३८८            | प्रायश्चित्तफलम् ४०७                  |
| भारमनि प्रमाणनिरूपणम् ३८८          | महापातिकनः ४०९                        |
| सारस्वरूपम् ३८९                    | ब्रह्महत्यासमानि पापानि ४११           |
| ्रीरप्रहणद्वारेण पुनस्तस्य         | सुरापानसमानि ४११                      |
| विसम्भः ३९०                        | सुवर्णस्तेयसमानि ४१२                  |
| मृतत्वप्राह्युपायाः ३९०            | गुरुतल्पसमानि ४१२                     |
| ातिस्मर्णविषये ३९१                 | गुरुतल्पातिदेशः ४१३                   |
| ालकमीदीनां कारणलम् ३९२             | गुरुतल्पपापे प्रायश्चित्तम् ४१३       |
| ीक्षमार्गनिरूपणम् ३९२              | उपपातकानि ४१४                         |
| <sup>३</sup> वर्गमार्गनिरूपणम् ३९२ | जातिश्रंशकराणि ४१६                    |
| र्धं सरणमार्गनिरूपणम् ३९३          | संकरीकरणानि ४१६                       |
| र्तूतचैतन्यवादिपक्षखण्डनम् ३९३     |                                       |
| नेत्रज्ञखरूपम् २९४                 | मलावहप्रकीर्णकानि ४१६                 |
| बुद्धादेरुत्पत्तिः ३९५             | व्रह्मनधप्रायश्वित्तम् ४१७            |
| गुणस्रहपम् ३९५                     | अनुमहकादिप्रायश्चित्तम् ४१७           |
| वर्गमार्गनिह्पणम् ३९६              | ब्रह्मवधे विशेषः ४१९                  |
| वर्मप्रवर्तकाः ३९६                 | प्रोत्साहकादीनामपि दण्डप्राय-         |
| वदादी नामनादिलनि हपणम् ३९६         | श्चित्तनिरूपणम् ४२०                   |
| आत्मद्शेनावश्यकता ३९५              | वालवृद्धादीनां साक्षात्कर्तृविषये     |
| प्राप्तिमार्गदेवयानमार्गौ ३९७      |                                       |
| पितृयानमार्गः ३९८                  |                                       |
| डपासनाप्रकारनिरूपणम् ३९८           |                                       |
| धारणात्मकयोगाभ्यासप्रयो-           | प्रायश्चित्तान्तरम् ४२५               |
| ,जनम् • ३९९                        | ब्रह्महत्याप्रायश्चित्तस्यातिदेशः ४२९ |
| वज्ञदानायसंभवे सत्त्वग्रदावुपा-    | आत्रेयीहलाप्रायश्वित्तम् ४२९          |
| यान्तरम् ३९९                       |                                       |
| प्रायश्चित्तप्रकरणम् ५             | सुरापानप्रायिश्वत्तम् ••• ४३०         |
| क्रमेविपाक्तनिरूपणम् ४००           | सुराविषये विचारः ४३१                  |

| विषयाः प्र                              | हं विषयाः                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| एकादशमद्यानि ४३                         |                                        |
| श्रायश्रित्तान्तरम् ४३                  |                                        |
| सुरासंसष्टशुष्करसाजभक्षणे प्राय-        | अनुपपातकप्राणिवधे प्रायश्चित्तम् ४६    |
| श्चित्तम् ••• ४३१                       | 6                                      |
| शुष्कसुराभाण्डस्थोदकपानविषये            | वृक्षगुल्मलतादिछेदने प्रायश्चित्तम् ४० |
| प्रायश्चित्तम् ४३४                      |                                        |
| मद्यपाने प्रायश्चित्तम् ४३५             |                                        |
| द्विजातिभार्याविषये सुरापान-            | शारीरचरमधातुविच्छेदकस्कन्दने           |
| प्रायश्चित्तम् ४३६                      |                                        |
| सुवर्णस्तेयप्रायश्चित्तम् ४३६           |                                        |
| शङ्खोक्तो विशेषः ४३७                    |                                        |
| सुवर्णशब्दस्यार्थः ४३८                  | खप्ने रेतःपाते प्रायश्चित्तम् ४७४      |
| सुवर्णस्तेये प्रायश्चित्तान्तरम् ४३९    | गाई स्थ्यपरिमहेण संन्यासात्मच्यु-      |
| गुरुतल्पगमनप्रायश्चित्तम् ४४१           | तौ प्रायश्चित्तम् ४७५                  |
| गुरुशब्दस्यार्थः अ४२                    | ब्रह्मचारिप्रायश्चित्तप्रसंगादन्यदप्य- |
| गुरुतल्पगमने प्रायश्चित्तान्तरम् ४४३    | नुपातकप्रायश्चित्तम् ४७७               |
| ब्रह्महादिमहापातिकसंसर्गिप्राय-         | बद्धचारिप्रायश्चित्तप्रसंगाद्धरोरपि    |
| श्चित्तम् ४४६                           | प्रायिश्वत्तम् ४७८                     |
| पतितसंसर्गप्रतिषेधेन प्रतिषिद्ध-        | सकलहिंसाप्रायश्चित्तापवादः ४७८         |
| स्य यौवनसंवन्धस्य क्रचित्र-             | मिध्याभिशंसने प्रायश्चित्तम् ४७८       |
| तिप्रसवः ४५०                            | अभिशस्तप्रायश्चित्तम् ४७९              |
| निषिद्धसंसर्गोत्पन्नप्रतिलोमवधे         | भ्रातृभार्यागमने प्रायश्चित्तम् ४८०    |
| प्रायिश्वत्तम् ४५०                      | रजखलाभार्यागमने प्रायश्चित्तम् ४८०     |
| इद्भादीनां विषये प्रायश्चित्तम् ४५०     | रजखलायास्तु रजखलादिस्पर्शे             |
| गोवधप्रायश्चित्तम् ४५१                  | प्रायश्चित्तम् ४८१                     |
| तथा वयोविशेषादपि प्रायश्चित्त-          | अयाज्ययाजने प्रायश्चित्तम् ४८२         |
| विशेषः ४५४                              | वेदविष्ठावने प्रायश्चित्तम् ४८२        |
| पालनाकरणादिनोपेक्षायां कचि-             | खाध्यायत्यागे प्रायश्चित्तम् ४८३       |
| त्रायश्चित्तविषये विशेषः ४५६            | अमिलागे प्रायश्चित्तम् ४८४             |
| स्त्रीणां प्रायश्चित्तविषये विशेषः ४५७  | अनाश्रमवासप्रायश्रित्तम् ••• ४८४       |
| पुरुषेषु च विशेषः ४५७                   | समुद्रयानादौ प्रायश्चित्तम् ४८४        |
| उपपातकानां प्रायश्चित्तम् ४५७           | वश्यादावभ्यासे ४८५                     |
| स्रीत्रद्रिविद्धन्नवधे प्रायित्रतम् ४६६ | असत्प्रतिप्रहे प्रायिश्वतम ४८६         |
| स्त्रीवधे प्रायश्चित्तम् ४६६            | पलाण्ड्वादिभक्षणे प्रायिश्वतम् ४८७     |

| विषयाः पृष्ठं विषयाः पृष्ठं जातिदुष्टसंधिन्यादिक्षीरपाने प्रायश्चित्तम् ४८७ खभावदुष्टमांसादिभक्षणे प्राय-श्चित्तम् ४८९ अग्रुचिरस्पृष्टभक्षणे प्रायश्चित्तम् ४८९ अग्रुचिर्द्रव्यसंस्पृष्टभक्षणे प्रायश्चित्तम् ४८९ अग्रुचिर्द्रव्यसंस्पृष्टभक्षणे प्रायश्चित्तम् ४८९ अग्रुचिर्द्रव्यसंस्पृष्टभक्षणे प्रायश्चित्तम् ४८९ भावदुष्टभक्षणे प्रायश्चित्तम् ४९० भावदुष्टभक्षणे प्रायश्चित्तम् ४९० स्त्रीणां विशेषपातित्यम् ५०४ स्त्राचादिक्रियादुष्टाभोज्यभक्षणे प्रायश्चित्तम् ४९३ हस्तदानादिक्रियादुष्टाभोज्यभक्षणे प्रायश्चित्तम् ४९३ एकादशाहादिश्राद्धभोज्यभक्षणे प्रायश्चित्तानि प्रायश्चित्तान् ५०७ स्रिपानप्रायश्चित्तम् ५०७ स्रत्राप्रायश्चित्तम् ५०७ प्रतत्यप्रायश्चित्तम् ५०७ प्रतत्यप्रायश्चित्तम् ५०७ प्रतत्यप्रायश्चित्तम् ५०७ प्रतत्यप्रायश्चित्तम् ५०० प्रत्यस्यप्रायश्चित्तम् ५०० प्रतत्यप्रायश्चित्तम् ५०० प्रतत्यप्रत्यप्रत्यप्रत्यप्रत्यप्रत्यप्रत्यप्रत्यप्रत्यप्रत्यप्रत्यप्रत्यप्रत्यप्रत्यप्रत्यप्रत्य |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्राथित्तम् ४८७ स्वभावदुष्टमांसादिभक्षणे प्राथ- श्वित्तम् ४८८ अग्रुचिरस्पृष्टभक्षणे प्राथिवत्तम् ४८९ अग्रुचिर्रयसंस्पृष्टभक्षणे प्राथिवत्तम् ४८९ अग्रुचिर्रयसंस्पृष्टभक्षणे प्राथिवत्तम् ४८९ अग्रुचिर्रयसंस्पृष्टभक्षणे प्राथिवत्तम् ४९० भावदुष्टभक्षणे प्राथिवत्तम् ४९० भावदुष्टभक्षणे प्राथिवत्तम् ४९० भावदुष्टभक्षणे प्राथिवत्तम् ४९० सक्तव्वत्विधो विशेषः ५०४ चिर्तर्वतसाधारणधर्माः ५०५ चिर्तर्वतसाधारणधर्माः ५०५ चिर्तर्वतसाधारणधर्माः ५०५ चर्तत्वतसाधारणधर्माः ५०५ प्राथित्तम् ४९२ प्राथित्वत्तम् ४९२ प्राथित्वत्तम् ५०५ स्वर्णस्तेयप्राथित्तम् ५०७ स्वर्णस्तेयप्राथित्तम् ५०७ स्वर्णस्तेयप्राथित्तम् ५०७ स्वर्णस्तेयप्राथित्तम् ५०७ स्वर्णस्तेयप्राथित्तम् ५०७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| स्थानदुष्टमांसादिभक्षणे प्राय- श्वित्तम् ४८८ अग्रुचिरस्पृष्टभक्षणे प्रायश्वित्तम् ४८९ अग्रुचिद्रव्यसंस्पृष्टभक्षणे प्रायश्वित्तम् ४८९ अग्रुचिद्रव्यसंस्पृष्टभक्षणे प्रायश्वित्तम् ४८९ सावदुष्टभक्षणे प्रायश्वित्तम् ४९० सावदुष्टभक्षणे प्रायश्वित्तम् ४९० सावदुष्टभक्षणे प्रायश्वित्तम् ४९० स्वावदुष्टभक्षणे प्रायश्वित्तम् ४९० गुणदुष्टगुक्तादिभक्षणे प्रायश्वित्तम् ४९३ इस्तदानादिक्रियादुष्टाभोज्यभक्षणे प्रायश्वित्तम् ४९३ एकाद्वाद्दादिश्राद्धभोज्यभक्षणे प्रायश्वित्ताने ५०५ प्रायश्वित्तम् ४९० प्रायश्वित्तम् ४९० प्रायश्वित्तम् ४९० प्रायश्वित्तम् ५०७ स्वर्णस्त्रयप्रायश्वित्तम् ५०७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| श्चित्तम् ४८८  अशुचिरसृष्टभक्षणे प्रायश्चित्तम् ४८९  अशुचिद्रव्यसंस्पृष्टभक्षणे प्रायश्चित्तम् ४८९  सम् ४९०  भावदुष्टभक्षणे प्रायश्चित्तम् ४९०  भावदुष्टभक्षणे प्रायश्चित्तम् ४९०  स्वल्वतियो विशेषपातित्यम् ५०४  शुणदुष्टशुक्तादिभक्षणे प्रायश्चित्तम् ४९३  हस्तदानादिक्रियादुष्टाभोज्यभक्षणे  प्रायश्चित्तम् ४९३  एकादशाहादिश्राद्धभोजने प्रायः  श्वित्तम् ४९४  परिप्रहाभोज्यभोजने प्रायश्चित्तम् ४९५  परिप्रहाभोज्यभोजने प्रायश्चित्तम् ४९५  गुरुतत्वपगप्रायश्चित्तम् ५०५  सुवर्णस्तेयप्रायश्चित्तम् ५०५  सुवर्णस्तेयप्रायश्चित्तम् ५०५  सुवर्णस्तेयप्रायश्चित्तम् ५०५  सुवर्णस्तेयप्रायश्चित्तम् ५०५  सुवर्णस्तेयप्रायश्चित्तम् ५०५  सुवर्णस्तेयप्रायश्चित्तम् ५०५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| अशुचिरसपृष्टभक्षणे प्रायश्चित्तम् ४८९ अशुचिद्रव्यसंसपृष्टभक्षणे प्रायश्चित्तम् ५८९ मावदुष्टभक्षणे प्रायश्चित्तम् ४९० मावदुष्टभक्षणे प्रायश्चित्तम् ४९० कालदुष्टभक्षणे प्रायश्चित्तम् ४९२ गुणदुष्टशुक्तादिभक्षणे प्रायश्चित्तम् ४९३ इस्तदानादिकियादुष्टाभोज्यभक्षणे प्रायश्चित्तम् ४९३ एकादशाहादिश्राद्धभोज्यभक्षणे प्रायश्चित्तम् ४९३ एकादशाहादिश्राद्धभोजने प्रायश्चित्तम् ४९५ परिप्रहाभोज्यभोजने प्रायश्चित्तम् ४९५ गुरुतल्पगप्रायश्चित्तम् ५०५ गुरुतल्पगप्रायश्चित्तम् ५०५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| सम् ४९० भावदुष्टभक्षणे प्रायित्व ४९० भावदुष्टभक्षणे प्रायित्व ४९० भावदुष्टभक्षणे प्रायित्व ४९० कालदुष्टभक्षणे प्रायित्व ४९२ गुणदुष्टगुक्तादिभक्षणे प्रायित्व सम् ४९३ हस्तदानादिकियादुष्टाभोज्यभक्षणे प्रायित्व सम् ४९३ एकादशाहादिश्राद्धभोजने प्रायः थितम् ४९४ परिप्रहाभोज्यभोजने प्रायित्व तम् ४९५ गुरुतल्पगप्रायित्व सम् ५०५ गुरुतल्पगप्रायित्व सम् ५०५ गुरुतल्पगप्रायित्व सम् ५०५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| तम् ४९० भावदुष्टभक्षणे प्रायित्रम् ४९१ कालदुष्टभक्षणे प्रायित्रम् ४९२ ग्रुणदुष्टग्रुक्तादिभक्षणे प्रायित्रम् ४९३ इस्तदानादिक्रियादुष्टाभोज्यभक्षणे प्रायित्रम् ४९३ एकाद्शाहादिश्राद्धभोज्यभक्षणे प्रायित्रम् ४९३ एकाद्शाहादिश्राद्धभोजने प्रायः श्वित्तम् ४९४ परिप्रहाभोज्यभोजने प्रायित्रतम् ४९५ ग्रुक्तत्थगप्रायित्रतम् ५०५ ग्रुक्तत्थगप्रायित्रतम् ५०५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| कालदुष्टभक्षणे प्रायश्चित्तम् ४९२ गुणदुष्टगुक्तादिभक्षणे प्रायश्चित्तम् ४९३ इस्तदानादिकियादुष्टाभोज्यभक्षणे प्रायश्चित्तम् ४९३ एकादशाहादिश्राद्धभोजने प्रायश्चित्तम् ५०७ ध्वतम् ४९४ परिप्रहाभोज्यभोजने प्रायश्चित्तम् ४९५ गुरुतत्वपगप्रायश्चित्तम् ५०८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| काल दुष्टभक्षणे प्रायिक्षत्तम् ४९२ गुण दुष्टगुक्तादिभक्षणे प्रायिक्षत्तम् ४९३ इस्तदानादिक्रियादुष्टाभोज्यभक्षणे प्रायिक्षत्तम् ४९३ एकादशाहादिश्राद्धभोजने प्राय- श्वित्तम् ४९४ परिप्रहाभोज्यभोजने प्रायिक्षत्तम् ४९५ गुरुतल्पगप्रायिक्षत्तम् ५०५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| गुणदुष्टशुक्तादिभक्षणे प्रायश्चित्तम् ४९३<br>इस्तदानादिकियादुष्टाभोज्यभक्षणे<br>प्रायश्चित्तम् ४९३<br>एकाद्शाहादिश्राद्धभोजने प्रायश्चित्तान्तरम् ५०७<br>श्चित्तम् ४९४<br>परिप्रहाभोज्यभोजने प्रायश्चित्तम् ४९५<br>गुरुतल्पगप्रायश्चित्तम् ५०८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| हस्तदानादिकियादुष्टाभोज्यभक्षणे<br>प्रायश्चित्तम् ४९३<br>एकादशाहादिश्राद्धभोजने प्रायश्चित्तम् ५०७<br>श्चित्तम् ४९४<br>परिप्रहाभोज्यभोजने प्रायश्चित्तम् ४९५ गुरुतल्पगप्रायश्चित्तम् ५०८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| प्रायश्चित्तम् ४९३ प्रायश्चित्तान्तरम् ५०७ प्रकादशाहादिश्राद्धभोजने प्रायः सुरापानप्रायश्चित्तम् ५०७ सुवर्णस्तेयप्रायश्चित्तम् ५०७ परिप्रहाभोजने प्रायश्चित्तम् ४९५ गुरुतल्पगप्रायश्चित्तम् ५०८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| धित्तम् ••• ४९४ सुरापानप्रायितम् ••• ५०७<br>परिमहामोज्यभोजने प्रायित्रतम् ४९५ गुरुतल्पगप्रायित्रतम् ••• ५०८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| श्वित्तम् ••• ४९४ सुवर्णस्तेयप्रायश्चित्तम् ••• ५०८ परिप्रहाभोज्यभोजने प्रायश्चित्तम् ४९५ गुरुतल्पगप्रायश्चित्तम् ••• ५०८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| -2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| आशौचिपरिगृहीतान्नभोजने प्रा- गोवधादिषद्पञ्चाशदुपपातकप्राय-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| यश्चित्तम् ४९६ श्चित्तम् ५०९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| अपुत्राद्यन्तभोजने प्रायश्चित्तम् ४९६ उपपातकसामान्यप्राप्तस्य प्राणाया-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| जातिश्रंशकरपापे प्रायश्चित्तम् ४९७ मशतस्यापवादः ५१०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| प्रकीर्णकपायश्चित्ताति ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ग्रामिक्यनप्राधिनम् सक्लिमाराणपावत्रमन्त्राः ४१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| विप्रदण्होरामे पायश्चिनम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| पादप्रहारे पायश्चिम्म 🗸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| मन्योक्तप्रक्रीतिस्यामिक्तम् ४०० । वहातान्यान्यास्य ••• ११ ६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| निराशीताहिक्यीं गामिक्या ४००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| इन्द्रधनदर्शनातां प्रायक्षितम् ४९९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| पतितादिसंभाषणे प्रायश्चित्तम ४९९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ब्रह्मित्र विना विषमनात्मात्रां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| प्रायश्चित्तम् ४९९ अतिकृच्छ्ः ५१८<br>कृच्छ्रातिकृच्छ्ः ५१८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| स्तेनपतितादिपङ्किभोजने प्राय- पराककृच्छः ५१९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| श्चित्तम् ४९९ सौम्यकृच्छ्रः ५१९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| नीलीविषये प्रायश्चित्तम् ५०० तुलापुरुषकृच्छ्ः ५१९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| कचिद्देशविशेषगमने प्रायश्चित्तम् ५०० चान्द्रायणवतम् ५१९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| या० अ० ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| विषयाः पृष्ठं                   | विषयाः पृष्ठं                    |
|---------------------------------|----------------------------------|
| चान्द्रायणान्तरम् ५२०           | महापातकादौ गवादिसंख्या ५२४       |
| क्रच्छ्चान्द्रायणसाधारणेतिकर्त- | चान्द्रायणादौ धेनुसंख्या ५२४     |
| व्यता ५२१                       | अभ्यासे प्रायश्चित्तावृत्तिः ५२५ |
| प्रायश्चित्ते वपननिर्णयः ५२२    | व्रताशक्तस्य ब्राह्मणभोजनम् ५२६  |
| अनादिष्टपापे प्रायश्चित्तम् ५२३ | क्रच्छ्चान्द्रायणादिफलम् ५२६     |
| वताशकौ गोदानादिकादयोऽनु-        | एतच्छास्राध्ययने फलश्रुतिः ५२७   |
| कल्पाः ५२४                      | इति प्रायश्चित्ताध्यायः।         |
|                                 |                                  |

## इति विषयानुक्रमणिका समाप्ता ।



# या ज्ञवल्क्य स्मृतिः

# मिताक्षरासंविखता।

[ आचाराध्यायः १ ] उपोद्धातप्रकरणम्

श्रीगणेशाय नमः।

धर्माधर्मी तिद्वपीकास्त्रयोऽपि हेर्जाः पश्च प्राणिनामायतन्ते । यस्मिन्नेतेर्नी पैरामृष्ट ईशो यस्तं वन्दे विष्णुमोकारवाच्यम् ॥ १ ॥ याज्ञवत्क्यमुनिभाषितं मुहुर्विश्वरूपविकटोक्तिविस्तृतम् । धर्मशास्त्रमृजुभिर्मिताक्षरैर्वाठवोधविधये विविच्यते ॥ २ ॥ याज्ञवत्क्यशिष्यः कश्चितप्रश्लोत्तरहृषं याज्ञवत्क्यमुनिप्रणीतं धर्मशास्त्रं संक्षिप्य कथ्यामास-यथा मैनुप्रणीतं सृगुः । तस्य चायमाद्यक्षोकः—

योगीश्वरं याज्ञवलक्यं संपूज्य मुनयोऽच्चवन् । वर्णाश्रमेतराणां नो बृहि धर्मानशेषतः ॥ १ ॥

योगिनां सनकादीनाभी र्व्वरः श्रेष्ठेस्तं याज्ञ बह्ययं संपूज्य मनोवाकाय-कर्मीभः पूजियत्वा सुनयः सामैश्रवः प्रमृतयः श्रवणधारणयोग्या अञ्चवन् उक्त-वन्तः धर्माञ्चोऽसम्यं बूँहीति । कथम् श्र अशेषतः कात्स्र्येन । केषाम् श्र वर्णाश्रमेतराणाम् , वर्णा ब्राह्मणादयः, आश्रमा ब्रह्मचारिप्रभृतयः, ईतरेऽनु-लोमप्रतिलोमजाता मूर्धाविसिक्तादयः । 'इतर'शब्दस्य 'द्वन्द्वे च' (पा. १।१।३१) इति सर्वनामसंज्ञाप्रतिषेधः । अत्र च 'धर्मे'शब्दः षड्विधस्मार्तध्मैविषयः । तद्यथा-

िटप्प०—1 जालायुभोंगा विपाकाः । 2 अविद्याऽसितारागद्वेषाभिनिवेशाख्याः क्षेताः । तत्र सम्यगध्यात्मविद्धिर्दश्चितार्थे विपरीतं ज्ञानमविद्या । अहमसि मिद्धिष्टः कोऽपि नास्तीत्यभिमानातिशयोऽसिता । विषयेष्वासक्ती रागः । दुःखेष्वप्रीतिर्देषः । अन-नुभूतादिप मरणादेखासोऽभिनिवेश इति । 3 'क्षेश्चर्यमविपाकाशयेरपरामृष्टः पुरुषिवशेष द्श्वरः' इति वचनात् । 4 एवं चाणिमादिगुणपर एवायमीश्वरशब्दः, ततश्च योगी चासा-वीश्वरश्चिति मुख्यार्थोभयश्चव्दः कर्मधारयः, नतु योगिनामीश्वर इति षष्ठीतत्पुरुषः; षष्ठ्यर्थलक्षणाप्रसंगात् । कर्मधारयपक्षे तु योगिनिमित्तमणिमाद्यश्चर्यं मन्थकारस्य गम्यते—इस्यपरार्कः । 5 'चत्वार आश्रमा बह्मचारिगृहस्थवानप्रस्थपरिव्राजकाः' इति वसिष्ठः ।

पाठा०—१ मनुनोक्तं स्त्र. २ प्रभुक्तं स्त्र. ३ सोमश्रवादयः क. ४ बूहि कथयेति क्र. ५ सार्तकर्भविषयः क. वर्णधर्मः, आश्रमधर्मः, वर्णाश्रमधर्मः, गुणधर्मः, निमित्तधर्मः, साधारणधर्मश्चेति ।
तत्र वर्णधर्मो ब्राह्मणो निलं मयं वर्जयेदिलादिः । आश्रमधर्मोऽप्तीन्धनमक्षत्रचर्यादिः ।
वर्णाश्रमधर्मः पालाशो दण्डो ब्राह्मणस्थेलेवमादिः । गुणधर्मः शास्त्रीयाभिषेकादिगुणयुक्तस्य राज्ञः प्रजापरिपालनादिः । निमित्तधर्मो विहिताकरणप्रतिषिद्धसेवननिमित्तं प्रायश्चित्तम् । साधारणधर्मोऽहिंसादिः । 'न हिंस्यात्मेनां मृतानि'इलाचण्डालं
साधारणो धर्मः । 'शौचाचौरांश्च शिक्षयेत्'इलाचार्यकरणविधिप्रयुक्तत्वाद्धर्मशास्त्राध्ययनस्य प्रयोजनादिकथनं नातीवोपयुज्यते । तत्र चायं क्रमः-प्रागुपनयनात्कामचारकामवादकामभक्षाः । उद्ध्वमुपनयनात्प्राग्वेदाध्ययनोपकमाद्धर्मशास्त्राध्ययनं,
तत्रो धर्मशास्त्रविहितयमनियमोपेतस्य वेदाध्ययनं, ततस्तदर्थजिज्ञासा, ततस्तदर्थागुष्टानमिति । तत्र यद्यपि धर्मार्थकाममोक्षाः शास्त्रणानेन प्रतिपाद्यन्ते, तथापि धर्मस्य
प्राधान्याद्धमेप्रहणम् । प्राधान्यं च धर्ममूलत्वादितरेषाम् । नच वक्तव्यं धर्ममूलोउर्थोऽर्थमूलो धर्म इल्यविशेष इति । यतोऽर्थमन्तरेणापि जँपतपस्तीर्थयात्रादिना
धर्मनिष्पत्तः, अर्थलेशोऽपि न धर्ममन्तरेणति । एवं काममोक्षावपीति ॥ १ ॥

एवं पृष्टः किमुवाचेलाह—

# मिथिलास्यः स योगीन्द्रः क्षणं ध्यात्वाऽब्रवीन्ध्रनीन् । यस्मिन्देशे मृगः कृष्णसासिन्धर्मान्निवोधत ॥ २ ॥

मिथिलानाम नगरी तत्र स्थितः स याज्ञवल्कयो योगीश्वरः क्षणं ध्यात्वा किंचित्कालं मनः समाधाय एते श्रवणाधिकारिणो विनयेन पृच्छन्तीति युक्तमेतेभ्यो वक्तमित्युक्तवान्मुनीन् । किम् १ 'यस्मिन्देशे सृगः कृष्ण-स्तिस्मिन्धर्मान्निवोधत' – इति । कृष्णसारो मृगो यस्मिन्देशे खच्छन्दं विहरति जस्मिन्देशे वक्ष्यमाणलक्षणा धर्मा अनुष्ठेया नान्यत्रेस्यभिप्रायः ॥ २ ॥

'शौचाचारांश्व शिक्षयेत्'इत्याचार्यस्य धर्मशास्त्राध्यापनविधिः। शिष्येण तदध्य-

यनं कर्तव्यमिति कुतोऽवगम्यत इस्रत आह—

#### पुराणन्यायमीमांसाधर्मशास्त्राङ्गमिश्रिताः । वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्देश ॥ ३॥

पुराणं ब्राह्मादि, न्यायस्तर्कविद्या, मीमांसा वेदवाक्यविचारः, धर्म-द्यास्त्रं मानवादि, अङ्गानि व्याकरणादीनि षद्र, एतैरुपेताश्वत्वारो वेदाः, विद्याः पुरुषार्थसाधनानि, तासां स्थानानि च चतुर्दश, धर्मस्य च चतुर्दश

टिप्प०—1 अयमेव पाठो युक्तः। 2 अपरार्कस्तु-'कृष्णशब्दो हरिणवचनः, ऋष्णाजिनं कृष्णविषाणः, यावत्कृष्णमृगो विचरतीति प्रयोगात्' इत्युपक्रम्य 'कृष्णशब्दा-दर्थान्तराववोधो मा भूदित्यत उक्तं-मृग इति-इत्याह ।

चाठा०—१ वर्जयेदिति क. २ सर्वभूतानि इति ख. ३ श्रुत्यु-क्तशौचाचारान् ख. ४ जपतीर्थयात्रा कः ख. ५ पुरुषार्थज्ञानानि कः पुरुषार्थसाधनज्ञानानि ख. स्थानानि हेतवः । एतानि च त्रैवाणिकैरध्येतव्यानि । तद्नतेर्भूतत्वाद्धभैशास्त्रमप्य-ध्येतव्यम् । तत्रैतीनि त्राह्मणेन विद्याप्राप्तये धर्मानुष्ठानाय चाधिगन्तव्यानि 🗈 क्षत्रियवैश्याभ्यां धर्मानुष्ठानाय । तथा च शङ्कोन विद्यास्थानान्युपक्रम्योक्तम् 'एतानि बाह्मणोऽधिकुरुते सच वृत्तिं दर्शयतीतरेषाम्' इति । मनुरपि द्विजातीना थर्मशास्त्राध्ययनेऽधिकारः, ब्राह्मणस्य प्रवचने नान्यस्येति दर्शयति (२।१६) 'निषेकादिश्मशानान्तो मन्त्रैर्यस्योदितो विधिः । तस्य शास्त्रेऽधिकारोऽस्मिन्त्रेयो नान्यस्य कैहिंचित्।। विदुषा ब्राह्मणेनेदमध्येतव्यं प्रयत्नतः। शिष्येभ्यश्च प्रवक्तव्यं सम्यङ् नान्येन केनचित् ॥' इति ॥ ३ ॥

अस्त धर्मशास्त्रमध्येतव्यं, याज्ञवल्क्यप्रणीतस्यास्य शास्त्रस्य किमायातिमित्यतः आह—

> मन्वत्रिविष्णुहारीतयाज्ञवल्क्योशनोऽँङ्गिराः। यमापस्तम्बसंवर्ताः कात्यायनबृहस्पती ॥ ४ ॥ पराशरव्यासशङ्खलिखिता दक्षगौतमौ । शातातपो वसिष्ठश्र धर्मशास्त्रप्रयोजेकाः ॥ ५ ॥

'उँशनः'शब्दपर्यन्तो द्वन्द्वैकवद्भावः । याज्ञवल्क्यप्रणीतिमदं धर्मशास्त्रमध्येतः व्यमित्यभिप्रायः । नेयं परिसंख्या, किंतु प्रदर्शनार्थमेतत् । अतो बौधायनादेरपि धर्मशास्त्रत्वमविरुद्धम् । एतेषां प्रलेकं प्रामाण्येऽपि साकाङ्गाणामाकाङ्गापरिपूरण-मन्यतः क्रियते । विरोधे विकल्पः ॥ ४ ॥ ५ ॥

इदानीं धर्मस्य कारकहेत्नाह—

देशे काल उपायेन द्रव्यं अद्धासमन्वितम्। पात्रे प्रदीयते यत्तत्सकलं धर्मलक्षणम् ॥ ६॥

देशो 'यस्मिन्देशे मृगः कृष्णः' (११२) इत्युक्तलक्षणः, कालः संकान्सादिः, उपायः शास्रोक्तितिकर्तव्यताकलापः, द्रव्यं प्रतिप्रहादिलव्धं गवादि, अद्धा आस्तिक्यबुद्धिः, तद्निवतं यथा भवति तथा । पात्रं 'न विचया केवलयाः ( आचार. ९।२०० ) इत्येवमादिवक्ष्यमाणलक्षणम् । प्रदीयते यथा न प्रत्यावर्तते

टिप्प०-1 प्रयोजका:=प्रणेतार: । 2 'अङ्गिर:शब्दपर्यन्तः समाहारद्वन्द्वो नपुं-सकलिङ एकवचनान्तः' इत्युपक्रम्य भविष्यपुराणमुदाहरति चापरार्कः-'मन्वादिरमृतयो यास्त पद्तिंशत्परिकीतिताः' इति। गौतमोऽपि 'मनुविष्णुदशाङ्गिरोऽत्रि-' इत्यादिनाङ्गि-रसान्तर्भावमाह । 3 'षट्त्रिंशत् समृतयः समृताः' इति वचनन्युदासार्थं चेयमुक्तिः । 4 परिसंख्या नाम एकस्यानेकत्र प्राप्तस्यान्यतो निवृत्त्यर्थमेकत्र पुनर्वचनम् । एतद्विस्त-रोड्ये ८१ श्लोकस्य मिताक्षरायां द्रष्टव्यः ।

पाठा०- १ तदन्तर्गतत्वात् क. २ तत्र ब्राह्मणेनैतानि क. ३ कस्यचित् क. ४ °ऽङ्गिरः. ५ प्रवर्तका क.

तथा परखलाप त्यवसानं खज्यते । एतद्धर्मस्योत्पादकम् । किमेतावदेव नेत्याह—सकलमिति। अन्यदिप शास्त्रोक्तं जातिगुणहोमयागादि तत्सकलं धर्मस्य कारणं जातिगुणद्रव्यकियाभीवार्थात्मकं चतुर्विधं धर्मस्य कारणमित्युक्तं भवति । तच्च समस्तं व्यस्तं वा यथाशास्त्रं द्रष्टव्यम् । श्रद्धा सर्वत्रानुवर्तत एव ॥ ६ ॥ इदानीं धर्मस्य ज्ञापकहेत्नाह—

श्रुतिः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । सम्यक्संकल्पजः कामो धर्मसूलिमदं स्मृतस् ॥ ७॥

श्रुंतिर्वेदः, स्यृतिर्धर्मशास्त्रम्, तथा च मनुः (२११०) 'श्रुतिस्तु वेदो विहेयो धर्मशास्त्रं तु वै स्मृतिः' इति । सद् चारः सतां शिष्टानामाचारोऽनु- श्रुनम्, स्वस्य चात्मनः प्रियं, वैकित्पके विषये यथा—'गर्भाष्टमेऽष्टमे वाट्दे' (आचार. २११४) ईसादावात्मेच्छैव नियामिका । सम्यक्संक ल्पाजातः कामः शास्त्रविरुद्धो यथा—'मया भोजनव्यतिरेकेणोदकं न पातव्यम्' इति । एते धर्मस्य मूलं प्रमाणम् । एतेषां विरोधे पूर्वपूर्वस्य बलीयस्त्वम् ॥ ७॥

देशादिकारकहेत्नामपवादमाह—

इज्याचारदमाहिंसादानस्वाध्यायकर्मणाम् । अयं तु परमो धर्मो यद्योगेनात्मदर्शनम् ॥ ८॥

इज्यादीनां कर्मणार्मयमेव परमो धर्मः यद्योगेन वाह्य चित्तवृत्ति निरोधेनातमनो दर्शनं याथातथ्यज्ञानम् । योगेनात्मज्ञाने देशादिनियमो नास्ती- सर्थः । तदुक्तं 'यंत्रैकाप्रता तत्राविशेषात्' (ब्र.स्. ४।१।६।१०) इति ।। ८॥

कारकहेतुषु ज्ञापकहेतुषु वा संदेहे तु निर्णयहेतुमाह

चत्वारो वेदधर्मज्ञाः पर्वत्रैविद्यमेव वा ।

सा त्रृते यं स धर्मः स्यादेको वाऽध्यात्मवित्तमः ॥९॥ चत्वारो वाह्मणाः वेर्द्धर्मशास्त्रज्ञाः पर्षत् । तिस्रो विद्या अधीयन्त इति त्रैविद्याः, तेषां समृहक्षैविद्यम्। धर्मशास्त्रज्ञलमत्राप्यनुवर्तते, तद्वा पर्षत् ।

टिप्प०—1 भावार्थः=अद्धा । 2 यथासंभविषदं हेयम् ; 'अद्धया देयमश्रद्धय-देयम्', 'सर्वावस्थां गतोऽपि वा' इत्यादिविरोधाप्तिप्रसङ्गात् । 3 श्रुतिस्मृतिसदाचाराः । 4 स्मृतिर्धर्मतो वेदमूलं शास्त्रम्–इत्यपरार्कः । 5 मूले 'अयं तु' इत्यत्रत्यः 'तुः' अवधारणार्थः । 6 तथा च पातञ्जलयोगस्त्रम् (१।२) 'योगश्चित्तवृत्तिनिरोध' इति । 7 यत्रैवास्य दिशि देशे काले वा मनसः सौकर्येणैकायता तत्रैवोपासीत' इत्याचार्याः । यत्र पुरुषे एकायता तत्र देशादिविशेषमनपेक्ष्य सिद्धिरित्यन्ये । 8 ऋग्यजुःसामवेदारूपा विद्याः ।

पाठा०—१ विरोधे तु ख. २ तुष्टानं नाशिष्टानाम् ख. ३ इत्यत्रात्मे-च्छैव, इत्यादिष्वात्मेच्छैव ख. ४ शास्त्राविरुद्धः कामो यथा ख. ५ पातञ्जले. ६ वेदशास्त्रधर्मज्ञाः ख.

सा पूर्वीका पर्वत् यं ब्रूते स धर्मः । अध्यात्मज्ञानेषु निपुणतमो धर्म-बीख्रज्ञथ एकोऽपि वा यं ब्रूते सोऽपि धर्मः ॥ ९ ॥

इत्युपोद्धातप्रकरणम्।

#### अथ ब्रह्मचारिप्रकरणम् १

एतैर्नविभः श्लोकैः सकलशास्त्रोपोद्धातमुक्तवा इदानीं वर्णादीनां धर्मान्वकुं प्रथमं तावद्वर्णानाह—

ब्रह्मक्षत्रियविद्श्द्रा वर्णास्त्वाद्यास्त्रयो द्विजाः।

निषेकाद्याः उमशानान्तास्तेषां वै मन्नतः क्रियाः ॥१०॥ ब्राह्मणक्षत्रियवेश्यशूद्भाश्वत्वारो वर्णा वस्यमाणलक्षणास्त्रेषामाद्यास्त्रयो ब्राह्मणक्षत्रियवेश्या द्विजाः, –द्विजायन्त इति द्विजाः, तेषां द्विजानां वे एव नै शूद्रस्य, एतेन शृहस्यामन्त्रकाः क्रियाः इत्युक्तं भवतिः 'शृहोऽप्येवंविधः कार्यो विना मन्त्रेण संस्कृतः' इति यमोक्तः । निषेकाद्याः निषेको गर्भाधानमाद्यो यासां तास्त्रयोक्ताः । इमशानं पितृवनं तत्संविध कर्म क्षेन्तो यासां ताः क्रिया मन्त्रेभवन्ति ॥ १० ॥

इदानीं ताः किया अनुकामति—

गर्भाधानमृतौ पुंसः सवनं स्पन्दनातपुरा।
पष्टेऽष्टमे वा सीमन्तो मास्येते जातकर्म च ॥ ११॥
अहन्येकादशे नाम चतुर्थे मासि निष्क्रमः।
पष्टेऽन्नप्राश्चनं मासि चूडा कार्या यथाकुलम्॥ १२॥

गर्भाधानमित्यनुगतार्थं कर्मनामधेयम् । एवं वक्ष्यमाणान्यपि । तद्गभीधानस्मृतौ ऋतुकाले वक्ष्यमाणलक्षणे । पुंस्तवनाख्यं कर्म गर्भचलनात्पूर्वम् ।
षष्ठेऽष्टमे वा मासि सीमन्तोक्षयनम् । एते च द्वे पुंसवन-सीमन्तोक्षयने
क्षेत्रसंस्कारकर्मत्वात्सकृदेव कार्ये, न प्रतिगर्भम् । यथाह देवलः—'सकृच
संस्कृता नारी सर्वगर्भेषु संस्कृता । यं यं गर्भ प्रसूरोत स सर्वः संस्कृतो भवेत'
इति । यद्वा,-एते था इते थागते गर्भकोशाजाते कुमारे जातकर्म । एकाद्वेऽहनि नाम । तच पितामहमातामहादिसंबद्धं कुलदेवतासंबद्धं वा । यथाह
हाङ्खः (२११४)—'कुलदेवतासंबद्धं पिता नाम कुर्यात्' इति । चतुर्थे मासि

हिटप् 0—1 पारस्करस्तु—'अथ सीमन्तोन्नयनं पुंसवनवत् प्रथमगर्भ' इत्युभयोः स्त्रेत्रसंस्कारतां निरूपयति । तत्तु हारीताद्यसंमतम् ; सीमन्तोन्नयनस्य स्त्रीसंस्कारतात् ।

पाठा०—१ वेदधर्मशास्त्रज्ञ क. २ सोऽपि धर्म एव ख. ३ न शूद्राणां क. ४ अन्ते यासां ख. ५ कुमारे जाते ख. ६ नामकरणम् ख. निष्क्रमणलक्षणं सूर्यावेक्षणं कर्म । षष्ठे मास्यन्नप्राशनं कर्म । च्यूडाकरणं तु यथाकुलं कार्यमिति प्रत्येकं संबद्धाते ॥ ११-१२ ॥

एतेषां निखरवेऽप्यानुषङ्गिकं फलमाह—

एवमेनः शमं याति बीजगर्भसमुद्भवम् ।

एवमुक्तेन प्रकारेण गर्भाधानादिभिः संस्कारकर्मभिः कृतैरेनः पापं द्वासं याति । किंभूतम् ? बीजगर्भसमुद्भवं शुक्रशोणितसंबद्धं गात्रव्याधिसंका-नितनिमित्तं वा, नतु पतितोत्पन्नत्वादि ॥—

स्त्रीणां विशेषमाह—

तूष्णीमेताः क्रियाः स्त्रीणां विवाहस्तु समन्नकः ॥ १३॥

एता जातकर्मादिकाः क्रियाः स्त्रीणां तूष्णीं विनैव मन्त्रैर्यथाकालं
कार्याः । विवाहः पुनः समन्त्रकः कार्यः ॥ १३॥

उपनयनकालमाह—

गर्भाष्टमेऽष्टमे वाऽब्दे ब्राह्मणस्योपनायनम् । राज्ञामेकादशे सैके विशामेके यथाकुलम् ॥ १४॥

गर्भाधानमादि छत्वा जननं वाष्ट्रमे वर्षे ब्राह्मणस्योपनायनं उपनयन-मेवोपनायनम् । खार्थे अण् । वृत्तानुसारात्, छन्दोभङ्गात् । आर्षे वा दीर्घत्वम् । अत्रेच्छया विकत्पः । राज्ञामेकाद्शे । विद्यां वैश्यानां सेके एकाद्शे । द्वादशे इत्यर्थः । 'गर्भ'म्रहणं सर्वत्रानुवर्तते । समासे गुणभूतस्यापि 'गर्भ'शब्दस्य बुद्धा विभज्योभयत्राप्यनुवर्तनं कार्यम् । 'गर्भादेकादशे राज्ञो गर्भाद्धि द्वादशे विशः' (शंख. २।७) इति स्मृत्यन्तरदैशनात् । यथा अथ शब्दानुशासनं, केषां शब्दानाम् ? लौकिकानां वैदिकानामिति । अत्रापि कार्यमित्यनुवर्तते । कुल-स्थित्या केचिदुपनयनमिन्छन्ति ॥ १४॥

गुरुधर्मानाह—

उपनीय गुरुः शिष्यं महाव्याहृतिपूर्वकम् । वेदमध्यापयेदेनं शौचाचारांश्च शिक्षयेत् ॥ १५ ॥

खरह्योक्तविधिनोपनीय गुरुः शिष्यं महाव्याहतिपूर्वकं वेद्मध्या-पयेत्। महाव्याहृतयश्च भूरादिसत्यान्ताः सप्त। पैत्र वा गौतमाभिप्रायेण। किंच

टिप्०—1 'राज'शब्दोऽयं क्षत्रियजातिमात्रवाचको न खिभिषेकादिगुणयुक्तपर दित हैयम्; 'गर्भादेकादशे राज्ञः' (मनु. २।३६) इत्यत्र 'राजशब्दोऽयं क्षत्रियजाति-यचनः, नाभिषेकादिगुणमपेक्षते' इति मेधातिथिव्याख्यानात् । 2 मूः, मुवः, सुवः, महः, जनः, तपः, सत्यम् इति सप्तमहाव्याहृतयः । 3 'ॐपूर्वा व्याहृतयः पञ्च स-त्यान्ताः' इति गौतमः (१।५२), 'सूः, मुवः, स्तः, पुरुषः, सत्यम्–इति हरदत्तः ।

पाठा०—१ अवधि कृत्वा जन्मनो ख. २ प्रकरणानुसारम् क. ३ वच-नात् ख. ४ शब्दानामिति क. ५ शिष्यं गुरुः ख. द्योचाचारांश्च वक्ष्यमाणलक्षणान् शिक्षयेत् । 'उपनीय शौचाचारांश्च शिक्ष-येत्' इत्यनेन प्रागुपनयनात्कामचारो दर्शितो वर्णधर्मान्वर्जयित्वा । स्रीणामेप्येतत्स-मानं विवाहादर्वाक्; उपनयनस्थानीयलाद्विवाहस्य ॥ १५ ॥

शौचाचारानाह—

दिवासंध्यासु कर्णस्थत्रहासूत्र उद्झुखः । कुर्यान्मृत्रपुरीषे च रात्रौ चेदक्षिणामुखः ॥ १६ ॥

कर्णस्थं ब्रह्मसूत्रं यस स तथोक्तः । कर्णश्च दक्षिणः, 'पवित्रं दक्षिणे कर्णे कृत्वा विष्मूत्रमुत्स्चेत्' इति लिङ्गात् । असावैहिन संध्ययोश्च उद्दुखो सूत्र-पुरीषे कुर्यात् । चकाराद्भसादिरहिते देशे । रात्रो उ दक्षिणामुखः १६

मृहीतिशिश्वश्रोत्थाय मृद्धिरभ्युद्धतैर्जलैः । गन्धलेपक्षयकरं शौचं कुर्यादतिनद्रतः ॥ १७॥

किंच, अनन्तरं शिक्षं गृहीत्वोत्थायोद्धृताभिरद्भिवंश्यमाणलक्षणाभि-र्मृद्भिश्च गैन्धलेपयोः क्षयकरं शोचं कुर्यात्। अतन्द्रितोऽनलसः। उद्धृताभिरद्भिरिति जलान्तःशौचनिषेधः। अत्र 'गन्धलेपक्षयकरम्' इति सर्वाश्रिमिणां साधारणमिदं शौचम्। मृत्संख्यानियमस्त्वदृष्टार्थः॥ १७॥

अन्तर्जानु शुचौ देश उपविष्ट उदब्रुवः ।

प्राग्वा ब्राह्मेण तीर्थेन द्विजो नित्यप्रपस्पृशेत् ॥ १८ ॥ शुची अशुचिद्रव्यासंस्पृष्टे । देश इत्युपानच्छपनासनादिनिषेधः । उपविष्टो न स्थितः शयानः प्रह्लो गच्छन्वा । उद्बुखः प्राङ्मखो वेति दिगन्तरिनृहितः । शुचौ देशे इत्येतस्मात्पादप्रक्षालनप्राप्तिः । ब्राह्मेण तीर्थेन वक्ष्यमाणलक्षणेन द्विजो न श्रदादिः । नित्यं सर्वकालमाश्रमान्तरगतोऽपि । उपस्पृशेदाचामेत् । कथम् १ अन्तर्जानु जानुनोर्मध्ये हस्तौ कृत्वा दक्षिणेन हस्तेनेति ॥ १८ ॥

त्राजापत्यादितीर्थान्याह—

किनष्ठादेशिन्यङ्गष्ठमूलान्यग्रं करस्य च । प्रजापतिपितृत्रहादेवतीर्थान्यनुक्रमात् ॥ १९॥

किन्छायास्तर्जन्या अङ्गुष्ठस्य च मूलानि करस्यात्रे च प्रजापतिपितृब्रह्मदेव-तीर्थानि यथाक्रमं वेदितव्यानि ॥ १९ ॥

टिप्प०—1 एतत्=कामचार-कामवाद-कामभक्षादिकम् । 2 दिवासन्ध्यास इति समस्तं पदम्, दिवा च सन्ध्ये चेति द्वन्द्वमभिष्ठत्योक्तं—अहित संध्ययोश्चेति । 3 गन्धस्य हेपः इति षष्ठीतत्पुरुषभ्रमिनरासाय-'गन्धहेपयोः क्षयकरं' इति द्वन्द्वप्रतिपादकं विव-रणम् । 4 'बाहुं जान्वन्तरा कृत्वा' इति गौतमः; 'बाहू जान्वन्तरा कृत्वा' इति ज्यासः । दिजेनापि एकेन पाणिना यदाविजतं तेनोदकेन नाचामेत् इत्याशयः ।

पाठा०-१ शौचमिदं ख. २ इत्युपादानात् ख.

आचमनप्रकार:--

### त्रिः प्राक्यापो द्विरुन्मुज्य खान्यद्भिः समुपस्पृशेत । अद्भिस्तु प्रकृतिस्थाभिर्हीनाभिः फेनबुद्धदेः ॥ २०॥

वारत्रयमपः पीत्वा मुखमज्ञुष्टमूळेन द्विरुन्मुज्य खानि छिदाणि ऊर्धन्कायगतानि घाणादीनि अद्भिरूपस्पृशेत् । अद्भिर्द्धयान्तरासंसेष्टाभिः । पुनरिद्धिरिख्यूपर्णं प्रतिच्छिद्रमुदकस्पर्शनार्थम् । स्मृत्यन्तरात्—'अङ्कष्ठेन प्रदेशिन्या प्राणं चैव मुखं स्पृशेत् । अङ्कष्टानामिकाभ्यां च चक्षःश्रोत्रं पुनः पुनः ॥ कनिष्ठाङ्कष्ठयोनाभिं हृदयं तु तळेन वे । सर्वाभिस्तु शिरः पश्चाह्वाहू चाग्रेण संस्पृशेत् ॥'
इति । पुनस्ता एव विशिनष्टि—प्रकृतिस्थाभिः गन्धक्परसस्पर्शान्तरसप्राप्ताभिः ।
फेनचुहुद्रसहिताभिः । तु शब्दाह्वषेधारागतानां ग्रुद्वाद्यावर्षिक्षाभां च निषेधः॥२०॥

### हत्कण्ठतालुगाभिस्तु यथासंख्यं द्विजातयः । ग्रुध्येरन्स्री च शुद्रश्च सकृत्स्पृष्टाभिरन्ततः ॥ २१ ॥

हत्कण्ठतासुगाभिरद्धिर्यथाक्रमेण द्विजातयः शुध्यन्ति । स्त्री च राद्रश्च अन्ततः अन्तर्गतेन तासुना स्पृष्टाभिरपि । 'सकृत्' इति वैदया-द्विशेषः । चशब्दादनुपनीतोऽपि ॥ २१ ॥

### स्नानमब्दैवतैर्मश्रमिर्जनं प्राणसंयमः । सूर्यस्य चाप्युपस्थानं गायज्याः प्रत्यहं जपः ॥ २२ ॥

प्रातःसानं यथाशास्त्रमञ्देवतेर्मन्त्रः 'आपोहिष्ठा' इस्वेनमादिभिर्माजनम् । प्राणसंयमः प्राणायामो वक्ष्यमाणलक्षणः । ततः सूर्यस्योपस्थानं सौरमन्त्रेण गायज्याः । 'तत्सवितुर्वरेण्यम्' इस्यार्थायाः प्रतिदिवसं जपः कार्यः । 'कार्य'- शब्दो यथालिकं प्रसेकमभिसंबध्यते ॥ २२ ॥

प्राणायामविचारः-

# गायत्रीं शिरसा सार्धं जपेद्याहृतिपूर्विकाम् । प्रतिप्रणवसंयुक्तां त्रिरयं प्राणसंयमः ॥ २३ ॥

गायत्रीं पूर्वोक्ताम्, 'आपोज्योतिः'इत्यादिना शिरसा संयुक्तां उक्तव्याहृति-पूर्विकां प्रतिव्याहृति प्रणवेन संयुक्तां ॐभूः ॐसुवः ॐस्वरिति त्रीन्वा-रान्मुखनासिकासंचारिवायुं निरुम्धन् मनसा जपेदित्ययं सर्वत्र प्राणायामः॥२३॥ सावित्रीजपप्रकारः—

### प्राणानायम्य संप्रोक्ष्य त्चेनाब्दैवतेन तु । जपन्नासीत सावित्रीं प्रत्यगातारकोदयात् ॥ २४ ॥

टिप्प०—1 वयं तत् शुद्धं ब्रह्म, धीसिह ध्यायेम, सिवतुः 'वू प्रेरणे' सकल-प्रेरकस्य, देवस्य क्रीडमानस्य, वरेण्यं श्रेष्ठतमं, भर्गस्तेजः, धियः बुद्धेस्तत्त्वज्ञानस्य वा, यातीति यः प्रापकः, नोऽसान्, प्रचोदयात् प्रेरयेत्–इति तदाशयः।

भ पाठा०—१ संस्पृष्टाभिः कः, ग. २ पुनरब्यह्णं क. ३ अन्तेन खः ४ मिलादेः ख. ५ जपः कार्यः ख.

संध्यां प्राक्पातरेवं हि तिष्ठेदा सूर्यदर्शनात् ।

प्राणायामं पूर्वोक्तं कृत्वा तेचेनाव्दैवतेन पूर्वोक्तेनात्मानमद्भिः संप्रोक्ष्य सावित्रीं जपन् प्रत्यक्संध्यामासीत । अर्थात् 'प्रसङ्घुख' इति लभ्यते । आ तारकोद्यात् तारकोद्यावि । प्राक्संध्यां प्रातःसमये एवं पूर्वोक्तिविधमाचरन् प्राङ्घुखः सूर्योदयाविध तिष्ठेत् । अहोरात्रयोः संधौ या किया विधीयते सा संध्या । तत्र अहः संपूर्णिदिसमण्डलदर्शनयोग्यः कालः, तिद्विपरीता रात्रिः । यस्मिनकाले खण्डमण्डलस्योपलिधः स संविः ॥ २४॥

अग्निकार्यं ततः कुर्यात्संध्ययोरुभयोरिष ॥ २५ ॥ ततः संध्योपासनानन्तरं द्वयोः संध्ययोरिग्नकार्यं अग्नौ कार्यं समित्प्रक्षे-

पादि यत्तरक्र्यात् खगृह्योक्तेन विधिना ॥ २५ ॥

ततोऽभिवादयेद्वृद्धानसावहमिति खुवन्।

तदनन्तरं वृद्धान् गुरुप्रमृतीनिभवाद्येत्। कथम् ? असौ देवदत्तरार्मा-ऽहमिति खं नाम कीर्तयन्॥—

गुरुं चैवाप्युपासीत खाध्यायार्थं समाहितः ॥ २६ ॥ आहृतश्राप्यधीयीत लेब्धं चास्मे निवेदयेत् । हितं तस्याचरेन्नित्यं मनोवाकायकर्मभिः ॥ २७ ॥

तथा गुरुं वश्यमाणलक्षणमुपासीत तत्परिचर्यापरस्तद्धीनस्तिष्ठेत् । स्वाध्यायार्थमध्ययनसिद्धये समाहितोऽविक्षिप्तचित्तो भवेत् । आहृतश्चाप्यधीयीत गुर्वाहृत एवाधीयीत, न स्वयं गुरुं प्रेरयेत् । यद्य लब्धं तत्सर्वं
गुरवे निवेद्येत् । तथा तस्य गुरोहितमाचरेत् । नित्यं सदा । मनोवाकायकर्मभिः न प्रतिकूलं कुर्यात् । अधिशब्दाद्धुरुदर्शने गौतमोक्तं कैण्ठप्रावृतादि वर्जयेत् ॥ २६-२७॥

अध्याप्यानाह—

कृतज्ञाद्रोहिमेधाविशुचिकँल्यानस्यकाः । अँध्याप्या धर्मतः साधुशक्ताप्तज्ञानवित्तदाः ॥ २८ ॥

कृतमुपकारं न विस्मरतीति कृतकः । अद्गोही दयावान् । सेधावी प्रन्थ-प्रहणधारणशक्तः । शुन्त्रिर्वाद्याभ्यन्तरशौचवान् । कृत्यः आधिव्याधिरहितः । अनसूयको दोषानाविष्करणेन गुणाविष्करणशीलः । साधुः वृत्तवान् । शक्तः

टिप्प॰—1 तुश्चार्थे न्युत्क्रमे च; संप्रोक्ष्य चेति भावः। 2 तत्समयश्च 'अग्निकार्य' च मिक्षायाः प्रागूर्ध्व वा तदिष्यते' इति । 3 प्रावृतावसक्तिकापादप्रसारणानि ।

पाठा०-१ मुपासीत ग. २ छव्धं तसौ ख. ३ कल्याणसूचकाः क. ४ अध्याप्याः साधुशक्ताप्तस्वार्थदा धर्मतस्थिनमे च.

शुष्रायाम् । आसो वन्धुः । ज्ञानदो विद्याप्रदः । वित्तदोऽपेणपूर्वकमर्थप्र-दाता । एते गुणाः समस्ता व्यस्ताश्च यथासंभवं द्रष्टव्याः । एते च धर्मतः शास्त्रानुसारेण अध्याप्याः ॥ २८ ॥

दण्डादिधारणमाह—

दण्डाजिनोपवीतानि मेखलां चैव धारयेत्।

तथा स्मृल्यन्तरप्रसिद्धं पालाशादिद्ण्डं, अजिनं च के व्णिदि, उपवीतं कार्पासादिनिर्मितं, मेखलां च मुझादि, ब्राह्मणादिर्बह्मचारी धारयेत्॥—
भैक्षचर्याप्रकारः—

त्राह्मणेषु चरेद्भैक्षंमिनन्धेष्वात्मवृत्तये ॥ २९ ॥ आदिमध्यावसानेषु भवच्छव्दोपलक्षिता । त्राह्मणक्षत्रियविशां भैक्षंचर्या यथाक्रमम् ॥ ३० ॥

पूर्वोक्तदण्डादियुक्तो ब्रह्मचारी ब्राह्मणेष्यनिन्द्येषु अभिशस्तादिव्यतिरिक्तेषु स्वक्मेनिरतेषु भेसं चरेत्। आत्मवृत्तये आत्मनो जीवनाय न परार्थं आचार्यतद्भार्यापुत्रव्यतिरेकेण । निवेय गुरवे तदनुज्ञातो भुज्ञीत । 'तदमावे तत्पुत्रादा'इति नियमात् । अत्र च 'ब्राह्मण'श्रहणं संभवे सँति नियमार्थम् । यत्तु 'सार्वविणिकं भैक्षचरणम्' इति, तत्रैविणिकंविषयम् । यच्च 'चातुर्वर्ण्यं चरेद्भैक्षम्' इति, तदापद्विषयम् । कथं भैक्षचर्या कार्या ? आदिमध्यावसानेषु भवच्छः ब्दोपलिक्षता 'भैवति भिक्षां देहि', 'भिक्षां भवति देहि', 'भिक्षां देहि भ विति 'भिक्षां भवति देहि' इस्येवं वर्णक्रमेण भैक्षचर्या कार्या ॥ २९-३०॥

भोजनप्रकारः-

कृतामिकार्यो भुजीत वाग्यतो गुर्वनुज्ञया । आपोशानिकयापूर्वं सत्कृत्यान्नमकुत्सयन् ॥ ३१ ॥

प्वोंक्तेन विधिना भिक्षामाहृत्य गुरवे निवेच तद् जुज्ञया कृताग्निकायों वाग्यतो मौनी अत्रं सरकृत्य संपूज्य अकुरसयन्न निन्दन् आपोशानिकयां 'अमृतोपस्तरणमित' इत्यादिकां पूर्व कृतवा भुजीत । अत्र पुनः अग्निकार्यप्रहणं संध्याकाले कैथंचिदकृताग्निकार्यस्य कालान्त्रिवधानार्थं न पुनस्तृतीयप्राप्त्यर्थम् ३१

ब्रह्मचर्ये स्थितो नैकमन्नमद्याद्नापिद् । ब्राह्मणः काममश्रीयाच्छ्राद्धे व्रतमपीडयन् ॥ ३२ ॥ ब्रह्मचर्ये स्थित एँकांत्रं नाद्यादनापिद् व्याध्यायमावे । ब्राह्मणः

टिप्प०—1 पणो वेतनभाषाबन्धस्तद्रहितम् । 2 अप्रत्याख्यात्रीत्वात्स्त्रीणामादौ भिक्ष्यमाणतयोपदेशः । 3 प्रतिबन्धात् । 4 मध्याह्नसमये इति भावः । 5 एकस्वामिकं न भुक्षीतेति भावः ।

पाठा०—१ अर्पणपूर्वकं खः, ग. २ कार्ष्णाजिनादि ख. ३ मैस्य. ४ सति । नियमार्थं ख. ५ त्रैवर्णिकप्राप्त्यर्थम् ख. ६ कालान्तरं मध्या-द्वादि. ७ एकान्नमेकस्वासिकम्. पुनः श्राद्धेऽभ्यर्थितः सन् काममश्रीयात् । व्रतमपीडयन् मघुमांसपरि-हारेण । अत्र 'ब्राह्मण'यहणं क्षत्रियादेः श्राद्धभोजनन्युदासार्थम् । 'राजन्यवैरय-योथैव नैतत्कमं प्रचक्षते' इति स्मरणात् ॥ ३२ ॥

मधुमांसादिवज्यांन्याह-

मधुमांसाञ्जनोच्छिष्टशुक्तस्त्रीप्राणिहिंसनम् । भास्करालोकनाश्लीलपरिवादादि वर्जयेत् ॥ ३३ ॥

मधु क्षौद्रं, न मद्यम्; तस्य 'निस्यं मद्यं त्राह्मणो वर्जयेत्' इति निषेधात् । मांसं छागादेरि । अञ्जनं वृतादिना गात्रस्य, कज्जलादिना चाक्ष्णोः । उच्छिष्ट-सगुरोः । द्युक्तं निष्ठुरवाक्यं, नीच्चरसः; तस्याभक्ष्यप्रकरणे निषेधात् । स्त्रिय-सुपभोगे । प्राणिहिंसनं जीववधः । आस्करस्योदयास्त्रमयावस्रोकनम् । अश्कीस्त्रमस्यभाषणम् । परिवादः सदसद्भूष्य परदोषस्य ख्यापनम् । भादि'शब्दात् स्मृत्यन्तरोक्तं गन्धमाल्यादि गृश्चते । एतानि व्रह्मचारी वर्जन् येत् ॥ ३३ ॥

गुर्वादिलक्षणमाह—

स गुरुर्यः कियाः कृत्वा वेदमसै प्रयच्छति । उपनीय द्दद्वेदमाचार्यः स उदाहृतः ॥ ३४ ॥

योऽसौ गर्भाधानाद्या उपनयनपर्यन्ताः क्रिया यथाविधि कृत्वा वेदमस्में ब्रह्मचारिणे प्रयच्छति स गुरुः। यः पुनरुपनयनमात्रं कृत्वा वेदं प्रय-च्छति स आचार्यः॥ ३४॥

उपाध्यायर्तिगलक्षणम्-

एकदेशमुपाध्याय ऋत्विग्यज्ञकृदुच्यते । एते मान्या यथापूर्वमेभ्यो माता गरीयसी ॥ ३५ ॥

वेदस्यैकदेशं मन्त्र-ब्राह्मणयोरेकं अङ्गानि वा योऽध्यापयित स उपाध्यायः। यः पुनः पाक्यज्ञादिकं वृतः करोति स ऋत्विक्। एते च गुर्वाचार्यो-पाध्यायिविजो यथापूर्वं यथाक्रमेण मान्याः पूज्याः। एभ्यः सर्वेभ्यो माता अरीयसी पूज्यतमा ॥ ३५॥

वेदप्रहणार्थं ब्रह्मचर्यावधिमाह-

प्रतिवेदं त्रह्मचर्यं द्वादशाब्दानि पश्च वा । ग्रहणान्तिकमित्येके केशान्तश्चेव षोडशे ॥ ३६ ॥

यदा विवाहासंभवे 'वेदानधीत्य वेदौ वा वेदं वा'इति प्रवर्तते तदा प्रतिवेदं वेदं वेदं प्रति प्रह्मचर्यं पूर्वीकं द्वादशवर्षाणि कार्यम् । अशकौ पन्न । 'ग्रहणा-

पाठा०-१ कामं यथेष्टम्. २ न रसादि क. ३ भास्करस्य चालोकनं क. ४ गुद्यभावणं ख. ५ ददाति ख. नितकं इत्येके वर्णयन्ति । केशान्तः पुनर्गोदानाख्यं कर्म गर्भादारभ्य जोडिशे वर्षे बाह्मणस्य कार्यम् । एतच द्वादशवार्षिके वेदबते बोद्धन्यम् । इतरस्मिन्पक्षे यथासंभवं द्रष्टव्यम् । राजन्य-वैदययोस्तूपनयनकालवद्वार्विशे चतुर्विशे वी द्रष्ट-व्यम् ॥ ३६॥

उपनयनकालस्य परमावधिमाह—

आ पोडशादा द्वाविशाचतुर्विशाच वत्सरात्। त्रह्मक्षत्रविशां काल औपनायनिकः परः ॥ ३७॥ अत ऊर्ध्वं पतन्त्येते सर्वधर्मबहिष्कृताः। सावित्रीपतिता त्रात्या त्रात्यस्तोमादते कृतोः॥ ३८॥

आषोडशाहर्षात्षोडशवर्षं यावत् आ द्वाविशाद्वाचतुर्विशाहर्षाद्वेहाः स्त्रविशां औपनायनिकः उपनयनसंवन्धी परः कालः । नातःपरमुपन्यनकालोऽस्ति, किंतु अत ऊर्ध्वं पतन्त्येते सर्वधर्मबहिष्कृताः सर्वधर्मेवविष्कृताः सर्वविश्वविष्कारिणो भवन्ति । सावित्रीपतिताः पतितसावित्रीका भवन्ति । सावित्रीदानयोग्या न भवन्ति । बात्याः संस्कारहीनाथ बात्यस्तोमात्क्रतो - विना कृते तु तस्मिन्नपन्यनाधिकारिणो भवन्ति ॥ २०-२८॥

'आद्यास्त्रयो द्विजाः' ( आचार. २०११ ) इत्युक्तं, तत्र हेतुमाह— मातुर्यद्ग्रे जायन्ते द्वितीयं मौज्ञिबन्धनात् । ब्राह्मणक्षत्रियविश्वस्तस्मादेते द्विजाः स्मृताः ॥ ३९ ॥

मातुः सकाशात्प्रथमं जायन्ते, मोञ्जिबन्धनाच द्वितीयं जन्म यसा-त्तसादेते ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्या द्विजा उच्यन्ते ॥ ३९ ॥

वेदप्रहणाध्ययनफलमाह—

यज्ञानां तपसां चैव ग्रुभानां चैव कर्मणाम् । वेद एव द्विजातीनां निःश्रेयसकरः परः ॥ ४०॥

यशानां श्रीत-सार्तानां, तपसां कायसंतापरूपाणां चान्द्रायणादीनां, शुभानां च कर्मणां उपनयनादिसंस्काराणां अववीधकःवेन वेद एव दिज्ञातीनां परो निःश्रेयसकरो नान्यः। 'वेद एव' इति तन्मूलकत्वेन स्मृते-रप्युपलक्षणार्थम् ॥ ४०॥

टिप्प०—1 गावः केशा दीयन्ते खण्ड्यन्ते यस्मिन् 2 त्रात्यस्तोमो नाम त्रात्यानां प्रायश्चित्तऋतुः । तेन चोद्दालकत्रतादिप्रायश्चित्तान्तरमप्युपलक्ष्यते इति । 3 द्विजाति-धर्मपहिष्कृतत्ते हेतुः—मातुरिति—अप० ।

पाठा०—१ वा यथासंभवं क. २ त्रयोऽप्येते यथाकालमसंस्कृताः. ३ ब्राह्मणक्षत्रियविद्यां छा. ४ करो मोक्षकरो छा.

मधुना पयसा चैव स देवांस्तर्पयेद्विजः ।

पवन्मधुष्टताभ्यां च ऋचोऽधीते च योऽन्वहम् ॥४१॥
यज्रि शक्तितोऽधीते योऽन्वहं स प्रतामृतैः ।
प्रीणाति देवानाज्येन मधुना च पितृंस्तथा ॥ ४२ ॥
स तु सोमघृतैदेवांस्तर्पयेद्योऽन्वहं पठेत् ।
सामानि तृप्तिं कुर्याच पितृणां मधुसर्पिषा ॥ ४३ ॥

योऽन्वहस्चोऽधीते स मधुना पयसा च देवान्पितृंश्च मधु-घृताभ्यां तपयति । यः प्रनः द्यक्तितोऽन्वहं यजुंष्यधीते स घृतास्रुतैर्देवान्पितृंश्च मधु-घृताभ्यां तपयति । यस्तु सामान्यन्वहमधीते स सोमघृतैदेवान्पितृंश्च मधुसपिभ्यां भीणाति । ऋगादिमहणं सामान्येन ऋगादिमात्रप्राह्यर्थम् ॥ ४१–४३॥

मेदसा तर्पयेदेवान्थर्वाङ्गिरसः पठन् ।

पितृंश्च मधुसपिंभ्यामन्वहं शक्तितो द्विजः ॥ ४४ ॥

वाकोवाक्यं पुराणं च नाराशंसीश्च गाथिकाः ।

इतिहासांस्तथा विद्याः शक्त्याधीते हि योऽन्वहम् ॥४५॥

मांसक्षीरोदनमधुतर्पणं स दिवोकसाम् ।

करोति तृप्तिं क्र्याच पितृणां मधुसपिंषा ॥ ४६ ॥

ते तृप्तास्तर्पयन्त्येनं सर्वकामफलैः शुभैः ।

यः पुनः शक्तितोऽन्वहं अथर्वाङ्गिरसोऽधीते स देवान्मेदसा पितृंश्च मधुसर्पिभ्यां तर्पयति । यस्तु वाकोवाक्यं प्रश्नोत्तरूपवेदवान्यम् । पुराणं ब्राह्मादि । चकारान्मानवादिधमेशास्त्रम् । नाराशंसीश्च रुद्र-दैवसान्मन्त्रान् । गाथा यश्चगायेन्द्रगाथाद्याः । इतिहासान् महाभारतादीन् । विद्याश्च वारुणाद्या विद्याः । शक्तितोऽन्वहमधीते । स मांसक्षीरौद्न-मधुसर्पिभिदेवान् पितृंश्च मधुसर्पिभ्यां तर्पयति ॥ ४४-४६ ॥ ते पुनस्तृप्ताः सन्तो देवाः पितरश्च एनं स्वाध्यायकारिणं सर्वकामफलैः शुभरनन्योपघातन्त्रक्षणैस्तर्पयन्ति ॥-

टिप्प॰—1 द्विजत्वसाधारण्येनेति भावः. 2 यथा-प्रच्छामि त्वा परमन्तं पृथिन्याः इति प्रश्नः, इयं वेदिः परो अन्तः इत्युत्तरम्. एवमन्यदिष वाकोवाक्यं हेयम्.

पाठा०—१ काम्यब्रह्म ख. २ हि यो ख. ३ पितृंश्च मधुना द्विजः. ४ प्रीणाति क. ५ मंत्र. ६ न्पितृंश्च मधुसर्पिषा । संतर्पयेद्यथाशक्ति योऽथ-र्वाङ्गिरसीः पठेत्. ७ विद्यां योऽधीते शक्तितोऽन्वहम्. ८ च तथा.

प्रशंसार्थमाह—

यं यं ऋतुमधीतें च तस्य तस्यासुयात्फलम् ॥ ४७ ॥ त्रिर्वित्तपूर्णपृथिवीदानस्य फलमश्रुते । तैपसश्च परस्येह नित्यं स्वाध्यायवानिद्वजः ॥ ४८ ॥

यस यस कतोः प्रतिपादकं वेदैकदेशमन्वहमधीते तस्य तस्य कतोः फल-मवामोति । तथा वित्तपूर्णायाः पृथिच्याः त्रिः तिवारं दानस्य यत्फलं परस्य तपस्रथान्द्रायणादेर्यत्फलं तदिप नित्यं स्वाध्यायवानामोति । 'नित्य'महणं काम्यस्थापि सतो नित्यत्वज्ञापनार्थम् ॥ ४७-४८ ॥

एवं सामान्येन ब्रह्मचारिधर्मानभिधायाधुना नैष्ठिकस्य विशेषमाह -

नैष्ठिको ब्रह्मचारी तु वसेदाचार्यसंनिधौ। तदभावेऽस्य तनये पत्यां वैश्वानरेऽपि वा ॥ ४९॥ अनेन विधिना देहं सादयन्विजितेन्द्रियः। ब्रह्मलोकमवाप्तोति न चेहाजायते पुनः॥ ५०॥

र्जनेनोक्तन प्रकारेणात्मानं निष्ठां उत्कान्तिकालं नयतीति नैष्ठिकः स याव-जीवमाचार्यसमीपे वसेत्। न वेद्यहणोत्तरकालं खतन्त्रो भवेत्। तद्भावे तत्पुत्रसमीपे, तदमावे तद्भार्यासमीपे, तदमावे वैद्वानरेऽपि। अनेनोक्तविधिना देहं साद्यन् क्षपयन् विजितेन्द्रियः इन्द्रियज्ये विशेषप्रयत्नवान्त्रह्मचारी ब्रह्मलोकममृतल्मामोति। न कदाचिदिह पुनराजायते॥ ४९-५०॥

इति ब्रह्मचारिप्रकरणम्।

### अथ विवाहप्रकरणम् ३

यः पुनर्वेवाह्यस्तस्य विवाहार्थं स्नानमाह—

गुरवे तु वरं दत्त्वा स्नायाद्वा तद्बुज्ञया । वेदं व्रतानि वा पारं नीत्वा ह्यभयमेव वा ॥ ५१ ॥

पूर्वोक्तेन प्रकारेण वेदं मन्त्रवाह्मणात्मकम्, वतानि, वह्मचारिधर्माननुका-न्तान् । उभयं वा, पारं नीत्वा समाप्य, गुरवे पूर्वोक्ताय वर्मभिल्षितं यथाशक्ति दत्त्वा स्नायात् । अशक्तौ तद्नुज्ञया अदत्तवरोऽपि । एतेषां च पक्षाणां शक्तिकालावपेक्षया व्यवस्था ॥ ५१ ॥

पाठा०—१ मधीयीत; मधीतेऽसौ ख. २ तपसो यत्परस्य ख. ३ तिस. ४ साधयन् [अस्मिन्पाठे विपरीतलक्षणा बोध्या—बा.] ५ न चेह जायते. ६ उक्तप्रकारेण ख. ७ प्रहणकालोत्तरं ख. ८ स्त्रोपास्याग्निसंनिधी ख. ९ स्नायीत.

स्नानानन्तरं किं कुर्यादिखत आह—

अविष्ठुतब्रह्मचर्यो लक्षण्यां स्त्रियमुद्धहेत्। अनन्यपूर्विकां कान्तामसपिण्डां यवीयसीम् ॥ ५२ ॥

अविस्तत्रहाचर्योऽस्खलितब्रह्मचर्यः । लक्षणयां बाह्याभ्यन्तरलक्षणेर्धु-काम् । बाह्यानि 'तनुलोमकेशैदशनाम्' इलादीनि (३।१०) मनुनोक्तानि । आभ्यन्तराणि 'अष्टौ पिण्डान्कृत्वा' इत्यादाश्वलायनोक्तविधिना ज्ञीतव्यानि । स्त्रियं नपुंसकत्वनिवृत्तये स्त्रीत्वेन परीक्षिताम् । अनन्यपूर्विकां दानेनोपभोगेन वा पुरुषान्तराऽपरिगृहीताम् । कान्तां कमनीयां वोद्धर्मनोनयनानन्द-कारिणीम् । 'यस्यां मनश्रक्षुषोर्निर्वन्यस्तस्यामृद्धिः' इत्यापस्तम्बस्परणात् । एतच न्यूनाधिकाङ्गादिबाह्यदोषाभावे । असपिण्डां समान एकः पिण्डो देहो यसाः सा सपिण्डा, न सपिण्डा असपिण्डा ताम्। सपिण्डता च एकशरीरावय-वान्वयेन भवति । तथा हि-पुत्रस्य पितृशरीरावयवान्वयेन पित्रौ सहैकपिण्डता । एवं पितामहादिभिरपि पितृद्वारेण तच्छरीरावयवान्वयात् । एवं मातृशरीरावय-वान्वयेन मात्रा । तथा मातामहादिभिरपि मातृद्वारेण । तथा मातृष्वसमातुला-दिभिरप्येकशरीरावयवान्वयात् । तथा पितृवय-पितृष्वस्रादिभिरपि । तथा पत्या सह पत्न्या एकशरीरारम्भकतया । एवं भ्रातृभार्याणामपि परस्परमेकैशरीरार वैधः सहैकशरीरारम्भकत्वेन । एवं यत्र यत्र 'सपिण्ड'शब्दस्तत्र तत्र साक्षात्परम्परया वा एकशरीरावयवान्वयो वेदितव्यः। यद्येवं मातामहादीनामपि 'दशाहं शावमाशौचं सिपण्डेषु विधीयते' इसविशेषेण प्राप्नोति । स्यादेतत्, -यदि तत्र 'प्रतानामितरे कुर्युः' इत्यादिविशेषवचनं न स्यात् । अतश्च सपिण्डेषु यत्र विशेषवचनं नास्ति तत्र 'दशाहं शावमाशौचम्' इत्येतद्वचनमवतिष्ठते । अवस्यं चैकशरीरावयवा-न्वयेन सापिण्डयं वर्णनीयम् । 'आत्मा हि जज्ञ आत्मनः' इत्यादिश्रुतेः । तथा 'प्रजामनु प्रजायसे' इति च । 'स एवायं विरूढः प्रत्यक्षेणोपलभ्यते, दृश्यते चापि सारूप्यम् । देहत्वमेवान्यत् इ्सापस्तम्बव्चनाच । तथा गर्भोपनिषदि-'एतत् षादकौशिकं शरीरं त्रीणि पितृतस्रीणि मातृतः। अस्थिम्नायुमज्जानः पितृतस्त्वज्जांसरुधिराणि मातृतः' इति तैत्र तत्रावयवान्वय-

टिप्प०—1 तानि च—पूर्वस्यां रात्रौ गोष्ठवल्मीकिकतवस्थानहदेरिणक्षेत्रचतुष्पथ-इमशानेभ्यो मृत्तिकां गृहीत्वा पिण्डाष्टकं कर्तव्यम् । तत्रानुक्रमेण प्रथमे पिण्डे स्पृष्टे धान्यवती भवेत् । द्वितीये स्पृष्टे पशुमती भवेत् । तृतीयेऽग्निहोत्रशुश्रूपणपरा भवित । चतुर्थे विवेकिनी चतुरा सर्वजनार्जनपरा भवित । पञ्चमे रोगिणी । षष्टे वन्ध्या । सप्तमे व्यभिचारिणी । अष्टमे विधवा भवेदित्याश्वलायनोक्तावि. 2 पितामहावयवान्वयत्वात्. 3 स्वस्वपतिभिरिति शेषः 4 तत्र तत्र=पुत्र-कन्ययोः

पाठा०-१ केशादीनि मनुप्रोक्तानि क. २ सह सापिण्ड्यं ख. ३ एक-शरीरारम्भैः क.

प्रतिपादनात् । निर्वाप्यैपिण्डान्वयेन तु सापिण्डये मातृसंताने भातृपितृच्यादिष च सापिण्डयं न स्यात् । समुदायशक्यज्ञीकारेण रूडिपरिग्रहेऽवयवशक्तिसात्र तत्रावगम्यमाना परिलक्ता स्यात्। सत्स्ववयवार्थेषु योऽन्यत्रार्थे प्रयुज्यते। तत्रानन्यगतित्वेन समुदायः प्रसिद्धाति । एवं परम्परयैकशरीरावयवान्वयेन तु सापिण्डये यथा नातिप्रसङ्गस्तथा वक्ष्यामः । यवीयसीं वयसा प्रैमाणतश्च न्यूनां उद्घहेत् परिणयेत् खगृह्योक्तेन विधिना ॥ ५२ ॥

विशेषान्तराण्याह—

### अरोगिणीं आतृमतीमसमानार्षगीत्रजाम्।

अरोगिणीं अचिकित्सनीयव्याध्यनुपस्रष्टाम् । आतृमतीं पुत्रिकाकरणशङ्का-निवृत्तये । अनेनापरिभाषितापि पुत्रिका भवतीति गम्यते । असमानार्वरोज्ञां ऋषेरिदमार्षं नाम प्रवेर इसर्थः । गोत्रं वंशपरम्पराप्रसिद्धम् , आर्षं च गोत्रं च आर्षगोत्रे, समाने आर्षगोत्रे यस्यासौ समानार्षगोत्रस्तस्माजाता समानार्षगोत्रजा. न समानार्षगोत्रजा असमानार्षगोत्रजा ताम् । गोत्रप्रवरौ च पृथवपृथवपर्युदासे-निमित्तम् । तेनासमानार्षजामसमानगोत्रजामित्यर्थः । तथा च 'अससानप्रवरै-विवाहः' (गौ. स्म. ४।१) इति गौतमः । तथा 'अस्पिण्डा च या मातुरस-पिण्डा च या पितुः । सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकर्मणि मैथुने ॥' इति (३।५) मनः । तथा मातृगोत्रामप्यपरिणेयां केचिदिच्छन्तिं, 'मातुलस्य सुतामृहा मातृ-गोत्रां तथैव च । समानप्रवरां चैव गैंत्वा चान्द्रायणं चरेत् ॥' इति प्रायैश्चित्त-सारणात् । अत्र च 'असपिण्डाम्' इत्यनेन पितृष्वस-मातृष्वसादिदुहितृनिषेधः । तथा 'असगोत्राम्' इलनेनासपिण्डाया अपि भिन्नसन्तानजायाः समानगोत्राया निषेधः । तथा 'असमानप्रवराम्' इत्यनेनाप्यसपिण्डाया असगोत्राया अपि समानप्रवराया निषेधः । तथा च 'असपिण्डाम्' इत्येतत्सार्ववर्णिकम्; सर्वत्र सापिण्ड्यसद्भावात् । 'असमानार्षगोत्रजाम्' इत्येतत्रैवर्णिकविषयम् । यद्यपि

टिप्पo—1 अत्र संबन्धो न साक्षात्, किंतु व्यवहितः, तथा च प्रवरणं ऋषि-संबन्धेनाशिप्रार्थनं प्रवरः । तच कल्पस्त्रादिषु 'अग्ने महाँ असि' 'अग्निर्देवो होता देवान्यः' इत्यादौ प्रसिद्धम्। 2 पृथक् प्रायश्चित्तं चोक्तं सुमन्तुवौधायनादिभिः-'सगोत्रां चेदमस्योपयच्छेदञ्चातृवदेनां विभृयात्, प्रजाता चेत् कृच्छ्राब्दपादं चरेत्' इति ।

पाठा०- १ पिण्डनिर्वापणयुक्त्या निर्वाप्यसपिण्डा. ख. २ आतृपुत्रा-दिषु ख. आतृब्यपितृब्या. ग. ३ प्रमाणेन च क. ४ असमानगोत्रजां असमानार्षजामित्यर्थः ख. ५ असगोत्रा च ख. ग. ६ 'सगोत्रां मातुरप्येके नेच्छन्त्युद्वाहकर्मणि । जन्मनाम्नोरविज्ञाने त्द्वहेदविशक्कितः ॥' इति व्यासः क. ७ त्यक्ता ख.

राजन्यविशां प्रातिस्विकगोत्राभावात्प्रवराभावस्तथापि पुरोहितगोत्रप्रवरी वेदितन्यो । तथा च 'यजमानस्यार्षेयान्प्रवृणीते' इत्युक्त्वा 'पौरोहित्यात्राजन्यविशां
प्रवृणीते' इत्याहाश्वलायनः (श्रो. स्. अ. ६ खं. १५) । सिपण्डास समानगोत्रास मानप्रवरास भार्योत्वमेव नोत्पद्यते । रोगिण्यादिषु तु भार्यात्वे उत्पनेऽिप
देष्टविरोध एव ॥—

'असपिण्डाम्' इत्यत्रैकशरीरावयवान्वयद्वारेण साक्षात्परम्परया वा सापिण्ड्य-मुक्तं, तच सर्वत्र सर्वस्य यथाकथंचिदनादौ संसारे संभवतीत्यतिप्रसङ्ग इत्यतं

आह—

प्ञमात्सप्तमाद्ध्वं मातृतः पितृतस्तथा ॥ ५३ ॥

मातृतो मातुः संताने पञ्चमादूष्वं पितृतः वितुः संताने सप्तमादृष्वं, 'सापिण्ड्यं निवर्तते' इति शेषः । अतश्वायं 'सपिण्डे'श<sup>ु</sup>दोऽवयवशक्त्यां सर्वत्र प्रव-र्तमानोऽपि निर्मन्थ्य-पङ्कजादिशब्दवित्रयतिषय एव । तथा च पित्रादयः षद सपिण्डाः, पुत्रादयश्च षद्, आत्मा च सप्तमः, संतानमेदेऽपि यतः संतानमेदस्त-मादाय गणयेचावत्सप्तम इति सर्वत्र योजनीयम् । तथा च मातरमारभ्य तत्पितृपि-तामहादिगणनायां पत्रमसंतानवर्तिनी मातृतः पत्रमीत्युपचर्यते । एवं पितरमारभ्य तत्पत्रादिगणनायां सप्तमपुरुषसंतानवर्तिनी पितृतः सप्तमीति। तथा च भगिन्योर्भ-गिनीभात्रोभ्रातृपुत्रीपितृव्ययोः । विवाहे द्वर्यादिभूतत्वाच्छाखामेदोऽवँगण्यते ॥ यद्यपि वसिष्ठेनोक्तं 'पश्चमीं सप्तमीं चैव मातृतः पितृतस्तथा' इति, 'त्रीनतीस मातृतः पत्रातील च पितृतः' इति च पैठीनसिना, तदप्यर्वाङ्मिषेघार्थं न पुनस्त-त्प्राप्त्यर्थमिति सर्वस्मृतीनामविरोधः । एतच समानजातीये द्रष्टव्यम् , विजातीये तु विशेषः । यथाह शङ्काः—'ययेकजाता वहवः पृथक्क्षेत्राः पृथग्जनाः । एक-पिण्डाः पृथकूशौचाः पिण्डस्त्वावर्तते त्रिषु ॥' एकस्माद्राह्मणादेजीताः एकजाताः । पृथक्क्षेत्राः भिन्नजातीयासु स्रीषु जाताः । पृथरजनाः समानजातीयासु भिन्नासु स्त्रीषु जातास्ते एकपि<sup>6</sup>ंडाः सपिण्डाः, किंतु पृथक्शौँचाः । पृथक्शौचमाशौचप्रकर्णे वक्ष्यामः । 'पिण्डस्त्वावर्तते त्रिषु' त्रिपुरुषमेव सापिण्ड्यमिति ॥ ५३ ॥

द्शपूरुषैविख्याताच्छ्रोत्रियाणां महाकुलात् । पुरुषा एव पूरुषाः, द्शिमः पुरुषैर्मातृतः पत्रिमः पितृतः पत्रिमिविख्यातं

टिप्प०—1 'नि:शेषमन्थ्येनेष्टकाः पचन्ति' इत्यत्र निःशेषमध्यत इति योगस्याधानकालमधितत्वाचिरनिर्मधिते नित्यं धृते चयनोपकमात् प्रागपि विद्यमाने गाईपत्याख्ये चयनं प्रक्रम्योखां निर्माय, तस्यामुखायां कंजित्कालं धारणाय योऽग्निर्निध्यते तस्मिन्न-ज्ञिरनिर्मधिते च सत्त्वेनान्त्यस्यैव प्रत्यासन्नत्वेन तत्परिग्रहाय रूढिस्वीकारस्तद्वत् इत्या-श्यः। 'पङ्कज'शब्दस्तु प्रसिद्ध एव। 2 माधवस्तु—अस्य भिन्नजातीयमान्नपरत्वमाहः

पाठा०—१ गोत्रप्रवर्तकऋष्यपत्यत्वप्रयुक्तत्वमत्र प्रातिस्विकत्वम्. प्राति-स्विकगोत्राभावस्वथापि ख. २ दृष्टदोषिवरोधः क. ३ शब्दो योगेऽवयव. क. ४ वयवशक्त्या प्रवर्ते क. ५ पञ्चमपुरुषवर्तिनी ख. ६ ऽब्बादि ख. ७ वगम्यते क. ८ एकपिण्डाः सपिण्डाः ख. ९ पौरुष क. यत्कुलं तस्मात् । श्रोत्रियाणामधीतवेदानाम् । अध्ययनसुपलक्षणं श्रुताध्ययन-संपन्नानाम् । महच तत्कुलं च सहाकुलं पुत्रपौत्रपशुदासीग्रामादिसमृद्धं, तस्मा-त्कन्यका आहर्तव्येति नियम्यते ॥

एवं सर्वतः प्राप्तौ सत्यामपवादमाह-

### स्फीतादपि न संचारिरोगदोपसमन्वितात् ॥ ५४ ॥

स्फीतादिति । संचारिणो रोगाः श्वित्रकृष्ठापसारप्रस्तयः ग्रुकशोणित-द्वारेणानुप्रविशन्तो दोषाः पुनः हीनिकयिनःपौरुषत्वादयो मनुनोक्ताः । ऐतैः समन्वितातस्फीतादिप पूर्वोक्तान्महाकुलादिष नाहर्तव्या ॥ ५४ ॥

एवं कन्याग्रहणनियममुक्तवा कन्यादाने वरनियममाह-

## एतैरेव गुणैर्युक्तः सवर्णः श्रोत्रियो वरः।

यत्नात्परीक्षितः पुंस्तवे युवा धीमान्जनिमयः ॥ ५५ ॥

एतैरेच पूर्वाकेर्गुणेर्युक्तो दोषेश्व वर्जितो वरो भवति । तस्यायमपरो विशेषः— सवर्ण उत्कृष्टो वा, न हीनवर्णः । श्रोत्रियः स्वयं च श्रुताध्ययनसंपन्नः । यस्तात् प्रयत्नेन पुंस्त्वे परीक्षितः । परीक्षोपायश्च नारदेन दर्शितः—'यस्याप्म प्रवते बीजं ह्वादि मूत्रं च फेनिलम् । पुमान्स्याह्रक्षणेरेतैर्विपरीतैस्तु षण्डकः ॥ इति । युवा न वृद्धः । धीमान् लौकिकवैदिकव्यवहारेषु निपुणमितः । जनिप्रयः स्मितपूर्वमृद्धभिभाषणादिभिरनुरक्तजनः ॥ ५५ ॥

रति-पुत्र-धर्मार्थत्वेन विवादिस्त्रविधः। तत्र पुत्रार्थो द्विवधः-निलः, काम्यश्च । तत्र निले प्रजार्थे 'सवर्णः श्रोत्रियो वरः' (आचार. ५५) इल्पनेन सवर्णा मुख्या दर्शिता। इदानीं काम्ये निल्ससंयोगे चानुकल्पो वक्तव्य इल्पत आह—

# यदुच्यते द्विजातीनां ग्रेद्राद्दारोपसंग्रहः । नैतन्मम मतं यसात्त्रत्रायं जायते खयम् ॥ ५६॥

यदुच्यते 'सवर्णांगे द्विजातीनां प्रशस्ता दारकर्मणि । कामतस्तु प्रवृत्ताना
सिमाः स्युः कमशोऽवराः ॥' इत्युपकम्य-नाह्मणस्य चतहो भार्याः, क्षत्रियस्य

तिह्नः, वैश्यस्य द्वे इति द्विजातीनां श्रद्धावेदनसिति नैत्याज्ञवल्क्यस्य मतम् ।

यसाद्यं द्विजातिस्तत्र स्वयं जायते । 'तजाया जाया भवति यदस्यां जायते

पुनः' इति श्रुतेः । अत्र च 'तत्रायं जायते स्वयम्' इति हेतुं वदता नैस्कपुत्रो
त्पादनाय काम्यपुत्रोत्पादनाय वा प्रवृत्तस्य श्रद्धापरिणयननिषेधं कुर्वता नैस्कपुत्रो
त्पादनानुकल्पे काम्ये च पुत्रोत्पादने ब्राह्मणस्य क्षत्रियावैश्ये, क्षत्रियस्य च वैर्थेया

भार्यानुज्ञाता भवति ॥ ५६ ॥

टिप्प०—1 वधूवरयोर्न स्वतः सापिण्ड्यम्, किंतु कूटस्थसंतित्वात्सापिण्ड्येनैव, सतोऽष्टमं वरं प्रति कन्यया असापिण्ड्येऽपि कन्यायाः कूटस्थेन सापिण्ड्याद्वरस्तां प्रति सपिण्ड पवेति वदन्तो निर्णयसिन्ध्वादयोऽपास्ताः, सपिण्डसन्तितस्थत्वेन सापिण्ड्ये सोदकादावि तदापन्तः -इति वा.

पाठा०—१ सितमृदुपूर्वाभिभाषण क. २ शूद्रादारोप. ३ तत्रात्मा जायते. ४ वेश्याभ्यनुत्ता ख. इदानीं रतिकामस्योत्पन्नपुत्रस्य वा विनष्टभार्यस्याश्रमान्तरानिषकारिणो गृह-स्थाश्रमावस्थामात्राभिकाङ्क्षिणः परिणयनक्रममाह—

तिस्रो वर्णानुपूर्व्येण दे तथैका यथाक्रमम् । ब्राह्मणक्षत्रियविद्यां भार्या स्वा शुद्रजन्मनः ॥ ५७ ॥

वर्णक्रमेण ब्राह्मणस्य तिस्तो भार्याः। क्षित्रियस्य द्वे । वैद्यस्यैका । द्वाद्मस्य तु स्वैव भार्या भवति । सवर्णा पुनः सर्वेषां मुख्या स्थितेव । पूर्वस्याः पूर्वस्या अभावे उत्तरोत्तरा भवति । अयमेव च कमो नैस्वकानुकल्पे काम्ये च पुत्रोत्पादनविधौ । अतश्च यच्छूद्रापुत्रस्य पुत्रमध्ये परिगणनं विभागसंकीर्तनं च, तथा 'विप्रान्मूर्धावसिक्तो हि' इत्युपक्रम्य 'विन्नास्वेष विधिः स्मृतः' इति च तत् रितकामस्याश्रममात्राभिकाङ्क्षिणो वा नैन्तरीयकतयोत्पन्नस्य ॥ ५०॥

विवाहानाह—

ब्राह्मो विवाह आहूय दीयते शक्त्यलंकृता। तज्जः पुनात्युभयतः पुरुषानेकविंशतिम् ॥ ५८॥

स ब्राह्माभिधानो विवाहः यसिन्नुक्तलक्षणाय वरायाहूय यथाशक्तयळं-इता कन्या दीयते उदकपूर्वकं, तस्यां जातः पुत्र उभयतः पित्रादीन्दश पुत्रादीश्व दश, आत्मानं चैकविंदां पुनाति सद्दृत्तश्चेत् ॥ ५८ ॥ दैवार्षविवाही—

> यज्ञस्य ऋत्विजे दैव आदायार्षस्तु गोद्रयम् । चतुर्दश प्रथमजः पुनात्युत्तरजश्च पट् ॥ ५९ ॥

स दैवो विवाहो यसिन्यज्ञानुष्ठाने वितते ऋत्विजे यथाशक्यलंकृता कन्या दीयते । यत्र पुनर्गोमिथुनमादाय कन्या दीयते स आर्षः । प्रथमजो दैव-विवाहजश्चतुर्दश पुनाति सप्तावरान् सप्त परान् । उत्तरज आर्षविवाहजः षट् पुनाति त्रीन्पूर्वान् त्रीन्परान् ॥ ५९ ॥

प्राजापत्यविवाहलक्षणम्—

इत्युक्तवा चरतां धेर्मं सह या दीयतेऽर्थिने । स कायः पावयेत्तज्ञः षट्ट् र्षंड्वंश्यान्सहात्मना ॥ ६०॥ 'सह धेर्मे चरताम्' इति परिभाष्य कन्यादानं स प्राजापयः । तज्जः षट्ट् पूर्वान्षद्र परान् आत्मना सहेखेनं त्रयोदश पुनाति ॥ ६०॥

टिप्प॰—1 एतत्तु यावज्जीवम्, नतु तन्मध्ये आश्रमान्तरपरिग्रहः, ख्यन्तर-परिग्रहो वेति विशेषः—इति नृसिंह-हरदत्तो.

पाठा० — १ अन्योद्देशकच्यापारनिर्वर्त्यतं; यमन्तरा नोद्देश्यसिद्धिसत्वं वा नान्तरीयकत्वम्. २ सहोभौ. ३ धर्ममित्युक्तवा. ४ सह चात्मनः आसुरगान्धर्वादिविवाहलक्षणानि-

आसुरो द्रविणादानाद्वान्धर्वः समयान्मिथः । राक्षसो युद्धहरणात्पैशाचः कन्यकाछलात् ॥ ६१ ॥

आसुरः पुनर्द्विणादानात् । गान्धवेस्तु परस्परानुरागेण भवति । राक्षसो युद्धेनापहरणात् । पैद्याचस्तु कन्यकाछळात् छ्लेन छद्यना स्वापाद्यवस्थास्वपेहरणात् ॥ ६१ ॥

सवर्णादिपरिणयेन विशेषमाह-

पाणित्रोद्धः सवर्णासु गृह्णीयात्क्षत्रिया शरम् । वैश्या प्रतोदमाद्द्याद्वेदने त्वैग्रजन्मनः ॥ ६२ ॥

सवर्णासु विवाहे खगृह्योक्तविधिना पाणिरेन ग्राह्यः । क्षित्रियकः या तु द्यारं गृह्णीयातः । वैद्या प्रतोद्माद्यात् । उत्कृष्टवेदने गृह्या पुनर्वसनस्य द्याम् । यथाह मनुः (३।४४)- वसनस्य द्या प्राह्या गृह्योत्कृष्टवेदने । इति ॥ ६२ ॥

कन्यादातृक्रममाह—

पिता पितामहो आता सकुल्यो जननी तथा। कन्याप्रदः पूर्वनारो प्रकृतिस्थः परः परः ॥ ६३ ॥ अप्रयच्छन्समामोति भ्रूणहत्यामृतावृतौ । गम्यं त्वभावे दातृणां कन्या कुर्यात्स्वयंवरम् ॥ ६४ ॥

एतेषां पित्रादीनां पूर्वस्य पूर्वस्थाभावे परः परः कन्याप्रदः प्रकृति-स्थित्रेत् यद्युन्मादादिदोषवान्न भवति । अतो यस्याधिकारः सोऽप्रयच्छन् भूण-हत्यामृतावृतावामोति । एतचोक्तलक्षणवरसंभवे वेदितव्यम् । यदा प्रन-दितृणामभावस्तदा कन्येव गम्यं गमनाईमुक्तलक्षणं वरं स्वयमेव वर्येत् ॥ ६३-६४ ॥

कन्याइरणे दण्डः—

सकुत्प्रदीयते कन्या हरंस्तां चौरदण्डभाक्।

सकृदेव कन्या प्रदीयत इति शास्त्रनियमः । अतस्तां दत्त्वा अपहरम् कन्यां चोरवद्दण्ड्यः ॥

एवं सर्वत्र प्रतिषेधे प्राप्तेऽपवादमाइ—

दत्तामि हरेत्पूर्वाच्छ्रेयांश्रेद्वर आव्रजेत् ॥ ६५॥ यदि पूर्वसादराच्छ्रेयान्विद्याभिजनाद्यतिशययुक्तो वर आगच्छति, पूर्वस्य

पाठा॰-१ कन्यकां छलात्. २ द्यवस्थासु हरणात्. क. ३ त्वम्यजनमनः.

च पातकयोगो दुईत्तत्वं वा, तदा दत्तामपि हरेत् । एतच सप्तमपदात्त्राग्द्र-

अनाष्याय ददहोपं दण्ड्य उत्तमसाहसम्।

अदुष्टां तु त्यजन्दण्ड्यो दृषयंस्तु मृषा शतम् ॥ ६६ ॥ यः पुनश्रक्षप्रांद्यं दोषमनाख्यायं कन्यां प्रयच्छति असावुत्तमसाहसं दण्ड्यः । उत्तमसाहसं च (आचा० ३६६) वक्ष्यते । अदुष्टां तु प्रतिगृह्य त्यजन् उत्तमसाहसमेव दण्ड्यः । यः पुनर्विवाहात्प्रागेव द्वेषादिना असिद्धदेषिदीं घरोगा-दिभिः कन्यां दूषयति स पणानां वक्ष्यमाणलक्षणानां शतं दण्ड्यः ॥ ६६ ॥

'अनन्यपूर्विकाम्' ( श्लो. ५२ ) इलत्रानन्यपूर्वा परिणेयोक्ता, तत्रान्यपूर्वा

कीहशीत्याह—

अक्षता च क्षता चैव पुनर्भूः, संस्कृता पुनः ।
स्वैरिणी या पति हित्वा सवर्ण कामतः अयेत् ।। ६७ ॥
अन्यपूर्वा द्विवधा—पूनर्भूः, स्वैरिणी चेति । पुनर्भूरपि द्विविधा—क्षता
चाक्षता च । तत्र क्षता संस्कारात्प्रागेव पुरुषसंबन्धद्षिता । अक्षता पुनः
संस्कारदृषिता । या पुनः कौमारं पति स्वक्ता कामतः सवर्णमाश्रयति
सा स्वैरिणीति ॥ ६७ ॥

एवं सर्वप्रकारेणान्यपूर्वापर्युदासे प्राप्ते विशेषमाह-

अपुत्रां गुर्वनुज्ञातो देवरः पुत्रकाम्यया । सपिण्डो वा सगोत्रो वा घृताभ्यक्त ऋतावियात् ॥६८॥ आ गर्भसंभवाद्गच्छेत्पतितस्त्वन्यथा भवेत् । अनेन विधिना जातः क्षेत्रजोऽस्य भवेत्सुतः ॥६९॥

अपुत्रामलन्धपुत्रां पित्रादिभिः पुत्रार्थमनुकातो देवरो भर्तुः कनीयान् अता सिपण्डो वा उक्तलक्षणः सगोत्रो वा, एतेषां पूर्वस्थाभावे परः परः घृताभ्यक्तसर्वाङ्गः,ऋतावेच वक्ष्यमाणलक्षणे इयाद्गच्छेत् आ गर्भोत्पत्तः। कर्म्ब पुनर्गच्छन् अन्येन वा प्रकारेण तदा पतितो भवति। अनेन विधि-नोत्पन्नः पूर्वपरिणेतुः क्षेत्रज्ञः पुत्रो भवेत्। एतच वाग्दत्ताविषयमित्या-चार्थाः; 'यस्या म्रियेत कन्याया वाचा सत्ये कृते पतिः। तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः॥' इति (९।६९) मनुस्मरणात्॥ ६८-६९॥

व्यभिचारिणीं प्रलाह—

हताधिकारां मिलनां पिण्डमात्रोपजीविनीम् । परिभूतामधः शय्यां वासयेद्यभिचारिणीम् ॥ ७०॥ या व्यभिचरित तां हताधिकारां स्वभरणायिधकाररहिताम् । मिलनां

पाठा०-१ च त्यजन् क. २ क्षेत्रजः स भवेत्.

अजनाभ्यज्ञनशुभवस्त्राभरणश्र्न्यां पिण्डमात्रोपजीविनीं प्राणयात्रामात्र-भोजनाम्, धिकारादिभिः परिभूतां, भूतलशायिनीं खवेशमन्येव वासयेत् वैराग्यजननार्थं, न पुनः शुद्धचर्थम् । 'यत्पुंसः परदारेषु तचैनां चारयेद्रतम्' (मनु. १९१९७६) इति पृथक्प्रायश्चित्तोपदेशात्॥ ७०॥

तस्या अल्पप्रायश्चित्तार्थमर्थवादमाह—

सोमः शोचं देदावासां गन्धर्वश्च शुभां गिरम् । पावकः सर्वमेध्यत्वं मेध्या वै योषितो हातः ॥ ७१ ॥

परिणयनात्पूर्वं सोम-गन्धवे-चह्नयः स्नीभुंकेत्वा यथाकमं तासां शौचमधुर-वचनसर्वमेध्यत्वानि दत्तवन्तः । तस्मात् स्त्रियः सर्वत्र स्पर्शालिङ्गनादिषु

मेध्याः गुद्धाः स्मृताः ॥ ७१ ॥

नच तस्यास्तर्हि दोषो नास्तीत्याशङ्कनीयमित्याह—

व्यभिचाराहतौ शुद्धिर्गभें त्यागो विधीयते।
गर्भभर्तृवधादौ च तथा महति पातके।। ७२।।

अप्रकाशितान्मनोद्यभिचारात्पुरुषान्तरसंभोगसंकल्पायदपुण्यं तस्य ऋतौ रजोदर्शने शुद्धिः; शृद्रकृते तु गर्भे त्यागः । मनुः (९११५५) 'ब्राह्मण- क्षत्रियविशां भार्याः शृद्देण संगताः । अप्रजातां विशुद्ध्यन्ति प्रायश्चित्तेन नेतराः ॥' इति स्मरणात् । तथा गर्भवधे भत्वधे महापातके च, ब्रह्महत्यादौ आदिप्रहणान्छिष्यादिगमने च त्यागः । 'चतसस्तु परित्याज्याः शिष्यगा गुरुगा च या । पतिन्नी च विशेषेण जुङ्गितोपगता च या ॥' (विषष्ट. २९११०) इति व्यासस्मरणात् । जुङ्गितः प्रतिलोमजश्चर्मकारादिः । त्यागश्चोपभोगधर्मकार्ययोः, नतु निष्कासनं गृहात्तस्याः । 'निरुन्ध्यादैकवेश्मनि' इति नियमात् ॥ ७२ ॥

द्वितीयपरिणयने हेतूनाह—

सुरापी व्याधिता धूर्ता वन्ध्यार्थव्यप्रियंवदा । स्त्रीप्रस्थाधिवेत्तव्या पुरुषद्वेषिणी तथा ॥ ७३ ॥

सुरां पिबतीति सुरापी श्र्हाऽपि । 'पत्तस्य श्रं शरीरस्य यस्य भार्या सुरां पिबेत्' इति सामान्येन प्रतिषेधात् । त्याधिता वीर्षरोगप्रस्ता । धूर्ता विसंवादिनी । वन्ध्या निष्फला । अर्थन्नी अर्थनाशिनी । अप्रियंवद् । निष्ठर-भाषिणी । स्त्रीप्रस्ः स्त्रीजननी । पुरुषद्वेषिणी सर्वत्राहितकारणी । 'अधि-वेत्तत्या' इति प्रसेक्मैभिसंबध्यते । अधिवेदनं भार्यान्तरपरिप्रदः ॥ ७३ ॥

अधिविना तु भर्तच्या महदेनोऽन्यथा भवेत् । यत्रानुक्र्ल्यं दंपत्योस्त्रिवर्गस्तत्र वर्धते ॥ ७४ ॥ क्रिच, सा अधिविन्ना पूर्ववदेव दानमानसत्कारैर्भर्तव्या । अन्यथाऽभर्णे

पाठा०- १ ददौ कीणां क. २ स्त्रियो अक्ता क. ३ सर्वत्र संबध्यते क.

महद्पुण्यं वक्ष्यमाणो दण्डश्च । नच भरणे सति केवलमपुण्यपरिहारः । यतः यत्र दंपत्योरानुकूल्यं चित्तैक्यं तत्र धर्मार्थकामानां प्रतिदिनमिन-चृद्धिश्च ॥ ७४ ॥

स्त्रियं प्रसाह—

मृते जीवति वा पत्यौ या नान्यमुपगच्छति । सेह कीर्तिमवामोति मोदते चोमया सह ॥ ७५॥

भर्तिर जीवति मृते वा या चापल्याद्न्यं पुरुषं नोपंगच्छति सेह लोके विपुलां कीर्तिमवामोति । उमया च सह कीडते; पुण्य-प्रभावात् ॥ ७५ ॥

अधिवेदनकारणाभावे अधिवेतारं प्रत्याह-

आज्ञासंपादिनीं दक्षां वीरम् प्रियवादिनीम् । स्यजन्दाप्यस्वतीयांशमद्रच्यो भरणं स्त्रियाः ॥ ७६ ॥

आज्ञासंपादिनीमादेशकारिणीम्, द्थां शीष्रकारिणीम्, वीरस्ं पुत्र-वतीम्, प्रियवादिनीं मधुरमाषिणीं यस्त्यज्ञति अधिविन्दति, स राज्ञा खध-नस्य तृतीयांदां दाप्यः। निधनस्तु भरणं प्रासाच्छादनादि दाप्यः॥ ७६॥

स्त्रीधर्मानाह—

स्त्रीभिर्भर्तवचः कार्यमेष धर्मः परः स्त्रियाः । आ शुद्धेः संप्रतीक्ष्यो हि महापातकद्षितः ॥ ७७॥

स्त्रीभिः सैदा भर्तृवचनं कार्यम् । यसाद्यमेव पर जत्कृष्टो धर्मः; स्त्रीणां स्वर्गहेतुत्वात् । यदा तु महापातकदृषितस्तदा आ शुद्धेः संप्र तीक्ष्यः, न तत्पारतच्यम् । उत्तरकालं तु पूर्ववदेव तत्पारतच्यम् ॥ ७७ ॥

शास्त्रीयदारसंत्रहस्य फलमाह—

लोकानन्त्यं दिवः प्राप्तिः पुत्रपौत्रप्रपौत्रकैः । यसात्तसात्स्रियः सेव्याः कर्तव्याश्च सुरक्षिताः ॥७८॥

लोके आनन्तं वंशस्याविच्छेदः लोकानन्तं, दिवः प्राप्तिश्च, दारसंप्रहस्य प्रयोजनम्। कथमित्याह—पुत्र-पौत्र-प्रपौत्रकेलोकानन्त्यम्, अप्तिहोत्रादिभिश्च स्वर्गप्राप्तिरित्यन्वयः। यस्मात् स्त्रीभ्य एतद्वयं भवति तस्मात् स्त्रियः सेव्या उपभोग्याः प्रजार्थम्। रक्षितव्याश्च धर्मार्थम्। तथा चापस्तम्बेन 'धर्मप्रजासंपत्तिः प्रयोजनं दारसंप्रहस्योक्तं धर्मप्रजासंपत्तेषु दारेषु नान्यां कुर्वीत' इति वदता। रतिफलं तु लौकिकमेव॥ ७८॥

पाठा०-१ नैवोपगच्छति क. २ आदेशसंपादिनीं ख. ३ सर्वथा क.

'पुत्रोत्पत्त्यर्थं स्नियः सेव्याः' (श्लो० ७८) इत्युक्तं, तत्र विशेषणमाह— षोडशतुनिशाः स्त्रीणां तस्मिन्युग्मासु संविशेत् । त्रस्रचार्येव पर्वाण्याद्याश्रतंस्रस्तु वर्जयेत् ॥ ७९ ॥

स्त्रीणां गर्भधारणयोग्यावस्थोपलक्षितः काल ऋतुः । स च रजोदर्शनदिवसादारभ्य षोडशाहोरात्रस्तस्मिन् ऋतो युग्मासु समासु रात्रिष्ठ । 'रात्रि'ग्रहणाद्दिवसप्रतिषेधः । संविशेत् गच्छेत्पुत्रार्थम् । 'युग्मासु' इति वहुवचनं
समुचयार्थम् । अतश्चेकस्मिन्नपि ऋतौ अप्रतिषिद्धासु युग्मासु सर्वासु रात्रिषु
गच्छेत् । एवं गच्छन् ब्रह्मचार्येच भवति । अतो यत्र ब्रह्मचर्यं आद्धादौ चोदितं
तत्र गच्छतोऽपि न ब्रह्मचर्यस्खलनदोषोऽस्ति । किंच पर्चाण्याद्याश्चरतस्नस्तु वर्जयेत् । 'पर्वाणि' इति बहुवचनादाद्यर्थावगमादष्टमीचतुर्दश्योर्थह
णम् । यथाह मनुः (४१९५५)—'अमावास्मामष्टमीं च पौर्णमासीं चतुर्दशीम् । ब्रह्मचारी भवेनित्यमप्यृतौ स्नातको द्विजः ॥' इति । अतोऽमावास्मादीनि
रजोदर्शनादारभ्य चतस्रो रात्रीश्च वर्जयेत् ॥ ७९ ॥

एवं गच्छन् स्त्रियं क्षामां मघां मूलं च वर्जयेत्। सुस्य इन्दो सकृत्पुत्रं लक्षण्यं जनयेत्पुमान् ॥ ८०॥

किंच, एवमुक्तेन प्रकारेण स्त्रियं गच्छन् क्षामां गच्छेत् । क्षामता च तिसानकाछे रजस्त्र हाने मवति । अथ चेन्न भवति तदा कर्तव्या क्षामता पुत्रो-रपत्त्यर्थमल्पाऽक्षिरधभोजनादिना । 'पुमान्पुंसोऽधिके छुके स्त्री भवस्यिके ख्रियः' इति वचनात् । यदा युग्मायामपि रात्रौ शोणिताधिक्यं तदा रूपेव भवति पुरु-षाकृतिः । अयुग्मायामपि छुकाधिक्ये पुमानेव भवति रूपाकृतिः; कालस्य निमित्तलात् । छुकशोणितयोश्चोपादानकारणत्वेन प्रावल्यात् । तस्मात्क्षामा कर्तव्या । मघा-मूळनक्षत्रे वर्जयेत् । चन्द्रे चैकादशादिशुभस्यानगते चकारात्पुंनक्षत्रे छुभयोगलमादिसंपत्तौ सकृदेकस्यां रात्रौ न द्विस्त्रिर्वा । ततो ळक्षणेयुक्तं पुत्रं जनयति । पुमानप्रतिहतपुंस्त्वः ॥ ८०॥

एवमृतौ नियममुक्त्वा इदानीमनृतौ नियममाह—

यथाकामी भवेद्वापि स्त्रीणां त्ररमनुस्मरन् । स्वदारनिरतश्चेव स्त्रियो रक्ष्या यतः स्मृताः ॥ ८१ ॥

भायीया इच्छानतिक्रमेण प्रवृत्तिरस्यास्तीति यथाकामी भवेत्। 'वा'राब्दो नियमान्तरपरिप्रहाथः, न पूर्वनियमनिवृत्त्यर्थः। स्त्रीणां वर्मिन्द्रदत्तमनुस्मरन् 'भवतीनां कामविहन्ता पातकी स्यात्' इति । यथा 'ता अञ्चवन् वरं वृणीमहा ऋत्वियात्प्रजां विन्दामहै काममा विजनितोः संभवामेति तस्माहत्वियात् स्त्रियः प्रजां

पाठा०—१ चतसश्च ख. २ श्राद्धादेषु क. ३ पौष्णं च क. ४ काङसानियतत्वात् क. ५ वृणीमहै ख. विन्दन्ते काममा विजनतोः संभवन्ति वीरे वृत श्ह्यासाम्' इति । अपि च स्वदारे-ष्वेच निरतः नितरां रतस्तन्मनस्कः, 'भवेत्' इत्यनुषज्यते । एवकारेण स्यन्तर-गमनं निवर्तयतिः प्रायश्चित्तस्मरणात् । उभयत्रापि दृष्टप्रयोजनमाह—स्त्रियो रक्ष्या यतः स्मृता इति । यसातिस्त्रयो रक्ष्याः स्मृता उत्ताः 'कर्तव्याश्व सुरक्षिताः'-( आचार. ७८ ) इति । तच सुरक्षणं यथाकामित्वेन हयन्तराग-मनेन च भवतीति । अत्राह—तस्मिन्युग्मासु संविशेत्' (आचार. ७९) इति, किमयं विधिर्नियमः परिसंख्या वा? उच्यते, -- न तावद्विधः; प्राप्तार्थत्वात् । नापि परिसंख्याः दोर्षेत्रयसमासक्तेः । अतो नियमं प्रतिपेदिरे न्यायविदः । कः पुनरेषां भेदः ? अत्यन्ताप्राप्तपापणं विधिः, यथा 'अग्निहोत्रं जुहुयात्' 'अष्टकाः कर्तव्याः' इति । पक्षे प्राप्तस्याप्राप्तपक्षान्तरप्रापणं नियमः, यथा 'समे देशे यजेत' 'दर्श-पूर्णमासाभ्यां यजेत' इति यागः कर्तव्यतया विहितः । स च देशमन्तरेण कर्तुम-शक्य इत्यर्थाहेशः प्राप्तः । सच समी विषमश्चेति द्विविधः । यदा यजमानः समे यियक्षते तदा समे यजेतेति वचनमुदास्ते, खार्थस्य प्राप्तत्वात् । यदा त विषमे देशे यियक्षते तदा समे यजेतेति खार्थं विधत्ते, खार्थस्य तदानीमप्राप्तत्वात् । विषमदेशनिवृत्तिस्त्वाधिकी । चोदितदेशनैव यागनिष्पत्तर्चोदितदेशोपादानेन यथाशास्त्रं यागो नानुष्टितः स्यादिति । तथा 'प्राङ्मुखोऽन्नानि भुजीत' इति । इदमपि सार्तमुदाहरणं पूर्वेण व्याख्यातम् ॥ एकस्यानेकत्र प्राप्तस्यान्यतो निवृत्त्यर्थ-मेकत्र पुनर्वचनं परिसंख्या । तद्यथा—'इमामगृभणत्रशनामृतसेस्थाभिधानी-मादत्ते' इत्ययं मन्त्रः खसामध्यदिश्वाभिधान्याः गर्दमाभिधान्याश्व रशनाया प्रहणे विनियुक्तः; पुनरश्वाभिधानीमादत्त इत्यनेनाश्वीभिधान्यां विनियुज्यमानो गर्दभाभि-धान्या निवर्तते । यथा 'पञ्च पञ्चनखा भक्ष्याः' इत्यत्र हि यदच्छया शशादिष श्वादिषु च भक्षणं प्राप्तं पुनः शशादिषु श्रूयमाणं श्वादिभ्यो निवैर्तत इति ॥ किँ पुनरत्र युक्तम् ? परिसंख्येत्याह । तथा हि—कृतदारसंग्रहस्य स्वेच्छयैवतौँ गमनं प्राप्तमिति न विधेरयं विषयः । नापि नियमस्यः गृह्यस्मृतिविरोधात् । एवं हि स्मर्नित गृह्यकाराः—'दारसंत्रहानन्तरं त्रिरात्रं द्वादशरात्रं संवत्सरं वा ब्रह्मचारी स्यात्' इति । तत्र द्वादशरात्रात्संवत्सराद्वा पूर्वमेवर्तुसंभवे ऋतौ गच्छेदेवेति नियमाद्रह्मचर्यस्मरणं वाघ्येत । अपि च प्राप्ते भावार्थे वचनं विशेषणपरं युक्तं, प्राप्तं चतौं भार्यागमर्निमच्छयैव, अतो यदि गच्छेदतावेवेति वचनव्यक्तिर्यक्ता । किंच नैयमिकात्प्रत्रोत्पत्तिविधेरेव ऋतौ गमनं नित्यप्राप्तमेवेति ऋतौ गच्छेदेवेति निय-मोऽनर्थकः स्यातः । नियमे चादष्टं कल्पनीयम् । किंच ऋतौ गन्तव्यमेवेति नियमे असिन्निहितस्य व्याध्यादिना असमर्थस्यानिच्छोश्वाशक्योऽर्थं उपदिष्टः स्यात्।

टिप्पo—1 तद्रहणे इति भावः. 2 पूर्वपक्षोऽयम्.

पाठा०—१ वरं वृतं तासां ख. २ उक्ताः पूर्वं ७८ श्लोके. ३ विध्या-द्यश्च-'विधिरत्यन्तमप्राप्तौ नियमः पाक्षिके सति । तत्र चान्यत्र वा प्राप्तौ परिसंख्या निगद्यते' इति. ४ दोषत्रयासक्तेः क. ५ प्राप्तार्थत्वात् क. ६ स्त्वर्थात्मिद्धा क. ७ निवर्तयति ख. ८ भार्येच्छयैव क.

विध्यनुवादविरोधश्च नियमे । तथा हि—एकः शब्दः सकृदुचरितस्तमेवार्थं पक्षे-Sनुवदति पक्षे तु विधत्ते चेति । तस्मादतावेव गच्छेन्नान्यत्रेति परिसंख्यैव युक्ता । तैदिदं भारुचिविश्वरूपाद्यो नानुमन्यन्ते । अतो नियम एव युक्तः; पक्षे खार्थविधि-संभवात्,अगमने दोषश्रवणाच । 'ऋतुस्नातां तु यो भार्यां सिचिधौ नोपगच्छति । घोरायां भ्रूणहत्यायां युज्यते नात्र संशयः ॥' (पराशर.) इति । नच विध्यतुः वादिवरोधः; अनुवादाभावाद्विध्यर्थत्वाच वचनस्य । तत्र हि विध्यनुवादिवरोधो यत्र विधेयावधितया तदेवानुवदितव्यं, अप्राप्ततयान्योद्देशेन विधातव्यं च । यथा वाज-पेयाधिकरणपूर्वपक्षे 'वाजपेयेन स्वाराज्यकामो यजेत'इति वाजपेयलक्षणगुणविधा-नावधित्वेन यागोऽनुवदितव्यः, स एव खाराज्यलक्षणफलोहेशेन विधातव्यश्चेति । न चानुवादेनेह कृत्यमस्ति। यत्तु-नियमेऽदृष्टं कल्प्यमित्युकं, तत्परिसंख्यायामपि समानम् ; अनृतौ गच्छतो दोषकल्पनात् । यत्तु नैयमिकपुत्रोत्पादनविध्याक्षे-पेणैव ऋतौ नित्यगमनप्राप्तेर्न नियम इति, -तदसत्; स एवायं नैयमिकपुत्रोत्पा-दनविधिः स्थान्मतम् । 'एवं गच्छन् स्त्रियं क्षामां लक्षण्यं पुत्रं जनयेत्' इति ह्रयभिगमनातिरिक्तः पुत्रोत्पादनविधिरिति,-तन्नः गमनकरणिकाया भावनाया एव पुत्रोत्पत्तिकर्मता प्रदृश्यते । एवं गच्छन् लक्षण्यं पुत्रं जनयेदित्यनेन यथामिहोत्रं जुह्वन् स्वर्गं भावयेदिति । न चासंनिहितादेर्शक्यार्थविधिप्रसङ्गः। सिन्नहितशक्तयोरेवोपदेशात् 'ऋतुस्नातां तु यो भार्यां सिन्निया नोपगच्छति'। 'यः खदाराच्तुस्नातान्खस्थः सन्नोपगच्छति' (देवल. ) इति विशेषोपादानात्। अनिच्छानिवृत्तिस्तु नियमविधानादेव । नच विशेषणपरतापि । पक्षे भावार्थवि-धिसंभवात् । नापि गृह्यस्मृतिविरोधः । संवत्सरात्पूर्वमेवर्तुदर्शने संविशतो न ब्रह्मचर्यस्खलनदोषो यथा श्राद्धादिषु । तस्मात्स्वार्थहानि-परार्थकल्पना-प्राप्तवाध-लक्षणदोषत्रयवती परिसंख्या न युक्ता । एवं 'पच पच्चनखा भक्ष्या' इत्यत्र यद्यपि शशादिषु भक्षणस्य पक्षे प्राप्तेनियमः शशादिषु, श्वादिषु च प्राप्तेः परिसंख्येत्यु-भयसंभवः, तथापि नियमपक्षे शशाद्यभक्षणे दोषप्रसङ्गः,श्वादिभक्षणे चादोषप्रसङ्गेन प्रायश्चित्तरंमृतिविरोध इति परिसंख्यैवाश्रिता । एतेन 'सायंप्रातर्द्विजातीनामशनं र्मृतिनोदितम्' इत्यत्रापि नियमो व्याख्यातः । 'नान्तरा भोजनं कुर्यात्' इति च पुनक्कं स्यात्परिसंख्यायाम् । एवं च नियमे सति ऋतावृताविति वीप्सा लभ्यते, 'निमित्तावृत्तौ नैमित्तिकमप्यावर्तते' इति न्यायात् । 'यथाकामी भवेत्'इत्ययमपि नियम एव । अनृताविप स्त्रीकामनायां सत्यां स्त्रियमभिरमयेदेवेति । 'ऋतालुपेया-स्तर्वत्र वा प्रतिषिद्धवर्जम्' इत्येतदिप गौतमीयं (५।१-२) सूत्रद्वयं नियमपरमेव । ऋतानुपेर्यादेव । अनृताविप स्त्रीकामनायां सत्यां प्रतिषिद्धवर्जमुपेयादेवेत्यलमित-प्रसङ्गेनेति ॥ ८१ ॥

टिप्प -1 इतस्तु सिद्धान्तसंमतं निरूपयति.

पाठा०—१ भागुरि क. २ तथा फलोदेशेन क. ३ तदसदिति क. नास्ति. ४ यतस्त्र गमनं. क. ५ प्रायश्चित्तविरोधः क. ६ श्चितचोदितं क. ७ परि-संख्यायां तस्मान्नियमपरमेवेति ग. ८ चुपेयादेवानृताविप क.

भर्तभारतिवज्ञातिश्वश्र्श्वशुरदेवरैः।

बन्धुभिश्च स्त्रियः पूज्या भूषणाच्छादनाश्नः ॥ ८२ ॥ किंच, भर्तृप्रभृतिभिः पूर्वोक्ताः साध्यः स्त्रियो यथाशक्त्यसंकारवसन-भोजनपुष्पादिभिः संमाननीयाः। यस्मात्ताः पूजिता धर्मार्थकामान्संवर्धयन्ति ॥ तथा पुनः समर्पितगृहव्यापारया किंभूतया भवितव्यमिस्रत आह—

संयतीपस्करा दक्षा हृष्टा व्ययपराञ्ज्ञ्वी । कुर्याच्छ्रकुरयोः पादवन्दनं भर्तृतत्परा ॥ ८३ ॥

संयतः स्थाननिवेशितः उपस्करो गृहोपकरणवर्गा यया सा तथोक्ता।
यथोळ्खळमुसळ्झूर्पादेः कण्डनस्थाने, द्वदुपळ्योरिवयोगेन पेषणस्थान इत्यादि।
द्शा गृहव्यापारकुश्चला, हृणा सदैव प्रहसितानना, व्ययपराङ्ख्यी न व्ययशीला; 'स्यात्' इति सर्वत्र शेषः। किंच, श्वश्रूश्च श्वद्यश्च श्वद्युरो । 'श्वद्यरः श्वश्र्वा'
(पा०१।२।०१) इत्येकशेषः, तयोः पाद्वन्द्नं नित्यं कुर्यात् । 'श्वद्यरं प्रहणं
मान्यान्तरोपळक्षणार्थम्। भृतृतत्परा भृतृवश्चार्तिनी सती पूर्वोक्तं कुर्यात् ८३
भृतृसिन्निधावुक्तम्, प्रोषिते भृतीर तया किं कर्तत्रमिस्यत आह—

क्रीडां शरीरसंस्कारं समाजोत्सवदर्शनम् । हासं परगृहे यानं त्यजेत्प्रोपितभर्हका ॥ ८४॥

देशान्तरगतभर्तृका क्रीडां कन्डुकादिभिः शरीरसंस्कारमुद्धतंनादिभिः, समाजो जनसमूहः । उत्सवो विवाहादिः । तयोर्द्शनं, हास्यं विज्नमभणं परगृहे गमनम् । 'खजेत्' इति प्रखेकं संबध्यते ॥ ८४ ॥

> रक्षेत्कन्यां पिता विकां पतिः पुत्रास्तु वार्धके । अभावे ज्ञातयस्तेषां न स्वातच्यं क्वचित्स्त्रियाः ॥ ८५ ॥

किंच, पाणित्रहणात्प्राक् पिता कन्यामकार्यकरणाद्रक्षेत् । तत ऊर्धं भर्ता । तदभावे पुत्राः, वृद्धभावे च तेषामुक्तानामभावे ज्ञातयः, ज्ञाती-नामभावे राजाः 'पक्षद्वयावसाने तु राजा भर्ता प्रेमुः स्त्रियाः' इति वचनात् । अतः कचिदिप स्त्रीणां नैव स्वातन्यम् ॥ ८५ ॥

पितृमातृसुतभ्रातृश्वश्रृश्वशुरमातुलैः ।

हीना न स्याद्विना भर्ता गर्हणीयाऽन्यथा भवेत् । ८६॥ किंच, भर्त्री विना भर्तरहिता पित्रादिरहिता वा न स्यात् । यस्मात्तदे-हिता गर्हणीया निन्या भवेत् । एतच ब्रह्मचर्यपक्षे ।- भर्तरि प्रेते ब्रह्मचर्यं

टिप्प०—1 विन्नां=परिणीतां. 2 अनेन भर्तुरसंनिधौ पित्रादिरहिता स्त्री न भवेदिति विधीयते—अप०।

पाठा०- १ पतिः स्त्रियाः क. २ तद्गहिता पित्रादिरहिता क.

तदन्वारोहणं वा' (२५११४) इति विष्णुस्मरणात् । अन्वारोहणे महानभ्युदयः । तथा च ब्यासः कपोतिकाख्यानव्याजेन दर्शितवान्-'पितिवता संप्रदीप्तं प्रविवेश हुताशनम् । तत्र चित्राङ्गद्धरं भर्तारं सान्वपद्यत ॥ ततः खर्ग गतः पक्षी भार्यया सह संगतः । कर्मणा प्जितस्तत्र रेमे च सह आर्यया॥' इति । तथा च शङ्काङ्गिरसौ-'तिस्रः कोट्योऽर्घकोटी च यानि लोमानि मानुषे। ताव-त्कालं वसेत्खर्गे भर्तारं यानुगच्छति ॥' इति प्रतिपाद्य तयोर्वियोगं दर्शयतः— 'व्यालग्राही यथा सर्पं बलादुद्धरते बिलात् । तद्वदुद्धृत्य सा नारी सह तनैव मोदते ॥ तत्र सा भर्तृपरमा स्त्यमानाऽप्सरोगणैः । कीडते पतिना सार्ध याव-दिन्द्राश्चतुर्द्शं॥' इति । तथा—'ब्रह्मन्नो वा कृतन्नो वा मित्रन्नो वा भवेत्पतिः। पुनालविधवा नारी तमादाय मृता तु या ॥ मृते भर्तरि या नारी समारोहेद्धता-शनम् । सारुन्यतीसमाचारा स्वर्गलोके महीयते ॥ यावचामौ मृते पत्थी स्त्री नात्मानं प्रदाहयेत् । तावच मुच्यते सा हि स्त्रीगरीरात्कथंचन ॥' इति हारीतोऽपि-'मातृकं पैतृकं चापि यत्र चैव प्रदीयते । कुलत्रयं पुनालेषा भर्तारं यानुगच्छति ॥' इति, तथा-'आर्तार्ते मुदिते हृष्टा प्रोषिते मिलना कृशा। मृते म्रियेत या पत्यौ सा स्त्री होया पतिवता ॥' इति । अयं च सकल एव सर्वासां स्त्रीणामगर्भिणीनामवालापत्यानामाचण्डेलं साधारणो धर्मः; 'भर्तारं याऽनुगच्छति' इत्यविशेषोपादानात् । यानि च व्राह्मण्यनुगमननिषेधपराणि वाक्यानि-'सृतानुगमनं नास्ति ब्राह्मण्या ब्रह्मशासनात् । इतरेषु तु वर्णेषु तपः परममुच्यते ॥ जीवन्ती तद्धितं कुर्यान्मरणादात्मघातिनी । या स्त्री ब्राह्मण-जातीया मृतं पतिमनुत्रजेत् ॥ सा स्वर्गमात्मघातेन नात्मानं न पतिं नयेत् ॥' इलेवमादीनि, तानि पृथक्चिलँधिरोहणविषयाणि; 'पृथक्चितिं समारह्य न विप्रा गन्तुमईति' इति विशेषंस्मरणात् । अनेन क्षत्रियादिस्रीणां पृथक्चित्यभ्य-नुज्ञा गम्यते । यत्तु कैश्चिदुक्तं-पुरुषाणामिव स्त्रीणामप्यात्महननस्य प्रतिषिद्धत्वा-द्विप्रवृद्धसर्गाभिलाषायाः प्रतिषेधशास्त्रमतिकामन्या अयमनुगमनोपदेशः र्येन-वत् । यथा 'इयेनेनाभिचरन्यजेत' इति तीवकोधाकान्तर्धान्तस्य प्रतिषेधँशास्त्र-मतिकामतः इयेनोपदेश इति, -तद्युक्तम् । ये तावत् इयेनकरणिकायां भावनायां भाव्यभूतिहंसायां विधिसंस्पर्शाभावेन प्रतिषेधसंस्पर्शात्फलद्वारेण इयेनस्यानर्थता वर्णयन्ति, तेषां मते हिंसाया एव खर्गार्थतया अनुगमनशास्त्रेण विधीयमानत्वा-त्प्रतिषेधसंस्पर्शाभावादमीषोमीयवत्स्पष्टमेवानुगमनस्य दयेनवैषम्यम् । यत्तु मतं-हिंसा नाम मरणानुकूलो व्यापारः, स्येनश्च परमरणानुकूलव्यापाररूपत्वाद्धिंसैव,

टिप्प०—1 गत्यन्तराभावे सतीति शेषः, 'आवालापत्यानाम्' इति पाठान्तरम्, तत्र गत्यन्तरे सतीति शेषः।

पाठा०—१ वाथ मित्रझः कृतझो वा खं; ब्रह्मझो वा सुरापो वा ग. ३ अयं सर्वासां ख. ३ माचाण्डालानां ख. ४ चिल्यन्वारोहण. ५ विशेषो-पादानात् क. ६ प्रतिषिद्धशास्त्र. ग. ७ कर्तव्यतानुरूपं. ख.

कामाधिकारे च करणांशे रागतः प्रवृत्तिसंभवेन विधेरप्रवर्तकलात् । रागप्रयुक्तहिंसारूपलात् रयेनः प्रतिषिद्धः खरूपेणैवानर्थकर इति, तन्नाप्यनुगमनशास्त्रेण
मरणस्यैव खर्गसाधनतया विधानान्मरणे यद्यपि रागतः प्रवृत्तिस्वधापि मरणानुकूळे व्यापारेऽनिप्रवेशादावितिकर्तव्यतारूपे विधित एव प्रवृत्तिरिति न निषेधस्यावकाशः 'वायव्यं श्वेतमालभेत भूतिकामः' इतिवत्; तस्मात्स्पष्टमेवानुगमनस्य
रयेनवैषम्यम् । यत्तु—'तस्मादुह न पुरायुषः खैःकामी प्रेयात्' इति श्रुतिविरोधादनुगमनमयुक्तिमिति, यच्च 'तदुह न खःकाम्यायुषः प्राङ् न प्रेयात्' इति खर्गफलोइशेनायुषः प्रागायुर्व्ययो न कर्तव्यो मोक्षार्थिना, यस्मादायुषः शेषे सित्
नित्यनैमित्तिककर्मानुष्ठानकपितान्तःकरणकलङ्कस्य श्रवणमनननिदिष्यासनसंपत्तौ
सत्यमात्मज्ञानेन नित्यनिरित्तशयानन्दब्रह्मप्राप्तिलक्षणमोक्षसंभवः। तस्मादिनित्याल्यसुखरूपखर्गार्थिन्या अनुगमनं युक्तम्, इतरकाम्यानुष्ठानविति सर्वमनवयम्॥८६॥
सुखरूपखर्गार्थिन्या अनुगमनं युक्तम्, इतरकाम्यानुष्ठानविति सर्वमनवयम्॥८६॥

### पतिप्रियहिते युक्ता स्वाचारा विजितेन्द्रिया । सेह कीर्तिमवामोति प्रेत्य चानुत्तमां गतिम् ॥ ८७ ॥

किंच, प्रियमनवद्यत्वेन मनसोऽनुकूलम्, आयलां यच्छ्रेयरकरं तिष्कितम्, प्रियं च तिष्कितं च प्रियहितम्। पत्युः प्रियहितं पतिप्रियहितं तिस्मन् युक्ता निरता। स्वाचारा शोभन आचारो यस्याः सा तथोक्ता। शोभनश्चाचारो दिश्तिः शङ्क्षेन—'नानुकत्वा गृहान्निर्गच्छेन्नानुक्तरीया न त्वरितं त्रजेन परपुरुषम-भिभाषेतान्यत्र विणक्पत्रज्ञितवृद्धवैधेभ्यः, न नाभि दश्येत्, आगुरुफाद्वासः परिद्ध्यात्, न स्तनौ विवृतौ कुर्यात्, न हसेद्रप्रावृता भर्तारं तद्धन्यून्वा निद्ध्यात्र गणि-काधूर्वाभिसारिणीप्रवृत्तिताप्रेक्षणिकामायामूलकुहककारिकादुःशीलादिभिः सहैकत्र तिष्ठेत्, संसर्गण हि कुलस्त्रीणां चारित्रं दुष्यितं इति। विजितिनिद्ध्या विजितानि संयमितानि इन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि वागादीनि च मनःसहितानि यया सा इह लोके कीर्तिं प्रख्याति परलोके चोक्तमां गतिं प्राप्तोति । अयं च सकल एव स्त्रीधर्मो विवाहाद्ध्वं वेदितव्यः। 'प्रागुपनयनात्कामचारकामवादकामभक्षाः' इति स्मरणात्। 'वैवाहिको विधिः स्त्रीणामौपनायनिकः स्मृतः' इति च ॥८७॥

अनेकभार्यं प्रलाह—

सत्यामन्यां सवर्णायां धर्मकार्यं न कारयेत् । सवर्णासु विधौ धर्म्ये ज्येष्ठया न विनेतरा ॥ ८८ ॥

सवर्णायां सत्यामन्यामसवर्णां नैव धर्मकार्यं कारयेत् । सवर्णान् स्विप बह्वीषु धर्म्यं विधौ धर्मानुष्ठाने ज्येष्ठया विना ज्येष्ठां मुक्तवा इतरा मध्यमा कनिष्ठा वा न नियोक्तव्या ॥ ८८ ॥

पाठा०-१ स्वर्गकामः, २ प्रेयादिति ख. ३ श्लालितान्तःकरणं. ख. ४ हि चरित्रं क. ५ सा तथोक्ता इह क.

प्रमीतपतिकाया विधिमुक्तवा इदानीं प्रमीतभार्य प्रसाह—

## दाहियत्वाप्तिहोत्रेण स्त्रियं वृत्तवतीं पतिः । आहरेद्विधिवद्दारानग्नींश्चैवाविलम्बयन् ॥ ८९ ॥

पूर्वोक्तवृत्तवतीं आचारवतीं विपैन्नां स्त्रियमिसहोत्रेण श्रोतेनामिना तद-भावे स्मार्तेन दाहियत्वा पतिः भर्ता अनुत्पादितपुत्रोऽनिष्टयन्नो वा आश्रमा-न्तरेष्वनिधकृतो वा स्थन्तराभावे पुनद्राम् अर्थोश्च विधिवदाहरेत् । अविलम्बयन् शीघ्रमेव ।—'अनाश्रमी न तिष्ठेत दिनमेकमपि द्विजः' इति द्शस्मरणात् । एतचाधानेन सहाधिकृताया एव, नान्यस्याः । यत्तु—'द्वितीयां चैव यो भार्या दहेद्वैतानिकामिभिः । जीवन्त्यां प्रथमायां हि सुरापानसमं हि तत् ॥' इति, तथा—'मृतायां तु द्वितीयायां योऽमिहोत्रं समुत्स्जेत् । ब्रह्मगं तं विजानीयाद्यश्च कामात्समुत्स्जेत् ॥' इत्येवमादि, तदाधानेन सहानिधकृताया अमिदाने वेदितत्यम् ॥ ८९॥

इति विवाहप्रकरणम् ।

### अथ वर्णजातिविवेकप्रकरणम् ४

ब्राह्मणस्य चतस्रो भार्या भवन्ति, क्षत्रियस्य तिसः, वैश्यस्य द्वे, श्रदस्यैका, इत्युक्तवा, तासु च पुत्रा उत्पादयितव्या इत्युक्तम् । इदानीं कस्यां कस्मात् कः पुत्रो भवतीति विवेकैमाह—

### सवर्णेभ्यः सवर्णासु जायन्ते हि सजातयः । अनिन्द्येषु विवाहेषु पुत्राः संतानवर्धनाः ॥ ९० ॥

सवर्णभ्यो ब्राह्मणादिभ्यः सवर्णासु ब्राह्मण्यादिषु सजातयो मातृपितृसमानजातीयाः पुत्रा भवन्ति । 'विन्नाखेष विधिः स्मृतः' (२९) इति सर्वशेषत्वेनोपसंहारात् विन्नासु, 'सवर्णासु' इति संबध्यते । 'विन्न'शब्दस्य संबन्धिशब्दत्वाह्मेतृभ्यः सवर्णभ्य इति लभ्यते । एकः 'सवर्ण'शब्दः स्पष्टार्थः । अतश्चायमर्थः संवृत्तः—उक्तेन विधिनोढायां सवर्णायां वोद्धः सवर्णादुत्पन्नास्तस्मातजातीया भवन्ति । अतश्च कुण्डगोलककानीनसहोढेजादीनामसवर्णलमुक्तं
भवति । ते च सवर्णभ्योऽनुलोमप्रतिलोमभ्यश्च भिद्यमानाः साधारणधर्मोर्हिसादिभिरिधिक्तियन्ते ।—'श्र्द्माणां तु सधर्माणः सर्वेऽपध्वंसजाः स्मृताः' इति स्मरणात् । अपध्वंसजा व्यभिचारजाताः श्र्द्मधर्मेरिप द्विजञ्जश्रूष्वादिभिरिधिक्रियन्ते ।

टिप्प०-1 गतभर्तृकायाः. 2 विधुरं प्रति. 3 मृतां.

ननु कुण्डगोलकयोरै ब्राह्मणत्वात् श्राह्मे प्रतिषेधोऽनुपपन्नः न्यायविरोधश्च । यो
यज्ञातीयायाज्ञातीयायामुत्पन्नः स तज्ञातीय एव भवति, —यथा गोर्गवि गौः,
अश्वाद्वडवायामश्चः । तस्माद्वाह्मणाद्वाह्मण्यामुत्पन्नो ब्राह्मण इति न विरुद्धम् । तथा
कानीनपौनर्भवादीननुक्तम्य—'सजातीयेष्वयं प्रोक्तस्तनयेषु मयाविधः' (व्य.१३३)
इति वक्ष्यमाणवचनविरोधश्च । नैतत्सारम् । ब्राह्मणेन ब्राह्मण्यामुत्पन्नो ब्राह्मण इति
अमिनवृत्त्यर्थः श्राद्धे प्रतिषेधः । यथाऽत्यन्तमप्राप्तस्य पतितस्य श्राद्धे प्रतिषेधः ।
नच न्यायविरोधः । यत्र प्रत्यक्षगम्या जातिर्भवति तत्र तथा । ब्राह्मणादिजातिस्तु स्मृतिलक्षणा यथास्मरणं भवति । यथा समानेऽपि ब्राह्मण्ये कुण्डिनो
वैत्तिष्ठोऽत्रिगौतम इति स्मरणलक्षणं गोत्रम्, तथा मनुष्यत्वे समानेऽपि ब्राह्मण्यादिजातिः स्मरणलक्षणा । मातापित्रोश्चैतदेव जातिलक्षणम् । न चानवस्था । अनादित्वात्संसारस्य शब्दार्थव्यवहारवत् । 'सजातीयेष्वयं प्रोक्तस्तनयेषु मया विधिः'
(व्य.१३३) इति चोक्तानुवादत्वाद्यथासंभवं व्याख्यास्यते । क्षेत्रजस्तु मातृसमानजातीयः; नियोगस्मरणात् , शिष्टसमाचाराच । यथा धृतराष्ट्रपाण्डिविद्रराः क्षेत्रजाः
सन्तो मातृसमानजातीया इस्रलमतिप्रसङ्गेन । किंच, अनिन्द्येषु ब्राह्मादिववादेषु
पुत्राः सन्तानवर्धना अरोगिणो दीर्घायुषो धर्मप्रजासंपन्ना भवन्ति ॥९०॥

सवर्णानुक्तवा इदानीमनुलोमानाह—

विप्रान्मूर्घावसिक्तो हि क्षत्रियायां विश्वः स्त्रियाम् । अम्बष्टः ग्रुद्धां निषादो जातः पारश्चोऽपि वा ॥ ९१॥

बाह्मणात्स्वित्रयायां विचायामुत्पचो मूर्धावसिक्तो नाम पुत्रो भवति । वैद्यकन्यकायां विकायामुत्पचो ऽम्बष्ठो नाम भवति । द्रांद्वायां विचायां निषादो नाम पुत्रो भवति । निषादो नाम किंश्वन्यत्यायापिनीवी प्रतिलोमजः, स मा भूदिति पार्यावोऽयं निषाद इति संज्ञानिकल्पः । 'विप्रात्' इति सर्वत्रा- जुवर्तते । यत्तु—'बाह्मणेन क्षत्रियायामुत्पादितः क्षत्रिय एव भवति, क्षत्रियेण वैद्यायामुत्पादितो वैदय एव भवति । वैद्येन द्राह्मयामुत्पादितः क्ष्र्रिद एव भवति' इति शङ्कस्मरणं,तत्क्षत्रियादिधर्मप्राह्यर्थम्,न पुनर्मूर्धावसिक्तादिजातिनिराकरणार्थं, क्षत्रियादिजातिप्राह्यर्थं वा । अतश्च मूर्धावसिक्तादीनां क्षत्रियादेक्केरेव दण्डा- जिनोपवीतादिभिरुपनयनादिकं कार्यम् । प्रागुपनयनात्कामचारादि पूर्ववदेव वेदितत्यम् ॥ ९१ ॥

वैश्याश्र्योस्तु राजन्यानमाहिष्योग्रो सुतौ स्पृतौ । वैश्यातु करणः श्र्यां विन्नास्त्रेष विधिः स्मृतः ॥ ९२ ॥ वैश्यायां श्र्द्रायां च विन्नायां राजन्यानमाहिष्योग्रौ यथाकमं पुत्रौ

पाठा०—१ अब्राह्मणत्वे ख. २ इति वचन ख. ३ वसिष्ठो गोतम ख. ४ विन्नायामम्बष्टो. ख. ५ शूद्धायां निषादो ख. ६ शूद्ध इति क.

भवतः । वैश्येन शूद्रायां विद्यायां करणो नाम पुत्रो भवति । एष सवर्ण-मूर्थावसिक्तादिसंज्ञाविधिः विद्यासूडासु स्मृत उक्तो वेदितव्यः । एते च मूर्था-वसिक्ता-स्वष्ट-निषाद-माहिष्योग्र-करणाः षडनुलोमजाः पुत्रा वेदितव्याः ॥ ९२ ॥

प्रतिलोमजानाह—

त्राह्मण्यां क्षत्रियातस्तो वैश्याद्वेदेहैकस्तथा । ग्रद्राज्ञातस्तु चण्डालः सर्वधर्मग्रहिष्कृतः ॥ ९२ ॥ ब्राह्मण्यां क्षत्रियवैश्यशूद्दैरुत्पादिता वधाकमं सूत-वैदेहैक-चण्डा-लाख्याः पुत्रा भवन्ति । तत्र चण्डालः सर्वधर्मग्रहिष्कृतः ॥ ९३ ॥

क्षत्रिया मागधं वैश्याच्छ्द्रात्क्षत्तारमेव च । जूद्रादायोगवं वैश्या जनयामास वै सुतम् ॥ ९४ ॥

किंच, क्षत्रिया योषित वैद्यान्मागधं नाम पुत्रं जनयति । सैव दूदा-त्क्षत्तारं पुत्रं जनयति । वैदययोषिच्छ्द्रादायोगवं पुत्रं जनयति । एते च स्त-वैदेहक-चण्डाल-मागध-क्षत्राऽयोगवाः षद् प्रतिलोमजाः । एतेषां च वृत्तय औशनसे मानवे च द्रष्टव्याः ॥ ९४ ॥

संकीर्णसंकरे जालान्तरमाह—

माहिष्येण करण्यां तु रथकारः प्रजायते । असत्सन्तस्तु विज्ञेयाः प्रतिलोमानुलोमजाः ॥ ९५ ॥

क्षत्रियेण वैश्यायामुत्पादितो माहिष्यः । वैश्येन ग्रह्मायामुत्पादिता करणी
तस्यां माहिष्येणोत्पादितो रथकारो नाम जाला भवति । तस्य चोपनयनादि
सर्व कार्यम्; वचनात् । यथाह शङ्कः—'क्षत्रियवैश्यानुलोमान्तरोत्येनो यो रथकारस्तस्येज्यादानोपनयनसंस्कारिकया अश्वप्रतिष्ठारथस्त्रवास्तुविद्याध्ययनवृत्तिता
च' इति । एवं ब्राह्मणक्षत्रियोत्पन्नमूर्धावसिक्तमाहिष्यादनुलोमसंकरे जाल्यन्तरता उपनयनादिप्राप्तिश्च वेदितव्या; तयोर्द्विजातित्वात् । संज्ञास्तु स्मृत्यन्तरोक्ता
द्रष्टव्याः । एतच प्रदर्शनमात्रमुक्तम्; संकीर्णसंकरर्जातानामानन्त्याद्रक्तमशक्यत्वात् । अत एतावदत्र विवक्षितं—असन्तः प्रतिलोमजाः, सन्तश्चानुलोमजा ज्ञातव्या इति ॥ ९५ ॥

'सवर्णभ्यः सवर्णासु जायन्त' (९०) इत्यादिना वर्णप्राप्तौ कारणमुक्तम् , इदानीं कारणान्तरमाह—

जात्युत्कर्षी युगे ज्ञेयः सप्तमे पश्चमेऽपि वा । व्यत्यये कर्मणां साम्यं पूर्ववचाधरोत्तरम् ॥ ९६ ॥

जातयो मूर्धाविसक्तायास्तासामुत्कर्यो ब्राह्मणत्वादिजातिप्राप्तिजीत्युत्कर्षो

टिप्प०—1 'सवर्णेभ्यः सवर्णासु' ( श्लो, ९० ) इत्यादिना य उक्तः स विन्नासु परिणीतासु स्मृतो मुनिभिः—अप० ।

पाठा०- १ हैदेहिक. २ रोत्पन्नजो ख. ३ द्विजत्वात् क. ४ जातानां क. ग. ५ पञ्चमे सप्तमेऽपि ख.

युगे जन्मनि सप्तमे पञ्चमे, 'अपि'शब्दात्षष्ठे वा वोद्धव्यः । व्यवस्थितश्रायं विकल्पः । व्यवस्था च-वाह्मणेन शृदायामुत्पादिता निषादी, सा ब्राह्मणेनोढा दुहितरं कांचिजनयति, सापि व्राह्मणेनोढाऽन्यां जनयतीत्यनेन प्रकारेण षष्टी सप्तमं बाह्मणं जनयति । बाह्मणेन वैद्यायामुत्पादिता अम्बष्ठा । साप्यनेन प्रकारेण पश्चमी र्षेष्ठं ब्राह्मणं जनयति । मूर्घावसिक्ताप्यनेन प्रकारेण चतुर्थां पश्चमं ब्राह्मणमेव जनयति । एवमुत्रा-क्षत्रियेणोढा माहिष्या च यथाक्रमं क्षत्रियं षष्ठं पश्चमं जनयति । तथा करणी वैरयोढा पश्चमं वैरयमिति, एवमन्यत्राप्यूहनीयम्। किंच, कर्मणां व्यत्यये वृत्त्यर्थानां कर्मणां व्यत्यये विपर्यासे यथा ब्राह्मणो सुँख्यया वृत्त्या अजीवन् क्षात्रेण कर्मणा जीवेदित्यनुकलपः।तेनाप्यजीवन् वैर्यवृत्या तयाप्यजीवन् राद्रवृत्या । क्षत्रियोऽपि स्वकर्मणा जीवनार्थेनाजीवन् वैद्यवृत्त्या शुद्रवृत्त्या वा । वैद्योऽपि खरूत्या अजीवन् शृद्रवृत्तयेति कर्मणां व्यलयः । तिस्मिन्व्यलये सति यद्यापद्धि-मोक्षेऽपि तां वृत्तिं न परित्य जति तदा सप्तमे पष्टे पश्चमे वा जन्मनि साम्यं, यस्य हीनवर्णस्य कर्मणा जीवति तत्समानजातित्वं भवति । तद्यथा ब्राह्मणः सद्भवत्या जीवंस्तामपरित्यजन् यदि पुत्रमुत्पादयति सोऽपि तमैव वृत्तया जीवन्धुँतान्तरमि-त्येवं पुत्रपरमपरया सप्तमे जन्मनि शृद्मेव जनयति । वैश्यवृत्त्या जीवन् षष्ठे वैश्यम् । क्षत्रियवृत्त्या जीवन् पञ्चमे क्षत्रियम् । क्षत्रियोऽपि शूदवृत्त्या जीवन् षष्टे शूदम् । वैर्यवृत्या जीवन् पत्रमे वैर्यम् । वैर्योऽपि शृद्वत्या जीवंस्तामपरित्यजनपुत्रप-रम्परया पत्रमे जनमिन शुद्धं जनयतीति । पूर्ववचाधरोत्तरम् । अस्यार्थः --- वर्ण-संकरे अनुलोमजाः प्रतिलोमजाश्च दर्शिताः । संकीर्णसंकरजाताश्च रथकारनिद-र्शनेन दार्शिताः । इदानीं वेर्णसंकीर्णसंकरजाताः प्रदर्शन्ते — अधरे च उत्तरे च अधरोत्तरम्, यथा मूर्घावसिक्तायां क्षत्रियवैर्यस्ट्रैरुत्पादितस्तथाम्बष्टायां वैरयस्-द्राभ्यां निषायां स्देणोत्पादिता अधराः प्रतिलोमजास्तथा मूर्धावसिक्ताम्बष्टानि-षादीषु त्राह्मणेनोत्पादिताः, माहिष्योत्रयोत्रीह्मणेन क्षत्रियेण चोत्पादिताः, करण्यां ब्राह्मणेन क्षत्रियेण वैर्येन चोत्पादिताः उत्तरे अनुलोमजाः । एवमन्यत्राप्यूह-नीयम् । एतद्धरोत्तरं पूर्ववद्सत्सदिति बोद्धव्यम् ॥ ९६ ॥

इति वर्णजातिविवेकप्रकरणम् ।

अथ गृहस्थधर्मप्रकरणम् ५

श्रीतसार्तानि कर्माणि अग्निसाध्यानि द्रशयिष्यन् कसिन्नग्नौ किं कर्तव्य-मिलाह-

कर्म सार्त विवाहायो कुर्वात प्रत्यहं गृही। दायकालाहते वापि श्रोतं वैतानिकाग्निषु ॥ ९७ ॥ स्मृत्युक्तं वैश्वदेवादिकं कर्म, लौकिकं च यत्प्रतिदिनं पाकलक्षणं तदिष,

पाठा०-१ सप्तमं क. २ ब्राह्मणवृत्त्या ग. ३ पञ्चमे षष्टे सप्तमे ख. ४ पुनरप्येवं ख. ५ वर्णसंकरजाताः ख.

गृहस्थो विवाहायो विवाहसंस्कृते कुर्वीत । दायकाले विभागकाल आहते वा 'वैदयकुलादिसमानीय' इत्यादिनोक्तसंस्कारसंस्कृते । 'अपि'-शब्दात्प्रेते वा गृहपतावाहते संस्कृते एव। ततश्च कालत्रयातिकैमे प्रायश्चित्तीयते। श्चत्युक्तमित्रहोत्रादिकं कमे वैतानिकाग्निषु आहवनीयादिषु कुर्वीत ॥९०॥

गृहस्थधर्मानाह—

### शरीरचिन्तां निर्वर्त्य कृतशौचविधिर्द्विजः । प्रातःसंध्यामुपासीत दन्तधावनपूर्वकम् ॥ ९८ ॥

श्रीरचिन्तामावर्यैकादिकां 'दिवासंध्यासु कर्णस्थत्रससूत्र उद्झुखः' इत्याद्युक्तविधिना निर्वर्त्य 'गन्धलेपक्षयकरम्' (आचार. २।१०) इत्यादिनोक्तेन विधिना कृतशोचविधिद्धिजः दन्तधावनपूर्वकं प्रातःसंध्यासुपा-सीत । दन्तधावनविधिश्व—'कण्टिकक्षीरदृक्षीत्थं द्वादशाङ्कलसंमितम् । कनिष्ठिकाप्रवर्स्थृलं पर्वाधकृतकूर्चकम् ॥ दन्तधावनसृद्दिष्टं जिह्वोक्केखनिका तथा ॥' (आचार. १६) इति । अत्र 'दृक्षीत्थम्' इत्यनेन तृणलोष्टाङ्कल्यादिनिषेधः । पलाशा-श्रत्थादिनिषेधश्व समृत्यन्तरोक्तो द्रष्टव्यः । दन्तधावनमन्त्रश्च—'आयुर्वतं यशो वर्चः प्रजाः पशुवस्नि च । ब्रह्म प्रज्ञां च मेधां च त्वं नो घेहिं वनस्पते ॥' इति । ब्रह्मचारिप्रकरणोक्तस्यापि संध्यावन्दनस्य पुनर्वचनं दन्तधावनपूर्वकत्वप्रतिपादना-थम्; 'दन्तधावननद्रस्यगीतादि ब्रह्मचारी वर्जयेत्'इति तिन्निषेधात् ॥ ९८ ॥

## हुत्वायीनसूर्यदैवत्यान्जपेनमत्रान्समाहितः। वेदार्थानधिगच्छेच शास्त्राणि विविधानि च ॥ ९९ ॥

प्रातःसंध्यावन्दनानन्तरं अशीनाहवनीयादीन् यथोक्तेन विधिना हुत्वाः औपासनाग्निं वा। तदनन्तरं सूर्यदैवत्यान् 'उदु त्यं जातवेदसम्'(ऋ.१।४।७।८) इत्यादीनमन्त्रान्जपेत् । समाहितोऽविक्षिप्तचित्तः । तदनन्तरं वेदार्थानिष्ठ-क्रव्याकरणादिश्रवणेनाधिगच्छेजानीयात् । चकारादधीतं चाभ्यसेत् । विविधानि च शास्त्राणि मीमांसाप्रभृतीनि धर्मार्थरोग्यप्रतिपादकान्यधिन् गच्छेत् ॥ ९९॥

### उपेयादीश्वरं चैव योगक्षेमार्थसिद्धये । स्नात्वा देवान्पिदृंश्वेव तर्पयेदर्चयेत्तथा ॥ १००॥

तदनन्तरमिश्वरमभिषेकादिगुणयुक्तमन्यं वा श्रीमन्तमकुत्सितं योगक्षेमार्थं सिद्धये । अलब्धलाभो योगः, लब्धपरिपालनं क्षेम्, तदर्थमुपेयादुपासीत । 'उपयात्' इस्यनेन सेवां प्रतिषेधति । 'वेतन'ष्रहणेनाज्ञाकरणं सेवाः, तस्याः

पाठा०-१ अहत आहितः. २ तिक्रमेण प्राय. ग. ३ आवश्यकां दिवा. क. ४ नो देहि ग. ५ करणादींश्च श्रवणेनाधि ख. ६ क्षेमस्तदर्थं ग. श्ववृत्तित्वेन निषेषात्, ('सेवी श्ववृत्तिराख्याता तस्मात्तां परिवर्जयेत्' इति मनु-स्मरणात्)। ततो मध्याहे शास्रोत्तविधना नयादिषु स्नात्वा देवान् खण्ह्यो-कान् पितृंश्च, चकाराद्दषीश्च, देवादितीर्थन तर्पयेत्। तदनन्तरं गन्धपुष्पाक्षतैः हिरहरहिरण्यगर्भप्रसृतीनामन्यतमं यथावासनमृग्यज्ञःसाममन्त्रेस्तत्प्रकाशकैः खना-मिर्वा चतुर्थ्यन्तैर्नमस्कारयुक्तैराराधयेयथोक्तविधना॥ १००॥

वेदाथर्वपुराणानि सेतिहासानि शक्तितः । जपयज्ञप्रसिद्धर्थं विद्यां चाध्यात्मिकीं जपेत् ॥ १०१॥

तदनन्तरं चेंदे। थर्चेतिहासपुराणानि समस्तानि व्यस्तानि वा आध्या-तिमकीं च विद्यां जपयञ्चसिद्ध्यर्थं यथोक्तेन विधिना यथाशक्ति जपेत् १०१

> वित्रमस्वधाहोमस्वाध्यायातिथिसत्कियाः । भूतपित्रमरब्रह्ममनुष्याणां महामखाः ॥ १०२ ॥

विकर्म भूतयज्ञः, स्वधा पितृयज्ञः, होमो देवयज्ञः, स्वाध्यायो ज्ञह्मयज्ञः, अतिथिसित्कया मनुष्ययज्ञः। एते पत्र महायज्ञा अहरहः कर्तव्याः; निस्तवात्। यत्पुनरेषां फलश्रवणं तदेषां पावनलख्यापनार्थं, न काम्यत्वप्रतिपादनाय॥ १०२॥

देवेभ्यश्च हुतादन्नाच्छेपाद्भ्तविंहं हरेत् । अर्न्न भूमो श्वचाण्डालवायसेभ्यश्च निक्षिपेत् ॥ १०३॥

स्वगृद्योक्तिविधना वैश्वदेवहोमं कृत्वा तदवशिष्टेनान्नेन भूतेभ्यो बर्लि हरेत्। 'अन्न'प्रहणमपकव्युदासार्थम् । तदनन्तरं यथाशक्ति भूमावनं श्वचा-ण्डालवायसेभ्यो निक्षिपेत् । चशन्दात्कृमिपापरोगिपतितेभ्यः । यथाह मनुः (३१९२)—'ग्रुनां च पतितानां च श्वपचां पापरोगिणाम् । वायसानां कृमीणां च शनकैर्निक्षिपेद्भवि ॥' इति । एतच सायंप्रातः कर्तव्यम् । 'अथ सायंप्रातः तिद्धस्य हविष्यस्य जुहुयात्' (११२११) इत्याश्वलायनस्मरणात् । इह केचिद्वैश्व-देवाख्यस्य कर्मणः पुरुषार्थत्वमन्नसंस्कारकर्मत्वं चेच्छन्ति—'अथ सायंप्रातः तिद्धस्य हविष्यस्य जुहुयात्' इत्यन्नसंस्कारकर्मत्वं चेच्छन्ति—'अथ सायंप्रातः तिद्धस्य हविष्यस्य जुहुयात्' इत्यनसंस्कारकर्मकता प्रतीयते । 'अथातः पन्न यन्नाः' (ग. स्. ३१९११) इत्युपकम्य 'तानेतान्यज्ञानहरहः कुर्वात' (३१९१४) इति नित्यत्वाभिधानात्पुरुषार्थत्वं चावगम्यते' इति,—तदयुक्तम् ; पुरुषार्थत्वेऽन्नसंस्कारकर्मत्वानुपपत्तः । तथा हि—द्वयसंस्कारकर्मत्वपक्षेऽन्नार्थता वैश्वदेवकर्माणः, पुरुषार्थत्वे वैश्वदेवकर्मार्थता द्रव्यस्यिति परस्परविरोधत्पुरुषार्थत्वमेव युक्तम् ।— 'महायज्ञेश्व यज्ञेश्व वाद्यीयं क्रियते तनुः' इति । तथा—'वैश्वदेवे तु निर्वते यय-न्योऽतिथिराव्रजेत् । तसा अन्नं यथाशिक्त प्रदद्यान्न बार्ले हरेत् ॥' इति (३१९०८)

पाठा०—१ सेवेसाद्यधिकं क. ग. २ थर्वपुराणेतिहासादीनि कृत्वा क. ३ वैश्वदेवं कृत्वा क. ४ एतेन काम्यत्वमपि प्रतिपादितं भवति.

मनुस्मरणात् । पुरुषार्थत्वे वैश्वदेवाख्यं कर्म न प्रतिपाकमावर्तनीयम् । तस्मात् 'अथ सायंप्रातः' इत्यादिनोत्पत्तिप्रयोगौ दर्शितौ, 'तानेतान्यज्ञानहरहः कुर्वीत' ( ए. सू. अ. ३ खं. १ ) इत्यधिकारविधिरिति सर्वमनवद्यम् ॥ १०३॥

#### अनं पितृमनुष्येभ्यो देयमप्यन्यहं जलम् । स्वाध्यायं सैततं कुर्यान पचेदनमात्मने ॥ १०४॥

प्रत्यहमनं पितृभ्यो मनुष्येभ्यश्च यथाशक्ति देयम् । अन्नाभावे कन्दमूल-फलादि, तस्याप्यभावे जलं देयम् ; 'अपि'शब्दात् । स्वाध्यायं सततं कुर्या-द्विस्मरणार्थम् । न पचेदन्नमात्मने इति 'अन्न'प्रहणं सकलाद्नीयद्रव्यप्रदेश-नार्थम् । कथं तर्हिं १ देवताद्युदेशेनेव ॥ १०४ ॥

### वालखवासिनीवृद्धगर्भिण्यातुरकन्यकाः।

संभोज्यातिथिमृत्यांश्च द्म्पत्योः शेषभोजनम् ॥ १०५॥ परिणीता पितृगृहे स्थिता स्ववासिनी । शेषाः प्रसिद्धाः । बाळादीनिति-धिमृत्यांश्च संभोज्य भोजयित्वा द्म्पत्योः शेषभोजनं कर्तव्यम् । 'प्राप्त- मिहोत्रविधिनाश्रीयादचमनापदि । मतं विपकं विहितं भक्षणं प्रीतिपूर्वकम् ॥' १०५

### आपोशनेनोपरिष्टादधस्तादश्रता तथा । अनग्रममृतं चैव कार्यमन्नं द्विजन्मना ॥ १०६॥

भुजानेन द्विजन्मना उपरिष्टाद्धस्ताचापोशनाख्येन कर्मणाश्चमन-श्चमसृतं च कार्यम् । 'द्विजन्म'महणमुपनयनप्रसृतिसर्वाश्रमसाधारण्यार्थम् ॥

### अतिथित्वेन वर्णानां देयं शक्तयानुपूर्वशः । अप्रणोद्योऽतिथिः सायमपि वाग्भृतृणोदकैः ॥ १०७॥

वैश्वदेवानन्तरं चणितां ब्राह्मणादीनामितिथित्वेन युगपत्प्राप्तानां ब्राह्मणा-द्यानुपूर्व्यण यथादाक्ति देयम् । सायंकालेऽपि यद्यतिथिरागच्छति तदा-ऽसावप्रणोद्योऽप्रत्याख्येय एव । यद्यप्यदनीयं किमिप नास्ति, तथापि चाग्भू-तृणोद्करिप सत्कारं कुर्यात् । यथाह मनुः (४।१०१)—'तृणानि भूमिर-दकं वाक्चतुर्थां च स्तृता । एतान्यपि सतां गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन ॥' इति ॥ १०७॥

### सत्कृत्य भिक्षवे भिक्षा दातच्या सँव्रताय च।

भोजयेचागतान्काले सखिसंबन्धिवान्धवान् ॥ १०८॥ भिक्षवे सामान्ये भिक्षा दातव्या। सुव्रताय ब्रह्मचारिणे यतये च सत्कृत्य स्वित्वाच्य भिक्षादानमप्पूर्वम्'( गौतम.) इस्रोने विधिना भिक्षा दातव्या।

<sup>्</sup>र पाठा०—१ चान्वहं कुर्यात् ख. २ प्राणेत्याद्यधिकं क. ३ यथाहेत्यादि मनुवचनं क. ग. नैवास्ति. ४ सुवताय.

भिक्षा च प्राससंमिता । प्रासथ मयूराण्डपरिमाणः; 'प्रासमात्रा भवेद्भिक्षा पुष्करुं तचतुर्गुणम् । हंतस्तु तैश्वतुर्भिः स्यादप्रं तित्रगुणं भवेत् ॥' इति शातातप-स्मरणात् । भोजनकाले चागतान्सिखसंबन्धिवान्धवान् भोजयेत् । सखायो मित्राणि, संबन्धिनो येभ्यः कन्या गृहीता दत्ता वा, मातृपितृसंबन्धिनो बान्धवाः ॥ १०८ ॥

महोक्षं वा महाजं वा श्रोत्रियायोपकल्पयेत् । सिक्त्रियाऽन्वासनं स्वादु भोजनं सनृतं वचः ॥ १०९॥

महान्तमुक्षाणं धौरेयं महाजं वा श्रोत्रियायोक्तलक्षणायोपकल्पयेत् 'भवद्र्थमयमसाभिः परिकल्पितः' इति । तत्त्रीलर्थं, नतु दानाय व्यापादनाय वा, यथा सर्वमेतद्भवदीयमिति ; प्रतिश्रोत्रियमुक्षासंभवात, 'अख्यं लोकविद्विष्टं धर्म्यमप्याचरेत्रतु' (आ. १५३) इति निषेधाच । तस्मात्सिक्याचेव कर्तव्यम् । सित्रिया खागतवचनासनपाद्याच्याचमनादिदानम् । तस्मित्रपविष्टे पश्चादुपवेश्यानम्बासनम्, स्वादु भोजनं मिष्टमन्नम् , स्नृतं वचः 'धन्या वयमय भवदागमनात्' इत्येवमादि । अश्रोत्रिये पुनः 'अश्रोत्रियस्रोदकासने' (५।३१) इति गौतमोक्तं वेदितव्यम् ॥ १०९ ॥

प्रतिसंवत्सरं त्वर्धाः स्नातकाचार्यपार्थिवाः ।

प्रियो विवाह्यश्च तथा यज्ञं प्रत्यृत्विजः पुनः ॥ ११०॥ ह्यातको विद्यास्नातकः, वतस्नातकः, विद्याव्यतस्नातकः इति । समाप्य वेदमसमाप्य वर्तं यः समावतिते स विद्यास्नातकः, समाप्य वतमसमाप्य वेदं यः समावतिते स वतस्नातकः, उभयं समाप्य यः समावतिते स विद्याव्यतस्नातकः । आचार्य उक्तलक्षणः, पार्थिवो वक्ष्यमाणलक्षणः, प्रियो मित्रम्, विवाह्यो जामाता । चकाराच्छू धरिपतृच्यमातुलानां प्रहणम् । 'ऋत्विजो वृत्वा मधुपर्कमाह्रिरस्नातकायोपस्थिताय राहे चाचार्यश्व धरितृच्यमातुलादीनां च' इत्याश्वलायन ( गृ. स्. क्ष. १ खं. ४ ) स्मरणात् । एते स्नातकाद्यः प्रतिसंवत्सरं गृहमान् गता अर्घाः मधुपर्केण पूज्या वन्दितच्याः । 'अर्घ'शब्दो मधुपर्केलक्षयति । ऋत्विज-श्वोक्तलक्षणाः संवत्सरादर्वागिप प्रतियज्ञं मधुपर्केण संपूज्याः ॥ ११०॥

अध्वनीनोऽतिथिज्ञेयः श्रोत्रियो वेदपारगः।
मान्यावेतौ गृहस्थस्य ब्रह्मलोकमभीप्सतः।। १११।।

अध्वित वर्तमानोऽतिथिवेदितव्यः । श्रोत्रियवेदपारगावध्वित वर्तनानो ब्रह्मलोकमभीष्मतो गृहस्थस्य मान्याविषी वेदितव्यौ । यद्प्यध्य यनमात्रेण श्रोत्रियस्तथापि श्रुताध्ययनसंपन्नोऽत्र श्रोत्रियोऽभिधीयते । एकशौखाध्यापनक्षमो वेदपारगः ॥ १११॥

पाठा०-१ संबद्धा बान्धवाः क. २ याद्येव कर्तव्यं ग. ३ अध्ययन-क्षमो ख.

# परपाकरुचिर्न स्थादनिन्द्यामञ्जणादते । वाक्पाणिपादचापल्यं वर्जयेचातिभोजनम् ॥ ११२ ॥

परपाके रुचिर्यसासी स परपाकरुचिः, नैव परपाकरुचिः स्यात्। अनिन्द्यनामन्त्रणं विनाः 'अनिन्द्यनामन्त्रितो नापकामेत्' (कालायन.) इति सरणात्। वाक्पाणिपादचापल्यं—वाक्च पाणी च पादौ च वाक्पाणिपाद् तस्य चापल्यं, वर्जयेत्। वाक्चापल्यमसभ्याच्तादिभाषणम्, पाणिचापल्यं वैलगनास्फोटनादि, पादचापल्यं लङ्घनोत्प्रवनादि। चकाराज्ञेत्रादिचापल्यं च वर्ज-येत्ः 'न शिश्रोदरपाणिपादचक्ष्वर्शाक्चापलानि द्वर्थात्' (९१५०) इति गौतम-सरणात्। तथा अतिभोजनं च वर्जयेत्ः अनारोग्यादिहेतुत्वाद्॥ ११२॥

## अतिथिं श्रोत्रियं तप्तमासीमान्तमनुत्रजेत्। अहःशेषं सहासीत शिष्टैरिष्टेश्च बन्धुभिः॥ ११३॥

पूर्वोक्तं श्रोत्रियातिथिं वेदपारगातिथिं च भोजनादिना तृतं सीमान्तं यावद्गुवजेत्। ततो भोजनानन्तरमहःशेषं शिष्टैरितिहासपुराणादिवेदिभिः, इष्टैः काव्यकथाप्रपञ्चचतुरैः, वन्धुभिश्वानुकूळाळापकुशळैः सहासीत ११३

उपास पश्चिमां संध्यां हुत्वाग्नीस्वानुपास च । भृत्यैः परिवृतो सुक्तवा नातितृहयाथ संविशेत् ॥ ११४॥

ततः पूर्वोक्तेन विधिना पश्चिमां संध्यामुपास्य, आहैवनीयादीनश्चीनिर्धिन हत्वा तानुपास्थोपस्थाय, भृत्यैः पूर्वोक्तेः स्वासिन्यादिभिः परिवृतो नीतितृह्या भुक्ता, चकारात् आय-व्ययादिगृहचिन्तां निर्वर्धानन्तरं संविद्यो-त्स्यात् ॥ ११४॥

ब्राह्मे मुहूर्ते चौत्थाय चिन्तयेदात्मनो हितम् । धर्मार्थकामान्स्वे काले यथाशक्ति न हापयेत् ॥ ११५॥ ततो ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय पश्चिमेऽर्धप्रहरे प्रबुद्धवात्मनो हितं कृतं

करिष्यमाणं च, वेदार्थसंशयां स्व चिन्तयेत् । तदानीं चित्तसाव्याकुलत्वेन तत्त्वप्रतिभानयोग्यत्वात् । ततो धर्मार्थकामान्सोचितकाले यथाशक्ति न परि-

िट्यां —1 शिक्षचापलं=अकाले मैथुनेच्छा, उदरचापलं=सदा भोक्तुमिच्छा, पाणिचापलं=शिल्पकामंदिशिक्षेच्छा, पादचापलं=पर्यटनम्, वाक्चापलं='नापृष्टः कस्य-चिद्र्यात्' इत्याद्यतिक्रमः, चक्षुश्चापलं=नृत्यादि दिदृक्षा । 2 सीमा त्रिविधा—वास्तुसीमा, आमसीमा, क्षेत्रसीमेति; सा चानुव्रजनीयगुणापेक्षया व्यवस्थापनीया—इत्यपरार्कः । 3 तथा च व्यासः—'यामिन्याः पश्चिमे यामे त्यक्तिनेद्रो हरिं सारेत्।' इति ।

पाठा०—१ कल्याण ख. २ नातितृप्याथ. ३ अग्निमग्नीन्या ख. ४ प्रतिभासन ख.

त्यजेत्। यथासंभवं सेवेतेल्यथः; पुरुषार्थत्वात्। यथाह गौतमः (९।४६-४०)—
'न पूर्वोह्नमध्याह्वापराह्वानफलान्कुर्यात् धर्मार्थकामेभ्यः', 'तेषु धर्मोत्तरः स्यात्"
इति । अत्र यद्यप्येतेषां सामान्येन सेवनमुक्तं, तथापि कामार्थयोधर्माविरोधनानुछानं तयोधर्ममूलत्वात् । एवं प्रतिदिनम्बुष्ठेयम् ॥ ११५ ॥

# विद्याकर्मवयोबन्धुवित्तैर्मान्या यथाक्रमम् । एतैः प्रभृतैः सूद्रोऽपि वार्धके मानमईति ॥ ११६ ॥

विद्या पूर्वोक्ता, कर्म श्रोतं सार्तं च, वयः आत्मनोऽतिरिक्तं सेप्तसा वा ऊर्धं, न्धुः खजनसंपत्तिः, वित्तं प्रामरलादिकम्; एतैर्युक्ताः क्रमेणं मान्याः पूजनीयाः । एतैर्विद्याक्रमेवन्धुवित्तेः प्रभूतैः प्रशृद्धैः समस्तैर्व्यस्तैर्वा युक्तः शृद्धोऽपि वार्धके अशी-तेरूर्वं मानमहिति; 'शृद्रोऽप्यशीतिको वरः' (६१७) इति गौतमस्मरणात् ॥११६॥

### बृद्धभारिनृपस्नातस्त्रीरोगिवरचित्रणाम् । पन्था देयो नृपस्तेषां मान्यः स्नातश्र भूपतेः ॥ ११७॥

वृद्धः पैंककेशः प्रसिद्धः, भारी भाराकान्तः, तृपो भूपतिः न क्षत्रियमात्रम्, स्नातो विद्यात्रतोभयस्नातकः, स्त्री प्रसिद्धा, रोगी व्याधितः, वरो विवाहोद्यतः, चकी शाकिटिकः । चकारान्मत्तोन्मत्तादीनां प्रहणम्; 'बालवृद्धमत्तोन्मत्तोपहत-देहभाराकान्तस्रीस्नातकप्रविजित्भयः' इति शङ्खस्मरणात् । एभ्यः पन्था देयः । एतेष्वभिमुखायातेषु खयं पथोऽपकामेत् । वृद्धादीनां राज्ञा सह पथि समवाये राजा मान्य इति तस्मै पन्था देयः । भूपतेरिप स्नातको मान्यः, 'स्नातक'महणं स्नातकमात्रप्राप्त्यर्थं, न ब्राह्मणाभिप्रायेणः, तस्य सदैव गुरुत्वात् । यथाह शङ्कः—'अथ ब्राह्मणायात्रे पन्था देयो राज्ञ इत्येके । तच्चानिष्टं गुरुव्येष्ठश्च ब्राह्मणो राजान्मतिशेते तस्मै पन्था' इति । वृद्धादीनां परस्परं पथि समवाये वृद्धेतराद्यपेक्षया विद्यादिभिर्वा विशेषो द्रष्टव्यः ॥ १९७॥

# इज्याध्ययनदानानि वैश्यस्य क्षत्रियस्य च । प्रतिग्रहोऽधिको विप्रे याजनाध्यापने तथा ॥ ११८॥

वैरयस क्षत्रियस च, चकाराद्राह्मणस द्विजानुलोमानां च, यागाध्ययनदा-नानि साधारणानि कर्माणि, ब्राह्मणस्याधिकानि प्रैतिग्रह्याजनाध्यापनानि । तथेति स्मृत्यन्तरोक्तवृत्त्युपसंग्रहः । यथाह गौतमः (१०।५-६)—'कृषिवाणिज्ये वा खयं

टिप्प०—1 तेनानितिरक्तलेऽपि तिसिद्धिः. 2 ब्राह्मणादयस्त्रय इत्यर्थः. 3 ब्राह्म-णादिक्रमेण विद्याक्रमेण चेत्याशयः. 4 विद्या व्रतं चोभयं च तैः स्नातकः इति साधनं कृतेति समासः. 5 'याजनप्रतिग्रह' इति पाठस्तु मनुस्मृत्यनुगुणः.

पाठा०-१ बन्धुर्बहुस्वजन ख्. २ पक्रशरीरः ग. ३ स्नातस्तु. A. ४ नृपो राजा न क. ५ ब्वाभिमुख्यागतेषु ख. ६ याजनप्रतिप्रहाः.

कृते' 'क़सीदं च' इति । अध्यापनं तु क्षत्रियवैश्ययोर्वाह्मणप्रेरितयोर्भवति, न खेच्छयाः 'आपत्काले बाह्मणस्याबाह्मणादिचोपयोगः, अनुगमनं शुश्रूषा, समाप्ते ब्राह्मणो गुरुः' (७१९, २।३) इति गौतमस्मरणात् । एतान्यनापदि ब्राह्मणस्य षद कर्माणि । तत्र त्रीणीज्यादीनि धर्मार्थानि, त्रीणि प्रतिप्रहादीनि वृत्त्यर्थानिः 'षणां तु कर्मणासस्य त्रीणि कर्माणि जीविका। याजनाध्यापने चैव विशुद्धाच प्रतिष्रहः ॥' इति (१०।१६) मनुस्मरणात् । अत इज्यादीन्यवर्यं कर्तव्यानि न प्रतिप्रहादीनिः; 'द्विजातीनामध्ययनमिज्या दानं', 'ब्राह्मणस्याधिकाः प्रवचन-याजनप्रतिप्रहाः', 'पूर्वेषु नियमः' ( १०११-३ ) इति गौतमस्मरणात् ॥ ११८॥

प्रधानं क्षत्रिये कर्म प्रजानां परिपालनम्।

कुसीदकृषिवाणिज्यपाञ्चपाल्यं विशः स्मृतम् ॥ ११९॥ क्षत्रियस्य प्रजापालनं प्रधानं कर्म धर्मार्थं वत्यर्थं च । वैश्यस्य कुसीद्किषवाणिज्यपद्मपालनानि वृत्त्यर्थानि कर्माणे । कुँसीदं वृद्धार्थ द्रव्यप्रयोगः, लाभार्थं कयविकयौ वाणिज्यम् । शेषं प्रसिद्धम् ; 'शस्त्रास्त्रसृत्वं क्षत्रस्य विणक्पैशुकृषी विशः । आजीवनार्थं धर्मस्तु दानमध्ययनं यजिः ॥ इति (१०१७९) मनुस्मरणात् ॥ ११९॥

> श्रद्रस द्विजशुश्रूषा तयाऽजीवनविष्मवेत्। शिल्पैर्वा विविधेर्जीवेद्विजातिहितमाचरन् ॥ १२०॥

शृदस्य द्विजशुश्रूषा प्रधानं कर्म धर्मार्थं वृत्त्यर्थं च । तत्र ब्राह्मणशुश्रूषा परमो धर्मः; 'विप्रसेवैव श्रूइस्य विशिष्टं कर्म कीर्खते' (१०।१२३) इति मनुसारणात्। यदा पुनर्द्धिजञ्जश्रूषया जीवितुं न शकोति तदा वणिग्वृत्त्या जीवेत्। नानाविधेर्वा शिल्पेर्झिजातीनां हितं कुर्वेन्। यादशैः कर्मिअर्द्विजातिशु-श्रुषायामयोग्यो न भवति तादशानि कर्माणि कुर्वेत्रिखर्थः। तानि च देवली-कानि—ग्रद्रधर्मो द्विजातिशुश्रुषा पापवर्जनं कलत्रादिपोषणकर्षणपञ्जपालनभारो-द्वहनपण्यव्यवहारचित्रकर्मेन्रत्यगीतवेणुवीणामुरजमृदङ्गवादनादीनि'॥ १२०॥

भार्यारतिः ग्रुचिर्भृत्यभर्ता श्राद्धित्रियारतः। नमस्कारेण मंत्रेण पश्चयज्ञान हापयेत् ॥ १२१ ॥

किंच, भार्यायामेव न साधारणस्त्रीषु परस्त्रीषु वा रतिरिभगमनं यस स

टिप्प०-1 अध्ययने समाप्ते स एव ब्राह्मणः तस्य गुरुः. 2 स्थानलाभ-निमित्तं यद्दानं ग्रहणमिष्यते । तत् कुसीदमिति प्रोक्तं तेन वृत्तिः कुसीदिनाम् ॥' इति नारदः । स्थानमवस्थानं मूलधनस्यः तेन मूलावस्थान एव लाभनिमित्तं धनादिप्रयोगरूपं ऋणदानं कुसीदमित्यर्थः. 3 धान्यादि समर्घं गृहीत्वा महार्घं दीयते इति वाणिज्यं इत्य-परा०. 4 दिवचनमिदम्, पशुशब्दस्तत्पालनपरः.

पाठा०- १ हितमाचरेत्. २ कियापरः ख.

तथोक्तः । श्रुचिः वाह्याभ्यन्तरशोचयुक्तः द्विजवत्, भृत्यादेर्भर्ता, श्राद्धित-यारतः,-श्राद्धानि नित्यनैमित्तिककाम्यानि, कियाः स्नातकव्रतान्यविरुद्धानि, तेषु रतः । 'नम' इत्यनेन मन्त्रेण पूर्वोक्तान्पञ्चमहायज्ञानहरहर्ने हापयेद्उ-तिष्ठेत् । नमस्कारमन्त्रं च केचित्—'देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च । नमः स्नाह्यये स्वधाये नित्यमेव नमो नमः ॥' इति वर्णयन्ति । 'नमः' इसन्ये । तत्र वैश्वदेवं लौकिकेऽमौ कर्तव्यं, न वैवाहिकेऽमावित्याचार्याः ॥ १२१॥

इदानीं साधारणधर्मानाह-

अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचिमिन्द्रियनिग्रहः। दानं दमो दया क्षान्तिः सर्वेषां धर्मसाधनम् ॥ १२२॥

हिंसा प्राणिपीडा, तस्या अकरणमहिंसा । सैत्यमप्राणिपीडाकरं यथार्थवन्ननम्, अस्तयमदत्तानुपादानम्, शोचं वाह्यमाभ्यन्तरं च, वुद्धिकमेन्द्रियाणां
नियतविषयवृत्तितेन्द्रियनिष्ठहः । यथाशक्ति प्राणिनामन्नोदकादिदानेनातिपरिहारो
दानम् अन्तःकरणसंयमो द्मः । आपन्नरक्षणं द्या । अपकारेऽपि चित्तस्याविकारः श्वान्तिः । इत्येते सर्वेषां पुरुषाणां ब्राह्मणायाचण्डालान्तं धर्मसाधनम् ॥ १२२ ॥

वयोबुद्ध्यर्थवाग्वेषश्चताभिजनकर्मणाम् । आचरेत्सद्द्यीं वृत्तिमजिह्यामश्चठां तथा ॥ १२३॥

वयो बाल्ययौवनादि, बुद्धिनैंसिंगिकी लौकिकवैदिकव्यवहीरेषु, अथा वित्तं गृहक्षेत्रादि, वाक् कैथनम्, वेषो वस्त्रमाल्यादिनिन्यासः, श्रुतं पुरुषार्थशास्त्र-श्रवणम्, अभिजनः कुलम्, कर्म वृत्त्यर्थं प्रतिप्रहादि, एतेषां वयःप्रसृतीनां सहशीमुचितां वृत्तिमाचरणं आचरेत्स्तीकुर्यात् । यथा वृद्धः स्रोचितां न गौवनोचिताम् । एवं वृद्धादिष्वपि योज्यम् । अजिह्यामवकाम्, अशादाम-मत्सराम् ॥ १२३ ॥

एवं सार्तान कर्माण्यनुकम्येदानी श्रीतानि कर्माण्यनुकामति—
त्रैवार्षिकाधिकानो यः स हि सोमं पिनेद्विजः।
प्राक्सोमिकीः क्रियाः कुर्याद्यस्यानं वार्षिकं भवेत्।।१२४॥
त्रिवर्षनीवनपर्यातं त्रैवार्षिकं अधिकं वा अन्नं यस स एव सोमंपानं

टिप्प०—1 मन्नशब्दोऽयं सकलमन्नकार्यनमस्कारिविनियोगार्थः अन्यथा समानार्थतया स्वाहाकार स्वधाकारयोरेव कार्ये स्यात् इत्यपरार्कः । 2 सत्यमि प्रियमेव, 'सत्यं मृतिहतं प्रोक्तं' इति व्यासोक्तः । मनुरिष—'सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूया-त्त्तत्यमित्रयम् ।' इति ।

पाठा०— १ आचाण्डालान्तं ख. २ व्यवहारेषु ज्ञानं क. ३ वचनम् ग. ४ सोमयागं क. ग.

कुर्याचातोऽल्पधनः; (मनु. १९१८)—'अतः खल्पीयसि इव्ये यः सोमं पिवति विक्रा । स पीतसोमपूर्वोऽपि न तस्याप्तोति तत्फलम् ॥' इति दोषश्रवणात् । एतच काम्याभिप्रायेण नित्यस्य चावश्यकर्तव्यत्वाच नियमः । यस्य वर्षजीवन-पर्याप्तमन्तं भवति स प्राक्सोमिकीः सोमात्प्राक् प्राक्सोमं, प्राक्सोमंभावः प्राक्सोमिकयः । कास्ताः ? अग्निहोत्रदर्शपूर्णमासीप्रयणपश्चचातुर्मास्यानि काम्यानि कर्माणि तद्विकाराश्च । ताः क्रियाः कुर्यात् ॥ १२४ ॥

एवं काम्यानि श्रौतानि कर्माण्यभिधायेदानीं नित्यान्याह—

प्रतिसंवत्सरं सोमः पशुः प्रत्ययनं तथा । कर्तव्याग्रयणेष्टिश्च चातुर्मास्यानि चैव हि ॥ १२५॥

संवत्सरे संवत्सरे सोमयागः कार्यः । पद्युः प्रत्ययनं अयने अयने दक्षिणोत्तरसंज्ञिते निरूढः पद्ययगः कार्यः । तथा प्रतिसंवत्सरं वाः, 'पद्युना संवत्सरे संवत्सरे यजेत, षद्यु षट्यु वा मासेष्विस्रेके' इति वौधायनस्मरणात् । आत्रयणेष्टिश्च सस्योत्पत्तौ कर्तव्या । चातुर्मास्यानि च प्रतिसंवत्सरं कर्त-व्यानि ॥ १२५ ॥

एषामसंभवे कुर्यादिष्टिं वैश्वान्शें द्विजः।

हीनकल्पं न कुर्वीत सति द्रव्ये फलगदम् ॥ १२६॥

एषां सोमप्रमृतीनां पूर्वोक्तानां निस्नानां कथंचिद्संभवे तत्काले वैश्वा-नरीमिष्टिं कुर्यात् । किंच योऽयं हीनकल्प उक्तः, सति द्रैव्येऽसौ न कर्तव्यः । यच फलप्रदं काम्यं तद्धीनकल्पं न कुर्वात न कर्तव्यमिति १२६

चाण्डालो जायते यज्ञकरणाच्छ्द्रभिक्षितात्।

यज्ञार्थं लब्धमद्दद्भासः काकोऽपि वा भवेत् ॥ १२७॥ यज्ञार्थं शृद्धनयाचनेन स जन्मान्तरे चाण्डालो जायते। यः प्रन-यंज्ञार्थं याचितं न सर्वं प्रयच्छति न स्वजित, स भासः काकोऽपि वा वर्षशतं भवेत्। यथाह मनुः (१९१२५)—'यज्ञार्थमर्थं भिक्षित्वा यः सर्वं न प्रयच्छति । स याति भासतां विप्रः काकतां वा शतं समाः ॥' इति । भासः शकुन्तः । काकः प्रसिद्धः ॥ १२७॥

कुशूलकुम्भीधान्यो वा त्र्याहिकोऽश्वस्तनोऽपि वा।

कुरूलं कोष्ठकं, कुम्भी उष्ट्रिका, कुरूलं च कुम्भी च कुरूलकुम्भ्यौ, ताभ्यां परिमितं धान्यं यस्य स तथोकः कुरूल्लान्यः स्थात्, कुम्भीधान्यो वा।

टिप्प०—1 'द्रव्ये' इलन्तं मित्रं वाक्यम्, अश्रिमं च मित्रं; अन्यथा 'फलप्रदम्' इलस वैयर्थं स्मात्-वा.

पाठा०—१ पूर्णमासपञ्ज. ख. पूर्णमासचातुर्मास्यानि ग. २ मीस्यानि कर्मानि, ३ न परिस्रजति क. तत्र खकुटुम्बपोषणे द्वादशाहमात्रपर्यातं धान्यं यसास्ति स कुरुस्तधानयः। कुम्मी-धान्यस्तु खकुटुम्बपोषणे षडहमात्रपर्यातधानयः। त्रयहःपर्यातं धान्यमस्यास्तीति इयाहिकः। श्वोभवं धान्यादिकं श्वस्तनम्, न विद्यते श्वस्तनं यस्य सोऽश्व-स्तनः॥—

कुस्लधान्यादिसंचयोपायमाह—

जीवेद्वापि शिलोञ्छेन श्रेयानेषां परः परः ॥ १२८ ॥

शाल्यादिनिपतितपरिव्यक्तवहरीयहणं शिलम्, एकैकस्य परिव्यक्तस्य कणसी-पादानमुञ्छः, शिलं चोञ्छश्व शिलोञ्छम्, तेन शिलेनोङ्छेन वा। कुर्म्लधा-न्यादिश्वतुर्विधो गृहस्थो जीवेत् । एषां कुरालधान्यादीनां वाह्मणानां गृहस्थानां चतुर्णं परः परः पश्चात्पश्चात्पठितः श्रेयान् प्रशस्यतमः । एतच यद्यपि द्विजः प्रॅकृतस्तथापि ब्राह्मणस्येव भवितुमहिति; विद्योपशमादियोगात् । तथा च मनुना (४१२)—'अद्रोहेणैव भूतानामल्पद्रोहेण वा पुनः । या वृत्तिस्तां समास्थाय वित्रो जीवेदनापदि ॥' इति वित्रमेव प्रस्तुत्य मनुः (४।७)—'कुरूलधान्यको वा स्थात्कुम्भीधान्यक एव वा' इत्याद्यभिहितम् । एतचातिसंर्यंतं यायावरं प्रत्युच्यते, न विप्रमात्राभिप्रायेण। तथा सति—'त्रैवार्षिकाधिकात्रो यः स हि सोमं पिबेद्विजः' ( आ. १२६) इत्यनेन विरोधः । तथा च गृहस्थानां दैविष्यं तत्र तत्रोक्तम् । यथाह देवलः—'द्विविधो गृहस्थो यायावरः शालीनश्च । तयोर्यायावरः प्रवरो याजनाध्यापनप्रतिमहरिकथसंचयवर्जनात् । षदकर्माधिष्ठितः प्रेष्यचतुष्पदगृहप्रामधनधान्ययुक्तो लोकानुवर्ती शालीनः' इति । शालीनोऽिष चतुर्विधः-याजनाध्यापनप्रतिप्रहकृषिवाणिज्यपाञ्चपारयैः षङ्गिर्जीवसेकः, याजना÷ दिभिक्षिभिरन्यः, याजनाध्यापनाभ्यामपरः, चतुर्थस्त्वध्यापनेनैव । तथाह मनुः (४।९)— 'षद्कमैंको भवलेषां त्रिभिरन्यः प्रवर्तते । द्वाभ्यामेकश्रतुर्थस्तु त्रह्म-संत्रेण जीवति ॥' इति । अत्र च 'प्रतिप्रहोऽधिको विषे ' (आ.११८) इत्यादिना शालीनस्य वृत्तयो दर्शिताः । यायावरस्य 'जीवेद्वापि शिलोञ्छेन' इति ॥१२८॥ इति गृहस्थधर्मप्रकरणम् ।

टिप्प॰—1 कुस्लं=कोष्ठिका, तत्परिमितमेव धान्यं यस्य स कुस्लधान्यः, कुस्लादूनपरिमाणं धान्यावपनं कुम्भी, तत्परिमाणधान्यो वा गृहस्थो भवेद— इत्यप॰। कोष्ठे यावन्माति तावत्संचेतव्यम्—इति मेधातिथिः। 2 देहि देहीति याच्यमानस्य यः परस्य चित्तविकारः खेदात्मको जायते स द्रोहः, न पुनः हिंसैवः, तस्यास्तु सर्वसामान्येन प्रतिषेधाद् स्वर्थयाचनमर्पद्रोहः, तत्राद्याभावोऽयाचितं, द्वितीयं याचितं, तद्रूपा या वृत्तिजीवनोपायः कृषिसेवादिस्तां समास्थाय विप्रो जीवेत्।

पाठा०—१ शाल्यादेनिपतित क. २ ब्राह्मणानां चतुर्णां ख. ३ श्रेयातु-रकृष्टतमः ख. ४ प्रकृतः प्रकरणप्राप्तः प्राकृतः ख. ५ पुरस्कृत्य क. ६ नितसंपन्नसंयतं क.

### अथ सातकधर्मप्रकरणम् ६

एवं श्रौत-सार्तानि कर्माण्यभिधायेदानीं गृहस्थस्य स्नानादारभ्य ब्राह्मणस्याव-रयकर्तव्यानि विधि-प्रतिषेधात्मकानि मानससंकलपरूपाणि स्नातकवतान्याह—

न खाध्यायविरोध्यर्थमीहेत न यतस्ततः। न विरुद्धप्रसङ्गेन संतीषी च भवेत्सदा।। १२९॥

व्याद्यास्य प्रतिप्रहादयोऽर्थप्राह्यपाया दिश्वताः तत्र विशेष उच्यते—स्वाध्या-यविरोधिनमर्थमप्रतिषिद्धमपि नेहेत नान्विच्छेत् । न यतस्ततः न यतः कुतिश्वद्विदिताचारात्र । विरुद्धप्रसङ्गेन विरुद्धमयाज्ययाजनादिप्रसङ्गो चस्यगीतादिः । विरुद्धं च प्रसङ्गश्च विरुद्धप्रसङ्गं तेन । नार्थमीहेतेति संबद्धते । नव आवृत्तिः प्रस्तेनं पर्युदासार्था । सर्वत्राप्यस्मिन्स्नातकप्रकरणे नव्याब्दः प्रस्तेनं पर्युदासार्थं एव । किंचिदर्थालामेऽपि संतोषी परितृप्तो भवेत् । चकारात्सं-यतश्च 'संतोषं परमास्थाय सुखार्थां संयतो भवेत्' (४।१३) इति मनुस्मरणात् ॥

कुतस्तर्हि धनमन्विच्छेदित आह—

राजान्तेवासियाज्येभ्यः सीदिनिच्छेद्धनं क्षुघा। दिम्भहेतुकपाखण्डिबकवृत्तीश्च वर्जयेत्।। १३०।।

सुधा सीदन् पीड्यमानः स्नातकः राज्ञो विदितवृत्तान्तात्, अन्तेवासिनो वश्यमाणलक्षणात्, याज्यात् याजनार्हाच् धनमाद्दीत । 'छुधा सीदन्' इसन्निन विभागादिप्राप्तकुदुम्बपोषणपर्याप्तधनो न कृतिश्वदर्थमन्विच्छेदिति गम्यते । किंच दिम्महेतुकादीन् सर्वकार्येषु वर्जयेत् । चकाराद्विकर्मस्थवैडालकृतिकान्द्रान् । क्वाच्या मनुः (४१३०)—'पाखण्डिनो विकर्मस्थान्वैडालकृतिकान्द्राठान् । हैतुकान्वकृत्तीश्व वाज्ञात्रेणापि नार्चयेत् ॥' इति । लोकरजनार्थमेव कर्मानुष्ठायी दम्मी, युक्तिबलेन सर्वत्र संशयकारी हैतुकः, त्रैविद्यविकद्वपरिगृहीताश्रमिणः पाखण्डिनः। वक्वदस्य वर्तनमिति वक्वनृत्तिः। यथाह मनुः (४१९९६)—'अधोद्दिनैकृतिकः स्वार्थसाधनतत्परः । शठो मिथ्याविनीतश्व वक्वृत्तिः क्याद्यस्य वर्त समावो यसासौ वैडालव्यतिकः। तस्य लक्षणमाह मनुः (४१९९५)—'धर्म-ध्वजी सदा छुज्यद्रखाद्यको लोकदम्भकः। वडालव्यतिको क्रेयो हिंसः सर्वाभिसं-धकः॥' इति । शठः=सर्वत्र वैकः। एतैः संसर्गनिषेधादेव स्वयमेवंभूतो न भवेदिति गम्यते॥ १३०॥

टिप्प०—1 केन्नित्त—'वऋ' इति कार्यसमर्थोऽपि न्याजेन कार्थत्यागीत्याहुः। 2 अनेन किन्तित्कालं संसगों यत्र कार्ये जायते तत्रैवैतेषां वर्जनं भिक्षादानं गृहाद्वहि-र्भवत्येवेति न प्रागुक्तविरोधः।

पाठा०- १ कुतश्चिद्धनमन्वि क. २ वृत्तिकशठान् क. ग. ३ नैष्कृतिकः खः

### शुक्राम्बरधरो नीचकेशक्मश्रुनखः श्रुचिः। न भार्यादर्शनेऽश्रीयात्रैकवासा न संस्थितः ॥ १३१॥

किंच, शुक्रे धोते अम्बरे वाससी धरतीति शुक्ताम्बरधरः। केशाश्च रमश्रूणि च नखाश्च केशरमश्चनखम्, नीचं निकृतं केरारमश्चनखं यस्यासौ तथोकः। शुचिरन्तर्विहश्च स्नानानुलेपनध्यसगादिभिः सुगन्धी च भवेत् । यथाह् गौतमः (९१२)—'स्नातको निलं शुचिः सुगन्धिः स्नानशीलः' इति । सुगन्धिः त्वविधानादेव निर्गन्धमाल्यस्य निषेधः। तथा च गोभिलः—'नागन्धां सनं धारयेदन्यत्र हिरण्यरत्नस्रजः' इति । सदा स्नातक एवंभूतो भवेत् । एतच सित संभवेः, 'न जीणंमलवद्वासा भवेच विभवे सित' (मनु. ४१३४) इति स्मरणात्। न च भार्याद्श्वीने तस्यां पुरतोऽवस्थितायामश्चीयात्; अवीर्यवदपत्योत्पत्तिः भयात्। तथा च श्रुतिः—'जायाया अन्ते नाश्चीयादवीर्यवदपत्यं भवति' इति । अतस्तया सह भोजनं दूरादेव निरस्तम्। न चैकवासाः, न संस्थितः 'अशी-यात्' इति संवध्यते ॥ १३१ ॥

### न संशयं प्रपद्येत नाकसादिष्रयं वदेत्। नाहितं नानृतं चैव न स्तेनः स्थान्न वार्धुषी ॥ १३२ ॥

किंच, कदाचिदिष संश्यं प्राणिविपत्तिसंशयावहं कर्म न प्रपद्येत न कुर्यात्। यथा व्याप्नचौराद्युपहतदेशाकमणादि । अकस्मानिष्कारणं किंचिदिपि परुषं अप्रियं उद्देगकरं वाक्यं न वदेत्। न चाहितं, नानृतं वा प्रियमपि, चकारात् असम्यं नीमत्सकरं च, अकस्मान्न वदेदिति संबध्यते। एतच परिहासादि-व्यतिरेकेण; 'गुरुणापि समं हास्यं कर्तव्यं कुटिलं विना' इति स्मरणात्। न च स्तेनः अन्यदीयस्यादत्तस्य प्रहीता न स्यात्। न वार्धुषी स्यात्। प्रति-षिद्धवृद्धयुपजीवी वार्धुषी॥ १३२॥

# दाश्चायणी ब्रह्मसूत्री वेणुमान्सकमण्डलुः । क्रुयोत्प्रदक्षिणं देवमृद्गोविप्रवनस्पतीन् ॥ १३३॥

किंच, द्राक्षायणं सुवर्णम्, तैदस्यास्तीति द्राक्षायणी । ब्रह्मसूत्रं यज्ञोपवीतं तदस्यास्तीति ब्रह्मसूत्री, वेणवयष्टिमान्, कमण्डलुमान्, 'स्यात्' इति सर्वत्र संबन्धनीयम् । अत्र च ब्रह्मचारिप्रकरणोक्तस्यापि यज्ञोपवीतस्य पुनर्वचनं द्वितीयप्राप्त्यर्थम् । यथाह विषष्टः—'स्नातकानां तु निसं स्यादन्तर्वासस्तयोत्तरम्।

टिप्पo—1 'धारयति' इति पाठे निवृत्तप्रेषणाद्धातोः प्राकृतेऽथें णिजुन्यते' इति गतिबोध्या ।

पाठा०-१ संस्थित उत्थितः. २ कंचिद्पि पुरुषं स्थियमिषयं क. ३ तद्वान्; तद्धारणात् क.

यज्ञोपनीते द्वे यष्टिः सोदकश्च कमण्डलुः ॥' इति । अत्र च दाक्षायणीति सामान्याभिधानेऽपि कुण्डलधारणमेन कार्यम्; 'नैष्णनीं धारयेग्राष्टिं सोदकं च कमण्डलुम् । यज्ञोपनीतं नेदं च ग्रुभे रौक्मे च कुण्डले ॥' (४।३६) इति मनुस्मरणात् । तथा देवं देवप्रतिमाम्, मृदं तीर्थादुद्धृतां, गां, ब्राह्मणं, वनस्पतिं अश्व-रथादिकं प्रदक्षिणं कुर्यात् । एतान्दिक्षिणतः कृत्वा प्रवजेदिल्यधः । एवं चतुः प्रथादीनपि 'मृदं गां देवतां निप्रं घृतं मधु चतुष्पथम् । प्रदक्षिणानि कुर्वात प्रज्ञातांश्च ननस्पतीन् ॥' (४।३९) इति मनुस्मरणात् ॥ १२३॥

न तु मेहेन्नदीछायावर्त्मगोष्टाम्बुभससु । न प्रत्यश्यक्रगोसोमसंध्याम्बुस्तीद्विजन्मनः ॥ १३४॥

नद्यादिषु न मेहेत् न मूत्रपुरीषोत्सर्गं कुर्यात्, एवं इमशानादाविष । यथाह शह्वः—'न गोमयकृष्टोप्तशाद्धलचितिइमशानवल्मीकर्वत्मंखलगोष्ठिनिलपर्वतः पुलिनेषु मेहेत्; भूताधारत्वात्' इति । तथाइयादीनप्रति अद्यादीनामिभंमुखं न मेहेत्, नाप्येतानपरयन् । यथाह गौतमः (९१९२)—'न वाय्वप्रिविप्रादित्यापो-देवतागाश्च प्रतिपरयन्वा मूत्रपुरीषामेध्यान्युदस्येत्, न देवताः प्रति पादौ प्रसार-येत्' इति । एतद्देशव्यतिरेकेण भूमिमयित्रयैरतृणरन्तर्धाय मूत्रपुरीषे कुर्यादिति । यथाह विषष्ठः—'परिवेष्टितिहारा भूमिमयित्रयैरतृणरन्तर्धाय मूत्रपुरीषे कुर्याद्रशेष इति ॥ १३४॥

नेक्षेतार्कं न नयां स्त्रीं न च संसृष्टमैथुनाम्। न च मूत्रं पुरीषं वा नाशुची राहुतारकाः॥ १३५॥

नैवार्कमी क्षेतित यद्यपत्र सामान्येनोक्तं, तथाप्युदयास्तमयराहुप्रस्तोदकप्रतिबिम्बमध्याहवर्तिन एवादित्यस्यावेक्षणं निविध्यते, न सर्वदा । यथोकं मनुना
(४।३७)—'नेक्षेतोद्यन्तमादित्यं नास्तं यन्तं कदाचन । नोपसृष्टं न वारिस्थं न
मध्यं नमसो गतम् ॥' इति । उपभोगादन्यत्र नग्नां स्त्रियं नेक्षेत । 'न नग्नां
स्त्रियमीक्षेतान्यत्र मैथुनात्' इत्याश्वरुप्यनः । संस्पृष्टमैथुनां कृतोपभोगाम् ।
उपभोगान्ते नग्नामपि नेक्षेत । चकाराद्योजनादिकमाचरन्तीम् । तथा च मनुः
(४।४३)—'नाश्रीयाद्मार्यया सार्धं नैनामीक्षेत चाश्रतीम् । क्षुवतीं जूम्भमाणां
च न चासीनां यथासुखम् ॥ नीज्ञयन्तीं खके नेत्रे न चाभ्यक्तामनावृताम् । न पर्थे-

टिप्प०—1 वेदं=दर्भमुष्टिम्, 'ऐष्टिकवेदप्रकृतिं कुशमयीं मुष्टिम्'-इति नारा-यणः । 2 यथोक्तं महाभारते-'प्रत्यादित्यं प्रत्यनस्तं प्रतिगां च प्रतिद्विजम् । मेहन्ति ये च पथिषु ते भवन्ति गतायुषः' इति । 3 अमेध्यप्रहणेनैव सिद्धे मूत्रपुरीषयोः पृथगु-किस्तयोरतिशयेन वर्जनार्थम्, अन्यथा दोषाधिक्यापत्तिः-इति हरदत्तः । 4 इदं तु. स्त्रीजातिपरम्; न केवलं मार्यापरम्-इति हरदत्तः ।

पाठा०-१ एवं देवं कः, देवताचीं २ प्रदक्षिणतः ख. ३ प्रत्यकांग्निनो क. ४ इमशानवल्मीक क. ५ नैतान् प्रति ख. ६ मेहनं कार्यं क. ग. त्रसवन्तीं च श्रेयस्कामो द्विजोत्तमः ॥' इति । मूत्रपुरीषे च न पश्येत्। तथा अशुचिः सन् राहुतारकाश्च न पश्येत्। चकारादुदके खप्रतिबिम्बं न पश्येत्; 'न चोदके निरीक्षेत खं रूपमिति धारणा' (मनु. ४।३८) इति वचनात्॥ १३५॥

अयं मे वज इत्येवं सर्वं मन्त्रमुदीरयेत् । वर्षत्यप्रावृतो गच्छेत्स्वपेत्प्रत्यिक्शिरा न च ॥ १३६ ॥

वर्षति सति 'अयं मे वजः पाप्मानमैपहन्तु' इति मन्त्रमुचारयेत् । वर्षति अप्रावृतोऽनाच्छादितो न गच्छेन्न धावेत्। 'न प्रधावेच वर्षति' इति प्रतिषेधात् ; नेच प्रस्यक्तिराः स्वप्यात् । चकारान्नमो न द्वायीत । एकश्च ग्रन्यगृहे नच नमः शयीतेति । 'नैकः सुप्याच्छून्यगेहे' (४।५७) मनुस्मरणात् ॥ १३६ ॥

ष्ठीवनासुक्शकुन्मूत्ररेतांस्यप्सु न निश्चिपेत् । पादौ प्रतापयेत्रायौ न चैनमभिलङ्कयेत् ॥ १३७॥

ष्टीवनमुद्धिरणम्, अस्तृ रक्तं, श्राकृत् पुरीषं, शेषं प्रसिद्धम्, एतान्यपसु न निक्षिपेत् । एवं तुषादीनिष । यथाह शक्षः—'तुषकेशपुरीषमस्मास्थिश्चेष्म-नखलोमान्यप्म न निक्षिपेत्र पादेन पाणिना वा जलमिमहन्यात्' इति । अग्रौ च पादौ न प्रतापयेत् । नाप्यमि लङ्घयेत् । चकारात् ष्टीवनादीन्यमौ न निक्षिपेत् । मुखोपधमनादि चामेर्न कुर्यात् । तथा च मनुः (४।५३)—'नामिं मुखेनोपधमेत्रमां नेक्षेत च श्रियम् । नामेष्यं प्रक्षिपेदमौ न च पादौ प्रताप-येत् ॥ अधस्तान्नोपद्ध्याच न चैनमैसिलङ्घयेत् । न चैनं पादतः कुर्यात्र प्राणि-वधमाचरेत् ॥' इति ॥ १३७॥

जलं पिवेनाञ्जलिना न शयानं प्रवोधयेत्। नाक्षैः कीडेन धर्मभैर्ट्याधितैर्वा न संविशेत्।। १३८॥

जलमञ्जलिना संहताभ्यां हस्ताभ्यां न पिनेत् । 'जैल'शहणं पेयमात्रोप-लक्षणम् । नियादिभिरात्मनोऽधिकं श्यानं न प्रबोधयेकोत्थापयेत् । 'श्रेयांसं न प्रबोधयेत्' इति निशेषस्पर्रणात् । अक्षादिभिनं क्रीडेत् । धर्मद्रैः पश्चलम्भनादिभिनं कीडेत् । व्याधितेष्वरायभिभूतैः सहैकत्र न संविशेत्र श्यीत ॥ १३८॥

टिप्प०—1 इदं तु स्वीयगृहविषयम्, तथा चोक्तम्—'स्वगृहे प्राविश्वराः शेतं आयुष्यं दक्षिणाशिराः । प्रत्यक्शिराः प्रवासे तु न कदाचिदुदक्शिराः' इति न गार्ग्यविरोधः । 2 पटाद्याच्छादिततापने न दोष इति मेधातिथिः । 3 क्षीरादेरप्रति- षेधः—इति मेधातिथिः । 4 एतेन 'इदं ते युक्तम्, इदमयुक्तमित्युपदेशादिना न प्रवोधं- येत्' इति मेधातिथिव्याख्यानमपास्तम् ।

पाठा०—१ अपहनत् A. २ च्छादितो न इयात् क. ३ मनुरुङ्घयेत् ग. ४ मतिरुङ्गयेत् ग. ५ प्राणाबाध ख.

# विरुद्धं वर्जयेत्कर्म प्रेतपूर्मं नदीतरम् । केशभसतुषाङ्गारकपालेषु च संस्थितिस् ॥ १३९॥

जनपद्यामकुलाचारविरुद्धं कर्म वर्जयेत्। प्रतिधूमं, बाहुभ्यां नदी-तरणं च, वर्जयेदिति संबद्धयते । केशादिषु च सांस्थिति वर्जयेत्। चका-रादस्थिकार्णासामेध्येषु च ॥ १३९॥

> नाचश्चीत धयन्तीं गां नाहारेण विशेत्कचित्। न राज्ञः प्रतिगृहीयास्त्रुव्धस्थीच्छास्त्रवर्तिनः ॥ १४०॥

परस्य क्षीरादि पिवेन्तीं गां परसे नाचकीत नच निवर्तयेत्। अद्वारेण कापयेन कचिद्पि नगरे प्रामे मन्दिरे वा न प्रविशेत्। नच कृपणस्य शास्त्रातिकमकारिणो राज्ञः सकाशात्प्रतिगृह्वीयात्॥ १४०॥

> प्रतिग्रहे स्निचिकिध्वजिवेदयानराधिपाः । दुष्टा दश्युणं पूर्वात्पूर्वादेते यथाक्रमम् ॥ १४१ ॥

प्रतिश्रहे साध्ये सून्यादयः पत्र पूर्वसात्पूर्वसात्परः परो द्शागुणं दुष्टः । सूना प्राणिहिंसा साऽस्यास्तीति सूनी प्राणिहिंसापरः । खन्नी तैलिकः । ध्यजी सुराविकयी । वेद्या पण्यली । नराधिपोऽनन्तरोक्तः ॥ १४१ ॥

अथाध्ययनधर्मानाह-

अध्यायानाम्रुपाकर्म श्रावण्यां श्रवणेन वा । हस्तेनौषधिभावे वा पश्चम्यां श्रावणस्य तु ॥ १४२ ॥

अधीयन्त इसध्याया वेदाः, तेषासुपाकर्सं उपक्रमभोषधीनां प्राहुर्भावे सित अवणनक्षत्रयुते वा दिने, हस्तेन युतायां पश्चम्यां वा, स्वगृद्धोक्तविधिना कुर्यात् । यदा तु श्रावणे मासि ओषधयो न प्राहुर्भवन्ति, तदा भादपदे मासि श्रवणनक्षत्रे कुर्यात् । तत जर्ष्वं सार्धचतुरो मासान्वेदानधीयीत । तथा च मनुः (४।९५)—'श्रावण्यां प्रौष्ठपद्यां वाऽप्युपा-कृत्य यथाविधि । युक्तर्छन्दांस्यधीयीत मासान्विप्रोऽर्धपद्यमान् ॥' इति ॥१४२॥

उत्सर्जनकालः-

पौषमासस्य रोहिण्यामष्टकायामथापि वा । जलान्ते छन्दसां कुर्यादुत्सर्गं विधिवद्घहिः ॥ १४३॥

टिप्प०—1 प्रेतधूमो नाम बालातपः । मनुस्तु संगवकालातप इत्याह । अन्ये तु शरिद पुनः संधुक्षणात् आदित्यस्य बाल्यतया तदातपो बालातप इत्याहुः ।

पाठा०- १ श्रीरादि धयन्तीं गां क. २ प्रतिम्हेषु साध्येषु ख.

पौषमासस्य रोहिण्यामेष्टकायां वा प्रामाद्वहिर्जलसमीपे छन्दसां वेदानां स्वगृत्वोक्तविधिनोत्सर्गं कुर्यात् । यदा पुनर्भाद्रपदे मासि उपाकर्मः तदा माघशुक्कप्रथमदिवसे उत्सर्गं कुर्यात् । यथोक्तं मनुना (४।९६)—'पुँच्ये तु छन्दसां कुर्याद्वहिरुत्सर्जनं द्विजः । माघशुक्कस्य वा प्राप्ते पूर्वाहे प्रथमेऽ-हिन ॥' इति । तदनन्तरं पिक्षणीमहोरात्रं वा विरम्य शुक्रपक्षेषु वेदान् कृष्ण-पक्षेष्वज्ञान्यधीयीत । यथाह मनुः (४।९७)—'यथाशास्त्रं तु कृत्वेवमुत्सर्गं छन्दसां बहिः । विरमेत्पिक्षणीं रात्रिं यद्वाऽप्येकमहिनशम् ॥ अत ऊर्धं तु छन्दांसि शुक्रेषु नियतः पठेत् । वेदाङ्गानि च सर्वाणि कृष्णपक्षेषु संपठेत् ॥ इति ॥ १४३ ॥

अनध्यायानाह-

ज्यहं प्रेतेष्वनध्यायः शिष्यर्तिग्गुरुबन्धुषु । उपाकर्मणि चौत्सर्गे खाशाखाश्रोत्रिये तथा ॥ १४४ ॥

उत्तेन मार्गेणाधीयानस्य द्विजस्य शिष्यार्त्वरगुरुवन्धुषु प्रेतेषु मृतेषु त्र्यह-मनध्यायस्त्रीनहोरात्रानध्ययनं वर्जयेत् । उपाकर्मणि उत्सर्गाख्ये च कर्मणि कृते त्र्यहमनध्यायः । उत्सर्गे तु मनूत्तपक्षिण्यहोरात्राभ्यां सहास्य विकल्पः । स्वशाखाश्रोत्रिये स्वशाखाध्यायिनि च प्रेते त्र्यहमनध्यायः ॥ १४४ ॥

> संध्यागर्जितनिर्घातभूकम्पोल्कानिपातने । समाप्य वेदं द्युनिशमारण्यकमधीत्य च ॥ १४५ ॥

संध्यायां मेघध्वनौ, निर्घाते आकाशे उत्पातध्वनौ, भूमिचलने, उहका-पतने, मन्त्रस्य ब्राह्मणस्य वा समाप्तौ, आरण्यकाध्ययने च द्युनिशमहो-रात्रमनध्यायः ॥ १४५॥

> पश्चद्रयां चतुर्द्रयामष्टम्यां राहुस्तके । ऋतुसंधिषु भुक्त्वा वा श्राद्धिकं प्रतिगृह्य च ॥ १४६ ॥

पञ्चद्रयाममानास्यायां पौर्णमास्यां चतुर्द्रस्यामष्ट्रस्यां राहुसूतके चन्द्र-सूर्योपरागे च द्युनिशमनध्यायः । यत्तु—'त्रयहं न कीर्तयेद्रह्म राज्ञो राहोश्व स्तके'. (मनु. ४।११०) इति तद्रस्तास्तविषयम् । ऋतुसंधिगतासु च प्रतिपत्सु

टिप्प०—1 कृष्णाष्टम्याम्। 2 मेधातिथिस्तु—अनावृतदेशे इत्याह । 3 अर्थ-पञ्चमेषु मासेषु गतेषु यत्पुष्यनक्षत्रं तत्रेत्यर्थः । 'पौषे' इति युक्तो मनुपाठः । 4 'द्राव-द्वावेव रात्रिश्च पक्षिणीत्यमिथीयते' इति वचनात् । बन्धवोऽत्र त्वसपिण्डाः; सपिण्डेषु दशाहाविधानात्—अप० ।

या० ५

श्राद्धिकभोजने तत्प्रतिप्रहे च द्युनिशमनध्यायः। एतचैकोद्दिष्टेत्यतिरिक्त-विषयम्; तत्र तु त्रिरात्रम् मनुः (४।११०)—'प्रतिगृह्य द्विजो विद्वानेकोद्दिष्टस्य केतनम्। त्र्यहं न कीर्तयेद्रह्य' इति स्मरणात्॥ १४६॥

## पशुमण्ड्कनकुलश्वाहिमाजीरमूपकैः । कृतेऽन्तरे त्वहोरात्रं शक्रपाते तथोच्छ्ये ॥ १४७॥

अध्येतॄणां पश्चाद्भिरन्तरागमने कृते राक्रध्वजस्यावरीपणदिवसे, उच्छूायदिवसे चाहोराज्ञमनध्यायः। द्युनिशमिति प्रकृते पुनः 'अहोरात्र'प्रहणं संध्यागर्जितनिर्घातभूकम्पोल्कानिपातेष्वाकालिकत्वज्ञापनार्थम्; 'आकालिकिन्धातभूकम्पराहुद्शनोल्काः' (१६१२) इति गौतमवचनात्। निमित्तकालादारभ्यापरेद्युर्यावत्स एव कालस्तावत्काल अकालः, तत्र भव आकालिकोऽनध्यायः। एतच प्रातःसंध्यास्तिनते। सायंसंध्यास्तिनते तु रात्रिमेवः 'सायंसंध्यास्तिनते तु रात्रिः, प्रातःसंध्यास्तिनतेऽहोरात्रम्' इति हारीतस्मरणात्।
यस्पुनगौतमेनोक्तं (११०९) 'श्वनकुलसर्पमण्ड्कमार्जाराणामन्तरागमने त्यहमुपवासो विप्रवासश्च' इति तत्प्रथमाध्ययैनविषयमेव॥ १४७॥

# श्वकोष्ट्रगर्दभोॡकसामवाणार्तनिः खने । अमेध्यशवश्रुद्रान्त्यश्मशानपतितान्तिके ॥ १४८ ॥

श्वा कुक्तरः, क्रोष्टा सगालः, गर्दभो रासभः, उल्को घूकः, साम सामानि, वाणो वंशः, आर्तो दुःखितः, एषां श्वादीनां निःस्वने तावत्काल-मनच्यायः । एवं वीणादिनिःस्वनेऽपि ।—'वेणुवीणाभेरीमृदङ्गगन्त्रयार्तशब्देषु' ((१६१७) इति गौतमवचनात् । गन्त्री शकटम् । असेध्यादीनां संनिधाने तावत्कालिकोऽनध्यायः ॥ १४८॥

### देशेऽशुचावात्मनि च विद्युत्स्तनितसंष्ठवे । भुकत्वार्द्रपाणिरम्भोन्तरर्धरात्रेऽतिमारुते ॥ १४९ ॥

अशुचौ देशेऽश्चावात्मनि च। तथा विद्युतस्तनितसंष्ठवे पुनःपुन-विद्योतमानायां विद्युति, स्तनितसंष्ठवे प्रहरद्वयं पुनः पुनर्मेघघोषे तावःकालिको-ऽनध्यायः। भुक्तवार्द्रपाणिर्नाधीयीत। जलमध्ये च। अर्धरात्रे मैहानिशाख्ये मध्यमप्रहरद्वये, अतिमारुतेऽहन्यपि तावत्कालं नाधीयीत॥ १४९॥

टिप्प०—1 अत्र 'एकोदिष्टशब्देन नवश्राद्धमुच्यते—इति मेधातिथिः। 2 अव-बोपणं=निखातः, उच्छायः=उत्खातः। 3 महानिशायाः कालस्तत्कर्तव्याकर्तव्यं चोक्तं बोधायनेन—'महानिशा तु विह्नेया मध्यं मध्यमयामयोः। तस्यां स्नानं न कुर्वीत स्वाध्यायं पितृतर्पणम्' इति।

पाठा०-१ उत्सवदिवसे, २ संध्यामहोरात्रं ख. ३ मार्जाराणां त्र्यहं ख. अध्ययनविषय एव ख.

### पांसुप्रतर्षे दिग्दाहे संध्यानीहारभीतिषु । धावतः प्रतिगन्धे च शिष्टे च गृहमागते ॥ १५० ॥

औत्पातिके रजोवर्षे, दिग्दाहे यत्र ज्वलिता इव दिशो द्रयन्ते । सं-ध्ययोः, नीहारे धूमिकायां, भीतिषु चौरराजादिकृतासु तावत्कालमनध्यायः । धावतस्वरितं गच्छतोऽनध्यायः । पूतिगन्धे कुत्लितगन्धे अमेध्यमद्यादि-गन्धे । शिष्टे च श्रोत्रियादौ गृहं प्राप्ते तदनुज्ञावध्यनध्यायः ॥ १५० ॥

खरोष्ट्रयानहस्त्यश्वनौवृक्षेरिणरोहणे ।

सप्तित्रं शद्न ध्यायाने तांस्तात्का लिकान्विदुः ॥ १५१ ॥

यानं रथादि, इरिणमूषरं मरुभूमिर्वा, खरादीनामारोहणे तावत्काल-मनध्यायः। एवं 'श्वकोष्टृगर्दभ-'इस्यस्मादारभ्य सप्तत्रिंशदनध्यायानेतांस्तात्कालि-कान्निमित्तसमकालान्विदुर्नेध्यायविधिज्ञाः। 'त्रिदुः' इस्यनेन स्मूस्यन्तरोक्तान-न्यानिष संगृह्णाति। यथाह मनुः (४।११२)—'शयानः प्रौदेपादश्च कृत्वा चैवावसिक्थेंकाम्। नाधीयीतामिषं जग्ध्वा सूतकान्नायमेव च॥'इस्रादि॥१५१॥

एवमनध्यायानुकत्वा प्रकृतानि स्नातकवतान्याह—

देवर्त्विक्सातकाचार्यराज्ञां छायां परिस्रयाः । नाकामेद्रक्तविण्मृत्रष्टीवनोद्वर्तनादि च ॥ १५२ ॥

देवानां देवार्चानामृत्विक्सातकाचार्यराज्ञां परिस्रयाश्व छायां नाकामेचाधितिष्ठेच लङ्घयेद्विद्धपूर्वम् । यथाह मनुः (४।१३०)—'देवतानां गुरो राज्ञः स्नातकाचार्ययोस्तथा । नाकामेत्कामतइछायां वसुणो दीक्षितस्य च ॥' इति । बसुणो नकुलवर्णस्य यस्य कस्यचिद्रोरन्यस्य वा इयार्मादेः; 'बस्रुण' इति नपुंसकलिङ्गानिर्देशात् । रक्तादीनि च नाधितिष्ठेत् । 'आदि' प्रहणाःस्नानोदकादेर्प्रहणम् । (मनु.४।१३२)—'उद्धर्तनमपद्मानं विष्मूत्रे रक्तमेव च । श्लेष्मिनिष्ण्यत्वानतानि नाधितिष्ठेत कामतः ॥' इति ॥ १५२ ॥

विप्राहिक्षत्रियात्मानो नावज्ञेयाः कदाचन । आ मृत्योः श्रियमाकाङ्कोन्न कंचिन्मर्मणि स्पृशेत् १५३ विप्रो बहुश्रुतो ब्राह्मणः, अहिः सर्पः, क्षत्रियो चपितः, एते कदाचिदिष

टिप्प०—1 आसनारूढपाद इत्यर्थः । 2 वभ्रः कपिलो वर्णः, तद्वणयुक्तम्—वभ्वत्र गौः कपिला सोमलता वा । उभयोः 'वभ्रु'शब्देन प्रयोगदर्शनात्—मेधा० । वभ्रुणः कपिलस्य । यत्रे दीक्षितस्यावभृथस्नानात्पूर्व—इति कुल्लूकः । 3 अपस्नानसुपयुक्त-सुदकम्-इति मेधातिथिः ।

पाठा०—१ पांसुवर्षे दिशां दाहे क. पांसुवर्षे च दिग्दाहे ग. २ गृह-मागते क. ३ ऊखरं क. ४ रध्ययन क. रध्यापन ग. ५ कृतावसिन्थक ऊरुभ्यामवर्नि गतः. ६ सोमादेः ग. नावमन्तव्याः। आतमा च खयं नावमन्तव्यः । आमृत्योर्योवजीवं श्रियमि-च्छेत्। न कंचित् पुरुषं मर्मणि स्पृशेत् कस्यचिदपि मर्भ दुश्चरितं न प्रकाशयेत् ॥ १५३ ॥

> द्रादु च्छिष्टविण्मूत्रपादास्भांसि सम्हत्सुजेत्। श्रुतिस्मृत्युदितं सम्यङ्गित्यमाचारमाचरेत् ॥ १५४॥

भोजनाद्युच्छिष्टं विष्मूत्रे पाद्प्रशालनोद्कं च यहाहूरात्समुत्सु-जेत्। श्रोतं सार्तं चाचारं नित्यं सम्यगनुतिष्ठेत्॥ १५४॥

गोत्राह्मणानलान्नानि नोच्छिष्टो न पदा स्पृशेत ।

न निन्दाताडने कुर्यात्पुत्रं शिष्यं च ताडयेत् ॥ १५५॥ गां ब्राह्मणमाञ्च अन्नमदनीयं, विशेषतः पक्तमशुचिन स्पृश्वेत्। पादेन खनुच्छिष्टोऽपि<sup>1</sup> । यदा पुनः प्रमादात्स्पृशति तदा आचमनोत्तरकालम्— 'स्पृष्ट्वैतानशुचिर्नित्यमद्भिः प्राणानुपस्पृशेत् । गात्राणि चैव सर्वाणि नाभि पाणि-तलेन तु ॥' इति (४।१४३) मनूक्तं कार्यम् । एवं प्राणादीनुपस्पृशेत् । कस्य-चिदपि निन्दाता हने न कुर्यात्। एतचानपकारिणि। सनुः(४।१६७)-'अयुध्य-मानस्योत्पाद्य ब्राह्मणस्यासगङ्गतः । दुःखं सुमहदाहिति प्रेत्याप्राज्ञतया नरः ॥ इति । पुत्रशिष्यौ शिक्षार्थमेव ताडयेत् । चकाराद्दासादीनपि । ताडनं च रज्वादिनोत्तमाङ्गव्यतिरेकेण कार्यम् ; 'शिष्यशिष्टिरवैधेनाशकौ रज्ज्वेणुविदलाभ्यां त्रज्ञभ्यामन्येने घन् राज्ञा शास्यते' (२।४२,३।४) इति गौतमवचनात् । '-- पृष्ठ-तस्तु शरीरस्य नोत्तमाङ्गे कथंचन' इति (८।३००) मनुवचनात् ॥ १५५ ॥

> कर्मणा मनसा वाचा यलाद्वमं समाचरेत । अखर्यं लोकविद्धिष्टं धर्म्यमप्याचरेक तु।। १५६॥

कर्मणा कायेन यथाशक्ति धर्ममनुति छेत् तमेव मनसा ध्यायेत् वाचा च वदेत्। धर्म विहितमपि लोकविद्विष्टं लोकाभिशक्तिजननं मधुपर्के गोव-धादिकं नाचरेत्। यसादस्वर्थमैत्रीषोमीयवत्खर्गसाधनं न भवति ॥ १५६॥

मात्पित्रतिथिश्रातृजामिसंविनधमातुलैः। वृद्धबालातुराचार्यवैद्यसंश्रितबान्धवैः ॥ १५७ ॥ ऋत्विकपुरोहितापत्यभायोदाससनाभिभिः। विवादं वर्जयित्वा तु सर्वाह्योकाञ्जयेद्वृही ॥ १५८ ॥ माता जननी, पिता जनकः, अतिथिरध्वनीनः, भ्रातरो भिन्नोदरः

टिप्प०-1 न स्पृशेत् इत्यूहनीयम् । 2 विवादान्तरप्रसङ्गे ताविप न ताडनीयौ-इति बाल । 3 उमयभिन्नेन स्थूलाम्यां ताम्यां चेलार्थ:-बाल । 4 कण्ठत अर्ध्वभागे इति भावः । 5 अभिशस्तिः=निन्दा ।

पाठा०-१ रवधेन वाधनाशकौ ख्. २ धर्म्यम्. ३ मिप्तिष्टोमीयवत् ख.

अपि । जामयो विद्यमानभर्तृकाः स्त्रियः, संवन्धिनो वैवाह्याः, मातुलो मातुर्भाता, वृद्धः सप्तत्युत्तरवयस्कः, वाल आ षोडशाद्वर्षात्, आतुरो रोगी, आचार्य उपनेता, वैद्यो विद्वान् भिष्ग्वा, संश्रितः उपनीवी, वान्धवाः पितृपक्ष्या मातृपक्ष्याश्व, मातुलस्य पृथगुपादानमादरार्थम् । ऋत्विग्याजकः, पुरोहितः शान्त्यादेः कर्ता, अपत्यं पुत्रादि, भार्यो सहधमेचारिणी, दासः कर्मकरः, सनाभयः सोदराः, भातृभ्यः पृथगुपादानमैजामिभिगिनीप्राह्यर्थम् । एतैर्मात्रादिभिः सह वाक्षलहं परित्यज्य सर्वान्प्राजापत्यादीन् लोका-न्प्राप्नोतिः ॥ १५७-१५८ ॥

### पश्च पिण्डाननुद्धत्य न स्नायात्परवारिषु । स्नायान्नदीदेवखातहदप्रस्रवणेषु च ॥ १५९॥

परवारिषु परसंबन्धिषु सर्वसत्त्वोहेशेनात्यक्तेषु तडागादिषु पञ्च पिण्डाननुद्धृत्य न स्नायात्। अनेनात्मीयोत्स्रग्रभ्यनुज्ञातेषु पिण्डोद्धारमन्तरापि स्नानमभ्यनुज्ञातम् । नद्यादिषु कथं तद्दांत्वाह—स्नायान्नदीति । साक्षात्परम्परया वा
समुद्रगाः स्वन्त्यो नद्यः, देवस्त्रातं देवनिर्मितं पुष्करादि, उदकप्रवाहाभिपातकृत्सजलो महानिम्नप्रदेशो हृद्ः, पर्वताद्यचप्रदेशात्प्रस्तमुदकं प्रस्तवणम् ,
एतेषु पच्चपिण्डानुद्धरणेनैव स्नायात् । एतच नित्यस्नानिषयं सति संभवे मनुः
(४।२०३)—'नदीषु देवखातेषु तडागेषु सरःसु च । स्नानं समाचरेनित्यं
गर्तप्रस्ववणेषु च ॥' इति 'नित्य'महणात् । शौचाद्यर्थं तु यथासंभवं परवारिषु
पिण्डानुद्धरणे सर्वस्य निषेधः ॥ १५९॥

### परशय्यासनोद्यानगृहयानानि वर्जयेत् । अदत्तान्यग्निहीनस्य नान्नमद्यादनापदि ॥ १६० ॥

दाया कशिपुः, आसनं पीठादि, उद्यानमाम्रादिवनम् । गृहं प्रसिद्धम्, यानं रथादि, परसंबन्धीन्येतान्यद्त्तान्यननुज्ञातानि वर्जयेत् नोपभुज्ञीत । अभोज्यान्नान्याह—अग्निहीनस्येति । अग्निहीनस्य श्रौतसार्वाभ्यविकारर-हितस्य शृहस्य प्रतिलोमजस्य च अधिकारवतोऽप्यमिरहितस्यान्नमनापदि न

टिप्प०—1 स्त्रियः भगिन्यः, भिन्नोदयोंऽपि-इति वाल०। 2 संश्रितः= आश्रितः उपजीवी-अप०। 3 अविद्यमानभर्तृका इत्यर्थः। 4 यचोक्तं मनुना (४११७९-१८५) 'क्रिविक्पुरोहिताचार्येर्मातुलातिथिसंश्रितैः। बाल्वृद्धातुरैवेंद्येर्ज्ञाति-संबन्धिवान्धवैः॥ मातापितृभ्यां जामीभिर्मात्रा पुत्रेण भार्यया। दुहिन्ना दासवगेण विवादं न समाचरेत्॥ एतैविंवादान् संत्यज्य सर्वपापैः प्रमुच्यते । एतैर्जितैश्च जयित सर्वा- छोकानिमानगृही॥ इति । 5 तथाकरणेऽभ्युदय एव, अकरणे तु दोषो नेत्यपेर्थः। तथा च हेमाद्गिः—सर्वार्थमुत्सप्टेषु परकीयत्वाभावादनुद्धरणे न दोषः-इति बाल०। 6 अविधिनोत्सप्टाग्नेश्च-इति अप०।

पाठा०- १ मन्तरेणापि क.

भुञ्जीत, न प्रतिगृह्णीयाच । 'तस्मात्प्रशस्तानां खकर्मशुद्धजातीनां वाह्मणो भुजीत प्रतिगृह्णीयाच' (१७।१,२) इति गौतमवचनात् ॥ १६०॥

# कद्रयेवद्धचौराणां क्लीवरङ्गावतारिणाय् । वैणाभिशस्तवार्धुष्यगणिकागणदीक्षिणाम् ॥ १६१॥

कद्यों छन्धः; 'आत्मानं धर्मकृत्यं च पुत्रदारांश्च पीडयेत् । लोभाद्यः पितरी मृत्यान्स कद्यं इति स्मृतः ॥' (देवल.) इत्युक्तः । वद्धो निगडादिना वाचा संनिरुद्धश्च, चौरो बाह्मणस्वणेव्यतिरिक्तपरस्वापहारी, क्रीचो नपुंसकः, रङ्गावतारी नैटचारणमहादिः, वेणुच्छेदजीवी, वैणाः अभिरास्तः यतनीयैः कमेभिर्युक्तः, वार्धुष्यो निषिद्धवृद्धैयुपजीवी, गणिका पण्यस्ती, गण-दीशी बहुयाजकः । एतेषामन्नं नाशीयादित्यनुवर्तते ॥ १६१॥

### चिकित्सकातुरऋदुपुंश्रलीमत्तविद्विषाम् । ऋरोग्रपतितवात्यदाम्भिकोच्छिष्टभोजिनाम् ॥ १६२ ॥

चिकित्सको भिषग्वत्युपजीवी, आतुरो महारोगोपसृष्टः; 'वातव्याध्यशम-रीकुष्टमेहोदरभगन्दराः। अशांसि प्रहणील्यष्टौ महारोगाः प्रकीर्तिताः'इति । कुद्धः कृपितः, पुंश्चली व्यभिचारिणी, मत्तो विद्यादिना गर्वितः, विद्विट् शत्रुः, कूरो हढाभ्यन्तरकोपः, वाकायव्यापारेणोद्वेजक उग्नः, पतितो व्रह्महादः, वाल्यः पतितसावित्रीकः, दास्भिको व्यकः, उच्छिष्टभोजी परभुक्तोज्झि-ताशी, एतेषां चिकित्सकादीनामनं नाश्रीयात् ॥ १६२ ॥

# अवीरास्रीत्वर्णकारस्रीजितग्रामयाजिनाम् । शस्त्रविक्रयिकर्मारतन्तुवायश्ववृत्तिनाम् ॥ १६३॥

अवीरा स्त्री खतन्त्रा,-व्यभिचारमन्तरेणापि । पतिपुत्ररहितेखर्थः । स्वर्ण-कारः सुवर्णस्य विकारान्तरकृत्, स्त्रीजितः सर्वत्र स्रीवशवर्ता, प्रामयाजी ग्रामस्य शान्त्यादिकर्ता, बहूनामुपनेता वा । शस्त्रिविक्रयी शस्त्रविक्रयोपजीवी, कर्मारो लोहकारः तक्षादिश्व, तन्तुवायः स्चिशित्पोपजीवी । श्वभिर्वृत्तिर्व-र्तनं जीवनमस्यास्तीति श्ववृत्ती, एतेषामनं नाश्रीयात् ॥ १६३ ॥

टिटप०—1 किचित्त 'वृद्धान्' इत्यपि पाठः । 2 नटगायकव्यतिरिक्तोऽपि प्रतिरङ्गं यो गच्छित कुतुकात् सः-इति मेधा० । 3 वीणावादनजीवी-इति माधवः । वादित्र-जीवनः इति मेधा० । 4 'यस्तु निन्देत्परं जीवं प्रशंसत्यात्मनो गुणान् । स वै वार्धुः पिकः-इति विष्णुः । 5 गणः संघः, आत्रादीनामविभक्तानां न गणव्यपदेशः-इति बाळ० । गणः सङ्घः, तदन्नमन्यस्थाभोज्यम् । दीक्षी दिक्षितः, तस्य च प्रागन्नीपोमीय-इोमादभोज्यान्नता-अप० ।

पाठा०- १ वृत्त्युपजीवी क.

नृशंसराजरजककृतप्तवधजीविनाम् । चैलधावसुराजीवसहोपपतिवेदमनाम् ॥ १६४ ॥ पिशुनानृतिनोश्चैव तथा चाक्रिकवन्दिनाम् । एषामन्तं न भोक्तव्यं सोमविक्रयिणस्तथा ॥ १६५ ॥

नृशंसो निर्वयः, राजा भ्रातः, तत्साहचर्यात्पुरोहितथ । यथाह शक्षः—
'भीतावगीतरुदिताकन्दितावष्ठ्रश्चियत्रिभुक्तविस्मितोन्मत्तावधृतराजपुरोहितागानि वर्जयेत्' इति । रजको यस्नारीनां नीलादिरागकारकः, कृतम् उपकृतस्य हन्ता चधजीवी प्राणिनां वधेन वर्तकः, चेलधाचो वस्ननिर्णजनकृत्, सुराजीचो मद्यविकयजीवी, उपपतिर्जारः । सहोपपतिना वेश्म यस्यासौ
सहोपपतिवेशमा । पिद्युनः परदोषस्य ख्यापकः, अनृती मिथ्यावादी,
चाकिकस्तैलिकः, शाकटिकश्चेत्येके । 'अभिशस्तः पतितश्चाकिकस्तैलिक' इति
भेदेनाभिधानात् । चन्दिनः स्तावकाः, सोमविक्रयी सोमलताया विकेता,
एतेषामन्नं न भोक्तव्यम् । सर्वे चैते कदर्यादयो द्विजा एव कदर्यत्वादिदोषदुष्टा
अभोज्यानाः। इतरेषां प्राप्त्यभावात्प्राप्तिपूर्वकत्वाच निषेधस्य ॥ १६४–१६५॥

'अमिहीनस्य नान्नमद्यादनापदि' ( आचार. १६० ) इत्यत्र श्रदस्यामोज्यान-

त्वमुक्तं, तत्र प्रतिप्रसवमाह—

शृद्रेषु दासगोपालकुलिमत्रार्धसीरिणः । भोज्यात्रा नापितश्चेव यश्चात्मानं निवेदयेत ॥ १६६ ॥

दासा गर्भदासादयः। गोपालो गैवां पालनेन यो जीवति। कुलमित्रं पितृ-पितामहादिकमायातः । अर्धसीरी हलपर्यायसीरोपलक्षितकृषिफलभागप्राही । नापितो गृहन्यापारकारियता, नापितश्च । यश्च वाड्यनःकायकर्मभिरातमानं निवेद्यति तवाहमिति । एते दासादयः शृदाणां मध्ये भोज्यानाः । चकारा-रकुम्भकारश्च; 'गोपनापितकुम्भकारकुलमित्रार्धिकनिवेदितात्मानो भोज्यानाः' इति वचनात् ॥ १६६ ॥

इति स्नातकधर्मप्रकरणम्।

#### अथ भक्षाभक्ष्यप्रकरणम् ७

'न खाध्यायविरोध्यर्थम्' (आचार. १२९) इखत अः भ्य ब्राह्मणस्य स्नातकव्रतान्यभिधायेदानीं द्विजातिधर्मानाह—

अनर्चितं वृथामांसं केशकीटसमन्वितम् । शुक्तं पर्युपितोच्छिष्टं श्वस्पृष्टं पतितेक्षितम् ॥ १६७॥

पाठा०—१ नील्यादिरागकरः क. २ प्रतिषेधस्य क. ३ गवां पालकः गवां पालनेन ख. ४ कर्मस्थायी क.

# उद्क्यास्पृष्टसंघुष्टं पर्यायानं च वर्जयेत्। गोघातं शकुनोच्छिष्टं पदा स्पृष्टं च कामतः ॥ १६८॥

अनर्चितं अर्चार्हाय यदवज्ञया दीयते । चृथामांसं वक्ष्यमाणप्राणात्यया-दिव्यतिरेकेण देवाद्यर्चनावशिष्टं च यश अवति आत्मार्थमेव यत्साधितम् । केश-कीटादिभिश्व समन्वितं संयुक्तम् । यत्स्वयमनम्लं केवलं कालपरिवासेन द्रव्यान्तरसंसर्गकालपरिवासाभ्यां वाम्लीभवति तच्छुक्तं दध्यादिव्यतिरेकेण; 'न पापीयसोऽज्ञमश्रीयाज द्विःपक्षं, न शुक्तं, न पर्युषितं, अन्यत्र रागखाण्डवचुकद्धि-गुडगोधूमयविष्टिविकारेभ्यः' इति शङ्खस्मरणात् । पर्शुवितं राव्येन्तरितम् । उच्छिष्टं भुक्तोज्झितम्, भ्वस्पृष्टं शुना स्पृष्टम्, पतितेक्षितं पतितादिभि-रीक्षितम्, उद्कया रजखला तया स्पृष्टम्, 'उदक्या'ग्रहणं चण्डालाद्यप-लक्षणार्थम्; 'अमेध्यपतितचण्डालपुल्कसरजखलाकुनिखकुष्ठिसंस्पृष्टाचं वर्जयेत्' इति शङ्खस्मरणात् । 'को भुङ्के ?' इति यदाघुष्य दीयते तत्संघु छात्रम् । अन्य-संवन्ध्यन्यव्यपदेशेन यदीयते तत्पर्यायान्नम्, यथा— 'ब्राह्मणानं ददच्छूदः शुद्रानं ब्राह्मणो ददत् । उभावेतावभोज्यानौ भुक्तवा चान्द्रायणं चरेत् ॥' इति । 'पर्याचान्तम्' इति पाठे परिगतमाचान्तं गण्हूषत्रहणं यस्मिन् तत्पर्याचान्तं, तत्र भोक्तव्यम् । एतदुक्तं भवति —गण्ह्षप्रहणादूर्ध्वं आचमनात्प्राक् न भोक्तव्य-मिति । 'पार्श्वाचान्तम्' इति पाठे एकस्यां पङ्क्षी पार्श्वस्थे आचानते न भोर्क्तव्यं भस्मोदकादिविच्छेदेन विना । 'वर्जयेत्' इति प्रत्येकं संवध्यते । तथा गोघातं गवा घातम् । शकुनोच्छिष्टं शकुनेन काकादिना भुक्तमाखादितम् । पदा स्पृष्टं बुद्धिपूर्वं पादेन स्पृष्टं वर्जयेत् ॥ १६७-१६८ ॥

पर्युषितस्य प्रतिप्रसवमाह—

अनं पर्युषितं भोज्यं स्नेहाक्तं चिरसंस्थितम् । अस्रोहा अपि गोधूमयवगोरसविक्रियाः ॥ १६९ ॥

अन्नमदनीयं पर्युषितं घृतादिस्नेहसंयुक्तं चिरकालसंस्थितमपि भोज्यम् । गोधूमयवगोरसविक्रियाः मण्डकसक्तुकिलाटकूर्विकादयः अस्त्रेहा अपि चिरकालसंस्थिता भोज्याः, यदि विकारान्तरमनापन्नाः; 'अपूप-धानाकरम्भसक्तुर्थावकतैलपायसशाकानि शुक्तानि वर्जयेत्' (१४१३७) इति वसिष्ठसरणात् ॥ १६९ ॥

टिप्प०-1 उदयास्तमयान्तरितं पर्युपितम्-इति हरदत्तः। 2 अत्र कारण-मुक्तं वृहस्पतिना-'अप्येकपङ्कौ नाश्रीयाद्राह्मणैः स्वजनैरि । को हि जानाति किं कस्य प्रच्छन्नं पातकं भवेत्', 'एकपंत्तयुपविष्टानां दुष्कृतं तदुरात्मनाम् ।' इति ।

पाठा०- १ सक्तुपाचकतेल. ख.

# संधिन्यनिर्दशावत्सागोपयः परिवर्जयेत् । औष्ट्रमैकशफं स्त्रणमारण्यकमथाविकम् ॥ १७० ॥

गोः या वृषेण संधीयते सी संधिनी । 'वशां वन्ध्यां विजानीयाद्वषाकान्तां च संधिनीम्' इति त्रिकाण्डीस्मरणात् । या चैकां वेलामतिकम्य दुद्यते, या च वरसान्तरेण संधीयते सा संधिनी । प्रमूता सत्यनतिकान्तदशाहा अनिर्दशा. मृतवत्सा अवत्सा, संधिनी च अनिर्दशा च अवत्सा च संधिन्यनिर्दशावत्सा-स्ताश्च गावश्च तासां पयः क्षीरं परिवर्जयेत्। 'संधिनी'प्रहणं संधिनीयमल-सुनोरुपलक्षणार्थम् । यथाह गौतमः (१७१२५)—'स्यन्दिनीयमसूसंधिनीनां च' इति । स्रवत्पयः स्तनी स्यन्दिनी, यमलसूर्यमलप्रसविनी, एवमजामहिष्योश्वा-निर्देशयोः पयो वर्जयेत्; 'गोमहिष्यजानामनिर्दशानाम्' (१४।३५) इति वसिष्ठ-सरणात् । पयोग्रहणात्तद्विकाराणामपि दध्यादीनां निषेधः । नहि मांसनिषेधे तद्विकाराणामीनिषेधो युक्तः । विकारनिषेधे तु प्रकृतेरनिषेधो युक्तः । पयोनिषे-धाच्छक्तन्मूत्रादेरनिषेधः । उष्ट्राजातमौष्ट्रं पयोमूत्रादि । एकशका वडवादयः, तत्त्रभवं ऐकशक्तम् । स्त्रीभवं स्त्रणम् । 'स्त्री'श्रहणमजाव्यतिरिक्तसकलिद्वस्तनी-नामुपलक्षणार्थम् ।—'सर्वासां द्विस्तनीनां क्षीरमभोज्यमजावर्ज्यम्' इति शङ्क-स्मरणात् । अरण्ये भवा आरण्यकास्तदीयसारण्यकं क्षीरं माहिषव्यतिरेकेण । 'आरण्यानां च सर्वेषां मृगाणां माहिषं विना' (मनु. ५१९ ) इति वचनात्। अवेर्जातसाविकम् । 'वर्जयेत्' इति प्रलेकमिमंबध्यते । औष्ट्रमिलादिविकार-प्रस्ययनिर्देशात्तद्विकारमात्रस्य पयोमूत्रादेः सर्वदा निषेधः; 'निस्पमाविकमपेयमौष्ट्र-मैकशफं च' (१७।२४) इति गौतमस्मरणात् ॥ १७० ॥

### देवतार्थं हिवः शिग्रुं लोहितान्त्रश्चनांस्तथा । अनुपाकृतमांसानि विङ्जानि कवकानि च ॥ १७१ ॥

देवतार्थं वल्युपहारनिमित्तं साधितम् । हविः हवनार्थं सिद्धं प्राक् होमात् । किछः सोभाजनः, लोहितान् वृक्षनिर्यासान् । व्रश्चनप्रभवान् वृक्षच्छेदनजातानलोहितानपि । यथाह मनुः—(५।६) । 'लोहितान्वृक्षनिर्यासान्वश्चनप्रभवास्त्रथा' इति । 'लोहित'प्रहणात् हिङ्ककर्पूरादीनामनिषेधः । अनुपाकृतमांसानि यज्ञेऽहुतस्य पशोमांसानि, विद्जानि मनुष्यादिजग्धवीजपुरीशोर्षेत्रानि तन्दुलीयकप्रभृतीनि च, कवकानि छत्राकाणि, 'वर्जयेत' इति
प्रस्केमभिसंबध्यते ॥ १०१ ॥

दिप्प॰—1 अत प्वाह हारीतः—'सन्धिनी वृषस्यन्ती तस्याः पयो न पिबेदृतु मद्भवतीति । या गर्भिणी सति दुग्वे सा संधिनीति—हरदत्तः । 2 मृतवत्सात्वादित्या- शयः । 3 तद्ये तु श्रुतिविहितमेवेति तत्त्वम् ।

पाठा०—१ रनिषेधो युक्तः ख. २ व्यतिरिक्तम् क. ३ शोभाञ्जनः क. ४ पुरीषस्थाने उत्पन्नानि क.

### ऋव्यादपक्षिदात्यूहशुकप्रतुदििङ्कभान् । सारसैकश्रफान्हंसान्सर्वाश्च ग्रामवासिनः ॥ १७२ ॥

कव्यादा आममांसादनशीलाः, पश्चिणो गृधादयः, दात्यृहश्चातकः, शुकः कीरः । चष्टवा प्रतुद्य भक्षयन्तीति प्रतुद्धः श्येनादयः, टिष्टिभस्तच्छ-ब्दानुकारी, सारसो लक्ष्मणः, एकशफा अश्वादयः, हंसाः प्रसिद्धाः, प्रामवासिनः पारावतप्रभृतयः, एतान्कव्यादादीन्वर्जयेत्॥ १७२॥

> कोयष्टिप्रवचकाह्वबलाकावकविष्किरान् । वृथाकृसरसंयावपायसाऽपूपशब्जुलीः ॥ १७३॥

कोयिषः कौद्यः, प्रयो जलकुकुटः, चक्राह्मश्रकवाकः, बलाकावकी प्रसिद्धौ, नखैविकीर्य भक्षयन्तीति विकिराश्वकोरादय एव गृह्यन्ते; लावकमयू-रादीनां भक्ष्यत्वात्, प्रामकुकुटस्य प्रामवासित्वादेव निषेधाच । एतान्कोयष्ट्यादीन्वर्जयेत् । वृथा देवतः द्युदेशमन्तरेण साधिताः कृसरसंयावपायसाऽपूपशान्कुलीर्वर्जयेत् । कृसरं तिलमुद्रसिद्धं ओदनः । संयावः क्षीरगुडवृतादिकृत उत्करिकाख्यः पाकविशेषः । पायसं पयसा गृतमन्त्रम् । अपूर्पोऽस्नेहपको गोधूमविकारः । राष्कुली स्नेहपको गोधूमविकारः । राष्कुली स्नेहपको गोधूमविकारः । १०३ ॥

कलविङ्कं सकाकोलं कुररं रज्जदालकम् । जालपादान्खञ्जरीटानज्ञातांश्र मृगद्विजान् ॥ १७४॥

कलिको प्रामचटकः, प्रामिनवासित्वेन प्रतिषेधे सिद्धे सत्युभयचारित्वारपुनर्वचनम्। काकोलो होणैकाकः, कुरर उत्कोशः, रज्जुदालको वृक्षकुट्टकः, जालपादो जालाकारपादाः, अजालपादा अपि हंसाः सन्तीति हंसानां
पुनर्वचनम्। खञ्जरीटः खज्जनः, जातितो ये अज्ञाता मृगाः पक्षिणश्च,
प्रतान्कलिक्कादीन्वर्जयेत्॥ १७४॥

चाषांश्र रक्तपादांश्र सौनं वछूरमेव च । मत्स्यांश्र कामतो जग्ध्वा सोपवासक्तयहं वसेत् ॥१७५॥

चाषाः किकीदिवयः रक्तपादाः कादम्बप्रमृतयः, सूनिना लक्तं सौनं वितस्थानभवं मांसं भक्ष्याणामि, वह्नूरं गुष्कमांसम्, मत्स्या मीनाः, एतां-श्वाषादीन्वर्जयेत् । चकाराचालिकाशणछत्राककुसुम्भादीन्; 'नालिकाशणछत्रा-ककुसुम्भालावुविङ्गवान् । कुम्भीकैन्दुकवृन्ताककोविदारांश्च वर्जयेत् ॥' इति तथा-

टिप्प०—1 लक्ष्मणः= दीर्घगलजङ्घो नीलाङ्गः पक्षी । 2 केवलं खात्मकृते याचिता इत्यारायः । 3 अयं भाषायां 'लापशी' इति नाम्ना प्रसिद्धः । 4 अयं 'डोंबकावळा' इति महाराष्ट्रभाषायां प्रसिद्धः । 5 सूना वधस्थानं, तत्र भवं सौनमित्याशयः ।

पाठा०-१ तिलमुद्रमिश्र ओद्नः क. २ उभयपरत्वात् ख. ३ कम्बुक क.

इकालप्रहृद्धानि पुष्पाणि च फलानि च । विकारवच यार्किचित्प्रयक्षेन विवर्जयेत् ॥' 'तथा वटस्रक्षाश्वर्यकैपित्यनीपमातुलिङ्गफलानि वर्जयेत्' इति स्मरणात् । एता-न्संधिनीक्षीरप्रमृतीनतुकान्तान्कामतो भक्षयित्वा त्रिरात्रमुपवसेत् । अका-मतस्त्वहोरात्रम् । 'शेषेषूपवसेदहः' (५।२०) इति मनुस्मरणात् । यत्पुनः शङ्केनोक्तम्—'वलवलाकाहं सहवचकवाककारण्डवगृहचटककपोतपारावतपाण्डु गु-कसारिकासारसिटिष्टिभोल्दककङ्करक्तपादचाषभासवायसकोकिलशाङ्चलिङुक्कुटहारीत-भक्षणे द्वादशरात्रमनाहारः, पिबेद्रोमूत्रयावकम्' इति तद्वहुकालाभ्यासे मतिपूर्वे समस्तभक्षणे वा वेदितव्यम् ॥ १७५॥

पलाण्डं विद्वराहं च छत्राकं ग्रामकुकुटम्।

लशुनं गृञ्जनं चैव जग्ध्वा चान्द्रायणं चरेत् ॥ १७६ ॥ पलाण्डुः स्थूलकन्दनालो लशुनानुकारी, विद्वराहो प्रामस्करः, छत्राकं सर्पछत्रम्, प्रामकुकुटः प्रसिद्धः, लशुनं रसोनं स्क्ष्मश्वेतकन्दनालम्। गृञ्जनं लशुनानुकारिलोहितस्क्षमकन्दम्, एतानि षट् सकृत्कामतो जग्ध्वा भक्षयित्वा चान्द्रायणं वक्ष्यमाणलक्षणं चरेत्। प्रामकुकुट-छत्राकयोः पूर्वप्रतिषेधितयोरि-हाभिधानं पलाण्ड्वादिसमानप्रायश्चित्तार्थम् । मतिपूर्वं चिरतराभ्यासे तु 'छत्राकं विद्वराहं च लशुनं प्रामकुकुटम् । पलाण्डं गृज्ञनं चैव मत्या जग्ध्वा पतेद्विजः' इति (५१९९) मन्तम् । अमतिपूर्वाभ्यासे—'अमत्येतानि षड् जग्ध्वा कृच्छ्ं सान्तपनं चरेत्' (५१९९) तृतीयाध्याये, वक्ष्यमाणं 'यतिचान्द्रायणं वापि' इति द्रष्टव्यम् । अमतिपूर्वाभ्यासे तु शङ्कोक्तं—'लशुनपलाण्डुगृज्ञनविद्वराहप्राम-कुकुटकुम्भीकभक्षणे द्वादशरात्रं पयः पिवेत्' इति ॥ १७६॥

भक्ष्याः पश्चनखाः सेधागोधाकच्छपश्चक्रकाः । शश्य मत्स्येष्विप हि सिंहतुण्डकरोहिताः ॥ १७७ ॥ तथा पाठीनराजीवसशल्काश्च द्विजातिभिः ।

सेधी श्वावित्, गोधा कृकलासानुकारिणी महती, कच्छपः कूमेंः, शिक्षकः शर्हको, श्वाहाः प्रसिद्धः, पश्चनखादीनां श्वमाणीरवानरादीनां मध्ये एते सेधादयो भक्ष्याः। चकारात्खन्नोऽपि। यथाह गौतमः (१०१२०)—'पश्चनखाः श्वाश्चकश्चाविद्रोधाखन्नकच्छपाः' इति। यथाह मनुरपि (५१२८)—'श्वाविधं शर्हकं गोधां खन्नकूर्मशशांस्तथा। भक्ष्यान्पश्चनखेखाहुरनुष्ट्राश्चेकतोदतः॥' इति। यत्पुनविसिष्टेन 'खन्ने तु विवदन्ति' (१४१४०) इत्यभक्ष्यत्वमुक्तं, तच्छ्राद्धादन्यत्रः, 'खन्नमांसैभवेद्तमक्षय्यं पितृकर्मणि' इति श्राद्धे फलश्चतिदश्चेनात्। तथा मन्त्यानां मध्ये सिंहनुण्डादयो भक्ष्याः। सिंहनुण्डः ।सिंहमुखः, रोहितो

टिप्पo-1 स च श्वमक्षको व्याघ विशेषः, गोथा वछीसदृशः प्राणिविशेषः-अप ।

पाठा०-१ द्धित्थ क. २ प्रतिषिद्धयो क. ३ शहयकाः क. ४ शालुकः शाली, ५ शहयकं.

लोहितवर्ण, पाठीनश्चन्द्रकाख्यः, राजीवः पद्मवर्णः, सह शल्कैः शुक्तयाकारै-र्वर्तत इति सशालकः। एते च सिंहतुण्डादयो नियुक्ता एव अक्ष्याः। 'पाठीन-रोहितावायो नियुक्तो हत्यकव्ययोः । राजीवाः सिंहतुण्डाश्च सशल्काश्चेव सर्वशः॥ इति (५19६) मनुस्मरणात् । 'हिजाति'प्रहणं राह्रन्यदासार्थम् ॥ १७७॥

'अनर्चितं वृथामांसम्' (आ. १६७) इत्यारभ्य द्विजातिधर्मानुक्रवेदानीं चात्रवेण्यधर्मानाह-

अतः ग्रणुध्वं मांसस्य विधि भक्षणवर्जने ॥ १७८॥

मांसस्य प्रोक्षितादेशसणे तद्यतिरिक्तस्य वा निषिद्धस्य वर्जने प्रोक्षितादिव्य-तिरेकेण मांसं न भक्षयामीत्येनं संकल्परूपेण निर्धिं सामश्रवः प्रभृतयः हे सुनयः ! शुणुध्वम् ॥ १७८॥

तत्र भंक्षणे विधि दर्शयति-

प्राणात्यये तथा श्राद्धे प्रोक्षिते द्विजकाम्यया । देवान्पितृन्समभ्यच्ये खादन्मांसं न दोषभाक् ॥ १७९॥

अन्नाभावेन व्याध्यभिभवेन वा मांसभक्षणमन्तरेण यदा प्राणवाधा भवति, तदा मांसं नियमेन भक्षयेत् । 'सर्वत एवात्मानं गोपायेत्' इला-त्मरक्षाविधानात् । 'तैसादु ह न पुरायुषः खःकामी प्रेयात्' इति मरणनिषेधाच। तथा श्राद्धे मांसं निमन्त्रितो नियमेन भक्षयेत्; अभक्षणे दोषश्रवणात्, 'यथा-विधि नियुक्तस्तु यो मांसं नात्ति मानवः । स प्रेल्य पशुतां याति संभवानेकविंश-तिम् ॥' (५।३५) इति मनुस्मरणात् । प्रोक्षणाख्यश्रौतसंस्कारसंस्कृतस्य पशो-र्यागार्थस्यात्रीषोमीयादेहतावशिष्टं मांसं प्रोक्षितं तद्भक्षयेतः अभक्षणे यागानि-षत्तेः । द्विजकास्यया त्राह्मणभोजनार्थं देविपित्रर्थं च यत्साधितं तेन तान-भ्यच्यविशिष्टं भक्षयन्न दोषभाग्मवति । एवं मृत्यभर्णावशिष्टमपि; 'यज्ञार्थं ब्राह्मणैर्वध्याः प्रशस्ता मृगपक्षिणः । मृत्यानां चैव वृत्त्यर्थमगस्त्यो ह्याचरत्पुरा ॥' इति (५।२२) मनुस्मरणात् । 'न दोषभाक्' इति दोषाभावमात्रं वदता अति-श्यायर्चनावशिष्टस्याभ्यनुज्ञामात्रं न प्रोक्षितादिवनियम इति दर्शितम् । एवम-प्रतिषिद्धानामपि शशादीनां प्राणात्ययव्यतिरेकेणाभक्ष्यत्वावगमात् शुद्रस्थापि मांस-प्रतिबद्धः सर्वविधिनिषेधाधिकारोऽवगम्यते ॥ १७९ ॥

इदानीं प्रोक्षिताव्यतिरिक्तस्य वृथामांसमित्यनेन प्रतिषिद्धस्य भक्षणे निन्दार्थ-वादमाह-

वसेत्स नरके घोरे दिनानि पशुरोमभिः। संमितानि दुराचारो यो हन्त्यविधिना पश्चन् ॥ १८० ॥ अविधिना देवताद्युद्देशमन्तरेण यः पशून्द्वन्ति स तस्य पशोर्यावन्ति

पाठा०-१ नियुक्तस्यैव क. २ चातुर्वर्ण्यं प्रत्याह क. ३ तसादिह ख. ४ ऑमक्षणाद्यागा ख. ५ इंचरत्तथा ख.

रोमाणि तावन्ति दिनानि घोरे नरके वसेत्। 'हन्ति' इल्प्टेविधोऽपि घातको गृह्यते। यथाह मनुः (५।५१) 'अनुमन्ता विशसिता निहन्ता कय-विकयी। संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चेति घातकाः॥' इति॥ १८०॥

इदानीं वर्जने विधिमाह—

### सर्वान्कामानवामोति हयमेधफलं तथा। गृहेऽपि निवसन्वित्रो मुनिर्मासविवर्जनात्॥ १८१॥

यः प्रोक्षितादिव्यतिरेकेण मया मांसं न भक्षितव्यमिति सत्यसंकल्पो भवति स स्वानिकामान् तत्साधने प्रवृत्तो निर्विष्ठं प्राप्नोति; विश्वदाशयलात्। यथाह मनुः (५१४७)—'यद्धायते यत्कुरुते रितं वधाति यत्र च। तदवा-प्रोत्यविष्ठेन यो हिनस्ति न किंचन॥' इति। एतचानुषिक्तं फलम्। मुख्यं फल-माह—हयमेधफलं तथेति। एतच सांवत्सरिकसंकल्पसः; 'वर्षे वर्षेऽश्वमेधन यो यजेत शतं समाः। मांसानि च न खादेशस्त्रयोः पुण्यफलं समम्॥' इति (५१५३) मनुस्मरणात्। तथा गृहेऽपि नियसन् ब्राह्मणादिश्वातुर्विणिको मुनिवन्माननीयो भवति; मांसत्यागात्। एतच न प्रतिषद्धमांसविषयम्, नापि प्रोक्षितादिविषयम्, किंतु पारिशेष्यादिव्याद्यर्चनावशिष्टाभ्यनुज्ञातविषयमिति १८१ इति अक्ष्याभक्ष्यप्रकरणम्।

### अथ द्रव्यद्यद्विप्रकरणम् ८

इदानीं द्रव्यशुद्धिमाह—

सौवर्णराजताङ्गानाम् ध्वेपात्रग्रहाश्मनाम् । शाकरञ्जमूलफलवासोविदलचर्मणाम् ॥ १८२ ॥ पात्राणां चमसानां च वारिणा शुद्धिरिष्यते । चरुसुकसुवसस्रोहपात्राण्युष्णेन वारिणा ॥ १८३ ॥

सौवर्ण सुवर्णकृतम्, राजतं रजतकृतम्, अंद्धां सुक्ताफलशङ्खशुक्तयादि, ऊध्वेपात्रं यित्रयोद्धललादिः, यहादिसाहचर्यात् । यहाः षोडैश्चित्रमृतयः, अद्मा दषदादिः, शाकं वास्तुंकादि, रज्जः बल्वजादिनिर्मिता, मूलमार्द-कादि, फलमाम्रादि, वासो वस्नम्, विदलं वैणवादि, वर्म अजादीनाम्,

टिप्प०—1 ते च घातका यमेनोक्ताः—'अनुमन्ता विशस्ता च निहन्ता क्रय-विक्रयी। घातकाः सर्व एवेते संस्कर्ता षष्ठ उच्यते॥' इति। अन्यत्र तु-'घातकाः षद् समाख्याता भोक्ता तत्रतु सप्तमः। षण्णां तेषां सकाशानु उपभोक्ताऽतिरिच्यते॥' इत्युक्ताः। 2 जलजमिति भावः। 3 षोडशी यशियपात्रविशेषः। 4 इदं वथुवेति भाषायाम्।

पाठा०—१ परिशेषात् ख. या• ६ 'विदल-चर्मणो'र्महणं तिह्नकाराणां छत्रवरत्रादीनामुपलक्षणार्थम् । पात्राणि त्रोक्षणीपात्रप्रमृतीनि, स्वमसा होतृचमसादयः, एतेषां सौवणीदीनां लेपरिताः नामुन्छिष्टस्पर्शमात्रे वारिणा प्रक्षालनेन शुद्धिः, स्वरुश्वस्थाली, स्वृक्तसृत्री प्रसिद्धौ, सस्त्रोहानि पात्राणि प्राशित्रहरणादीनि, एतानि च लेपरिताः न्युष्णेन वारिणा शुद्ध्यन्तिः, 'निलेंपं काद्यनं भाण्डमद्भिरेव विशुद्धयति । अञ्जमरममयं चैव राजतं चानुपस्कृतम् ॥' इति (५१११२) मनुस्मरणात् । अनुपस्कृतमेखातपूरितम् । सलेपानां तु—'तैजसानां मणीनां च सर्वस्थारममयस्य च । भस्मनाऽद्धिर्मदा चैव शुद्धिरुक्ता मनीषिभिः ॥' इति (५११११) मनुकं द्रष्ट्यम् । मृद्धस्पनोरेककार्यलाहिकल्पः । आपस्तु ससुचीयन्ते । काकादिमुखो-प्रघाते तु—'कृष्णशकुनिमुखावमृष्टं पात्रं निलिखेत्, श्वापदमुखावमृष्टं पात्रं न प्रयुज्ञीत' (गौ. सू.१०१४) इति द्रष्टव्यम् । एतच्च मार्जारादन्यत्रः, 'मार्जारश्वेव दवीं च मारुतश्च सदा शुचिः ।' इति मनुस्मरणात् ॥ १८२–१८३॥

यज्ञपात्रादीनां प्रोक्षणेन शुद्धिः—

# स्फ्यशूर्पाऽजिनधान्यानां मुसलोॡखलाऽनसाम् । प्रोक्षणं संहतानां च वहूनां धान्यवाससाम् ॥ १८४॥

स्पयो वज्रो यज्ञाङ्गम्, अनः शक्टम्, शेर्षं प्रसिद्धम्, एतेषामुण्णेन वारिणा शुद्धः। पुनः 'अजिन'ग्रहणं यज्ञाङ्गाजिनप्राप्टयंम्। संहतानामुक्तशुद्धी- विद्वयारविधावयिनां बहुनां धान्यानां वास्तसां च। 'वासो'ग्रहणमुक्तशुद्धी- नामुपलक्षणार्थम् । उक्तशुद्धीनां धान्यवासःप्रभृतीनां बहुनां च राशिकृतानां प्रोक्षणेनैव शुद्धः। बहुत्वं च सृष्ट्रशपेक्षया । एतदुक्तं भवति—यदा धान्यानि वस्नादीनि वा राशीकृतानि तत्र चण्डालदिस्पृष्टान्यल्पानि बहुनि चास्पृष्टानि तत्र सृष्ट्रशानमुक्तेव शुद्धिरितरेषां प्रोक्षणमिति । तथा च स्मृष्ट्रस्तरम्—'वस्न- धान्यादिराशीनामेकदेशस्य दूषणे । तावन्मात्रं समुद्धृत्य शेषं प्रोक्षणमहिति ॥' इति । यदा पुनः स्पृष्टानां बहुत्वं अस्पृष्टानां चाल्पत्वं तदा सर्वेषामेव क्षालनम् । यथाह मनुः (५१९९)—'अद्भित्तु प्रोक्षणं शौचं बहूनां धान्यवाससाम् । प्रक्षालनेन खल्पानामद्भिः शौचं विधीयते ॥' इति । स्पृष्टानामस्पृष्टानां च समत्वेऽपि प्रोक्षणमेव । बहूनां प्रोक्षणविधानेनाल्पानां क्षालने सिद्धे पुनर्ल्पानां क्षालनवचनस्य समेषु क्षालनिवृत्त्यर्थत्वात् । इयत्सपृष्टमियदस्पृष्टमिय्वविवेके तु क्षालनमेव । पाक्षिकस्यापि दोषस्य परिहर्तव्यत्वात् अनेकपुँ रुषोद्धार्यमाणानां तु धान्यवासःप्रमृतीनां स्पृष्टानामस्पृष्टानां च प्रोक्षणमेविति निवन्धकृतः ॥ १८४ ॥

टिप्प०-1 अत्यन्तानुपहतमिति पक्षान्तरतया-मेधा०।

व काइ

पाठा०—१ मुखावषृष्टं ख. २ द्रव्याणां बहूनां ख. ३ क्षालनवचन-निवृ. ख. ४ अनेकपुरुषेधार्थ.

निर्लेपानां स्पर्शमात्रदुष्टानां शुद्धिमुक्तवेदानीं सलेपानां शुद्धिमाह—

### तक्षणं दारुमृङ्गास्थां गोवालैः फलसंभ्रवाम् । मार्जनं यज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकर्मणि ॥ १८५ ॥

दारूणां मेषमहिषादिशृङ्गाणां करिवाराहशङ्खाद्यस्थ्राम् । 'अस्थि'प्रहणेन दन्तानामि प्रहणम् । उच्छिष्टलेहादिभिर्छिप्तानां मृद्धस्मोदकादिभरनपगतलेपानाम् । मनुः (५११२६)—'यावज्ञापैत्यमेध्याक्ताद्गन्धो लेपश्च तत्कृतः । तावन्मद्वारि चादेयं सर्वासु द्रव्यशुद्धिषु ॥' इति सामान्यतः शुद्धिविधानात् । तक्षणं तावन्मात्रावयवापनयनं शुद्धिः । फलसंभुवां विल्वालावुनालिकेरादि-फलसंभूतानां पात्राणां गोवालेक्द्रर्षणाच्छुद्धिः । यज्ञपात्राणां सुकूसुवादीनां यज्ञकर्मणि प्रयुज्यमानानां दक्षिणेन हस्तेन दभैर्दशापिवत्रेण वा यथाशास्त्रं कर्माङ्गतया मार्जनं कर्तव्यम् । एतच्च श्रीतमुदाहरणमन्येषामि सौवणीदीनां पात्राणां स्मार्तलोकिककर्मसु कृतशौचानामेवाङ्गत्वमिति दशियतुम् । यज्ञाङ्गानां पुनः कृतशौचानामिदं दशापिवत्रादिभिर्मार्जनं संस्कारार्थमिति शेषः ॥ १८५॥

इदानीं सलेपानामेव केषांचिल्लेपापकर्षणे विशेषेहेतूनाह-

### सीवरोदकगोमूत्रैः ग्रुध्यत्याविककोशिकम् । सश्रीफलैरंग्रुपद्दं सारिष्टैः कुतपं तथा ॥ १८६॥

अषरमृत्तिकासहितेन गोमूत्रेणोदकेन वा लेपापेक्षया। आविकम् णामयम्, कोशिकं कोशप्रभवं तसरीपद्यादि प्रक्षालितं गुद्धाति। 'उदकगोमूत्रैः' इति बहुवचनं पश्चादप्युदकप्राप्त्यथम्। अंग्रुपट्टं वन्कलतन्तुकृतम्, सश्चीफिल्लिविव्यक्ष्राप्त्यथम्। अंग्रुपट्टं वन्कलतन्तुकृतम्, सश्चीफिल्लिविव्यक्षराप्त्रयथम्। अंग्रुपट्टं वन्कलतन्तुकृतम्, सश्चीफिल्लिविव्यक्षराद्वेतः, कुतपः पार्वतीयछागरोमनिर्मितकम्बलः, अरिष्ट्यसहिते- एदकगोमूत्रेः, शुध्यतीत्यनुवर्तते । एतचोच्छिष्टस्नेहादियोगे सति वेदितत्यम्। अल्पोपघाते तु प्रोक्षणादिः क्षालनासहत्वात्, सर्वत्र द्वयाविनाशेनैव ग्रुद्धिपट्टत्वात् । तथा च देवलः—'ऊर्णाकौशेयकुतपपदक्षीमर्दुकूलजाः । अल्पशोचा भवन्त्येते शोषणप्रोक्षणादिभिः॥' इत्यभिधायाह—'तान्येवामेध्ययुक्तानि क्षाल्येच्छोधनैः खकैः । धान्यकल्कैस्तु फलजै रसैः क्षारानुगरपि॥' इति क्षोमविव्यक्तिप्त्यात्ययेत्वात्येत्र स्वर्णत्वाद्व्यत्र—'तूलिकामुपैधानं च पुष्परक्ताम्वरं तथा। शोषयित्वातपे किंचित्करैः संमार्जयेन्मुहः॥ पश्चाच वारिणा प्रोक्ष्य विनियुज्ञीत कर्मणि । तान्यप्यतिमलिष्ठानि यथावत्परिशोधयेत्॥' इति

टिप्प॰—1 'रिठा' इति महाराष्ट्रभाषाप्रसिद्धैः । 2 दुक्लं= स्क्ष्मिकार्यकार्पास-तन्तुनिर्मितः पटः । 3 उपधानं='उशी' इति भाषाप्रसिद्धम् ।

पाठा०—१ हेतुलक्षणेनाह क. २ सोषैरुद् (=ऊषमृत्तिकासहितैः) A. ३ अरिष्टफलसिहतैः ख. अरिष्टसिहतैः फेनकसिहतैः क. ४ योगत्वात् ख.

देवलसरणात् । पुष्परक्तानि कुङ्कमकुसुम्भादिरक्तानि । 'पुष्परक्त' प्रहणमन्यसापि हरिद्रादिरक्तस्य क्षालनासहस्य प्राप्त्यथम्, न मिष्ठिष्ठादेः; तस्य क्षालनसहत्वात् । शङ्कनाप्युक्तम्—'रागद्रव्याणि प्रोक्षितानि शुचीनि' इति ॥ १८६ ॥

सगौरसर्वपैः श्लौमं पुनःपाकान्महीमयम् । कारुहस्तः श्लुचिः पण्यं भैश्लं योषिनमुखं तथा ॥ १८७॥

गौरसर्षपसहिते हदकगोमूत्रैः श्रोमं छुमा अतसी तत्स्त्रनिर्मितं क्षोमं छुद्धयति । पुनःपाकेन च सृन्मयं घटादि । एतचोच्छिष्टकेहरुपे वेदितव्यम् । मनुः (५११२३)—'मग्रेन्द्रेन् पुरीषेश्च श्रेष्मप्याश्चर्शाणितः । संस्पृष्टं नैव छुद्धयेत पुनःपाकेन सृन्मयम् ॥' इति स्मरणात् । चण्डालाद्युपेघाते तु त्याग एव । यथाह पराशरः—'चण्डालाग्येस्तु संस्पृष्टं धान्यं वस्त्रमथापि वा । प्रक्षालनेन छुद्धोत परित्यागान्महीमयम् ॥' इति । कारवो रैजकचैलधावकस्पृष्काराद्यास्तेषां हस्तः सदा छुचिः । छुचित्वं तत्साध्ये कर्मणि । चस्त्रधावनादौ स्तकादिसंभविष्ठिष्ठिष । तथा च स्मृत्यन्तरम्—'कारवः शिल्पिनो वैद्या दासीदासास्त्रथैव च । राजानो राजमृत्याश्च सद्यःशौचाः प्रकीर्तिताः ॥' इति । पण्यं पणाई विकेयं यवनीह्यादि । अनेककेतृजनकरपरिघटितमप्यप्रयतं न भवति । स्तकादिनिमित्तेन च विणिजाम् । भिक्षाणां समूहो भैक्षं तद्वह्यचार्यादिहस्तगतं अनाचान्तस्त्रीप्रदानादिनाऽछुचिरथ्याक्रमणादिना निमित्तेनापि न दुष्यति । तथा योषिनमुखं संभोगकाले शुन्धि । 'स्नियश्च रतिसंसर्गं' इति स्मरणात् ॥ १८० ॥

इदानीं भूशुद्धिमाह—

भृग्रुद्धिर्मार्जनाद्दाहात्कालाद्दीक्रमणात्तथा । सेकादुल्लेखनाल्लेपाहृहं मार्जनलेपनात् ॥ १८८॥

मार्जन्यां पांसुतृणादीनां प्रोत्सारणं मार्जनम् । दाह्रस्तृणकाष्टाद्यैः । कालो यावता कालेन लेपादिक्षयो भवति तावान् । गोक्रमणं गवां पादपरिघट्टनम्, सेकः क्षीरगोमृत्रगोमयवारिभिः प्रवर्षणं वा, उह्छेखनं तक्षणं खननं वा, लेपो गोमयादिभिः, एतैः समस्तैर्व्यस्तैर्वा मार्जनादिभिरमेध्या दुष्टा मलिना च भूमिः शुद्धयति । तथा च देवलः—'यत्र प्रसूयते नारी म्रियते दह्यतेऽपि वा । चण्डा-लाध्युषितं यत्र यत्र विष्टादिसंहैतिः ॥ एवं कर्मलभूयिष्टा भूरमेध्या प्रकीर्तिता । श्वस्करखरोष्ट्रादिसंस्पृष्टा दुष्टतां त्रजेत् ॥ अङ्गारत्यक्रेशास्थिभस्माद्यमिलिना भवेत् ॥' इसमेध्या दुष्टा मलिनेति शोध्यभूमेस्त्रैविध्यमभिधाय शुद्धिविभागं दर्शयति—'पश्चधा वा चतुर्धा वा भूरमेध्यांपि शुद्धवति । दुष्टान्विता त्रिधा द्वेधा शुद्धवते

टिप्प०—1 उपधातः=स्पर्शः । 2 रजकः 'रंगारी' इति, चैलधावकः 'धोबी' इति च माषायाम् । 3 अत्र बहुवचनान्तद्वन्दः, तथा च तेषां तत्र स्वकर्माविच्छेदः—बाल० ।

पाठा०—१ पुनःपाकेन △. २ मद्यमूत्रपुरीषैर्वा ष्टीवनैः पूयशोणितैः क. ३ संगतिः ख. ४ विशुच्चति क.

मिलनेकधा ॥' इति । यत्र मनुष्या दह्यन्ते यत्र चाण्डालैरध्युषितं त्रत्रे पश्चिमिद्दै-हनकालगोकमणसेकोल्लेखनैः । शुद्धिः यत्र मनुष्या जायन्ते यत्र च मियन्ते यत्र चात्यन्तं विष्ठादिसंहतिः तासां दाहवर्जितैस्तरेव चतुर्भिः । श्वस्करखरैश्विरकाल-मध्युषितायाः गोकमणसेकोल्लेखनैश्विभिः । उष्ट्रप्रामकुकुटादिभिश्विरकालमधिवासि-तायाः सेकोल्लेखनाभ्यां शुद्धिः । अङ्गारतुषकेशादिभिश्विरकालमधिवासिताया उल्लेखनेन शुद्धिः । मार्जनानुलेपने तु सर्वत्र समुचीयेते । एवं गृहं मार्जनलेपनाभ्यां शुद्धयति । गृहस्य पृथगुपादानं संमार्जनलेपनयोः प्रतिदिवसं प्राप्त्यर्थम् ॥१८८॥

### गोघातेऽने तथा केशमिक्षकाकीटद्षिते । सिललं भसा सुद्वाऽपि प्रक्षेप्तच्यं विशुद्धये ॥ १८९ ॥

गोद्याते गोनिःश्वासोपहते ऽन्ने अदनीयमात्रे । तथा केशमिश्वेकाकीट-दूषिते । 'केश'यहणं लोमादिप्राप्त्यर्थम् । कीटाः पिपीलिकादयः । उदकं भस्म सृद्धा यथासंभवं प्रक्षेप्तव्यं ग्रुद्धवर्थम् । यत्तु गौतमेनोक्तम् (१०१८-९)—'निल्यम-भोज्यं केशकीटावपन्नम्' इति तत्केशकीटादिभिः सह यत्पकं तद्विषयम् ॥१८९॥

### त्रपुसीसकताम्राणां क्षाराम्लोदकवारिभिः । भसाद्भिः कांस्यलोहानां शुद्धिः प्रावो द्रवस्य चै ॥ १९०॥

अपुप्रस्तीनि प्रसिद्धानि, तेषां आरोदकेनारलोदकेन वारिणा चोपघाता-पेक्षया समस्तैर्व्यस्तेवी शुद्धिः कार्या । कांस्यलोहानां भस्मोदकेन । 'ताम्र'-श्रहणादीतिकारृत्तिलोहयोर्भहणम्; एकयोनित्वात्। एतच ताम्रादीनामम्लोद्का-दिभिः गुद्धयभिधानं न नियमार्थम् । 'मलसंयोगजं तजं यस्य येनोपहन्यते । तस्य तच्छोधनं प्रोक्तं सामान्यं द्रव्यशुद्धिकृत् ॥' इत्यविशेषेण स्मरणात् । अतौ न ताम्रादेरिच्छष्टोदकादिलेपसान्येनापगमसंभवे नियमेनाम्लोदकादिना शुद्धिः कार्या । अत एव मनुना सामान्येनोक्तम्—(५।११४) 'ताम्रायःकांस्यरैत्याँनां त्रपुणः सीसकस्य च । शौचं यथाईं कर्तव्यं क्षाराम्लोदकवारिभिः ॥' इति । यत्तु-'भस्मना शुद्धवते कांस्यं ताम्रमम्लेन शुद्धवति' इति, तत्ताम्रादेः शौचस्य परां काष्टां प्रतिपादयितुं नान्यस्य निषेधाय । यदा तूपघातातिशयस्तदाम्लोद-कादीनामावृत्तिः; 'गवाघातानि कांस्यानि श्रुद्रोच्छिष्टानि यानि च । शुद्धयन्ति दशभिः क्षारैः श्वकाकोपहतानि च ॥' (आपस्तंब. ) इति स्मरणात्। (दशक्षीरा-नाह—'तिलमुष्ककशियूणां कोकिलाक्षपलाशयोः । काकजङ्घा तथावज्ञचित्राश्वत्थ-वटस्य च ॥ एभिस्तु दशिभः क्षारैः शुद्धिर्भवति कांस्यके ॥') शुद्धिः ध्रावी द्रवस्य त्विति । द्रवस्य दवदव्यस्य घृतादेः प्रस्थप्रमाणाधिकस्य श्वकाकाद्यप-इतस्य अमेध्यमंसप्रष्टस्य च प्रावः प्रावनं समानजातीयेन द्रवद्रव्येण भाण्डस्याभि-

टिप्पo—1 मक्षिका=नीलमक्षिका, कीटः=अमेध्यस्पर्शीः 2 रैलं=िपत्तलम्। 3 प्रावः=अद्भिस्तदाधारभाण्डस्य बहिरवसेकपर्यन्तं पूरणम्-अप०।

पाठा०- १ तस्याः पञ्चकाः तयोः पञ्च ख. २ तु. ३ दकवारिणा क. ४ दकादिभिः क. ५ इदं क. पुस्तकेऽधिकम्, ६ अमेध्यद्गन्य क.

पूरणं याविज्ञःसरणं शुद्धिरिखनुवर्तते । ततोऽल्पस्य खागः । वहुल्पत्वं च देश-कालाद्यपेक्षयापि वेदितव्यम् । यथाह बौधायनः—'देशं कालं तथा मानं द्रव्यं द्रव्यप्रयोजनम् । उपपत्तिमवस्थां च ज्ञात्वा शौचं प्रकल्पयेत् ॥' इति । कीटाद्युप-हतस्य तूत्पवनम् । यथाह मनुः (५१११५)—'द्रवाणां चैव सर्वेषां शुद्धिरुपवनं रमृतम्' इति । उत्पवनं चात्र वस्नान्तरिते पात्रे प्रक्षेपः । अन्यथा कीटाद्यप-गमस्यासंभवात् । शुद्धभाण्डस्थितस्य तु मधूदकादेः पात्रान्तरानयनाच्छुद्धिः ।— 'मधूदके पयस्तद्विकाराश्च पात्रात्वात्रान्तरानयने शुद्धाः' इति बौधायनस्मरणात् । मधुवृतौदेवीणापसदहस्तात्प्राप्तस्य पात्रान्तरानयनं पुनः पैचनं च कार्यम् । यथाह शक्कः—'अभ्यवहार्याणां घृतेनाभिघारितानां पुनः पैचनमेवं सेहानां सेहवदसानाम्' इति ॥ १९०॥

एवं सौवर्णराजतादीनामेतत्प्रकरणप्रतिपादितानां सर्वेषामुच्छिष्टस्नेहासुपघाते

शुद्धिमुक्तवेदानीं तेषामेवामेध्योपहतानां शुद्धिमाह—

# अमेध्याक्तस्य मृत्तोयैः शुद्धिर्गन्धादिकर्पणात् । वाक्शस्तमम्बुनिर्णिक्तमज्ञातं च सदा शुचि ॥ १९१ ॥

अमेध्याः शरीरजा मला वसाशुकादयः; 'वसा शुक्रमसञ्जाजामूत्रविद्कैर्ण-विण्नखाः । श्लेष्मा-श्रु दूषिका खेदो द्वादशैते नृणां मलाः ॥' (५।१३६) तथा— भानुषास्थि शवं विष्ठा रेतो मूत्रार्तवं वसा । खेदादोऽश्रु दूषिका श्लेष्म मयं चामेध्य-मुच्यते ॥' इति । अमेध्यादयो मला मनुदेवलादिभिः प्रतिपादिताः तैर्वसादिरक्तः लिप्तममेध्याकं तस्य मृदा तोयेन च शुद्धिः कर्तव्या गॅन्धापकर्षणात्। आदि-म्रहणाहिपस्यापि महणम् । यथाह गौतमः (१।४२)—'लेपगन्धापकर्षणैः शौच-ममेध्यलिप्तस्य' इति । सर्वशुद्धिषु च प्रथमं मृत्तोयैरेव लेपगन्धापकर्षणं कार्यम् । यदि गन्धादि मृत्तोयैर्न गच्छति तदान्येन; 'अशक्तावन्येन मृदद्भिः पूर्व मृदा च' (१।४३) इति गौतमस्मरणात् । वसादिश्रहणं च सर्वेषाममेध्यत्वं प्रतिपादयितुं न समानोपघाताय-'मदौरीत्रपुरीषेश्व श्लेष्मपूयाश्रुशोणितैः । संस्पृष्टं नैव शुद्धयेत पुनःपाकेन मृन्मयम् ॥' (मनु०५।१२३) इत्युँपघाते विशेषाभिधानात्—'अमेध्यत्वं चैवमेषां देहाचैव मलाश्युताः' इति वचनाद्देहच्युतानामेव न खस्थानावस्थितानाम् । पुरुषस्य नाभेक्ष्वं करव्यतिरिक्ताङ्गानामन्यामेध्यस्पर्शे स्नानम् । यथाह देवलः— 'मानुषास्थि वसां विष्ठामार्तवं मूत्ररेतसी । मजानं शोणितं स्पृष्ट्वा परस्य स्नानमा-चरेत्॥ दित- 'तान्येव खानि संस्पृश्य प्रक्षाल्याचम्य शुद्धयति दिति । तथा-'ऊर्ष्वं नाभेः करौ मुक्ला यदङ्गमुपह्न्यते । तत्र स्नानमधस्तात्तु प्रक्षाल्याचम्य शुद्धयति ॥' इति । कृतेऽपि यथोक्तशौचे मनसोऽपरितोषायत्र शुद्धिसंदेहो भवति

टिप्प०—1 कर्णविट्=कर्णमलः । 2 दूषिका=नेत्रमलः । 3 उपघातः=स्पर्शः ।

पाठा०-१ तथात्मानं ख. २ घृतादेहींनवणी क. ३ पचनं कार्यं ख. ४ गंधापकर्षणेन क. ५ ज्ञानां मत्या क.

तद्वाक्शसं शुनि । शुद्धमेतद्दित्वित व्राह्मणवस्त्वेन शुद्धं भवतीत्यथंः । अम्बुनिर्णिकं यत्र प्रतिपादिता शुद्धिनं स्ति तस्य प्रशालनेन शुद्धः । प्रक्षालनासहस्य प्रोक्षणेन । अज्ञातं स्व सद् यत्काकाद्युपहतस्युपयुक्तं न कदास्विदिप ज्ञायते तच्छुन्ति । तदुपयोगाददृष्टदोषो नास्तीत्यर्थः । नैन्वेतद्विरुद्धयतेः 'संवत्सरस्य-कमिप चरेत्कृच्छुं द्विजोत्तमः । अज्ञातभुक्तशुद्धयर्थं ज्ञातस्य तु विशेषतः ॥' इस्टिह्मेषेऽपि प्रायिश्वत्तप्रतिपादनात् । नैतत्, प्रायिश्वत्तस्य जिधविषयत्वात्, दोषाभावस्य चान्योपयोगिविषयत्वात् ॥ १९९॥

श्चि गोतृप्तिकृत्तोयं प्रकृतिस्थं महीगतम् । तथा मांसं श्वचण्डालक्रव्यादादिनिपातितम् ॥ १९२ ॥

महीगतं भूमिस्यमुदकं एकगवीतृप्तिजननसमर्थं चण्डालादिभिरस्पृष्टं प्रकृतिस्यं रूपरसगैन्धस्पर्शान्तरमनापन्नं ग्रुचि आचमनादियोग्यं भवति । 'महीगतम्' इल्रग्रुचिभूगतस्य ग्रुचित्वनिषेधार्थं नत्वान्तिरक्षोदकस्य ग्रुद्धत्वव्या-वृत्त्यर्थम् । नाप्युद्धृतस्य—'उद्धृताश्चापि ग्रुद्धयन्ति ग्रुद्धः पात्रः समुद्धृताः । एकरात्रोषिता आपस्त्याज्याः ग्रुद्धा अपि स्वयम् ॥' इति देवलवचनात् । तथा चण्डालादिकृते तडागादौ न दोषः; 'अन्त्यरपि कृते कूपे सेतौ वाप्यादिके तथा । तत्र स्नात्वा च पीत्वा च प्रायश्चितं न विद्यते ॥' इति ज्ञातातपस्मरणात् । तथा मांसं श्वचण्डालकव्यादादिभिर्निपातितं ग्रुचि । आदिप्रहणात्पुल्कसादेरपि प्रहणम् । निपातितप्रहणं भक्षितस्य निराकरणार्थम् ॥ १९२ ॥

रिक्षमरबी रजक्छाया गौरिश्वो वसुधानिलः । विष्रुषो मक्षिकाः स्पर्शे वत्सः प्रस्नवने शुचिः ॥१९३॥

रदमयः सूर्यादेः प्रकाशकद्रव्यसः । अग्निः प्रतिद्धः । रजः अजादिसंबन्धव्यतिरेकेण । तत्र—'श्वकाकोष्ट्रखरोत्क्रक्स्कर्याम्यपक्षिणाम् । अजाविरेणुसंस्पश्वादायुर्लक्ष्मीश्व हीयते ॥' इति दोषश्रवणात्तत्स्पर्शे संमार्जनादि कार्यम् । छायाः
वृक्षादेः, गौः, अश्वः, वसुधा भूमः, अनिको वायुः, विमुषोऽवश्यायविन्दवः, मुखजानां वक्ष्यमाणत्वात् । मिश्चकाश्व, एते चण्डालादिस्पृष्टा अपि
स्पर्शे ग्रुच्यः । वत्सः प्रस्नवने ज्ञोगतदुग्धापकषेणे ग्रुचिः । 'वत्स'प्रहणं
बालस्योपलक्षणार्थम्; 'बालैरनुपरिकान्तं स्रीभिराचरितं च यत् । अविज्ञातं च
यित्कचिन्निसं मेध्यमिति स्थितिः ॥' इति वचनात् ॥ १९३ ॥

अँजाश्वयोर्भुखं मेध्यं न गोर्न नरजा मलाः । पन्थानश्च विशुद्ध्यन्ति सोमस्याशुमारुतः ॥ १९४ ॥ अजाश्वयोर्भुखं मेध्यं । न गोः, न नरजा मलाः, 'नर'शब्दो लक्ष-

टिप्प०-1 यद्दा,-'गुणसमूहो द्रन्यम्' इति पातञ्जलसिद्धान्तविषयमिदम् ।

पाठा०—१ उपभुक्तं ख. २ नतु तिह्न ख. ३ भावस्य वान्यप्रयोग क. ४ मार्गं मांसं (=मृगादेर्मांसं ) A. ५ रश्ववसुधानिलाः A. ६ प्रस्ववणे A. ७ अजाश्वं मुखतो मेध्यं ग,-A. ८ पन्थानस्तु A.

णया देहमभिधत्ते। तजा मला वसादयो मेध्या न भवन्ति। पन्थानो मार्गाः श्वचण्डालादिभिः स्पृष्टा अपि रात्रौ सोमांशुभिमिष्तिन च शुद्धवन्ति। दिवा तु सूर्याश्चिमां हतेन च ॥ १९४॥

मुखजा विप्रुषो मेध्यास्तथाऽऽचमनविन्द्वः।

उमश्र चास्यगतं दन्तसक्तं त्यवत्वा ततः शुचिः ॥ १९५॥

मुखे जाता मुखजाः श्रेष्मविष्ठुषो सेध्याः नोच्छिष्टं कुर्वन्ति अनिपतिताश्रेष्ठद्वे । 'न मुखविष्ठुष उच्छिष्टं कुर्वन्ति न चेद्वे निपतन्ति' इति गौतमवचनात् । तथा च ये आचमनतोयिवन्दवः पादौ स्पृश्चान्ति ते मेध्याः । समश्र
चास्यगतं मुखप्रविष्ठमुच्छिष्टं न करोति । द्नतस्तकं चान्नादिकं खयमेव च्युतं स्वत्वा श्रुचिभवति । अच्युतं दन्तसमम् । तथा च गौतमः—'दन्तिश्रृष्टं तु दन्तवदन्यत्र जिह्वाभिमर्शनात्प्राक् च्युतेरिस्रेके च्युतेष्वास्नावविद्वानिगिरेन्नेव तच्छुचि' इति । निगरणं पुनरनेन याज्ञवत्वयोक्तेन त्यागेन विकल्प्यते । निगर्णं पुनरनेन याज्ञवत्वयोक्तेन त्यागेन विकल्प्यते । निगरिन्नेवेस्रवकारः 'चर्वणे त्वाचमेन्निस्रं मुक्त्वा ताम्बूलचर्वणम् । ओष्ठौ विलोमकौ स्पृष्ट्वा वासो विपरिधाय च ॥' इति विष्णूक्ताचमननिषेधार्थः । 'ताम्बूल'प्रहणं फलाद्युपलक्षणार्थम् । यथाह शातातपः—'ताम्बूले च फले चैव भुक्ते
स्नहाविष्ठिके । दन्तलसस्य संस्पर्शे नोच्छिष्टो भवति द्विजः ॥' इति ॥ १९५॥

स्नात्वा पीत्वा क्षते सुप्ते श्रुकत्वा रथ्योपसर्पणे। आचान्तः पुनराचामेद्वासो विपरिधाय च ॥ १९६॥

स्नानपानक्षुतस्वमभोजनरथ्योपसपणवासोविपरिधानेषु कृतेष्वा-चान्तः पुनराचामेत् । द्विराचामेदित्यर्थः । चकाराद्रोदनाध्ययनारमभ्वाप-ल्याचतोक्त्यादिषु । तथा च वित्रष्ठः—'स्रुप्ता भुक्त्वा ख्रुत्वा स्नात्वा पीत्वा रुदित्वा चाचान्तः पुनराचामेत्' इति । मनुरिप (५११४५)—'स्रुप्ता ख्रुत्वा च भुक्त्वा च ष्ठीवित्वोक्त्वानृतं वचः । पीत्वापोऽध्येष्यमाणश्च आचामेत्प्रयतोऽिप सन् ॥' इति । भोजने त्वादाविप द्विराचमनम्—'भोक्ष्यमाणस्तु प्रयतोऽिप द्विराचामेत्' इलापस्तम्बस्मरणात् । स्नानपानयोरादौ सकृत् । अध्ययने त्वारम्भे द्विः । शेषेष्वन्ते एव यथोक्तं द्विराचमनम् ॥ १९६॥

रथ्याकर्दमतोयानि स्पृष्टान्यन्त्यश्ववायसैः।
मारुतेनैव शुद्ध्यन्ति पक्षेष्टकैचितानि च ॥ १९७॥

रथ्या मार्गमात्रम्, कर्दमः पङ्कः तोयमुदकम्, रथ्यास्थितानि कर्दमतो-यानि अन्त्यैश्वण्डालादिभिः श्वभिर्वायसैश्च स्पृष्टानि मास्तेनैव शु-

टिप्पo—1 हेमादिस्तु चर्वण—निगिलनयोभेंदं मन्वानः 'चर्वणनिवृत्तय एव्-कारः' इत्याह ।

पाठा०—१ दन्तेभ्यः पतितं त्यज्ञति गिल्रति वा प्रतावता शुच्चित विना आचमनं इति ग. २ निर्गिरन्नेव क. निगरन्नेव ख. ३ भुक्ते △, ४ चाल्पा-नृतो ख. ५ पक्षेष्टिकचितानि ख. द्ध्यन्ति ग्रुद्धिमुपयान्ति । वहुवचनं तद्गतगोमयशर्करादिप्राप्त्यर्थम् । पकेष्ट-कादिभिश्चितानि प्रासादधवलगृहादीनि चण्डालादिस्पृष्टानि मारुतेनैव ग्रुद्धयन्ति । एतच 'प्रोक्षणं संहतानाम्' (मनु० ५।१५५) इत्युक्तप्रोक्षण-निषेधार्थम् । तृणकाष्ट्रपर्णादिमयानां तु प्रोक्षणमेवेति ॥ १९७॥

इति द्रव्यशुद्धिप्रकरणम्।

#### अथ दानप्रकरणम् ९

इदानीं दानधर्मं प्रतिपादयिष्यंस्तदङ्गभूतपात्रप्रतिपादनार्थं तत्प्रशंसामाह—

तपस्तस्वाऽसृजद्वसा ब्राह्मणान्वेदगुप्तये । तृह्यर्थं पितृदेवानां धर्मसंरक्षणाय च ॥ १९८ ॥

ब्रह्मा हिर्ण्यगर्भः कल्पादौ तपस्तहवा ध्यानं कृत्वा कान्सेजामीति पूर्वं ब्राह्म-णान्सष्टवान् । किमर्थम् १ वेद्गुप्तये वेदरक्षणार्थम् । पितृणां देवतानां च तृह्यर्थम् । अनुष्ठानोपदेशद्वारेण धर्मसंरक्षणार्थं च । अतस्तेभ्यो दत्तमक्षय-फर्कं भवतीस्मित्रायः ॥ १९८॥

> सर्वस्य प्रभवो विष्राः श्रुताच्ययनशीलिनः । तेभ्यः क्रियापराः श्रेष्ठास्तेभ्योऽप्यध्यात्मवित्तमाः १९९

सर्वस्य क्षत्रियादेविष्ठाः प्रभवः श्रेष्ठाः जासा कर्मणा च । ब्राह्मणेष्विष श्रुताध्ययनशीलिनः श्रुताध्ययनसंपन्ना उत्कृष्टाः । तेभ्योऽपि क्रियापरा विहितानुष्ठानशीलाः । तेभ्योऽप्यध्यातमितित्तामाः वक्ष्यमाणमार्गेण शमद-मादियोगेनात्मतत्त्वज्ञानिरताः, 'श्रेष्ठा' इत्यनुषज्यते ॥ १९९ ॥

एवं जातिविद्यानुष्ठानतपसां प्रशंसामुखेनैकैकयोगेने पात्रतामिभधायाधुना तेषां समुचये संपूर्णपात्रतामाह—

न विद्यया केवलया तपसा वापि पात्रता । यत्र वृत्तमिमे चोमे तद्धि पात्रं प्रकीर्तितम् ॥ २००॥

केवलया विद्यया श्रुताध्ययनसंपत्या नैव संपूर्णपात्रत्वम् । नापि केवलेन तपसा शमदमादिना । 'अपि'शब्दात्केवलेनानुष्ठानेन केवलया जात्या वा नैव संपूर्णपात्रता । कथं तर्हि ! यत्र पुरुषे वृत्तमनुष्ठानं इमे चोभे विद्यातपसी स्तः चशब्दाह्राह्मणजातिश्व तदेवं मन्वादिभिः संपूर्णपातं प्रकीर्तितम् । हि यसादतः परमुत्कृष्टं पातं नास्ति । अत्र जातिविद्यानुष्ठानतपःसमुचयानामुत्तरो-त्तरप्राशस्त्येन फलतारतम्यं द्रष्टव्यम् ॥ २००॥

पाठा०—१ कृत्वा मुख्यान्सजामीति ख. २ योगे पात्रतां ग. ३ केवल-जात्या क.

सत्पात्रे गवादिदानं देयम्-

गोभूतिलहिरण्यादि पात्रे दातव्यमर्चितम्।

नापात्रे विदुषा किंचिदात्मनः श्रेय इच्छता ॥ २०१॥ पूर्वोक्ते पात्रे गवादिकमर्चितं शास्रोक्तोदेकदानादीतिकर्तव्यतासहितं देयम्। अपात्रे क्षत्रियादौ बाह्मणे च पतितादौ विदुषा पात्रविशेषेण फलविशेषं जानता श्रेयः संपूर्णफलमिच्छता किंचिद्रल्पमपि न दातव्यम्। श्रेयोशहणादपात्रदानेऽपि किमेपि तामसं फलमस्तीति सूचितम्। यथाह कृष्णद्वैपायनः (गी॰ १०१२)—'अदेशकाले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते। असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहतम्॥' इति। अपात्रे न दातव्यमिति वदता विशिष्टदेशकालद्रव्यसचिधौ पात्रस्यासचिधाने द्रव्यस्य वा तदुद्देशेन त्यागं तस्मै प्रतिश्रवणं वा कृत्वा समर्पयेत, नत्वपात्रे दातव्यमिति सूचितम्। तथा प्रतिश्रुतमपि पश्चात्पातकादिस्योगे ज्ञाते न देयम्; 'प्रतिश्रुत्याप्यधर्मसंयुक्ताय न द्यात्' इति निषेधात्॥ २०१॥

अपात्रे दातुर्निषेधमुक्ता प्रतिप्रहीतारं प्रसाह—

विद्यातपोभ्यां हीनेन नेतु ग्राह्यः प्रतिग्रहः ।
गृह्णनग्रदातारमधो नयत्यात्मानग्रद्ध च ॥ २०२ ॥

विद्यातपोभ्यां हीनेन प्रतिश्रहः सुवर्णादिन श्राह्यः । यसाद्विद्यादिहीनः प्रतिशृह्धन् दातारमात्मानं चाधो नरकं नयति प्रापयतीति ॥ २०२ ॥ गवादि पात्रे दातव्यमित्युक्तं तत्र विशेषमाह—

दातन्यं प्रत्यहं पात्रे निमित्तेषु विशेषतः। याचितेनापि दातन्यं श्रद्धार्पूतं खशक्तितः॥ २०३॥

प्रतिदिवसं शत्यनुसारेण यथोक्तविधिना पात्रे गवादिकं खकुटुम्वाविरोधेन दातव्यम् । निमित्तेषु चन्द्रोपरागादिषु विद्रोषतोऽधिकं यलेन दातव्यम् । याचितेनापि श्रद्धापृतमनस्यापवित्रीकृतं शक्त्या दातव्यम् । 'याचितेनापि दातव्यम्' इति वदता यथोक्तं पात्रं खयमेव गत्वा आहूय वा यद्दानं तन्महा-फलमुक्तम् । तथा च स्मरणम्—'गत्वा यद्दीयते दानं तदनन्तफलं स्मृतम् । सहस्रगुणमाहूय याचिते तु तदर्धकम्' इति ॥ २०३॥

गवादिकं देयमित्युक्तं तत्र गोदाने विशेषमाह—

हेमराङ्गी घेफै रोप्येः सुशीला वस्त्रसंयुता । सकांस्यपात्रा दातन्या क्षीरिणी गौः सदक्षिणा ॥ २०४॥

हेममये राङ्गे यस्याः सा हेमराङ्गी । राफ्तैः खरैः रौप्यैः राजतैः संयुता वश्लेण च संयुता कांस्यपात्रसहिता बहुक्षीरा सुत्रीला गौर्यथाशक्तिदक्षिणासहिता दातव्या ॥ २०४ ॥

पाठा०—१ दकपाद्यादीति क. २ किंचित्तामसं क. ३ नैव △. ४ पूर्त च शक्तितः △. ५ खुरै रूप्यैः ख. ६ बहुक्षीरा गौर्यथा क. ख. गोदानफलमाह—

दाताऽस्याः स्वर्गमामोति वत्सरात्रोमसंमितान् । कपिला चेत्तारयति भूयश्रासप्तमं कुलम् ॥ २०५॥

अस्या गोः रोमसंमितान् रोमसंख्याकान्वत्सरान्खर्गमामोति दाता । सा यदि कपिछा तदा न केवलं दातारं तारयति किंतु कुलमपि आसप्तमं सप्तममभिन्याप्य पित्रादीन्षद आत्मानं च सप्तमम्। अप्यर्थे 'भूयः' शब्दः ॥२०५॥

उभयतोमुखीदानफलम्-

सवत्सारोमतुल्यानि युगान्युभयतोग्रेखीम् । दाताऽस्याः खर्गमामोति पूर्वेण विधिना ददत् ॥२०६॥

सवत्सारोमतुरुयानि वत्सेन सह वर्तत इति सवत्सा तस्या रोमतुरुयानि वत्सस्य गोश्च यावन्ति रोमाणि तावत्संख्याकानि युगानि कृतत्रेतादीनि उभयतोमुर्खी ददत्स्वर्गमाप्रोत्यनुभवति पूर्वेण विधिना दाता चेत् ॥ २०६॥

का पुनरुभयतोमुखी कथं तावत्तद्दानं महाफलमिखत आह—

यावद्वत्सस्य पाँदौ द्वौ मुखं योन्यां च दश्यते । तावद्वौः पृथिवी ज्ञेया यावद्वर्भ न मुश्रति ॥ २०७ ॥

गर्भात्रिर्गच्छतो वत्सस्य द्वौ पादौ सुखं च यावत्कालं योन्यां दृश्यते तावत्कालं योन्यां दृश्यते तावत्कालं उभयतोमुखमस्या अस्तीत्युभयतोमुखी। यावत्कालं गर्भ न मुञ्जति तावत्सा गौः पृथिवीसमा ज्ञेया। अतः फलातिशयो युक्तः ॥ २०७॥

सामान्यगोदाने फलम्-

यथाकथंचिद्द्वा गां धेनुं वाऽधेनुमेव वा । अरोगामपरिक्किष्टां दाता स्वर्गे महीयते ॥ २०८ ॥

यथाकथंचित् हेमराज्ञायभावेऽपि यथासंभवं पूर्वोक्तेन विधिना धेनुं दोग्धीं अधेनुं वा अवन्ध्यां अरोगां रोगरहितां अपरिक्तिष्टां अखन्तादुर्वलां गां दस्वा दाता खर्गे महीयते पूज्यते ॥ २०८ ॥

गोदानसमान्याह—

श्रान्तसंवाहनं रोगिपरिचर्या सुरार्चनम् । पादशौचं द्विजोच्छिष्टमार्जनं गोप्रदानवत् ॥ २०९ ॥

श्रान्तस्यासनशयनादिदानेन श्रमापनयनं श्रान्तसंवाहनम् । रोगिणां परिचर्या यथाशक्तयौषधादिदानेन । सुरार्चनं हरिहरहिरण्यगर्भादीनां गन्ध-माल्यादिभिराराधनम् । पादशौचं द्विजानां समानानामधिकानां च । तेषामेवो- ि छिष्ठस्य संमार्जनम् । एतान्यनन्तरोक्तेन गोदानेन समानि ॥ २०९॥

पाठा०- १ भूय भा А. 2 मुखी А. ३ ही पादी А. ४ प्रदश्यते А.

# भूदीपांश्वानवस्त्राम्मस्तिलसपिंः प्रतिश्रयान् । नैवेशिकं स्वर्णधुर्यं दत्त्वा स्वर्गे महीयते ॥ २१०॥

भूः फलँपदा । दीपा देवायतनादिषु । प्रतिश्रयः प्रवासिनासाश्रयः ।
निवेशनार्थं गार्हस्थ्यार्थं यत्कन्या दीयते तन्निवेशिकाम् । स्वर्णं सुवर्णम् ।
धुर्यो भारसहो वलीवर्दः, शेषं प्रसिद्धम्, एतान्भूदीपादीन्द्रस्वा स्वर्गलोके
महीयते पूज्यते । स्वर्गफलं च भूमिदानादीनां न फलान्तरन्युदासार्थम् ।
'यित्किचित्कुरुते पापं ज्ञानतोऽज्ञानतोऽपि वा । अपि गोचर्ममात्रेण भूमिदानेन
ग्रुद्धयति ॥' तथा मनुः (४।२२९)—'वारिद्रतृप्तिमाप्नोति सुस्तमक्षयमन्तदः ।
तिलप्रदः प्रजामिष्टां दीपदश्रस्तुरुत्तमम् ॥ वासोदश्चन्द्रसालोक्यमिश्वसालोक्यमश्चदः । अनद्धदः श्रियं पुष्टां मोदो न्रश्नस्य विष्टपम् ॥' इत्यादिफलान्तरश्रवणात् । गोचर्मलक्षणं च वृहस्पतिना दर्शितम्—'सप्तहस्तेन दण्डेन त्रिंशहण्डं
निवर्तनम् । दश तान्येव गोचर्म दत्त्वा स्वर्गे महीयते ॥' इति ॥ २१० ॥

# गृहधान्याभयोपानच्छत्रमाल्यानुलेपनम् । यानं वृक्षं प्रियं शय्यां दत्त्वाऽत्यन्तं सुखी स्वेत् ॥२११॥

गृहं प्रसिद्धम्, धान्यानि च शालीगोधूमादीने, अक्षयं भीतत्राणम्, उपानहो छत्रम्, माल्यं मिलकादेः, अनुलेपनं कुङ्कमचन्दनादि, यानं रथादि, वृद्धं उपजीव्यमाम्रादिकम्, प्रियं ययस्य प्रियं धर्मादिकम्, शार्यां च दत्त्वा, अत्यन्तमितशयेन सुखी भवति । नच हिरण्यादिवद्धस्ते दातुम-शक्यलाद्धमस्य दानासंभवः । भूमिदानादाविष समानत्वात् । स्मृखन्तरेऽिष धर्मदानश्रवणात्—'देवतानां गुरूणां च मातािषत्रोस्तथेव च । पुण्यं देयं प्रयत्नेन नापुण्यं चोदितं कचित् ॥' अपुण्यदाने तदेव वर्धते प्रतिमहीतुरिष लोभादिना प्रवृत्तस्य; 'यः पापमवलं ज्ञात्वा प्रतिगृह्णाति दुर्मतिः । गिर्हताचरणात्तस्य पापं तावत्समाश्रयेत् ॥ समद्विगुणसाहस्रमानन्त्यं च प्रदातृषु ॥' इति स्मरणात् । इत् च सर्वत्र देशकालपात्रविशेषाद्देयविशेषाद्द्विशेषात्—'दाने फलं मया प्रोक्तं हिंसायां तद्वदेव हि' इति प्रतिमहीतृवृत्तिविशेषाच दातृ-प्रतिमहीत्रोः फलतारतम्यं द्रष्टव्यम् ॥ २१९॥

दानात्फलमुक्तमिदानीं दानव्यतिरेकेणापि दानफलावाप्तिहेतूनाह

सर्वधर्ममयं ब्रह्म प्रदाने स्योऽधिकं यतः।

तद्दत्समवामोति ब्रह्मलोकर्मविच्युतम् ॥ २१२ ॥

यसात्सर्वधर्ममयं ब्रह्म अववोधकत्वेन तसात्तहानं सर्वदानेभ्योऽप्य-धिकं अतस्तहद्दध्यापनादिद्वारेण ब्रह्मलोकमवाप्नोति । अविच्युतं

पाठा०—१ भूतीपान्नाश्ववस्ता A. २ नैवेशिकर्स्वर्णधुर्यान् A. ३ भूः कृषिफलप्रदा ग. ४ भारवाहो ग. ५ चर्मादीनामसंभवः ख. ६ दानेन क. ७ प्रबर्छ ज्ञात्वा ग. ८ मविच्युतः A.

च्युतिर्यथा न भवति । आ भूतसंष्ठवं ब्रह्मलोकेऽवतिष्ठत इत्यर्थः । अत्र च ब्रह्मदाने परस्तत्वापादनमात्रं दानं; स्तत्वनिवृत्तेः कर्तुमशक्यत्वात् ॥ २१२ ॥ दाने फलमुक्तम्, इदानीं दानव्यतिरेकेणापि दानफलावाप्तेहेंतुमाइ—

प्रतिग्रहसम्थोऽपि नाद्ते यः प्रतिग्रहम् । ये लोका दानशीलानां स तानामोति पुष्कलान् ॥ २१३॥ पात्रभनोऽपि भागं प्रतिग्रहं सवर्णदिकं नादने न स्वीकोति असी

यः पात्रभूतोऽपि प्राप्तं प्रतिग्रहं सुवर्णादिकं नादत्ते न स्वीकरोति, असौ यद्यत्प्राप्तं नोपादत्ते तत्तद्दानशीलानां ये लोकास्तान्समग्रानामोति ॥२१३॥ इदानीं सर्वप्रतिग्रहनिवृत्तिप्रसङ्गेऽपवादमाह—

> क्रुशाः शाकं पयो मत्स्या गन्धाः पुष्पं दिध क्षितिः । मांसं शय्यासनं धानाः प्रत्याख्येयं न वारि च ॥२१४॥

धानाः सृष्टा यवाः, द्वितिर्मृतिका, शेषं प्रसिद्धम् । एतत् कुशादिकं खयमुपानीतं न प्रत्याख्येयम् । चकाराद्वृहादि (मनुः ४१२५०)—'शय्यां गृहान्कुशान्यन्थानपः पुष्पं मणीनद्धि । धाना मत्स्यान्पयो मांसं शाकं चैव न निर्णुदेत् ॥' तथा—'एधोदकं मूलपल्याश्वमभ्युद्यतं च यत् । सर्वतः प्रतिगृहीथै।नमध्वथाभयदक्षिणाम् ॥' (४१२४०) इति मनुस्मरणात् ॥ २१४॥

किमिति न प्रलाख्येयमिलाह—

अयाचिताहृतं ग्राह्ममि दुष्कृतकर्मणः । अन्यत्र कुलटार्षण्डपतितेभ्यस्तथा द्विषः ॥ २१५ ॥

यसाद्याचितमेतःकुशाद्याहृतं दुष्कृतकारिणोऽपि संविन्ध आहां, किमुत यथोक्तकारिणः । तसाच प्रत्याख्येयम् । अन्यत्र कुलटाषण्डपतितेभ्यः शत्रोश्च । कुलाःकुलमटन्तीति कुलटाः स्वैरिण्यादिकाः, षण्डस्तृतीयाप्रकृतिः ॥

प्रतिप्रहनिवृत्तेरपवादान्तरमाह—

देवातिथ्यर्चनकृते गुरुभृत्यार्थमेव वा । सर्वतः प्रतिगृत्तीयादात्मवृत्त्यर्थमेव च ॥ २१६ ॥

देवातिथ्यर्चनादेरावर्यकत्वात्तदर्थमंनीत्मकारणात् । पतिताद्यत्यकृतिस-तवर्जं सवेतः प्रतिगृङ्खीयात् । गुर्वो मातापित्रादयः, भृत्याः भरणीयाः भार्यापुत्रादयः ॥ २१६ ॥

इति दानप्रकरणम्।

टिप्प०—1 कल्पपर्यन्तम् । 2 अनेन याचनानिरासः । 3 एथादिषु याच्ञाप्य-विरुद्धा-मेधा ।

पाठा०—१ दातुः फलसुक्त्वेदानीं. २ अष्टतन्दुलाः क. ग. ३ मध्या-ज्याभय ग. ४ घण्ड A. ५ सानापःकरणात् क.

#### अथ आद्धप्रकरणम् १०

इदानीं श्राद्धप्रकरणमारभ्यते । श्राद्धं नामादनीयस्य तत्स्थानीयस्य वा द्रव्यस्य प्रेतोद्देशेन श्रद्धया त्यागः । तच द्विविधं—पार्वणमेकोद्दिष्टं चेति । तत्र त्रिपुरुषोद्देशेन यत्क्रियते तत्पार्वणम् । एकपुरुषोद्देशेन कियमाणमेकोद्दिष्टम् । पुनश्च त्रिविधं—नित्यं नैमित्तिकं काम्यं चेति । तत्र नित्यं नियतनिमित्तोपाधौ चोदितम् हरहरमावस्याष्टकादिषु । अनियतनिमित्तोपाधौ चोदितं नैमित्तिकं यथा पुत्रजन्मादिषु । फलकामनोपाधौ विहितं काम्यं यथा स्वर्गादिकामानां कृतिकादिनक्षत्रेषु, तिथिषु च । पुनश्च पञ्चविधम्—'अहरहःश्राद्धं पार्वणं वृद्धिश्राद्धमेकोद्दिष्टं सपि-ण्डीकरणं चे'ति । तत्राहरहःश्राद्धं—'अत्रं पितृमनुष्येभ्यः' इत्यादिनोक्तम् । तथा च मनुः ( २।८२ )—'कुर्योदहरहः श्राद्धमन्नाचेनोदकेन वा । पयोमूलफलैर्वापि पितृभ्यः प्रीतिमावहन् ॥' इति ॥

अधुना पार्वणं वृद्धिश्रादं च दर्शयिष्यंस्तयोः कालानाह—

अमावास्याऽष्टका दृद्धिः कृष्णपक्षोऽयनद्वयम् । द्रव्यं ब्राह्मणसंपत्तिर्विषुवतसूर्यसंक्रमः ॥ २१७ ॥ व्यतीपातो गजच्छाया ब्रहणं चन्द्रसूर्ययोः ।

श्राद्धं प्रति रुचिश्चेते श्राद्धकालाः प्रकृतिताः ॥ २१८॥ यत्र दिने चन्द्रमा न द्रयते सा अमावास्या, तस्यामद्र्धयव्यापिन्याम-पराह्मव्यापिनी प्राद्धाः 'अपराहः पितृणाम्' इति वचनात् । अपराहश्च पत्रधा विभक्ते दिने चतुर्थो भागित्रमुदूर्तः । अप्रकाश्चतसः 'हेमन्तिशिश्चिश्चर्या विभक्ते दिने चतुर्थो भागित्रमुदूर्तः । अप्रकाश्चतसः 'हेमन्तिशिश्चर्यो विभक्ते दिने चतुर्थो भागित्रमुदूर्तः । अप्रकाश्चतसः 'हेमन्तिशिशः गुत्रजन्मादिः, कृष्णपक्षोऽपरपक्षः, अयनद्वयं दक्षिणोत्तरसंज्ञकम्, द्रव्यं कृष्मरमाषादिकम्, ब्राह्मणसंपत्तिवद्यसाणा, विषुवद्वयं मेषतुल्योः सूर्य-गमनम्, सूर्यसंक्रमः आदित्यस्य राशेः राश्चन्तरगमनम्, अयनविषुवतोः संकान्तित्वे सिद्धेऽपि पृथगुपादानं फलातिशयप्रतिपादनार्थम् । व्यतीपातो योगविशेषः । गजच्छाया—'यदेन्दुः पितृदैवत्ये हंसश्चेव करे स्थितः । यस्या तिथिर्भवित्ता हि गजच्छाया प्रकीर्तिता ॥' इति परिभाषिता । हस्तिच्छायेति केचित्, सेह न गृह्यते; कालप्रकमात् । प्रहणं सोमसूर्यभ्रोस्परागः । यदा च कर्तुः श्वादं प्रति रुचिर्भवित तदापि । चशब्दाद्युगादिप्रमृतयः । एते श्राद्ध-कालाः । यद्यपि—'चन्द्रसूर्यमहे नाद्यात् इति प्रहणे भोजननिषेधस्तथापि भोक्तुर्दीषः, दातुरभ्युदयः ॥ २१७-१८॥

टिप्प०—1 सा द्विथा—सिनीवाली कुहूश्चेति, 'दृष्टचन्द्रा सिनीवाली नृष्टचन्द्रा कुहूस्तथा'-अप०। 2 स च 'श्रवणाश्चिधनिष्ठाद्रीनागदैवतमस्तके। यद्यमा रविवारेण व्यतीपातः स उच्यते' इत्यादाबुक्तः। 3 मधानक्षत्रे, इंस आदित्यः, करो इस्तानक्षत्रम्।

पाठा०—१ चोदितं क. २ विषुवः क. ३ कृष्णसारमांसादि ख. ३ याम्या तिथि ख. ग. तिथिवेंश्रवणीया (=त्रयोदशी) △.

अहरहः श्राद्धव्यतिरिक्तवक्ष्यमाणचतुर्विधश्राद्धेषु ब्राह्मणसंपत्तिमाह—

अग्रयः सर्वेषु वेदेषु श्रोत्रियो ब्रह्मविद्युवा । वेदार्थविज्येष्टसामा त्रिमधुस्त्रिसुपर्णकः ॥ २१९ ॥

सर्वेषु वेदेषु ऋग्वेदादिषु अनन्यमनस्कतयाप्यजसारखिलताध्ययनक्षम अग्रयः । श्रोत्रियः श्रुताध्ययनसंपन्नः । वश्यमाणं व्रह्म यो वेति असौ ब्रह्म-वित् । युवा मध्यमवयस्कः । सर्वस्थेदं विशेषणम् । मञ्जवाह्मणयोर्थं वेतीति वेदार्थवित् । ज्येष्ठसाम सामविशेषः, तद्ध्ययनाङ्गवतं च तद्भताचरणेन यस्तद-धीते स ज्येष्ठसामा । त्रिमधुः ऋग्वेदैकदेशः, तद्भतं च तद्भताचरणेन तद्धीते इति त्रिमधुः । त्रिसुपर्णं ऋग्यज्ञषोरेकदेशः, तद्भतं च तद्भताचरणेन यस्तद्धीते स त्रिसुपर्णकः । 'एते व्राह्मणाः श्राद्धसंपद' इति वैक्ष्यमाणेन संबन्धः ॥२१९॥

> स्वसीयऋत्विग्जामातृयाज्यश्वशुरमातुलाः । त्रिणाचिकेतदौहित्रशिष्यसंविन्धवान्धवाः ॥ २२० ॥

स्वस्तियो भागिनेयः, ऋत्विगुक्तलक्षणः, जामाता दुहितुर्भर्ता, त्रिणा-चिकेतं यजुर्वेदैकदेशः, तद्वतं च तद्वताचरणेन यस्तदध्यायी स त्रिणाचिकेतः। अन्यत्प्रसिद्धम् । एते च पूर्वोक्ताय्यश्रोत्रियाद्यभावे वेदितव्याः; 'एष वै प्रथमः कल्पः प्रदाने हव्यकव्ययोः । अनुकल्पस्तवयं प्रोक्तः सदा सद्भिरगर्हितः॥' (मनु. ३।१४७) इस्रभिधाय मनुना स्वस्नीयादीनाम्भिहितत्वात्॥ २२०॥

कैर्मनिष्ठास्तपोनिष्ठाः पश्चाग्निर्वसचारिणः । पितृमातृपराश्चेव ब्राह्मणाः श्राद्धसंपदः ॥ २२१ ॥

कर्मनिष्ठा विहितानुष्ठानतत्पराः, तपोनिष्ठास्तपःशीलाः, सभ्यावसथ्यौ त्रेतामयश्च यस सन्ति स पञ्चान्निः, पञ्चामिविद्याध्यायी च, ब्रह्मचारी उप-कुर्वाणको नैष्ठिकश्च, पितृमातृपरास्तत्पूजापराः, चकारात् ज्ञानिष्ठादयः। ब्राह्मणाः न क्षत्रियादयः। श्राद्धसंपदः श्राद्धेष्वक्षस्यपालसंपत्तिहेतवः २२१

वज्यानाह—

रोगी हीनातिरिक्ताङ्गः काणः पौनर्भवस्तथा । अवकीर्णो कुण्डगोलौ कुनखी क्यावदन्तकः ॥ २२२ ॥

रोगीं महारोगोपसृष्टः, हीनमतिरिक्तं वाऽङ्गं यसासौ हीनातिरिकाङ्गः, एकेनाक्ष्णा यो न पर्यति स काणः, एतसादेवान्धवधिरविद्धेप्रजनैनखर्रुतिदुश्चर्मे-

टिप्प०-1 रोगी दीर्घरोगी-अप०। 2 छिन्नशिक्षः बाल०।

पाठा०—१ तदध्यायी क. ग. २ वध्यमाणिकयासंबन्धः ख. ग. ३ ज्ञान त. ४ श्राद्धसंपदे (=श्राद्धस्य संपदे समृद्धये) क. ग. त. ५ वृद्धप्र-जनन ख. ६ खळतिर्निष्केशिशराः खल्वादः.

प्रभृतयो निरस्ताः । पुनर्भृहक्तलक्षणा, तस्यां जातः पौनर्भवः, अवकीणीं व्रह्मचर्यं एव स्खलितव्रह्मचर्यः, कुण्डगोली—'परदारेषु जायेते द्वौ सुतौ कुण्डगोलको । पत्यौ जीवति कुण्डः स्यानमृते भर्तिर गोलकः ॥' (मनुः ३११७४) इस्येवमुक्तलक्षणको, कुनस्ती कुत्सितनसः, इयावद्नतकः स्वभावात्कृष्ण-दशनः। 'एते श्राद्धे निन्दिताः' इति वस्यमाणेन संबन्धः॥ २२२॥

## भृतकाध्यापकः क्लीवः कन्याद्व्यभिशस्तकः । मित्रध्रक् पिश्चनः सोमविकयी परिविन्दकः ॥ २२३॥

वेतनप्रहणेन योऽध्यापयित स शृतकाध्यापकः, वेतनदानेन च योऽधीते सोऽपि, क्रीबो नपुंसकः, असिद्धः सिद्धवा दोषैर्यः कन्या दूषयित स कन्या-दूषी, सताऽसता वा ब्रह्मह्यादिनाभियुक्तोऽभिश्चास्तः। भित्रश्चक् भित्रहोही, परदोषसंकीर्तनशीलः पिशुनः, सोमविक्रश्ची यहे सोमस्य विकेता, परि-विन्दकः परिवेता, ज्येष्ठेऽकृतदारेऽकृतामिपरिश्रहे वा यः कनीयान्दारपरिश्रह-मित्रपरिश्रहं वा कुर्यात्स परिवेत्ता। ज्येष्ठस्तु परिवित्तः। यथाह मनुः (३।१७१)—'दाराग्निहोत्रसंयोगं यैः करोत्यश्चे स्थिते। परिवेत्ता स विह्नेयः परिवित्तिस्तु पूर्वजः॥' इति। एवं दातृ-याजकावपि—'परिवित्तः परिवेत्ता यया च परि-विचते। सर्वे ते नरकं यान्ति देतियाजकपत्रमाः॥' इति (३।१७२) मैनु-वचनात्॥ २२३॥

## मातापितगुरुत्यागी कुण्डाशी वृषलात्मजः। परपूर्वापतिः स्तेनः कर्मदुष्टाश्च निन्दिताः॥ २२४॥

विना कारणेन मातापित्गुक्त् यस्त्यजित स मातापित्गुक्त्याणी । एवं भार्याध्रतत्याग्यपि; 'वृद्धौ च मातापित्गौ साध्वी भार्या धृतः शिद्धः । अप्यकार्यशतं कृत्वा भर्तव्या मनुरव्रवीत् ॥' (मनुः १९१९०) इति समाननिर्देशात् ।
कुण्डत्याचं योऽश्रात्यसौ कुण्डाशी, एवं गोलकस्यापि; 'यस्तयोरचमश्चाति स
कुण्डाशी प्रकीर्तितः' इति वचनात् । वृषलो निर्धर्मस्तत्सतो वृषलात्मजः, परपूर्वा पुनर्भः, तस्याः पतिः, अदत्तादायी स्तेनः, कर्मदुष्टाः शास्त्रविरुद्धकारिणः । चकारात्कितवदेवलकप्रमृतयः । एते श्राद्धे निन्दिताः प्रतिषिद्धाः ।
'अम्याः सर्वेषु वेदेषु' (आ. २९०) इत्यादिना श्राद्धयोग्यवाद्धाणप्रतिपादनेनैव
तद्यातिरिक्तानामयोग्यत्वे सिद्धेऽपि पुनः केषांचिद्रोग्यादीनां प्रतिषेधवचनमुक्तलक्षणवाद्धाणासंभवे प्रतिषेधरिहतानां प्राप्त्यर्थम् ॥ २२४ ॥

टिप्प०—1 दात्र-याजकौ पश्चमौ तुर्थपञ्चमौ येषां-बाल्छ० । अयं न दोष इति प्रायश्चित्तप्रकरणे वह्यते ।

पाठा०-१ संकुचितनखः ख. २ कुरुते योऽप्रजे स्थिते क. ३ इति समानदोषश्रवणात् ग. ४ मातृपितृ गः, मातापित्रोर्गुरोः त. एवं श्राद्धकालान्त्राह्मणांश्रोक्तवाऽधुना पार्वणप्रयोगमाह

## निमन्त्रयेत पूर्वेद्धर्जाह्मणानात्मवाञ्छिचिः । तैश्वापि संयतेर्भाव्यं मनोवाकायकर्मभिः ॥ २२५ ॥

पूर्वीक्तान्त्राह्मणान् 'श्राद्धे क्षेणः क्रियताम्' इति पूर्वेद्युर्निमेन्त्रयेत प्रार्थनया क्षणमभ्युपगमयेत् । अपरेद्युर्वाः, 'पूर्वेद्युर्परेद्युर्वाः श्राद्धक्मेण्युपस्थिते । निमन्त्र-येत ज्यवरान्सम्यग्विपान् यथोदितान् ॥' इति (३१९८७) मनुस्सरणात् । आत्मचान् शोकोन्मादादिरहितश्चेत् दोषंवाच भवति । यद्वाः,—आत्मवान्तिः यतेन्द्रियो भवेत् । श्रुचिः प्रयतश्च । तरिपि निमन्त्रितैर्वाद्यणैः । मनोवा-क्कायव्यापारेः संयतिर्नियतैर्वितव्यम् ॥ २२५ ॥

अपराह्ने समभ्यर्च्य खागतेनागतांस्तु तान् पवित्रपाणिराचान्तानासनेषूपवेशयेत् ॥ २२६ ॥

अपरा उक्तलक्षणे समभ्यच्यं तानिमन्त्रितान्त्राह्मणानाहूय स्वागत-चक्तन पूजियत्वा कृतपादधावनानाचान्तान् कृतेष्वासनेषु पवित्र-पाणिः पवित्रपाणीनुपवेदायेत्। यद्यप्यत्र सामान्येन 'अपराहे' इत्युक्तं, तथापि कृतपे प्रारभ्य तदादि पञ्चमुहूर्तेषु परिसमापनं श्रेयस्करम्; 'अह्रो मुहूर्ता विख्याता दश पञ्च च सर्वदा। तत्राष्टमो मुहूर्तो यः स कालः कृतपः स्मृतः ॥ मध्याहे सर्वदा यस्मान्मन्दीभवति भास्करः। तस्मादनन्तफलदस्तत्रारम्भो विशिष्यते॥ ऊर्ध्व मुहूर्तातकृतपाद्यनमुहूर्तचतुष्टयम् । मुहूर्तपञ्चकं ह्यतत्स्वधाभवनमिष्यते॥' (मातस्य. श्राद्ध. २२।८४-८५,८८) इति वचनात्। तथान्यद्पि श्राद्धोपयोगि कृतपसंज्ञकमुक्तम्; 'मध्याहः खद्मपात्रं च तथा नेपालकम्बलः। रौप्यं दर्भा-स्तिला गावो दौहित्रश्वाष्टमः स्मृतः॥ पापं कृतिसतमित्याहुस्तस्य संतापकारिणः। अष्टावेते यतस्तस्मातकृतपा इति विश्रुताः॥' (मातस्य. २२।८६-८७) इति २२६

युग्मान्दैवे यथाशक्ति पि<sup>ड्</sup>येऽयुग्मांस्तथैव च । परिस्तृते शुचौ देशे दक्षिणाप्रवणे तथा ॥ २२७ ॥

देवे आभ्युद्यिके श्राद्धे युगमान् समान्त्राह्मणानुपवेशयेत्। कथम् १ यथा-द्याक्ति शक्तिमनतिकम्य । तत्र वैश्वदेवे द्वौ द्वौ, मात्रादीनां तिस्णामेकैकस्या द्वौद्वौ, तिस्णां वा द्वौ । एवं पित्रादीनामेकैकस्य द्वौ द्वौ, त्रयाणां वा द्वौ । एवं मातामहा-दीनां च वर्गत्रयेऽपि वैश्वदेवं पृथक्, तन्त्रं वा । पित्रये पार्वणश्राद्धे अयुगमान् विवैमानुपवेशयेदिति संबद्धयते । एतच परिस्तृते सर्वतः प्रच्छादिते युचौ गोमयादिनोप्रिलिप्ते दक्षिणाप्रवणे दक्षिणतोऽवनते देशे कार्यम् ॥ २२०॥

टिप्प०—1 अप्रत्याख्येयो नियोगो निमन्नणम्—अप०। 2 एक-त्रि-पञ्चकादि-संख्याका अयुग्माः—अप०।

पाठा०—१ अवसर उत्सवो वा क्षणः ग. २ नागतान्द्रिजान् A. ३ विज्ञेयाक. ४ पित्र्ये युग्मान् A. ५ परिश्रिते (=काण्डपटादिना परिवृते)A.

'अयुग्मान्पित्रये' ( स्त्रो. २२७ ) इति पार्वणश्राद्धाङ्गभूते वैश्वदेवेऽप्ययुग्मप्रसङ्गे इदमारभ्यते-

> द्वौ दैवे प्राक् त्रयः पित्र्य उद्गेकैकसेव वा। मातामहानामप्येवं तन्त्रं वा वैश्वदेविकस् ॥ २२८॥

द्वौ दैव इति । दैवे वैश्वदेवे द्वौ ब्राह्मणौ प्र झुखानुपवेरयौ । पित्र्ये अयुग्मा-निखविशेषप्रसङ्गे विशेष उच्यते—त्रयः पित्रये इति । पित्रये पित्रादिस्थाने त्रय उद्बृद्धा उपवेद्याः । पक्षान्तरमाह—एकैकसेव वा । वेश्वदेवे पिज्ये च एकमेकसुपवेशयेत्। संभवतो विकल्पः। सातासहानामध्येवं श्राहे निमन्त्रणादि । हो देवे प्राक् त्रयः पित्रये उद्गोकैकसेव वेलेव मतं पितृश्राद्धवत्कर्तव्यम् । पितृश्रादे मातामहश्रादे च वैश्वदेविकं पृथक् तन्त्रेण वा कर्तव्यम् । 'तन्त्र'शब्दः समुदायवाचकः । यदा तु द्वावेव बाह्मणौ लब्धौ तदा त वैश्वदेवे पात्रं प्रकल्प्य उभयत्रैकैकं ब्राह्मणं नियुक्त्यात्। यथाह वसिष्ठः (१९।-३०,३१)— 'यद्येकं भोजयेच्छाद्धे दैवं तत्र कथं भवेत्। अनं पात्रे समुद्धारा सर्वस्य प्रकृतस्य च ॥ देवतायतने कृत्वा ततः श्राद्धं प्रवर्तयेत् । प्रास्येदन्नं तदसौ तु द्याद्वा ब्रह्मचारिणे ॥' इति ॥ २२८ ॥

> पाणिप्रक्षालनं दत्त्वा विष्टरार्थं कुशानपि। आवाहयेदनुज्ञातो विश्वे देवास इत्युचा ॥ २२९ ॥

तदनन्तरं वैश्वदेवार्थं ब्राह्मणहस्ते जलं दस्या विष्टरार्थं कुशांश्च युग्मान् द्विगुणितानासने दक्षिणतो दत्त्वा 'विश्वान्देवानावाह्यिव्ये' इति ब्राह्मणान् पृष्ट्वा तैः 'आवाह्य' इलानुज्ञातो 'विश्व देवास आगत' ( ऋ. ४।८।१५ ) इलानयचाँ 'बागच्छंतु महाभागाः' इखनेन च सार्तेन मन्त्रेण तानावाह्येत्। एतच यज्ञोपनीतिना प्रदक्षिणं च कार्यम्; 'अपसन्यं ततः कृता पितृणामप्रदक्षिणम्' (आ. २३२) इति पित्र्ये विशेषस्मरणात् ॥ २२९ ॥

यवैरन्ववकीर्याथ भाजने सपवित्रके। शं नो देव्या पयः क्षित्वा यवोऽसीति यवांस्तथा ।।२३०।। या दिच्या इति मन्नेण हस्तेष्वर्घ्यं विनिक्षिपेत्।

ततो वैश्वदेवार्थबाह्मणसमीपे भूमिं प्रादक्षिण्येन यवैरन्ववकीर्थ अनन्तरं

टिप्प०-1 आगच्छन्तु महाभागा विश्वदेवा महाबलाः । ये ह्यत्र विहिताः श्राङ्के सावधाना भवन्तु ते' इति सोऽयं मन्नः। 2 पार्वणे तु 'विश्व देवा आगच्छत' इति, यतचाह बृहस्पति:-'इष्टिश्राद्धे ऋतुर्दक्षः सत्यो नान्दीमुखे वसुः। नैमित्तिके काल-कामी कामे च धुरिलोचनी' इति।

पाठा०- १ प्राक्तु पित्र्ये त्रीन् ∆. २ विष्टरार्थान् ∆. ३ वीतिना सन्येन च ख. ४ विश्वेदेवार्थ-ख.

तैजसादिभाजने सपिन ने के जुशयुगानित हिंते 'शं नो देवीर भिष्टय' ( ऋ. ण-६।५।४) इत्यनयर्वापः सिह्या 'येवोऽसि धान्यराजोऽसि' इत्यादिना मन्त्रेण यवान् ततो गन्धपुष्पाणि च क्षिह्वाऽनन्तरं अर्ध्यपात्रपिन निर्वादिन नाह्मण-हस्ते 'या दिव्या आपः पयसा' इत्यादिना मन्त्रेण 'विश्वदेवा इदं वोऽर्ध्य' इत्यादिकं विनिक्षिपेत् ॥ २३०॥-

> द्न्वोदकं गन्धमाल्यं धूपदानं सदीपकम् ॥ २३१ ॥ तथाच्छादनदानं च करशौचार्थमम्बु च।

अथ करशौचार्थमुद्कं द्रवा यथाकमं गन्धपुष्पधूपदीपदानं कुर्यात्,
तथाच्छाद्वदानं च। गन्धादीनां स्मूलन्तरोक्तां विशेषो द्रष्ट्यः—'चन्दनकुङ्कुमकर्पूरागरुपद्मकान्युपलेपनार्थम्' इति विष्णुनोक्तम् । पुष्पाणि च—'श्राद्धे
जात्यः प्रशस्ताः स्युमिष्टिका श्वेतयूथिका । जलोद्भवानि सर्वाणि कुसुमानि च
चम्पकम् ॥' इत्युक्तानि । वर्ज्यानि च—'उप्रगन्धीन्यगन्धीनि चैत्यवृक्षोद्भवानि
च। पुष्पाणि वर्जनीयानि रक्तवर्णानि यानि च॥', 'न कण्टिकजम् । कैण्टिकजन्मिप कुङ्कं सुगन्धि यत्तद्यात्, न रक्तं द्यात्, रक्तमपि कुङ्कुमजं जलजं च
द्यात्' (विष्णु. अ. ६६) इत्यादीनि द्रष्ट्यानि । धूपे च विशेषो विष्णुनोक्तः—
'प्राण्यन्नं सर्वं धूपार्थे न द्यात् । वृतमधुसंयुक्तं गुग्गुळं श्रीखण्डागरुदेवदारुसरलादि
द्यात्' इति । दीपे च विशेषः शङ्केनोक्तः—'घृतेन दीपो दातव्यस्तिलतेलेन वा
पुनः । वसामेदोद्भवं दीपं प्रयत्नेन विवर्जयेत् ॥' इति । आच्छादनं च अर्थः
नवमहतं सदशं द्यादिति । एतच सर्वं वैश्वदेवानुष्ठानकाण्डमुदङ्गुखः कुर्यात् ।
पित्र्यं काण्डं दक्षिणामुखः । यथाह वृद्धशातातपः—'उदङ्गुखस्तु देवानां पितृणां
दक्षिणाभिमुखः । प्रद्यात्पावंणे सर्वं देवपूर्वं विधानतः ॥' इति ॥ २३१ ॥

अपसन्यं ततः कृत्वा पिदृणामप्रदक्षिणम् ॥ २३२ ॥ द्विगुणांस्तु कुशान्देन्वा द्विशन्तस्त्वेत्यृचा पिदृन् । आवाद्य तदनुज्ञातो जपेदायन्तु नस्ततः ॥ २३३ ॥

ततो वैश्वदेवकाण्डानन्तरम् । अपसद्यं यज्ञोपवीतं प्राचीनावीतं सृत्वा । अत्र तत इति वदता काण्डानुसमयो दर्शितः । पित्रादीनां त्रयाणामयुग्मान्कुज्ञान्द्रिगुणभुमान् अप्रदक्षिणं वामतो विष्टरार्थमासनेषूदकपूर्वकं दत्त्वा पुनरुदकं द्यात् ; 'अपः प्रदाय दर्भान्द्विगुणभुमानासनं प्रदायापः प्रदाय' ( र. स. ४।७; ५,६,७ ) इत्याश्वलायनस्मरणात् । एतचायन्तयोहदकदानं वैश्वदेवे पित्रये च

टिप्प०—1 'यवोऽसि धान्यराजोऽसि वारुणो मधुसंयुतः । निर्णुदः सर्वपापानां पवित्रमृषिभिः स्मृतम् ॥' इत्ययं मत्रः । 2 नायमर्थश्लोको ह्यपराकीवृतो दृश्यते ।

<sup>्</sup>पाठा०—१ अकण्टिकजं ख. २ कुशान्कृत्वा क. ३ उशन्त A. ४ द्विगु-णभुम्नान्कुशान्द्रस्वापः-ख. ग.

प्रतिपदार्थं प्रतिपादनार्थं द्रष्टव्यम् । अथ 'वितृन् पितामहान् प्रपितामहानावाह-यिष्ये' इति ब्राह्मणानपृष्ट्वा 'आवाहय' इति तैरनुज्ञातः 'उशन्तस्त्वा निधी-महि' (ऋ. ७१६१२१२) इत्यनयर्ची पित्रादीनावाद्य 'आयन्तु नः पितरः' इलादिना मन्त्रणोपतिष्ठत ॥ २३२-२३३ ॥

(अपहता इति तिलान्विकीर्य च समन्ततः।) यवार्थास्तु तिलैः कार्याः कुर्याद्रघ्यादि पूर्ववत् ॥२३४॥ द्त्त्वार्घ्यं संस्रवांस्तेषां पात्रे कृत्वा विधानतः।

पितृभ्यः स्थानमसीति न्युब्जं पात्रं करोत्यधः ॥२३५॥ यवार्थी यवसाध्यानि कार्याण्यविकरणादीनि तिलैः कर्तव्यानि। ततोऽ-र्घ्यपात्रासादनाच्छादनान्तं पूर्वेवत्कुर्यात् । तत्रायं विशेषः—तिलान् 'अपहता असुरा रक्षांसि' इत्यादिना मन्त्रेण बाह्मणान्परितोऽप्रदक्षिणमन्ववकीर्य राजतादिष्र पात्रेषु त्रिष्वयुग्मकुशनिर्मितकूर्चान्तिहतेषु 'शं नो देवीः' इति मन्त्रेणापः क्षित्वा 'तिलोऽसि सोमदैवल' इलादिमन्त्रेण तिलान् गन्धपुष्पाणि च क्षिप्ता 'खधार्घाः' इति ब्राह्मणानां पुरतोऽर्घ्यपात्राणि स्थापयित्वा 'या दिव्या' इति मन्त्रान्ते 'पितरिर्द तेऽर्घं पितामहेदं तेऽर्घं प्रपितामहेदं तेऽर्घम्' इति ब्राह्मणानां हस्तेष्वर्घं द्यात्। 'एकैकमुभयत्र वा' इल्सिन्नपि पक्षे पात्रत्रयं कार्यम्। एवमध्यं दत्त्वा तेषामध्यीणां संस्रवान्त्राह्मणहस्तगिलताघीदकानि पितृपात्रे गृहीत्वा दक्षिणायं कुशस्तम्वं भूमी निधाय तस्योपरि 'पितृभ्यः स्थानमसि' इत्यनेन मन्त्रेण तत्पात्रं न्युञ्जमधोसुखं कुर्यात् । तस्योपरि अर्घ्यपात्रपवित्राणि निद्ध्यात् । अनन्तरं गन्धपुष्पधूपदीपा-च्छादनानि 'पितर्यं ते गन्धः, पितरिदं ते पुष्पम्' इत्यादिना प्रयोगेण द्यात् 11 238-234 11

अमौकरणमाहं द्वाभ्याम्-

अमो कैरिष्यनादाय एच्छत्यनं घतप्रुतम्। कुरुष्वेत्यभ्यनुज्ञातो हुत्वाग्रौ पितृयज्ञवत् ॥ २३६ ॥ हुतशेषं प्रद्यातु भाजनेषु समाहितः। यथालामोपपनेषु रौप्येषु च विशेषतः ॥ २३७॥

अनन्तरमञ्जो करिष्यन्घृतप्रतं घृताक्तमन्नमादाय बाह्मणान् पृच्छेत् 'अमी करिष्ये' इति । 'घृत'महणं सूपशाकादिनिवृत्त्यर्थम् । ततस्तैः कुरुष्वेत्यर्भयनुकातः

टिप्प०-1 मूलादर्शेष्वदं श्लोकार्धं न दृश्यते । मिताक्षराऽपरार्कयोर-संमतन्त्र । 2 अत्रानुक्षानं सर्वेरेव त्राह्मणैः कुर्यात्, तथा च मनुः (३।२१०) 'अम्रौ कुर्यादनुशातो नाह्मणो नाह्मणै: सह' इति ।

्पाठा०-१ यर्वार्थस्तु तिलैः कार्यः त. २ पात्रे प्रथमे गृहीत्वा ग ३ करिष्य आदाय A. ४ तु A.

प्राचीनीवीती शुद्धमन्त्रमुपसमाधाय मेक्षणेनादायावदानसंपदा जुहुयात् 'सोमाय पितृमते ख्धा नमः, अमये कव्यवाहनाय खधा नमः' इति पिण्डपितृयज्ञ-कल्पेन असौ हत्वा मेक्षणमनुप्रहत्य हुतदोषं मन्मयवर्षं यथालाभोपपन्नेषु विशेषतो रौष्येषु पित्रादिभाजनेषु द्द्यात्, न वैश्वदेवभाजनेषु। समाहितो-Sनन्यमनस्कः । अत्र यदाप्यमावित्यविशेषेणोक्तं तथाप्याहितामेः सर्वाधानपक्षे औपासनामेरभावात् पिण्डपितृयज्ञानन्तरभाविनि पार्वणश्राद्धे विहुतदक्षिणामेः संनिधानाद्दक्षिणामौ होमः; 'कर्म स्मार्त विवाहामौ' इसस्यापवाददर्शनात् । यथाह मार्कण्डेयः-- आहितामिस्तु जुहुयाद्क्षिणामौ समाहितः । अनाहितामि-रैत्वीपसथेऽस्यभाचे द्विजेऽप्स वा ॥' इति । अर्घाधानपक्षे त्वौपासनामिसद्भावा-दाहितामरनाहिताँमिरिनौपासनामानेवामौकरणहोमः । एवमन्वष्टकादिषु त्रिष्विप पिण्डिपतृयज्ञकल्पातिदेशात् । काम्यादिषु चतुर्षु ब्राह्मणपाणाचेव होमः । यथाहु-र्शृह्यकाराः—'अन्वष्टक्यं च पूर्वेद्युमीसि मास्यथ पार्वणम् । काम्यमभ्युद्येऽष्टम्या-मेकोदिष्ठमथाष्टमम् ॥ चतुष्वीद्येषु सामीनां वहौं होमो नियीयते । पित्र्यबाह्मणहस्ते स्यादुत्तरेषु चतुर्ष्विप ॥' अस्यार्थः—हेमन्तिशिरायोश्चतुर्णामपरपक्षाणामष्टमी-ष्वष्टकाः' ( आश्व. गृ. सू. २।४।१ ) इल्पष्टका विहिताः । तत्र नवम्यां यितकयते तद्न्वष्टक्यम् । सप्तम्यां तु कियमाणं पूर्वेद्युः । मासि मासि कृष्णपक्षे पञ्चमीप्रभृ-तिषु यस्यां कस्यांचित्तिथावन्वष्टक्यातिदेशेन यद्विहितम् । अमावास्यायां पिण्ड-पितृयज्ञानन्तरं यद्विहितं तत्पार्वणम् । स्वर्गादिकामानां कृत्तिकादिनक्षत्रेषु यद्वि-हितं तत्काम्यम् । अभ्युदयेषु पुत्रोत्पत्त्यादिषु तडागारामदेवताप्रतिष्ठादिषु च यद्विहितं तदाभ्युदयिकम् । अष्टम्यां अष्टका विहिताः । एको द्दिष्टम् । अत्रैको दि-ष्टराब्देन सिपण्डीकरणं रूक्ष्यते; तत्रैकोहिष्टस्यापि सद्भावात्, साक्षादेकोहिष्टे तदभावात् । अथवा, -गृह्यभाष्यकारमते साक्षादेकोद्दिष्टेऽपि पाणिहोमस्य सङ्गावा-त्साक्षादेकोहिष्टमेव । एतेषामधानामायेषु चतुर्षु साप्तिकस्यामौ होमः । उत्तरेषु चतुर्षु पित्र्यत्राह्मणहस्ते एव । निरिमकस्यापि प्रमीतिपतृकस्य द्विजस्य पार्वणं निस-मिति तस्यापि पाणावेव होमः; 'न निर्वपति यः श्राद्धं प्रमीतिपतृको द्विजः। इन्दुक्षये मासि मासि प्रायश्चित्तीयते तु सः ॥' इति वचनात् । एवं काम्याभ्यु-द्यिकाष्टकैकोहिष्टेषु पाणावेव होमः—'अझ्यभावे तु विशस्य पाणावेवोपपादयेत्' इति ( ३।२१२ ) मनुस्मरणात् । पाणिदत्तस्य पृथग्यासप्रतिषेर्धं उच्यते । यथाहु-र्मृद्यकाराः--'अन्नं पाणितले दत्तं पृथगश्नन्त्यबुद्धयः। पितरस्तेन तृष्यन्ति शेषानं

टिप्प०—1 श्राद्धप्रयोगविधिः स गृद्धोक्तादिभन्नः; प्रत्यभिशानात्, तेन धर्मशास्त्र-ष्विप गृद्ध एवाग्निः प्रकृतः । अतोऽझ्यर्थमित्र 'अग्निश्चरोऽगृद्धपरः प्रकृतत्वात्—अप० ।

पाठा०—१ वीतीध्ममुप-क. वीत्यक्षिमुप-ख. २ विहित ख. ३ स्त्वौ-पासनेऽझ्यभावे ग. ४ झेरप्यौपासना ख. ग. ५ कहपेनेति निदेशात् क. ६ लक्षयति क. ७ सद्गावादेको क. ८ प्रतिषेधश्च दृश्यते ग. ९ पूर्वमश्चन्सन्त ग.

न लभन्ति ते ॥ यच पाणितले दत्तं यचान्यदुपकल्पितम् । एकीभावेन भोक्तव्यं पृथग्भावो न विद्यते" इति ॥ २३६-२३७॥

अन्ननिवेदनम्-

# दत्त्वानं पृथिवीपात्रमिति पात्राभिमत्रणम् । कृत्वेदं विष्णुरित्यने द्विजाङ्गुष्टं निवेशयेत् ॥ २३८ ॥

अन्नमोदनस्पपायसप्ततादिकं भाजनेषु देन्द्र 'पृथिवी ते पात्रं' इत्यादिना मन्त्रेण पात्राभिमन्त्रणं कृत्वा 'इदं विष्णुविचक्रस्' (क. ११२१७१२) इत्यन्यचि अन्ने द्विजाङ्गुष्ठं निवेदायेत्। तत्र च वैश्वदेवे यन्नोपवीती 'विष्णो हव्यं रक्ष' इति । पित्र्ये प्राचीनावीती 'विष्णो कव्यं रक्ष' इति ; 'विष्णो हव्यं च कव्यं च क्रूयादक्षेति वै कमात्' इति मनुस्मरणात् ॥ २३८॥

## सन्याहृतिकां गायत्रीं मधु वाता इति ज्यूचम्। जाक्या यथासुखं वाच्यं भुज्जीरंस्तेऽपि वाज्यताः॥ २३९॥

अनन्तरं 'विश्वभ्यो देवेभ्य इदमनं परिविष्टं परिवेक्ष्यमाणं चातृहेः' इति यवोक् दकेन दैवे निवेख, तथा पित्रे 'अमुकगोत्रायामुकशर्मणे इदमनं परिविष्टं परिवेक्ष्यमाणं चातृहेः' इति तिलोदकप्रदानेन पित्रे निवेख, एवं पितामहाय प्रपितामहाय चित्राम् चातृहेः' इति तिलोदकप्रदानेन पित्रे निवेख, एवं पितामहाय प्रपितामहाय चित्राम् चात्र्यां 'मधु चाता' (क. १।५।१८) इति तृचं मधु मधु मध्विति त्रिवारं जह्वा 'यथासुखं जुषध्यम्' इति ब्रूयात्; 'संकल्य पितृदेवेभ्यः सावित्रीं मधुमज्जपः । श्राद्धं निवेखापोशानं जुषप्रेषोऽथ मोजनम् ॥' तथा—'गायत्रीं त्रिः सक्टद्वापि जपेद्याहतिपूर्विकाम् । मधु वाता इति तृचं मध्वित्रेतेत्रकं तथा ॥' इति पारस्करादिवचनात् । सुञ्जीरंस्तेऽपि वाज्यताः । तेऽपि वाह्यणा वाज्यता मौनिनो सुञ्जीरन् ॥ २३९॥

## अन्निमष्टं हिवष्यं च द्यादकोधनोऽत्वरः । आ त्रप्तेस्तु पवित्राणि जम्बा पूर्वजपं तथा ॥ २४०॥

अन्नं भक्ष्य-भोज्य-लेहा-चोष्य-पेयातमकं पञ्चविधं इष्टं यद्राह्मणाय प्रेताय कर्त्रे वा रोचते । हविष्यं श्राद्धहिवर्योग्यं त्रीहिशालियवगोधूममुद्रमाषमुन्यन्नकालशाकम॰ हाशल्केलाशुण्ठीमरीचिहङ्कगुङशर्कराकप्रसैन्धवसां भरपनसनालिकेरकदलीवदर-गव्यपयोदिधष्टतपायसमधुमां सप्रभृति स्मृत्यन्तरप्रसिद्धं वेदितव्यम् । 'हविष्यम्' इत्यनेनेवायोग्यस्य स्मृत्यन्तरप्रतिषिद्धस्यकोद्रवमसूरचणककुलित्थपुलाकनिष्पावरा-जमाषकूष्माण्डवार्ताकबृहतीद्वयोपोदकीवंशाङ्करपिष्पलीवचाशतपुष्पोर्षधिविङलवण-माहिषचामरक्षीरदिधष्टतपायसादीनां निवृत्तिः । अन्नोधनः कोधहेतुसंभवेऽपि ।

पाठा०—१ पात्रानुमञ्चणम् A. २ कृत्वा ग. ३ वृन्ताकबृहती क. ४ पुष्पोषधिविड—कः, पुष्पोषरविड—खः,

अत्वरोऽव्यप्रश्च। आ तृप्तेर्द्द्यादिति संबन्धः। 'तु'शब्दायथा किंचिदुच्छिष्यते तथा दयात्; उच्छेषणस्य दासवर्गभागधेयत्वात्, 'उच्छेषणं भूमिगतमजिह्मस्या-श्चाटस्य च। दासवर्गस्य तित्वत्रये भागधेयं प्रचक्षते॥' इति (३।२४६) मनु-स्मरणात्। तथा आ तृप्तेः पवित्राणि पुरुषस्क्तपावमानीप्रसृतीनि जस्वा तृप्तान् शात्वा पूर्वोक्तं जपं च सव्याहृतिकामित्युक्तं जपेत्॥ २४०॥

अन्नमादाय तृप्ताः स्थ शेषं चैवानुमान्य च । तदन्नं विकिरेद्ध्मौ दद्याचापः सकृत्सकृत् ॥ २४१ ॥

अनन्तरं सर्वे से समादाय 'तृप्ताः स्थ' इति तान्ष्टृष्ट्वा 'तृप्ताः स्य' इति तैरुक्तः 'शेषमप्यस्ति किं कियताम्' इति ष्टृष्ट्वा 'इष्टैः सहोपभुज्यताम्' इत्यभ्युपगम्य तद्श्चं पितृस्थानब्राह्मणस्य पुरस्तादुच्छिष्टसंनिधौ दक्षिणामदर्भान्तरितायां भूमौ तिलो-दक्षप्रक्षेपपूर्वकं—'ये अग्नदग्धा' इत्यनयर्चा निक्षिप्य पुनस्तिलोदकं प्रक्षिपेत् । तदनन्तरं ब्राह्मणहस्तेषु पिण्डप्रदानम्-गण्ड्षार्थं सकृत्सकृद्पो दृद्यात्॥२४१॥

सर्वमन्त्रमुपादाय सतिलं दक्षिणामुखः।

उच्छिष्टसंनिधौ पिण्डान्ददादै पितृयज्ञवत् ॥ २४२ ॥

पिण्डिपतृयज्ञकल्पातिदेशेन चहश्रपणसद्भावे अमौकरणशिष्टचहरोषेण सह सर्वमन्त्रमुपादायामि**संनिधौ पिण्डान्द्द्यात् ।** तदभावे ब्राह्मणार्थं कृतमन्त्रं सर्वमुपादाय सतिलं तिलमिश्रं दक्षिणामुख उंच्छिष्टसंनिधौ पिण्ड-पितृयज्ञक**ल्पेन पिण्डान्द्**यात्॥ २४२॥

अक्षय्योदकदानम्-

मातामहानामप्येवं दद्यादाचमनं ततः।

खिस्तिवाच्यं ततः कुर्यादक्षय्योदकमेव च ॥ २४३ ॥

मातामहानामिष विश्वदेवावाहनादिपिण्डप्रदानपर्यन्तं कॅमैंवमेव कर्तव्यम् । अनन्तरं ब्राह्मणानामाचमनं दयात् । स्वस्तिवाच्यं ततः कुर्यात् 'खिस्त ब्रूत' इति ब्राह्मणान्खिस्त वाचयेत् । तैश्व 'खिस्त' इत्युक्ते 'अक्षय्यमस्तु इति ब्रूत' इति ब्राह्मणहस्तेषूदकदानं कुर्यात् । तैश्वाक्षय्यमस्त्वित वक्तव्यम् ॥ २४३ ॥

खधावाचनम्-

द्त्वा तु दक्षिणां शक्त्या स्वधाकारम्रदाहरेत् । वाच्यतामित्यनुज्ञातः प्रकृतेभ्यः स्वधोच्यताम् ॥२४४॥

अनन्तरं यथाशक्ति हिरण्यरजतादिद्शिणां दत्त्वा 'स्वधां वाचयिष्ये' इत्युक्तवा

टिप्प०-1 नाग्निसंनिधावित्याशयः।

पाठा०-१ प्रकिरेत् कः त. २ सार्ववर्णिकमन्न-कः ग. ३ दद्यादि त. ४ सार्ववर्णिकमन्न-कः ग. ३ दद्यादि त.

तैर्जाह्मणैः 'वाच्यताम्'इत्यनुज्ञातः प्रकृतेभ्यः पित्रादिभ्यो मातामहादिभ्यश्व 'खधोच्यताम्' इति स्वधाकारमुदाहरेत् ॥ २४४ ॥

ब्र्युरस्तु स्वधेत्युक्ते भूमौ सिश्चेत्ततो जलम् । विश्वे देवाश्व प्रीयन्तां विप्रैश्चोक्त इदं जपेत् ॥ २४५ ॥

ते च ब्राह्मणाः 'अस्तु खधा' इति ब्र्युः । तैरेवमुक्ते अनन्तरं कमण्डलुना उदकं भूमो सिञ्चेत्। ततो 'विश्वे देवाः शीयन्ताम्' इति ब्र्यात्, ब्राह्म-णैश्च 'प्रीयन्तां विश्वे देवा' इत्युक्ते इद्मनन्तरोच्यमानं ज्ञपेत्॥ २४५॥

ब्राह्मणप्रार्थना--

दातारो नोडभिवर्धन्तां वेदाः संततिरेव च । श्रद्धा च नो मा व्यगमद्धहु देयं च नोडस्त्वित ॥२४६॥

द्रातारो हिरण्यादेः नोऽस्माकं कुलेऽभिवर्धन्तां बहवो भवन्तु । वेदाश्च वर्धन्तां अध्ययनाध्यापनतदर्थज्ञानानुष्ठानद्वारेण । संतित्रश्च प्रत्रपौत्रादिपर-म्पर्या । श्रद्धा च पित्र्ये कर्मण्यास्था नोऽस्माकं मा व्यगमत् मा गच्छते । 'न माङ्योगे' (पा. ६।४।७४) इस्रडभावः । देयं च हिरण्यादि बहु अपर्यन्तं अस्माकं भवत्विति जपेदिस्पर्थः ॥ २४६॥

इत्युक्त्वोक्त्वा प्रिया वाचः प्रणिपत्य विसर्जयेत् । वाजे वाज इति प्रीतः पितृपूर्वं विसर्जनम् ॥ २४७॥

एवं पूर्वोक्तं प्रार्थनामन्त्रं जहवा, उक्तवा च प्रिया वाचः 'धन्या वयं भवचरणयुगलरजःपवित्रीकृतमस्मन्मिन्दरं शाकायशनक्षेशमविगणय्य भवद्भिरगुगृहीता वयम्' इस्रेवंह्मपाः । प्रणिपत्य प्रदक्षिणापूर्वं नमस्कृत्य विसर्जयेत् ) कथं विसर्जयेदिस्याह—'वाजे वाजेवत वाजिनो नः' (ऋ ५।४।५।८ इस्रनयर्चा पितृपूर्वे प्रपितामहादि विश्वदेवान्तं दर्भान्वारम्भेण 'उत्तिष्ठत पितरः' इति प्रीतः सुप्रीतमना विसर्जनं कुर्यात् ॥ २४७ ॥

यसमस्तु संस्रवाः पूर्वमंघ्यपात्रे निवेशिताः । पितृपात्रं तदुत्तानं कृत्वा विप्रान्विसर्जयेत् ॥ २४८ ॥

यस्मिन्नध्यपात्रे पूर्वमध्यद्वानान्ते संस्रवा ब्राह्मणहस्तगिताध्यादकानि

हिट्यु०—1 बौधायनस्तु-अस्याये 'अन्नं च नो बहु भवेदतिथींश्च लभेमिहै। याचितारश्च नः सन्तु मा च याचिष्म कंचन' इति मन्न आम्नातः-अप०। 2 अन्न बहुवः पक्षा वर्तन्ते, एषां पक्षाणां स्वस्वगृह्यानुसारेण व्यवस्था, 'न गृह्यादिरमृतियेषां आद्यादावुपलभ्यते। कर्तुमिच्छन्ति ते कृत्स्वं यस्य कस्य मुनेर्मतम्' इत्यभियुक्ताः।

पाठा०—१ रेव नः ग. २ इत्युक्त्वा तु त. ३ विसर्जयेत् ख. ४ यसिसे संस्रवाः पूर्व खः; त. ५ पितृपात्रे क. ६ दानानन्तरं ते संस्रवा ग. निवेशिताः स्थापितास्तद्ध्येपात्रं न्युच्जं तदुत्तानम्ध्वेमुखं कृत्वा विप्रा-न्विसर्जयेत्। एतचाशीर्मन्त्रजपाद्ध्वं 'वाजे वाजे' इस्यतः प्राग्द्रष्टव्यम् ; 'कृत्वा विसर्जयेत्' इति क्रवाप्रस्ययश्रवणात् ॥ २४८॥

#### त्रदक्षिणमनुत्रज्य अञ्जीत पितृसेवितम् । त्रह्मचारी भवेत्तां तु रजनीं ब्राह्मणैः सह ॥ २४९ ॥

अनन्तरमासीमान्तं ब्राह्मणाननुवज्य तैः 'गम्यताम्' इखनुज्ञातस्तान्प्रदक्षि-णीकृत्य प्रतिनिवृत्तः पितृसेवितं श्राद्धशिष्टमिष्टैः सह सुञ्जीत । नियम एवायं, न परिसंख्या । 'मांसे तु यथारुचि' इति 'द्विजकाम्यया' (आ०१७९) इखन्नो-क्तम् । यस्मिन्दिने श्राद्धं कृतं तत्संवन्धिनीं रात्रिं भोकृभिर्वाद्वणैः सह कर्ता ब्रह्म-चारी भवेत् । तुशब्दात् पुनर्भोजनादिरहितोऽपि भवेतः; 'देन्तधावनताम्बूलं क्रिग्धम्नानमभोजनम् । रखौषधपराज्ञानि श्राद्धकृत् सप्त वर्जयेत् ॥ पुनर्भोजन-मध्वानं भाराध्ययनमैथुनम् । दानं प्रतिश्रहं होमं श्राद्धभुक्तवष्ट वर्जयेत् ॥' इति वचनात् ॥ २४९॥

एवं पार्वणश्राद्रमुक्तवेदानीं वृद्धिश्राद्धमाह—

एवं प्रदक्षिणादृत्को दृद्धौ नान्दीमुखान्पितृन् । यजेत द्धिकंकन्धुमिश्रान्पिण्डान्यवैः क्रियाः ॥ २५०॥

वृद्धी पुत्रजनमादिनिमित्ते श्राह्ण एवसुक्तेन प्रकारेण पितृन्यजेत् पूज्येत्।
तत्र विशेषमाह—प्रदक्षिणावृत्कः इति । प्रदक्षिणा आवृत् अनुष्ठानपद्धतिर्यस्यासा प्रदिक्षिणावृत्कः, प्रदक्षिणप्रचार इति यावत्। 'नान्दीमुखान्यदृति पितृणां विशेषणम् । अतश्चावाहनादौ 'नान्दीमुखान्पितृनावाहियिष्ये नान्दीमुखान्पितामहान्' इत्यादिप्रयोगो द्रष्टव्यः । कथं यजेतेत्याह—द्धिकर्कन्धुमिश्रान् । कर्कन्धुर्वदरीफलम्, द्धा वदरीफलेश्च मिश्रान्पिण्डान्द्र्या, 'यजेत'इति संवद्धयते । तिलसाध्याः सर्वाः किया यवैः कर्तव्याः । अत्र च ब्राह्मणसंख्या दिश्वते 'युग्मान्दैवे यथाशक्ति' (आ० २२७) इत्यत्र । प्रदिक्षणावृत्कादिपरिगणनमन्येषामि स्मृत्यन्तरोक्तानां विशेषधर्माणां प्रदर्शनार्थम् । यथाहाश्वलायनः—'अथाभ्युदयिके युग्मा ब्राह्मणा अमूला दर्भाः प्राङ्मुखो यज्ञोन्पवीती स्यात्प्रदक्षिणमुपचारो यवैस्तिलार्थो गन्धादिदानं द्विद्धिः ऋखुदर्भानासने द्यात् । 'यवोऽसि सोमदेवत्यो गोसवे देवनिर्मितः । प्रव्यद्धिः प्रतः पुष्ट्या नान्दीमुखान्पितृनिमाँहोकान्प्रीणयाहि नः स्वाहा' इति यवावपनम् । 'विश्वदेवा इदं वोऽद्यम्, नान्दीमुखाः पितर इदं वोऽद्यम्' इति यथालिक्षमर्घ्यदानम् । पाणौ

टिप्प०—1 नायं नियमो भोक्तुपरः; 'श्राद्धभुक्पातरुत्थाय प्रकुर्यादन्तधावनम्। श्राद्धकर्ता न कुर्वीत दन्तप्रक्षालनं बुधः ॥' इति प्रचेतसोक्तेः।

पाठा०—१ प्रदक्षिणं कृत्वा A. २ कर्कन्युमिश्राः पिण्डा यवैः A. या॰ ८

होमोऽमये कव्यवाहनाय खाहा, सोमाय पितृमते खाहेति। 'मधु वाता ऋतायते' (ऋ. सं. १।६।१८) इति त्यृचःस्थाने 'उपास्मै गायत' (ऋ. सं. ६।७।३६) इति पश्च मधुमतीः श्रावयेत्। 'अक्षत्रमीमदन्त' (ऋ. सं. १।६।३) इति षष्टीम्। आचान्तेषु भुक्ताशयान्गोमयेनोपलिप्य प्राचीनात्रान्दर्भान्संस्तीर्थ तेषु पृषदाज्यसिश्रेण भुक्तशेषेणैकैकस्य द्वौ द्वौ पिण्डौ द्यादिलादि। यद्यपि 'पितृन्यजेत' इति
सामान्येनोक्तं, तथापि श्राद्धत्रयं कमश्च स्मृत्यन्तरादवगन्तव्यः। यथाह शातातपः—'मातुः श्रादं तु पूर्वं स्यात्वितृणां तदनन्तरम्। ततो मातामहानां च
वृद्धौ श्राद्धत्रयं स्मृतम्॥' इति॥ २५०॥

एकोद्दिष्टमाह—

एकोदिष्टं देवहीनमेकार्घ्येकपवित्रकम् । आवाहनाग्रोकरणरहितं ह्यपसन्यवत् ॥ २५१॥

एकोहिष्टं एक उद्दिष्टो यस्मिन् श्राद्धे तदेकोद्दिष्टमिति कर्मनामधेयम् । 'शेषं पूर्ववदाचरेत्' (आ॰ २५४) इत्युपसंहारात् । पार्वणसकलधर्मप्राप्तौ विशेषोऽभिधीयते । देवहीनं देवरहितं वैश्वदेवरहितं एकार्घ्यपात्रमेकद्भपवित्रकं च आवाहनाग्रौकरणहोमेन च रहितम् । अपसन्यवत् प्राचीनावीतव्रद्धस्त्रवत् । अनेनानन्तरश्लोकाभ्युदयिके यज्ञोपवीतित्वं स्चयति ॥ २५१॥

उपतिष्ठतामक्षय्यस्थाने विष्रविसर्जने ।

अभिरम्यतामिति चदेद्भ्युस्तेऽभिरताः स ह ॥ २५२ ॥ किंच, यदुक्तं (आ॰ २४३)—'खिस्तवाच्यं ततः कुर्यादक्षय्योदकमेव च' इति तत्राक्षय्यान उपतिष्ठतामिति चदेत् । विश्रविसर्जने कर्तव्ये 'वाजे वाजे' इति जपानन्तरं 'दर्भान्वारम्भेण अभिरम्यताम्' इति ब्र्यात् । ते च 'अभिरताः सः' इति ब्र्याः । ह इति प्रसिद्धौ । शेषं पूर्वविदिति यावत् । एतच मध्याहे कर्तव्यम् , यथाह देवलः—'पूर्वोह्ने दैविकं कर्म अपराह्ने तु पैतृकम् । एकोद्दिष्टं तु मध्याहे प्रातर्वदिनिमित्तकम् ॥' इति । 'भुज्ञीत पितृसेवितम्' (आ॰ २४९) इत्येकोदिष्टिविशेषे निषेधो दश्यते—'नवश्राद्धेषु यच्छिष्टं गृहे पर्शुषितं च यत् । दंपत्योभुक्तशिष्टं च न भुज्ञीत कदाचन ॥' इति । नवश्राद्धं च दर्शितम्— 'प्रथमेऽहि तृतीयेऽहि पञ्चमे सप्तमे तथा । नवमैकादशे चैव तत्रवश्राद्धमुच्यते ॥' इति ॥ २५२ ॥

टिप्प०—1 श्रां विव्यवासौ हारीतो मरीचश्र—'श्राद्धविव्ने द्विजातीनामामश्राद्धं अकीर्तितम् । अमावास्यादिनियतं माससंवत्सरादृते' इति उश्चनसाऽप्युक्तम्—'अपलीकः भवासी च यस्य भार्या रजस्वला । सिद्धांन्नेन न कुर्वात आमं तस्य विधीयते ॥' इति । मृताहविस्मृतौ मरीचिः—'श्राद्धविव्ने समुत्पन्ने अविज्ञाते मृतेऽहिन । एकादश्यां तु कुर्वात कृष्णपक्षे विशेषतः ॥' इत्याह ।

पाठा०- १ दैवहीनं क;- 1. २ तिष्ठतामित्यक्षय्य 1.

सपिण्डीकरणमाह-

गन्धोदकतिलैर्युक्तं कुर्यात्पात्रचतुष्टयम् । अर्घ्यार्थं पितृपात्रेषु प्रेतपात्रं प्रंसेचयेत् ॥ २५३ ॥ ये समाना इति द्वाभ्यां शेषं पूर्ववदाचरेत् । एतत्सपिण्डीकरणमेकोदिष्टं स्त्रिया अपि ॥ २५४ ॥

गन्धोदकतिलैर्युक्तं पात्रचतुष्टयं अर्घिसिद्धार्थं पूर्वोक्तविधिना कुर्यात् । तिलैर्युक्तं पात्रचतुष्टयमिति वदता पितृवर्गे चत्वारो ब्राह्मणा दिशताः । वैश्वदेवे द्वौ स्थितावेव । अत्र प्रेतपात्रोदकं किंचिदवशेषं त्रिधा विभज्य पितृपात्रेषु सेचयेत् 'से समानाः समनसः' इति द्वाभ्यां मन्त्राभ्याम् । होषं विश्वदेवावाहनादिवि-सर्जनान्तं पूर्ववत्पार्वणवद् चरेत्। प्रेतार्घ्यपात्रावशिष्टोदकेन प्रेतस्थानवाह्मण-हुस्तेऽर्घ्यं दत्त्वा शेषमेकोदिष्टवत्समापयेत् । पित्र्येषु त्रिषु पार्वणवदेव । एतत्स-पिण्डीकरणमनन्तरोक्तमेकोहिएं च ततः प्रागुक्तं स्त्रिया अपि मातुरपि कर्तव्यम् । एवं वदता पार्वणे मातृश्राद्धं पृथक्तर्तव्यमित्युक्तं भवति । अत्र 'प्रेत'शब्दं पितुः प्रपितामहविषयं केचिद्वर्णयन्तिः, तस्य त्रिष्वन्तर्भावेन सपिण्डीकरणोत्तर-कालं पिण्डदानादिनिवृत्त्युपपत्तः। समनन्तरमृतस्य तूत्तरत्र पिण्डोदकदानानुवृत्तेर-न्तर्भावो न युक्तः । अत एवाह यमः—'यः सपिण्डीकृतं प्रेतं पृथिक्पण्डे नियोज-येत्। विधिन्नस्तेन भवति पितृहा चोपजायते ॥' इति प्रकर्षेण इतः गतो प्रेत इति चतुर्थेऽपि 'प्रेत'शब्दोपपत्तेः । 'प्रेतेभ्य एव निपृणीयात्' इति च प्रयोगदर्शनात् । अपि च- सिपण्डीकरणं श्राद्धं देवपूर्वं नियोजयेत् । पितृनेवाशयेत्तत्र पुनः प्रेतं न निर्दिशेत् ॥' इति सपिण्डीकरणोत्तरकालं प्रेतस्य श्राद्धादिप्रतिषेधो दश्यते, स चानन्तरमृतस्य न संभवति; अमावास्यादौ श्राद्धविधानात्। 'सिपण्डता तु पुरुषे सप्तमे विनिवर्तते' (मतुः ५।६०) इत्येतद्पि वचनं चतुर्थस्य त्रिष्वन्तर्भाव एव घटते, 'चतुर्थस्य पिण्डत्रयव्यापित्वं, पश्चमस्य पिण्डद्वयव्यापित्वं, षष्टस्यैकपिण्डव्या-पित्वं, सप्तमे निवृत्तिः' इति । पितृपात्रेष्वित्येतद्पि पितृमुख्यलादस्मिनेव पक्षे घटते, नान्यथा; प्रिपतामहप्रमुखत्वात् । तस्मात्पितृपात्रेषु तत्प्रेतपात्रं प्रसेचये-दिति पितुः प्रपितामहपात्रं पित्रादिपात्रेषु प्रसेचयेदिति, -तद्युक्तम् । नहात्रं पिण्ड-संयोजनमुत्तरत्र पिण्डदानादिनिवृत्तिप्रयोजकम्, अपि तु पितुः प्रेतत्वनिवृत्त्या पितृत्वप्राप्त्यर्थम् । प्रेतत्वं च क्षुतृष्णोपजनितास्यन्तदुःखानुभवावस्था । यथाह मार्कण्डेयः- 'प्रेतलोके तु वसतिर्रुणां वर्षं प्रकीर्तिता । श्चनृष्णे प्रत्यहं तत्र भवेतां भृगुनन्दन ॥' इति । पितृत्वप्राप्तिश्च वलादिश्राद्धदेवतासंबन्धः । प्राक्तनैकोदिष्ट-सिहतेन सिपण्डीकरणेन प्रेतत्वनिवृत्त्या पितृत्वं प्राप्नोतीत्यवगम्यते—'यस्यतानि न दत्तानि प्रेतश्राद्धानि षोडश । प्रेतत्वं सुस्थिरं तस्य दत्तैः श्राद्धशतैरिष ॥' इति ।

पाठा०- १ प्रसिञ्चयेत् ख. २ मृतस्य पिण्डोदक क.

तथा—'चतुरो निर्वपेतिपण्डानपूर्वं तेषु समावपेत् । ततःप्रसृति वै प्रेतः पितुसा-मान्यमशृते ॥' इलादिवचनात् । 'यः सिपण्डीकृते प्रेतम्' इलनेनापि पृथगेकोहि-ष्टविधानेन पिण्डदाननिषेधात्पार्वणविधानेन सह पिण्डदानसवगम्यते। तैच सांव-त्सरिकपाक्षिकैकोहिष्टविधानेनापोद्यते । यद्पि 'पुनः प्रेतं न निर्दिशेत्'इति, तद्पि प्रेतशब्दं नोचारयेत्, अपि तु पितृशब्दमेवेत्येवमर्थम् । नच प्रकर्षगमनात्तत्रैव 'प्रेत'शब्दः। यतो विशिष्टदुः खानुभवावस्था 'प्रेत'शब्देन रुख्याभिधीयत इत्युक्तम् । योऽपि प्रमीतमात्रे प्रेतशब्दप्रयोगः सोऽपि भूतपूर्वगत्या । 'सपिण्डता तु पुरुषे सप्तमे विनिवर्तते' इति च प्रथमस्य पिण्डस्य चतुर्थव्यापित्वात् , द्वितीयस्य पञ्चमः व्यापित्वात्, तृतीयस्य षष्ठव्यापित्वात्, 'सप्तमे विनिवर्तते' इस्वेवमपि घटते। अपि च निर्वाप्यपिण्डान्वयेन न सापिण्डयं; अँव्यापकत्वात् , अपि त्वेकशरीरावयवान्वये-नेत्युक्तम् । पितृशब्दश्च प्रेतत्वनिष्टत्या श्राद्धदेवताभूयंगतेषु वर्तत इति पितृपात्रे-िवसविरुद्धम् । तसादनन्तराचार्येण पूर्वपक्षद्वारेण परमतं दार्शितमिस्यर्थः। मृतपात्रोदकस्य तित्पण्डस्य च पितृपात्रेषु तित्पण्डेषु च संसर्जनमिति स्थितम् । आचार्यस्तु परमतमेवोपन्यस्तवान् । एतच पितुः सपिण्डीकर्णं पितामहादिषु त्रिषु प्रमीतेषु वेदितन्यम् । पितरि प्रेते पितामहे प्रपितामहे वा जीवति सपिण्डीकरणं नास्त्येव; 'व्युत्क्रमाच प्रमीतानां नैव कार्या सिपण्डता' इति वचनात्। यतु मनुवचनं (३।२२१) 'पिता यस्य निवृत्तः स्याजीवेद्वापि वितामहः । पितुः स नाम संकीत्यं कीर्तयेतप्रितामहम् ॥' इति, तद्पि ईं ब्द्पयोगनियमाय न पिण्डद्वय-दानार्थम्। कथम् ? 'ध्रियमाणे तु पितरि पूर्वेषामेव निर्वेपेत् । पिता यस्य तु वृत्तः स्याजीवेचापि पितामहः ॥' सोऽपि पूर्वेषामेव निर्वपेदिखन्वयः । पक्षद्रयेऽपि कथं निर्वपेदित्याह—'पितुः स नाम संकीर्ल कीर्तयेतप्रपितामहम्' (मनुः ३।२२०-२१) इलायन्तमहणेन सर्वत्र पितृभयः, पितामहेभ्यः, प्रपितामहेभ्य इत्येवं प्रयोगः, न पुनः कदाचिदपि पितामहस्य प्रिपतामहस्य वाऽऽदित्वं वृद्धप्रिपतामहस्य तित्पतुर्वाsन्तत्वम् । अतश्च पितादिशब्दानां संवन्धिवचनत्वात् ध्रियमाणेऽपि पितरि पितुः पितृभ्यः पितामहेभ्यः प्रपितामहेभ्य इति, पितामहे घ्रियमाणे पितामहस्य पितृभ्यः पितामहेभ्यः प्रपितामहेभ्य इति । अतश्च पिण्डपितृयज्ञे 'शुन्धन्तां पितरः' इत्यादि-मन्त्राणामूहो न भविष्यति । यदिष विष्णुवचनं 'यस्य पिता प्रेतः स्यात्स पितृपिण्डं निधाय पितामहात्पराभ्यां द्वाभ्यां द्यात्' इति, तस्यायमर्थः-पितामहे भ्रिय-माणे प्रेते च पितारे पितुरेकं पिण्डमेकोहिष्टविधानेन निधाय पितुर्यः पितामहस्ततः पराभ्यां द्वाभ्यां दद्यात् । पितामहस्त्वात्मनः प्रपितामहः संप्रदानभूतः स्थित एवेति । प्रिपतामहाय ततः पराभ्यां द्वाभ्यां च द्वादिति । शब्दप्रयोगनियमस्तु पूर्वोक्त एव । एवं गोत्राह्मणादिहतस्यापि सपिण्डीकरणाभावो वेदितव्यः । यथाह

पाठा०—१ समानयेत् क., समापयेत् ख. २ एतच ख. ३ विधानेनो-प्रपचते क. विधानायोपपाचते ख. ४ अन्यापित्वाद्गि तु क. ५ देवता-मुपगतेषु ख. ६ पितृशब्द.

कालायनः- 'ब्राह्मणादिहते ताते पतिते संगवर्जिते । व्युत्कमाच मृते देयं येभ्य एव ददाखसौ ॥' इति । गोत्राह्मणहतस्य पितुः सपिण्डीकरणसंभवे तमुहंध्य पिता-महादिभ्यः पार्वणविधानमनुपपन्नसिति सपिण्डीकरणाभावोऽवगम्यते । स्मृत्यन्त-रैऽपि-'ये नराः संततिच्छित्रा नास्ति तेषां सपिण्डता । न चैतैः सह कर्तव्यः-न्येकोहिष्टानि षोडश ॥' इति । मातुः सिप<sup>3</sup>डनादौ गोत्रे विप्रतिपत्तिः; भर्तृगो-त्रेण पितृगोत्रेण वा दातव्यमिति; उभयत्र वचनदर्शनात् । 'खगोत्राद्भर्यते नारी विवाहात्सप्तमे पदे । खामिगोत्रेण कर्तव्या तस्याः पिण्डोदकितया ॥' इत्यादि-भर्तृगोत्रविषयं वचनम्, 'पितृगोत्रं समुत्स्ज्य न कुर्याद्भर्तृगोत्रतः। जन्मन्येव विपत्तौ च नारीणां पैतृकं कुलम् ॥' इलादिपितृगोत्रविषयम् । एवं विप्रतिपत्ता वासुरादिविवाहेषु पुत्रिकाकरणे च पितृगोत्रमेव; तत्र तत्र विशेषवचनात् दान-स्यानिवृत्तेश्व । ब्राह्मादिविवाहेषु त्रीहियववत् वृहद्रथन्तरसामवत् विकल्प एव । तत्र च-'येनास्य पितरो याता येन याताः पितामहाः । तेन यायात्सतां मार्ग तेन गच्छन्न दुष्यति ॥' इति ( भनुः ४।१७८ ) वचनात् वंशपरम्परायातसमा-चरणेन व्यवस्था । एवंविधविषयव्यतिरैकेणास्य वचनस्य विषयान्तराभावात् । यत्र पुनः शास्त्रतो न व्यवस्था, नाप्यीचारस्तत्र 'आत्मनस्तुष्टिरेव वा' इति वच-नादात्मनस्तुष्टिरेव व्यवस्थापिका, यथा—'गर्भाष्टमेऽष्टमे वाब्दे' (आ॰ १४) इति । मातुः सपिण्डीकरणेऽपि विरुद्धानि वाक्यानि दर्यन्ते, तत्र 'पितामह्या-दिभिः सार्धं सिपण्डीकरणं स्मृतम्'। तथा भर्त्रापि भार्यायाः खमात्रादिभिः सह सिपण्डीकरणं कर्तव्यमिति पैठीनिसिराह— अपुत्रायां मृतायां तु पतिः कुर्यात्स-पिण्डताम् । श्वश्रवादिभिः सहैवास्याः सिपण्डीकरणं भवेत् ॥' इति । पत्या सह सपिण्डीकरणं यस आह-'पत्या चैकेन कर्तव्यं सपिण्डीकरणं स्त्रियाः। सा मृतापि हि तेनैक्यं गता मन्त्राहुतिवतैः ॥' इति । उशनसा तु मातामहेन सह सिपण्डीकरणमुक्तम्—'पितुः पितामहे यद्वत्पूर्णे संवत्सरे सुतैः । मातुर्मातामहे तद्वदेषा कार्या सिपण्डता ॥' तथा—'पिता पितामहे योज्यः पूर्णे संवत्सरे सुतैः। माता मातामहे तद्वदिखाह भगवाि छवः ॥' इखेवंविषेषु वचनेषु सत्सु अपुत्रायां भार्यायां प्रमीतायां भर्ता स्वमात्रैव सापिण्ड्यं कुर्यात् । अन्वारोहणे तु पुत्रः खिपित्रैव मातुः सापिण्ड्यं कुर्यात् । आसुरादिविवाहोत्पन्नः पुत्रिकासुतश्च माताम-हेनैव । ब्राह्मादिविवाहोत्पन्नः पित्रा मातामहेन पितामह्या वा विकल्पेन कुर्यात् । अत्रापि यदि नियतो वंशसमाचारस्तदानीं तथैव कुर्यात्। वंशसमाचारोऽप्यनि-यतश्चेत्तदा 'आत्मनस्तुष्टिरेव च' इति यथारुचि कुर्यात् । तन्न च येन केनापि मातुः सापिण्डयेऽपि यत्रान्वष्टकादिषु मातृश्राद्धं पृथग्विहितम्,—'अन्वष्टकासु वृद्धौ च गयायां च क्षयेऽहिन । मातुः श्राद्धं प्रथक्कुर्योदन्यत्र पतिना सह ॥' इति,

टिप्प०—1 भर्तुरभावे एतत् यदाह पैठीनसिः—'अपुत्रायाम्' इति पठति—

पाठा०-१ पिण्डदानादी. २ विरुद्धानीव ख. ३ मृता यदि तेनैक्यं क.

तत्र पितामह्यादिभिरेव पार्वणश्राद्धं कर्तव्यम्; 'अन्यत्र पतिना सह' इति पतिसा-पिण्ड्ये तदंशभागित्वात् । मातामहसापिण्डये तदंशभागित्वात्तेनैव सह । यथाह् शातातपः—'एकमूर्तित्वमायाति सपिण्डीकरणे कृते । पत्नी पतिपितॄणां च तस्मा-दंशेन भागिनी ॥' इति । एतं सित मातामहेन मातुः सापिण्ड्ये मातामहश्राद्धं वितृश्राद्धवित्वसमेव । पत्ना पितामह्या वा मातुः सापिण्ड्ये मातामहश्राद्धं न कित्यम् । कृते अभ्युद्यः, अकृते न प्रस्वाय इति निर्णयः ॥ २५३-२५४॥

# अर्वाक्सिपण्डीकरणं यस्य संवत्सराद्भवेत् । तस्याप्यन्नं सोदकुम्भं दैद्यात्संवत्सरं द्विजे ॥ २५५ ॥

संवत्सराद्वीक् सपिण्डीकरणं यस्य कृतं तस्य तदुद्देशेन प्रतिदिवसं प्रतिमासं वा यावत्संवत्सरं शक्लनुसारेणाजमुदकुम्भसहितं बाह्मणाय द्यात् । अर्वाक्संवत्सरात्'इति वदता सिपण्डीकरणं संवत्सरे पूर्णे प्राग्वेति दर्शितम्। यथा-हाश्वलायनः (१।३।११)—'अथ सिपण्डीकरणं संवत्सरान्ते द्वादशाहे वा' इति । कालायनोऽप्याह (३।३।११)—'ततः संवत्सरे पूर्णे सिपण्डीकरणं त्रिपक्षे वा यदहर्वा वृद्धिरापर्यते' इति । द्वादशाहे, त्रिपक्षे, वृद्धिप्राप्तो, संवत्सरे वेति चत्तारः पक्षा दर्शिताः । तत्र द्वादशाहे पितुः सपिण्डीकरणं सामिकेन कार्यम्; सपिण्डी-करणं विना पिण्डपितृयज्ञासिद्धेः, 'सामिकस्तु यदा कर्ता प्रेतो वाऽप्यमिमान्भवेत् । द्वादशाहे तदा कार्यं सपिण्डीकरणं पितुः ॥' इति ज्वनात् । निरमिकस्तु त्रिपक्षे बृद्धिप्राप्तौ संवत्सरे वा कुर्यात् । यदा प्राक्संवत्सरात्सिपण्डीकरणं तदा षोडश-श्राद्धानि कृत्वा सपि॰डीकरणं कार्यम्, उत सपि॰डीकरणं कृत्वा खखकाले तानि कर्तव्यानीति संशयः; उभयथा वचनदर्शनात्, 'श्राद्धानि षोडशादत्त्वा नैव कुर्या-त्सिपण्डताम् । श्राद्धानि षोडशापाय विद्धीत सिपण्डताम् ॥' इति । षोडशश्रा-द्धानि च- द्वादशाहे त्रिपक्षे च षण्मासे मासि चाब्दिके । श्राद्धानि षोडशैतानि संस्मृतानि मनीषिभिः ॥' इति दर्शितानि । तथा—'यस्यापि नत्सरादर्वाक्स-पिण्डीकरणं भवेत् । मासिकं चोदकुम्भं च देयं तस्यापि वत्सरम् ॥' इति । तत्र सिपण्डीकरणं कृत्वा स्वकाल एवैतानि कर्तव्यानीति प्रथमः कल्पः; अप्राप्तकाल-रवेन प्रागनिधकारात् । यद्पि वचनं-'षोडशश्राद्धानि कृत्वैव सिपण्डीकरणं संव-रसरात्प्रागिप कर्तव्यम्' इति, सोऽयमापत्कल्पः । यदा त्वापत्कल्पत्वेन प्राक्सिप-ण्डीकरणात् प्रेतश्राद्धानि करोति, तदैकोद्दिष्टविधानेन कुर्यात् । यदा तु मुख्य-कल्पेन स्वकाल एव करोति तदाब्दिकं श्राद्धं यो यथा करोति पार्वणमेकोहिष्टं वा तथा मासिकानि कुर्यात्; 'सपिण्डीकरणाद्वीकुर्वन् श्राद्धानि षोडश । एकोहिष्ट-विधानेन कुर्यात्सर्वाणि तानि तु ॥ सपिण्डीकरणादू व यदा कुर्यात्तदा पुनः ।

टिप्प०—1 'दबात् संवत्सरं द्विजे' इति पाठे सप्तमी यथार्था, श्राद्धे बाह्मणस्या-इवनीयार्थत्वात्-अप० ।

पाठा०- १ दबाहर्ष हिजनमने A. २ करणं भवेत् ख. ३ वते तदेति ख.

प्रसन्दं यो यथा कुर्यात्तथा कुर्यात्स तान्यि ॥' इति स्मरणात् । एतच प्रेतश्राद्धसिहतं सिपण्डीकरणं संविभक्तधनेषु बहुषु भ्रातृषु सत्स्वप्येकेनैव कृतेनालं, न
सर्वेः कर्तव्यम्; 'नवश्राद्धं सिपण्डत्वं श्राद्धान्यिप च षोडश । एकेनैव तु
कार्याणि संविभक्तधनेष्विप ॥' इति स्मरणात् । इदं च प्रेतश्राद्धसिहतं सिपण्डीकरणं असंन्यासिनां पुत्रादिभिनियमेन कर्तव्यम्, प्रेतत्विमोक्षार्थत्वात् संन्यासिनां तु न कर्तव्यम् । यथाहोशनाः—'एकोदिष्टं न कुर्वीत यतीनां चैव
सर्वदा । अहन्येकादशे प्राप्ते पार्वणं तु विधीयते ॥ सिपण्डीकरणं तेषां न कर्तव्यं
स्रतादिभिः । त्रिदण्डप्रहणादेव प्रेतत्वं नैव जायते ॥' इति । पुत्रासंनिधाने येन
सगोत्रादिना दाहसंस्कारः कृतस्तेनवादशाहान्तं तत्प्रेतकर्म कर्तव्यम्—'असगोत्रः
सगोत्रो वा स्री द्याद्यदि वा पुमान् । प्रथमेऽहिन यो द्यात्स दशाहं समापयेत् ॥' इति स्मरणात् । ग्रद्धाणामप्येतत्कर्तव्यममन्त्रकं द्वादशेऽिक्व—'एवं सिपण्डीकरणं मन्त्रवर्व्य ग्रद्धाणां द्वादशेऽिक्व' इति विष्णुस्मरणात् । सिपण्डीकरणाद्धर्वं
सांवत्सिरकपार्वणादीनि पुत्रस्य नियमेनैव कार्याण, अन्येषामनियतानि ॥ २५५॥

एको द्दिष्टकालानाह-

## मृतेऽहिन प्रेकर्तव्यं प्रतिमासं तु वत्सरम्। प्रतिसंवत्सरं चैवमाद्यमेकादशेऽहिन ॥ २५६ ॥

मृतेऽहिन प्रतिमासं संवत्सरं यावदेकोहिष्टं कार्यम् । सिपण्डीकरणादूर्धं प्रतिसंवत्सरमेकोहिष्टमेव कर्तव्यम् । आद्यं सर्वेकोहिष्टप्रकृतिभूतमेकोहिष्टमेकादशेऽहिन ।
मृतदिवसापरिज्ञाने तच्छ्रवणदिवसे अमावास्यायां वा कार्यम् । 'अपिरज्ञाते मृतेऽहिन अमावास्यायां अवणदिवसे वा' इति स्मरणात् । अमावास्यायामिति गमनमाससंविन्धन्यमावास्यायाम्—'प्रवासदिवसे देयं तन्मासेन्दुक्षयेऽिष वा' इति
स्मरणात् । 'मृतेऽहिन' इस्त्रताहितामेविशेषो जातूकण्यंनोक्तः—'ऊर्धं त्रिपक्षाद्यच्छादं मृतेऽहन्येव तद्भवेत् । अधस्तु कारयेद्दाहादाहितामेदिंजन्मनः ॥' इति ।
तत्र त्रिपक्षादर्वाग्यत्प्रेतकर्म तद्दाहित्वामेदिंजन्मनः ॥' इति ।
तत्र त्रिपक्षादर्वाग्यत्प्रेतकर्म तद्दाहित्वामेर्द्र सर्वं मृताह एव । 'आद्यमेकादशेऽहिन' इस्ताशोचोपलक्षणमिति केचित्; 'शुचिना कर्म कर्तव्यं' इति शुदेरज्ञवात्, 'अथाशोचापगमे' (२१।१) इति सामान्येन सर्वेषां वर्णानामुपक्रम्येकोदिष्टस्य विष्णुना विहितत्वाच । तद्युक्तम्,—'एकादशेऽिह यच्छादं तत्सामान्यमुदाहतम् । चतुर्णामपि वर्णानां सूतकं च पृथक्षप्थक् ॥' इति पैठीनसिस्मरणविरोधात्, 'आद्यं आद्धमश्चदोऽिष कुर्यादेकादशेऽहिन । कर्तुस्तात्कालिकी शुद्धिरशुद्धः पुनरेव सः ॥' इति शङ्खवचनविरोधाच । सामान्योपक्रमं विष्णुवचनं

टिप्प०—1 यसिनमासि गृहाचिलितस्तन्माससंबन्धिन्याम्-बारु०।

पाठा०—१ यथाह शङ्घः. २ तु कर्तन्यं क. ग. मृताहिन तु A. ३ ह-नीति स्वाशीचोप क.

दशाहाशौचविषयमपि घटते। 'प्रतिसंवत्सरं चैवम्' इति प्रतिसंवत्सरं मृतेऽह-न्येकोहिष्टमुपदिष्टं योगीश्वरेण। तथा च स्मृत्यन्तरम्—'वर्षे वर्षे तु कर्तव्या मातापित्रोस्तु सित्कया। अदैवं भोजयेच्छादं पिण्डमेकं च निर्वपेत्॥' इति। यमोऽप्याह—'सपिण्डीकरणादूर्वं प्रतिसंवत्सरं सुतैः । यातापित्रोः प्रथक्कीर्यमेको-दिष्टं मृतेऽहनि ॥' इति । व्यासस्तु पार्वणं प्रतिषेधति—'एकोहिष्टं परिसञ्च पार्वणं कुरुते नरः । अकृतं तद्विजानीयात्से भवेत्पितृघातकः ॥' इति । जमदिमस्त पार्वणमाह—'आपाद्य च सपिण्डत्वमौरसो विधिवत्सुतः । कुर्वीत दर्शवच्छ्राद्धं मातापित्रोः क्षयेऽहनि ॥' इति । शातातपोऽप्याह—'सपिण्डीकरणं कृत्वा कुर्या-त्पार्वणवत्सदा । प्रतिसंवत्सरं विद्वां रछागलेयोदितो विधिः ॥' इति । एवं वचनविप्र-तिपत्तौ दाक्षिणात्या ह्येवं व्यवस्थामाहुः—'औरसक्षेत्रजाभ्यां मातापित्रोः क्षयाहे पार्वणमेव कर्तव्यं, दत्तकादिभिरेकोद्दिष्टम्' इति; जातूकर्ण्यवचनात् 'प्रसब्दं पार्वणेनैव विधिना क्षेत्रजौरसौ । कुर्यातामितरे कुर्युरेकोहिष्टं सुता दश ॥' इति,-तदसत्; नह्यत्र क्षयाहवचनमस्ति, अपि तु प्रलब्दमिति । सन्ति च क्षयाह्च्य-तिरिक्तानि प्रसब्दश्राद्धान्यक्षय्यत्तीयामाधीवैशाखीप्रमृतिषु । अतो न क्षयाह-विषयपार्वणैकोहिष्टव्यवस्थापनयाऽलम् । यत्तु पराशरवचनम्-पितुर्गतस्य देव-त्वमौरसस्य त्रिपौरुषम् । सर्वत्रानेकगोत्राणामेकस्यैव सर्वेऽहिन ॥ इति,-तदिप न व्यवस्थापकम् । यस्मादयमर्थः—देवत्वं गतस्य सपिण्डीकृतस्य पितुः सर्वत्रौर-सेन त्रिपौरषं पार्वणं कार्यम् , अनेकगोत्राणां भिन्नगोत्राणां मातुलादीनां क्षयेऽहनि यच्छादं तदेकस्यैवैकोदिष्टमेवेति । किंच, 'सिपण्डीकरणादूर्ध्वमप्येकोदिष्टमेव कर्त-व्यमौरसेनापि इत्युक्तं पैठीनसिना—'एकोहिष्टं हि कर्तव्यमौरसेन मृतेऽहिन । सपिण्डीकरणादू धर्म मातापित्रोर्न पार्वणम् ॥' इति ॥ उदीच्याः पुनरेवं व्यवस्था-पयन्ति—अमावास्यायां भाद्रपदऋष्णपक्षे त्वामृताहे पार्वणम्, अन्यत्र मृताहे एकोहिष्टमेवेतिः 'अमावास्याक्षयो यस्य प्रेतपक्षेऽथवा पुनः । पार्वणं तत्र कर्तव्यं नैकोद्दिष्टं कदाचन ॥' इति स्मरणात् । तदपि नाद्रियन्ते वृद्धाः । अनिश्चितमूले-नानेन वचनेन निश्चितमूलानां वहूनां क्षयाहमात्रपार्वणविषयाणां वचनानाममावा-स्याप्रेतपक्षमृताह्विषयत्वेनातिसंको चैस्यायुक्तत्वात्, सामान्यवचनानर्थक्याच । तत्र हि सामान्यवचनस्य विशेषवचनेनोपसंहारः, यत्र सामान्यविशेषसंबन्यशानेन वचनद्वयमर्थवत् । यथा 'सप्तद्श सामिधेनीरनुज्रूयात्' इत्यनारभ्याधीतस्य विकृ॰ तिमात्रविषयस्य सप्तदशवाक्यँस्य सामिधेनीलक्षणद्वारा संबन्धेनार्थवतो मित्र-विन्दादिप्रकरणपठितेन साप्तद्रयवाक्येन मित्रविन्दायधिकारापूर्वसंबन्धबोधना-र्थवता मित्रविन्दादिप्रकरणं उपसंहारः । इह तु द्वयोर्भताहमात्रविषयत्वाचार्थव-

टिप्प०—1 द्रवामुष्यायणदत्तकादीनामित्याशयः। 2 अत्र 'वृद्धा' इत्यनेन तत्या-दरः सूचितः-बालः।

पाठा०-१ पृथकुर्यात् ख. २ जानीयाद्रवेच ख. ३ संकोचः स्यादि-त्युक्तत्वात् ग. ४ सप्तदशपदस्य क.

त्तेति । अतोऽत्र पाक्षिकैकोदिष्टनिवृत्तिफलकतया पार्वणनियमविधानं युक्तम् । नचैकोद्दिष्टवचनानां मातापितृक्षयाहविषयत्वेन पार्वणवचनानां च तदन्यक्षयाह-विषयत्वेन व्यवस्था युक्ता; उभयत्रापि मातापितृसुतम्रहणस्य विद्यमानलात्— 'सपिण्डीकरणादूर्ध्वं प्रतिसंवत्सरं सुतैः। मातापित्रोः पृथकार्यमेकोद्दिष्टं मृतेऽहनि॥' इति, तथा—'आपाय सहपिण्डत्वमौरसो विधिवत्सुतः। कुर्वीत दर्शवच्छादं मातापित्रोः क्षयेऽहनि ॥' इति । यदपि केश्चिदुच्यते—मातापित्रोः क्षयाहे साग्निः पार्वणं कुर्याचिरिमरेकोदिष्ट'मिति,—'वर्षं वर्षं सुतः कुर्यात्पार्वणं योऽमिमान्द्रिजः। पित्रोरनिश्चमानधीर एकोद्दिष्टं मृतेऽइनि ॥' इति सुमन्तुस्मरणादिति,-तदिप सत्प्रतिपक्षत्वादुपेक्षणीयम्; बह्वमयस्तु ये विप्रा ये चैकामय एव च। तेषां सपिण्डनादूर्ध्वमेकोदिष्टं न पार्वणम् ॥' इति स्मरणात् । तत्रैवं निर्णयः—संन्या-सिनां क्षयाहे सुतेन पार्वणमेव कर्तत्र्यम्; 'एकोहिष्टं यतेर्नास्ति त्रिदण्डमहणादिह । सिपण्डीकरणाभावात्पार्वणं तस्य सर्वदा ॥' इति प्रचेतःस्मरणात् । अमावास्या-क्षयाहे प्रेतपक्षक्षयाहे च पार्वणमेव; 'अमावास्याक्षयो यस्य प्रेतपक्षेऽथवा पुनः' (लघुशंख.१७) इत्यादिवचनस्योक्तरीत्या नियमपरलात् । अन्यत्र क्षयाहे पार्वणै-कोह्ष्टियोवीहियववद्विकल्प एव । तथापि वंशसमाचारव्यवस्थायां सत्यां व्यवस्थिते, असलामैच्छिक इलालमतिप्रसंगेन ॥ २५६ ॥

निस्त्रशाद्वयतिरिक्तसर्वश्राद्धशेषमिदमभिधीयते-

पिण्डांस्तु गोऽजविष्रेभ्यो दद्यादग्नौ जलेऽपि वा । प्रक्षिपेत्सत्सु विष्रेषु द्विजोच्छिष्टं न मार्जयेत् ॥ २५७ ॥

पूर्वदत्तानां पिण्डानां पिण्डस्य वा प्रैतिपत्तिरियम्-गवे अजाय ब्राह्मणाय वा तद्यिने पिण्डान्द्यात्। अञ्चानगाधे जलेऽपि वा प्रक्षिपेत्। किंच सत्सु विष्रेषु भोजनदेशावस्थितेषु द्विजोच्छिष्टं न मार्जयेनोद्वासयेत्॥२५७॥

भोज्यविशेषेण फलविशेषमाह—

हिविष्यान्नेन वै मासं पायसेन तु वत्सरम् ।

मात्स्यहारिणकोरभ्रशाकुनच्छागपार्षतैः ॥ २५८ ॥

ऐणरारववाराहशाशैर्मासैर्यथाक्रमम् ।

मासवृद्ध्याभितृष्यन्ति दत्तैरिह पितामहाः ॥ २५९ ॥

हैविष्यं हिवर्योग्यं तिलवीह्यादि । यथाह मनुः (३।२६०)—'तिलैब्रीहि-

टिप्प॰—1 अपिण्डकश्राद्धोपलक्षणमेतत्—इति बालः। 2 फल्स्ट्यकमङ्गिविशेषः प्रतिपत्तिः, तथा च श्राद्धादौ दत्तद्रव्यस्य जलादौ निक्षेपः प्रतिपत्तिः। 3 हविष्यं चोक्तं मनुना (३।२५७)-'मुन्यन्नानि पयःसोमौ मांसं यचानुपस्कृतम्। अक्षारलवणं चैव प्रकृत्या हविरुच्यते' इति।

यवैर्माषेरद्भिमूलफेलेन वा । दत्तेन मासं तृप्येन्ति विधिवत्पितरो नृणाम्॥' इति । तदत्रं हविष्यात्रं तेन मासं पितरस्तृप्यन्तीत्यनागतेनान्वयः । पायसेन गळ्यपयःसिद्धेन संवत्सरम्; 'संवत्सरं तु गळ्येन पयसा पायसेन क' इति (मनुः ३१२७१) स्मरणात् । मत्यो भक्ष्यः पाठीनादित्तस्यदं मात्स्यम् । हिरिणस्ताम्रमृगः । एणः कृष्णः; 'एणः कृष्णमृगो हेयस्ताम्रो हिरिण उच्यते' इत्यायुर्वेदस्मरणात् । तस्यदं हारिणकम् । अविष्ठरभ्रस्तत्संविष्यं औरभ्रम् । श्रेकृतिस्तितिरिक्तत्संविष्यं शाक्क्रनम्, छागोऽजस्तदीयं छागम्, पृषचित्र-मृगस्तन्मासं पार्धतम् । एणः कृष्णमृगस्तिपितितमणम्, रुष्टः शंवरस्तत्प्रभवं रोरवम्, वराह आरण्यसूकरस्तजं वाराहम् । श्रास्यदं शाहाम्, एभिन्मासीः पितृभ्यो 'दत्तैहिविष्यानेन वै मासम्' इत्युक्तत्वात्तत ऊर्ध्वं यथाकममेकैक॰ मासमृद्भा पितरस्तृप्यन्ति ॥ २५८-२५९॥

खड़ामिषं महाशक्कं मधु मुन्यन्नमेव वे। । लौहामिषं महाशाकं मांसं वाँश्रीणसस्य च ॥ २६० ॥ यहदाति गयास्त्रश्च सर्वमानन्त्यमश्चते । तथा वर्षात्रयोदस्यां मघासु च हिशोपतः ॥ २६१ ॥

किंच, खड़ी गण्डकस्तस्य मांसम्, महाशहकी मत्स्यभेदः, मधु माक्षिकम् । मुन्यनं सर्वमारण्यं नीवारादि, लोहो रक्तर्छागस्तदामिषं लौहामि पम् । महाशांकं कालशाकम् । वार्ष्रीणसो वृद्धः श्वेतच्छागः—'त्रिपिवं लिन्द्रियक्षीणं वृद्धं श्वेतंमजापतिम् । वार्ष्रीणसं तु तं प्राहुर्याज्ञिकाः श्राद्ध-कर्मणि ॥' इति याज्ञिकप्रसिद्धः । त्रिपिवः पिवतः कणों जिह्वा च यस्य जर्रुं स्पृशित सः, त्रिभिः पिवतीति त्रिपिवः, तस्य वार्ष्रीणसस्य मांसम् । यहदाति गयास्थश्च यत्किचिच्छाकादिकमपि गयास्थो ददाति । चश्चदाद्वज्ञाद्वारादिषु च—'गङ्गाद्वारे प्रयागे च नैमिषे पुष्करेऽर्वुदे । संनिह्लां गयायां च श्राद्धमक्ष- च्यतां त्रजेत् ॥', 'आनन्त्यमश्चते' इति अनन्तफलहेतुत्वं प्राप्नोति । 'आनन्त्यमश्चते' इति अनेन्तफलहेतुत्वं प्राप्नोति । 'आनन्त्यमश्चते' इति अनेन्तफलहेतुत्वं प्राप्नोति । 'आनन्त्यमश्चते' इति अलेन्तफलहेतुत्वं प्राप्नोति । 'आनन्त्यमश्चते' इति अलेन्तफलहेतुत्वं प्राप्नोति । 'आनन्त्यमश्चते' इति प्रतेक्तमभिसंबद्धाते । तथा वैर्षात्रयोदस्यां भादपदकृष्णत्रयोदस्यां विशे- वतो मैषायुक्तायां यित्रिचिद्दीयते तत्सर्वमानन्त्यमश्चत इति गतेन संबन्धः ॥

टिप्प०—1 कश्मीरप्रदेशे प्रसिद्धम् । 2 वर्षासु या त्रयोदशी, याश्च मघाः, तस्यां तासु च यत् पितृभ्यो ददाति तदिष पितृलक्षणस्य फलस्यानन्त्यमश्चते । अत्र च प्रोष्ठपद्यपरपक्षे या त्रयोदशी याश्च मघाः ता एव गृह्यन्ते—इत्यपराकः । 3 मूले 'मघासु' इति बहुवचनं त्ववान्तर्नक्षत्राभिप्रायम् ।

पाठा०—१ फलैस्तथा ग. २ मासं प्रीयन्ते ख. ३ अनागतत्वेना ग. ४ शाकुनं भक्ष्यपक्षिसंबन्धि क. ख. ५ च ते. ६ कालशाकं ते. ७ वाधीण सस्य क. ग; ते. ८ वर्षास्रेवं त्रयोदश्याम् ते. ९ श्वेतं वृद्धमजापतिं ख. १० आनन्सफलं ख.

अत्र यद्यपि मुन्यन्नमांसमध्वादीनि सर्ववर्णानां सामान्येन श्राद्धे योग्यानि दर्शि-तानि, तथापि पुलस्लोक्ता व्यवस्थादरणीया ।—'मुन्यनं ब्राह्मणस्योक्तं मांसं क्षत्रियवैदययोः । मधुप्रदानं द्राह्मस्य सर्वेषां चाविरोधि यत् ॥' इति । अस्यार्थः— मुन्यनं नीवारादि यच्छ्राद्धयोग्यमुक्तं तद्राह्मणस्य प्रधानं समप्रफलदम्, यच्च मांसमुक्तं तत्क्षत्रियवैदययोः प्रधानम् । यत्क्षोद्रमुक्तं तच्छ्द्रस्य । एतित्रतयव्य-तिरिक्तं यदविरोधि यदप्रतिषिद्धं वास्तुकादि, यच्च विहितं हविष्यं कालशाकादि, तत्सर्वेषां समप्रफलदमिति ॥ २६०-२६१॥

तिथिविशेषात्फलविशेषमाह--

कन्यां कन्यावेदिनश्च पैश्नुन्वे सत्सुतानि । द्यूतं कुषिं वणिज्यां च द्विशक्षेकशकांस्तथा ॥ २६२ ॥ ब्रह्मवर्चिस्वनः पुत्रान्स्वर्णरूप्ये सकुप्यके । ज्ञातिश्रष्टचं सर्वकामानाप्तोति श्राद्धदः सदा ॥ २६३ ॥ श्रतिपत्प्रभृतिष्वेकां वर्जियत्वा चतुर्दशीम् । श्रस्नेण तु इता ये वे तेभ्यस्तत्र प्रदीयते ॥ २६४ ॥

कन्यां रूपलक्षणशीलवतीम्, कन्यावेदिनो जामातरो वृद्धिरूपलक्षणसंपन्नाः। परावः श्रुद्धा अजादयः, स्तरसुता सन्मार्गवर्तिनः, द्यूतं यूतविजयः,
कृषिः कृषिफलम्, वणिज्या वाणिज्यलाभः, द्विशाफा गवादयः, एकशफा
अश्वादयः, ब्रह्मवचिस्तिनः पुत्राः वेदाध्ययनतदर्थानुष्ठानजनितं तेजो ब्रह्मवचंसं
तद्धन्तः, स्वर्णरूप्ये हेमरजते, तद्यतिरिक्तं त्रपुरीसकादि कुष्यकम्,
ज्ञातिश्रेष्ठयं जातिष्ट्षकृष्टत्वम्, सर्वकामाः काम्यन्त इति कामाः खर्गपुत्रपश्वादयः, एतानि कन्यादीनि चतुर्दशफलानि कृष्णपक्षप्रतिपत्प्रमृतिष्वमावास्यापर्यन्तासु चतुर्दशीवर्जितासु चतुर्दशसु तिथिषु श्वाद्धदो यथाकममाप्नोति। ये
केचन श्वाद्धतास्तेभ्यः कृष्णचतुर्दश्यामेकोदिष्टविधिना श्वाद्धं दद्यात्, यदि
ब्राह्मणादिहता न भवन्तिः, 'समत्वमागतस्यापि पितुः शस्त्रहतस्य वै। एकोदिष्टं
सुतैः कार्यं चतुर्दश्यां महालये॥' इति स्मरणात्। समत्वमागतस्य सपिण्डीकृतस्य
पितुर्महालये भाद्रपदकृष्णचतुर्दश्यां शैस्त्रहतस्येव श्वादं नान्यस्येति नियम्यते, न
पुनः शस्त्रहतस्य चतुर्दश्यामेवेति। अतश्व क्षयाहादां शस्त्रहतस्यापि यथाप्राप्तमेव
श्वाद्धम्। नच भाद्रपदकृष्णपक्ष एवायं विधिरिति मन्तव्यम्; 'प्रौष्टप्यामपरपक्षे मासि मासि चैवम्' इति शौनकस्मरणात्॥ २६२-२६४॥

टिप्प०-1 अत्र 'शस्त्रहत' यहणं शास्त्रान्तरोक्तदुर्भरणप्रदर्शनार्थम्-अप० ।

पाठा०—१ पश्रूनमुख्यान्सुतानिप A. २ कृषि च वाणिज्यं द्विसफैक-श्राफांस्तथा खः; A. ३ सन्मार्गगाः ग.

नक्षत्रविशेषात्फलविशेषमाह-

खर्ग द्यपत्यमोजश्र शौर्य क्षेत्रं वलं तथा ।
पुत्रं श्रेष्ठयं चं सौभाग्यं समृद्धिं ग्रुख्यतां शुभम् ॥२६५॥
प्रवृत्तचक्रतां चैव वाणिज्यप्रभृतीनिष ।
अरोगित्वं यशो वीतशोकतां परमां गतिम् ॥ २६६॥
धनं वदान्भिषिक्सिद्धं कुप्यं गा अप्यजाविकम् ।
अश्वानायुश्च विधिवद्यः श्राद्धं संप्रयच्छति ॥ २६७॥
कृत्तिकादिभरण्यन्तं स कामानाशुयादिमान् ।
आस्तिकः श्रद्धधानश्च व्यपेतमदमत्सरः ॥ २६८॥

कृतिकामादिं कृत्वा भरण्यन्तं प्रतिनक्षत्रं यः श्राद्धं द्दाति स यथाक्रमं स्वर्गादीनायुःपर्यन्तान्कामानवामोति, यवास्तिकः श्रद्धानश्चेत् व्यपेतमदमत्सरो भवति । आस्तिको विश्वासवान्, श्रद्धान आदरातिश-ययुक्तः, व्यपेतमदमत्सरः मदो गर्वः, मत्सर ईष्यां, ताभ्यां रहितः । स्वर्गं निरतिशयस्यम् । श्रपत्यमविशेषेण । ओज आत्मशक्त्यतिशयः । शार्यं निर्भयत्वम् । क्षेत्रं फलवत् । वलं शारीरम्, पुत्रो गुणवान्, श्रेष्ठ्यं जातिष्ठ, सौभाग्यं जनप्रियता । समृद्धिर्धनादेः, मुख्यता अध्यता, शुभं सामान्येन, प्रवृत्तचक्रता अप्रतिहताज्ञता, वाणिज्यप्रमृतयो वाणिज्यस्त्रसीदकृषि-गोरक्षाः, अरोगित्वं अनीमययोगित्वम्, यशः प्रख्यातिः, वीतशोकता इष्टवियोगादिजनितदुःखाभावः, परमा गतिर्वस्रकोकप्राप्तिः, धनं स्वर्णादे, वेदा ऋग्वेदादयः, भिषक्तिसद्धरौषधफलावाप्तिः, कुष्यं स्वर्णरजतव्यति-रिकं ताम्रादि, गावः प्रसिद्धाः, अजाश्च अवयश्च अश्वाश्च, आयुर्दार्ध-जीवनम् ॥ २६५-२६८॥

'मासवृद्ध्याभितृप्यन्ति दत्तैरिह पितामहाः' ( आ० २५९ ) इत्यनेन पितॄणां श्राद्धेन तृप्तिभवतीत्युक्तं, नतदनुपपन्नम् ; प्रातिखिकशुभाशुभकर्मवशेन खर्गेन्नरकादिगतानां मनुष्याणां पुत्रादिभिर्दत्तैरन्नपानादिभिस्तृह्यसंभवात् । संभवेऽपि स्वयमात्मनाप्यनीशाः कथं खर्गादिफलं प्रयच्छन्तीखत आह—

वसुरुद्रादितिसुताः पितरः श्राद्धदेवताः। प्रीणयन्ति मनुष्याणां पितृञ्श्राद्धेन तर्पिताः॥ २६९॥

टिप्प०-1 अत्र श्रीतक्रमानुसारं विवक्षा ।

पाठा०—१ ससौभाग्यं कः, सुसौभाग्यं त. २ सुतान् त. ३ विद्यां त. ४ श्रद्धानश्चेत् खः, श्राप्यपेतमदमस्सरः त. ५ स्वर्गोऽतिशयसुखं क. ६ अनामयित्वं ग. ७ शुभाशुभफलक्मीविशेषेणं ग. ८ श्राह्रेषु.

## आयुः प्रजां धनं विद्यां स्वर्गं मोश्चं सुखानि च । प्रयच्छन्ति वथा राज्यं प्रीता नृणां पितामहाः ॥ २७०॥

नह्यत्र देवदत्ताद्य एव श्राद्धकर्मण संप्रदानभूताः पित्रादिशब्दैरुच्यन्ते किलिधिष्ठातृवखादिदेवतासहिता एव । यथा देवदत्तादिशब्दैनं शरीरमात्रं, नाप्या-दममात्रं, किंतु शरीरविशिष्ठा आत्मान उच्यन्ते, एवमिधिष्ठातृदेवतासहिता एव देवदत्तादयः पित्रादिशब्दैरुच्यन्ते । अतश्राधिष्ठातृदेवता वखादयः पुत्रादिभिर्द-तेनाचपानादिना तृप्ताः सन्तस्तानिप देवदत्तादींस्तर्पयन्ति, कर्तृश्च पुत्रादिभिर्द-तेनाचपानादिना तृप्ताः सन्तस्तानिप देवदत्तादींस्तर्पयन्ति, कर्तृश्च पुत्रादीनफलेन संयोजयन्ति । यथा माता गर्भपोषणायान्यदत्तेन दोहदाचपानादिना खयमुपभुक्तेन तृप्ता सती खजठरगतमप्यपत्यं तर्पयति, दोहदाचादिप्रदायिनश्च प्रत्युपकारफलेन संयोजयति तद्वद्वसवो रहा अदितिम्रताः आदित्या एव ये पितरः पितृ-पितामहर्प्यपितामहशब्दवाच्याः न केवलं देवदत्तादय एव श्राद्धदेवताः श्राद्धकर्मणि संप्रदानभूताः किंतु मनुष्याणां पितृन्देवदत्तादीनस्त्रयं श्राद्धेन तर्पितास्तर्पयन्ति ज्ञानशक्त्यविश्ययोगेन । किंच न केवलं पितृंस्तर्पयन्ति अपि तु श्राद्धकारिभ्यः आदुः प्रजां धनं विद्यां स्वर्गं मोशं मुखानि राज्यं च । चकारात्तत्र तत्र शास्त्रोक्तमन्यदिप फलं खयं प्रीताः पितामहा वस्तादयः प्रयच्छन्तिति ॥ २६९-२७०॥

इति श्राद्धप्रकरणम्।

## अथ गणपतिकल्पप्रकरणम् ११

दृष्टादृष्टफलसाधनानि कर्माण्यभिहितान्यप्यभिधास्यन्ते च तेषां स्रह्णिन-ष्पत्तिः फलसाधनत्वं चाविघ्रेन भवतीत्यविद्यार्थं कर्म विधास्यन् विद्यस्य कारक-ज्ञापकहेत्नाह—

# विनायकः कर्मविव्यसिद्ध्यर्थं विनियोजितः । गणानामाधिपत्ये च रुद्रेण ब्रह्मणा तथा ॥ २७१॥

विनायकः कर्म विञ्च सिद्ध्यर्थ मिलादिनोभयविष्ठहेतुपरिज्ञानाद्विष्ठस्य प्राग्मावपरिपालनायोपस्थितस्य प्रध्वंसाय वा प्रेक्षापूर्वकारिणः प्रवर्तन्तेः रोगस्य-वोभयविधहेतुपरिज्ञानात् । विनायको विष्ठेश्वरः पुरुवार्थसाधनानां कर्मणां विञ्चसिद्धयर्थं स्वरूपफलसाधनत्वविधातसिद्धये विनियोजितः नियुक्तः रुद्देण ब्रह्मणा चकाराद्विष्णुना च गणानां प्रष्पदन्तप्रभृतीनामाधिपस्य स्वाम्ये॥ २०१॥

टिप्प०-1 अत्र च 'पितामह'यहणं पित्राद्यपलक्षणम्'-अप०।

पाठा०-१ वृणां प्रीताः A. २ गर्भधारणपोषणाय ग. ३ विधान-मिद्धये क.

या॰ ९

एवं निम्नस्य कारकहेतुमुक्तवा ज्ञापकहेतुप्रदर्शनार्थमाह-

तेनोपसृष्टो यस्तस्य रुक्षणानि निवोधत । स्वप्नेऽवगाहतेऽत्यर्थं जलं मुण्डांश्च पश्यति ॥ २७२ ॥ काषायवाससश्चेव क्रव्यादांश्चाधिरोहति । अन्त्यजैर्गर्दभेरुष्ट्रैः सहैकत्रावतिष्ठते ॥ २७३ ॥ वैजन्नपि तथात्मानं मन्यतेऽनुगतं परैः ।

तेन विनायकेनोपसृष्टो यहीतो यस्तस्य लक्षणानि ज्ञापकानि निबोध्यत जानीष्वं हे मुनयः! पुनर्भुनीनां प्रस्वसर्यः शान्तिप्रकरणप्रारम्भार्थः । स्वप्ते स्वप्तावस्थायां जलमत्यर्थमवगाहते स्रोतसा हियते निमजति वा । मुण्डितशिरसः पुरुषान्पश्यति । काषायवाससो रक्तनीलादिवस्त्रप्रावरणांश्च । क्रत्यादा नाम मांसाशिनः पक्षिणः यधादीनमृगांश्च व्याघादीनिधरोहित । तथाऽन्त्यजेश्वण्डालादिभः गर्दभः सरेरुष्ट्रेः कमेलकेः सह परिवृत-स्तिष्ठति । वजनगच्छन्नातमानं परेः शत्रुभिः पृष्ठतो धावङ्गिर नुगतमिन-भूयमानं मन्यते ॥ २०२-२०३॥

एवं स्तप्रदर्शनान्युक्तवा प्रत्यक्षलिङ्गान्याह—

विमना विफलारम्भः संसीदत्यनिमित्ततः ॥ २०४ ॥
तेनोपसृष्टो लभते न राज्यं राजनन्दनः ।
कुमारी च न भर्तारमपत्यं गर्भमङ्गना ॥ २०५ ॥
आचार्यत्वं श्रोत्रियश्च न शिष्योऽध्ययनं तथा ।
विणग्लामं न चामोति कृषिं चापि कृषीवलः ॥ २०६॥

विमना विक्षिप्तिचितः, विफलारम्भः विफला आरम्भा यस स तथोकः न किचित्फलमाप्नोति । संसीदत्यनिमित्ततः विना कारणेन दीनमनस्को भवति । राजनन्दनो राजकुले जातः श्रुतशौर्यधैर्यादिगुणयुक्तोऽपि राज्यं न लभते । कुमारी रूपलक्षणामिजनादिसंपन्नापीप्सितं भतिरम्, अङ्गता गर्भण्यपत्यम्, ऋतुमती गर्भम्, अध्ययनतदर्थन्नाने सस्यपि आचार्यत्वं श्रोत्रियः, विनयाचारादियुक्तोऽपि शिष्योऽध्ययनं श्रवणं वा, 'न लभते' इति सर्वत्र संबद्धाते । विणक् वाणिज्योपजीवी तत्र कुशलोऽपि धान्यादिकयविकयादिषु लाभम् । कृषीवलः कर्षकस्तत्राभियुक्तोऽपि कृषिफलं नामोति । एवं यो यया वत्त्या जीवति स तत्र निष्फलारम्भश्चेतेनोपस्छो वेदित्तवः ॥२०४-२०६॥

हिटप०—1 इदं स्वभविषयकम्। 'विमना' इत्यादिक्षोकैर्जागरणेऽपि तळक्षणान्याह ।

पाठा०- १ व्रजन्तं च तथा ४. २ अनुमन्यते ग. ३ राष्ट्रं ४. ४ चेव ४.

एवं कारकज्ञापकहेत्नभिधाय विद्योपशान्सर्थं कर्मविधानमाह—

स्नैपनं तस्य कर्तव्यं पुण्येऽह्नि विधिपूर्वकम् ।

तस्य विनायकोपसृष्टस्याऽनागतविनायकोपसर्गपरिहारार्थिनो वा स्नपनमिन षेचनं कर्तव्यम् । पुण्ये खानुकूलनक्षत्रादियुक्ते । अह्नि दिवसे न रात्रौ । विधिपूर्वकं शास्रोक्तेतिकर्तव्यतासहितम्॥

स्नपनविधिमाह-

गौरसर्षपकल्केन साज्येनीत्सादितस्य च ॥ २७७ ॥ सर्वोषधेः सर्वगन्धैविलिप्तशिरसस्तथा ।

भद्रासनीपविष्टस्य खित्त वाच्या द्विजाः शुभाः ॥२७८॥ गौरसर्षपक एकेन सिद्धार्थपिष्टेन साज्येन घृतेलोलीकृतेनोत्सादित-स्योद्वर्तिताङ्गस्य तथा सर्वोषघैः प्रियङ्कनागकेसरादिभिः सर्वगन्धेश्वन्दना-गुरुकस्तूरिकादिभिर्विलिप्तशिरसो वक्ष्यमाणभद्रासनोपविष्टस्य पुरुषस्य द्विजा बाह्मणाः शुभाः श्रुताध्ययनवृत्तसंपन्नाः शोभनाकृतयश्रवारः अस्य स्वस्ति भवन्तो ब्रुवन्तु' इति वाच्याः । अस्मिन्समये गृह्योक्तमार्गेण पुण्याहवाचनं कुर्या-दिलार्थः ॥ २७७-२७८ ॥

> अश्वस्थानाद्गजस्थानाद्वलमीकात्संगमाद्भदात्। मृत्तिकां रोचनां गन्धान्गुग्गुलं चाँडप्सु निक्षिपेत्।।२७९॥ या आहता ह्येकवर्णेश्रतुर्भिः कलशैईदात् । चर्मण्यानडहे रक्ते स्थाप्यं भद्रासनं ततः ॥ २८० ॥

किंच, अश्वस्थानगजस्थानवल्मीकसरित्संगमाशोष्यह्रदेश्य आहतां पन्नविधां मृदं गोरोचनं गन्धान् चन्दनकुङ्कुमागुरुप्रमृतीन् गुग्गुलं च तास्वप्सु विनिक्षिपेत् । या आप आहता एकवर्णैः समानवणैश्चतुर्भिः कुर्रभेरत्रणास्फुटिताकालकैः हृदादशोष्यात् संगमाद्वा । तत्रश्चानुहरे चर्मणि रक्ते लोहितवर्णे उत्तरलोमनि प्राचीनप्रीवे भद्रं मनोरममासनं श्रीपणीं-निर्मितं स्थाप्यम् । तत उक्तोदकमृत्तिकागन्धादिसहितांश्रूतादिपह्नवोपंशोभि-ताननान्सग्दामवेष्टितकण्ठांश्रन्दनचित्तां ज्ञवाहतवस्रविभूषितांश्रतस्य दिक्ष स्थापयित्वा अचौ सुलिप्ते स्थण्डिले रचितपञ्चवर्णस्वस्तिके लोहितमानडुहं चर्मोत्तरलोम प्राचीनश्रीवमास्तीर्य तस्योपरि श्वेतवस्त्रप्रच्छादितमासनं स्थापयेदिसे-तद्भद्रासनम् । तस्मिन्नपविष्टस्य खित्तवाच्या द्विजाः ॥ २७९-२८० ॥

सहस्राक्षं शतधारमृषिभिः पावनं कृतम्। तेन त्वामभिषिश्वामि पावमान्यः पुनन्तु ते ॥ २८१॥

किंच, खिस्तवाचनानन्तरं जीवत्पतिपुत्राभिः रूपगुणशालिनीभिः सुवैषाभिः

पाठा०—१ स्नापनं ते. २ घृतमिश्रेण. ३ च विनिक्षिपेत् ते. ४ कुम्भैः अभैरवणा. ख. ५ शोभितान नानासन्दाम ख. ६ ताननाहत ग.

कृतमङ्गलं पूर्वदिग्देशावस्थितं कलशमादायानेन मन्त्रेणामिषिश्चेद्धरः । सहस्रा-स्मानेकशक्तिकं शतधारं बहुप्रवाहसृषिभिर्मन्वादिभिर्यदुदकं पावनं पवित्र कृतं उत्पादितं तेनोदकेन त्वां विनायकोपसष्टं विनायकोपसर्गशान्तये अभि-षिञ्चामि । पावमान्यश्वैता आपस्त्वां पुनन्तु ॥ २८१ ॥

> भगं ते वरुणो राजा भगं सूर्यो बृहस्पतिः। भगिमन्द्रश्च वायुश्च भगं सप्तर्षयो ददुः ॥ २८२ ॥

तदनन्तरं दक्षिणदेशावस्थितं द्वितीयं कलशमादायानेन मन्त्रेणाभिषिचेत्। भगं कल्याणं ते तुभ्यं वरुणो राजा भगं सूर्यो भगं बृहस्पतिः भगमि-न्द्रश्च वायुश्च भगं सप्तर्षयश्च द्दुरिति ॥ २८२ ॥

> यत्ते केशेषु दौर्भाग्यं सीमन्ते यच सूर्धनि। ललाटे कर्णयोरक्ष्णोरापस्तद् झन्तु सर्वदा ॥ २८३ ॥

ततस्तृतीयं कलशमादायानेन मन्त्रेणाभिषित्रेत्। ते तव केशेषु यद्दौर्भाग्य-मकल्याणं सीमनते मुर्धनि च ललाटे कर्णयोरक्षणोश्च तत्सर्वमापो देव्यो ब्रन्त उपशमयन्तु सर्वदा इति ॥ २८३ ॥

> स्नातस्य सार्षपं तैलं सुवेणीदुम्बरेण तु। जुहुयान्मूर्धनि कुशान्सव्येन परिगृह्य च ॥ २८४ ॥

ततश्चतुर्थं कलक्षमादाय पूर्वोकैस्निभिमन्त्रैरभिषिचेत्। 'सर्वमन्त्रैश्चतुर्थम्' इति मैन्त्रलिङ्गात् । उक्तेन प्रकारेण कृताभिषेकस्य मूर्धनि संव्यवाणिगृहीतकुद्यान्त-हिंते सार्षपं तैलं उदुम्बरवृक्षोद्भवेन क्षित्र वश्यमाणैर्मन्त्रेजुहुयादा-चार्यः ॥ २८४ ॥

मितश्र संमितश्रेव तथा चालकटङ्कटौ । क्रॅंक्माण्डो राजपुत्रश्चेत्यन्ते खाहासमन्वितैः ॥ २८५ ॥ नामभिर्विलिमत्रेश्च नमस्कारसमन्वितैः।

मितसंमितादिभिविनायकस नामभिः स्वाहाकारान्तैः प्रणवादिभिः 'जुह्यात्' इति गतेन संबन्धः । खाहाकारयोगाचतुर्था विभक्तिः । अतश्च ॐमि-ताय खाहा, ॐसंमिताय खाहा, ॐशालाय खाहा, ॐकटङ्कटाय खाहा,

टिप्प०-1 ते च बैजवापगृह्ये चत्वार उक्ता:- 'चत्वार: खेलु विनायका भवन्ति,-मितश्च, संमितश्च, शालंशङ्कटश्च, कूरमाण्डराजवुत्रश्चेति। एतैरपसर्गलक्षणाः बाह्मणाः स्वाध्यायवन्तोऽपि आचार्यत्वं न लभनते । कुमार्यो लक्षणवत्योऽपि भर्तन लभनते । स्त्रीणामाचारवतीनामप्यपत्यानि म्रियन्ते इति ।

पाठा०-१ ते सदा A. २ स्मृतिलिङ्गात् ग्रः ४ कूष्मा( इमा ? )ण्डराज A.

ॐकूरमाण्डाय खाहा, ॐराजपुत्राय खाहेति षणमन्त्रा भवन्ति। अनन्तरं लैकिके-ऽमौ स्थालीपाकविधिना चरुं श्रायित्वा एतेरेव षङ्किमन्त्रस्तस्मिन्नवामौ हुत्वा तच्छेषं बिल्सम्बेरिन्द्राभियमनिर्ऋतिवरुणवायुसोमेशानब्रह्मानन्तानां नामभि-श्रवुध्र्यन्तेनमोन्वितस्तिभ्यो बिल्हं द्चात् ॥ २८५ ॥-

अनन्तरं किं कुर्यादिलाहै—

द्द्याचतुष्पथे शूर्पे कुशानास्तीर्य सर्वतः ॥ २८६ ॥
कृताकृतांस्तण्डलांश्च पललौदनमेव च ।
मत्स्यान्पकांस्तथैवामान्मांसमेतावदेव तु ॥ २८७ ॥
पुष्पं चित्रं सुगन्धं च सुरां च तिविधामपि ।
मूलकं पूरिकाँपूपांस्तथैवोण्डेरकस्रजः ॥ २८८ ॥
दध्यनं पायसं चैव गुडिपिष्टं समोदकम् ।
प्तान्सर्वान्समाहत्य भूमौ कृत्वा ततः शिरः ॥ २८९ ॥
विनायकस्य जननीमुपतिष्ठेत्ततोऽम्बिकाम् ।

कृताकृताद्युपहारद्रव्यजातं विनायकस्योपाहृत्य संनिधानात्रज्ञनन्याश्च शिरसा भूमिं गत्वा—'तत्पुरुषाय विद्यहे वकतुण्डाय धीमहि । तन्नो देन्ती प्रचोदयात्' इत्यनेन मन्त्रेण विनायकं,—'सुभगाय विद्यहे काममालिन्ये धीमहि । तन्नो गौरी प्रचोदयात्' इत्यनेनाम्बकां च नमस्कुर्यात् । तत उपहारशेषमास्तीणंकुरो सूर्पे निधाय चतुष्यथे निद्ध्यात्—'बलिं गृह्णन्त्वमे देवा आदिला वस्तत्वाथा । मरुतश्चाश्वनो रुद्राः सुपर्णाः पन्नगा प्रहाः ॥ असुरा यातुधानाश्च पिर्शाचोरगमातरः । शाकिन्यो यक्षवेताला योगिन्यः पूतनाः शिवाः ॥ जम्भकाः विद्यान्यकां माथाविद्याधरा नराः । दिक्पाला लोकपालाश्च ये च विद्यविनायकाः ॥ जगतां शान्तिकर्तारो ब्रह्माद्याश्च महर्षयः । मा विद्यो मा च मे पापं मा सन्तु परिपन्थिनः ॥ सौम्या भवन्तु तृप्ताश्च भूतप्रेताः सुखावहाः ॥' इत्यन्तिमेन्त्रेः ॥ कृताकृताः सकृदवहतास्तण्डुलाः, पर्लेलं तिलपिष्टं तन्मिश्र ओदनः पललोदनः, मतस्याः पका अपकाश्च, मांसमेतावदेव पक्षमिन्नं च, पुष्पं चित्रं रक्तपीतादिनानावणेम् । चन्दनादि सुगन्धिद्रयम्, सुरा त्रिविधां गौडी माध्वी वैष्टी च, मूलकं कन्दाकारो भक्ष्यविशेषः, पूरिकां प्रसिद्धा, अपूरा देवेदका गोधुमविकारः । उण्डेरकस्रजः उण्डेरकाः पिष्टादिम-

टिप्प०-1 'दन्तिः' इति कनित्। 2 उण्डेरकाः श्रुद्रापूपा इति कौस्तुभे।

पाठा०—१ दिलाह दद्यादिलादिचतुर्भिः ग. २ स्तथा चामान् A. ३ विविधा A. ४ पुष्पं तथैव खः, तथैवीण्डेरकस्रजम् A. ५ गुडमिश्रं A. ६ अपराकिसंमतिमिदमधेम्. ७ तदाऽम्बिकाम् A. ८ पिशाचा मातरोरगाः क. ९ माला विद्या कः, नागा विद्याधराः १० प्रकृषं पिष्टं क.

य्येताः प्रोताः स्रजः । दृध्यन्नं दिधिमिश्रमनं । पायसं पैयः शतम् । गुडिपिष्टं गुडिमिश्रं शाल्यादिपिष्टम् । मोदकाः लड्डुकाः । अनन्तरं विनायकं तज्जन-नीमस्वामस्विकां वक्ष्यमाणसन्त्रेणोपतिष्ठेत् ॥ २८६–२८९ ॥

किं कृत्वेलाह—

द्वीसर्पपपुष्पाणां द्रन्वार्घ्यं पूर्णमञ्जलिम् ॥ २९० ॥ सकुसुमोदकेनार्घ्यं दत्त्वा दूर्वासर्पपपुष्पाणां पूर्णमञ्जलि दत्त्वा, 'उपतिष्ठेत' इति गतेन संबन्धः ॥ २९० ॥

उपस्थानमन्त्रमाह—

रूपं देहि येशो देहि भगं समित देहि से । पुत्रान्देहि धनं देहि सर्वकामांश्च देहि से ॥ २९१ ॥ ततः शुक्राम्बरधरः शुक्कमाल्यानुलेपनः । ब्राह्मणान्भोजयेदद्यादस्रयुग्मं गुरोरपि ॥ २९२ ॥

विर्नायकोपस्थाने 'भगवन्' इत्यूहः। ततोऽभिषेकानन्तरं यजमानः शुक्राम्बरघरः शुक्रमाल्यानुलेपनो व्राह्मणान्भोजयेत्। यथाशक्ति गुरते श्रुताध्ययनवृत्तसंपन्नाय विनायकसपनविधिज्ञाय वस्त्रयुग्मं दद्यात्। 'अपि'शब्दाद्यथाशक्ति
दक्षिणां विनायकोद्देशेन ब्राह्मणेभ्यश्च । तत्रायं प्रयोगक्रमः—चतुर्भिर्बाह्मणेः
सार्धमुक्तलक्षणो गुरुर्मन्त्रज्ञो भद्रासन्तर्चनानन्तरं तत्संनिधौ विनायकं तज्जननीं
चोक्तमन्त्राभ्यां गन्धपुष्प।दिभिः समभ्यच्यं चरुं श्रपितवा भद्रासनोपविष्टस्य
यजमानस्य पुण्याहवाचनं कृत्वा, चतुर्भिः कलशैरभिषच्य, सार्षपं तैलं शिरिस
हुत्वा, चरुहोमं विधायाभिषेकशालायां चतुर्दिश्च इन्द्रादिलोकपालभ्यो बलिं
दयात । यजमानस्तु स्नानानन्तरं शुक्रमाल्याम्बरधरो गुरुणा सहितो विनायकाम्बिकाभ्यामुपहारं दत्त्वा शिरसा भूमिं नत्वा कुसुमोदकेनाध्यं दत्त्वा दूर्वासर्षपपुष्पाङ्गिले च दत्त्वा विनायकमम्बकां चोपतिष्ठेत् । गुरुरुपहारशेषं ग्रुपं
कृत्वा चत्वरे निद्ध्यात् । अनन्तरं वस्त्रयुग्मं दक्षिणां ब्राह्मणेभ्यो भोजनं च
दयादिति ॥ २९१–२९२ ॥

इति विनायकस्मपनविधिः।

अस्यैव विनायकन्नपनस्योक्तोपसंहारेण संयोगान्तरं दर्शयितुमाह—
एवं विनायकं पूज्य ग्रहांश्चेव विधानतः।

कर्मणां फलमामोति श्रियं चामोत्यनुत्तमाम् ॥ २९३ ॥

एवमुक्तेन प्रकारेण विनायकं संपूज्य कर्मणां फलमविद्रोनाप्रोतीत्युक्तोप-

टिप्प०—1 'तत्प्रोताः' इत्यपि पाठः तदुक्तवर्तुलैश्चतुरस्रेश्च दीर्घैः पिष्टविकारैर्नि-र्मिताः सज उच्यन्ते-बाळ० ।

पाठा०—१ क्षेरेयी. २ जयं देहि ग. ३ भगवन् क. ग. ४ अम्बिको-पस्थाने भवतीत्यूहः ग. ५ श्रियमाप्त्रोत्यनुत्तमाम् A. संहारः । <sup>1</sup>संयोगान्तरमाह—श्रियं चौत्कृष्टतमामामोतीति । श्रीकामश्रा-नेनैव विधानेन विनायकं पूजयेदिस्तर्थः । आदिस्मादियहपीडाशान्तिकामस्य लक्ष्म्यादिकामस्य च प्रहपूजादिकल्पं विधास्यन् प्रहपूँजामुपक्षिपति—ग्रहांश्चेव विधानत इति । ग्रहानादिस्मादीन्वक्ष्यमाणेन विधिना संपूज्य कर्मणां सिद्धिमामोति श्रियं चामोति इति ॥ २९३ ॥

नित्यकाम्यसंयोगानाह-

आदित्यस्य सदा पूजां तिलकं स्वामिनस्तथा। महागणपतेश्वेच कुर्वन्सिद्धिमवाष्ठ्रयात्।। २९४॥

आदित्यस्य भगवतः सदा प्रतिदिवसं रक्तचन्दनकुङ्कमकुसुमादिभिः पूजां कुर्वन् स्कन्दस्य महागणपतेश्च नित्यं पूजां कुर्वन् सिद्धिं मोक्षमात्मज्ञान-द्वारेण प्राप्नोतीति नित्यसंयोगः । आदित्यस्कन्दगणपतीनामन्यतमस्य सर्वेषां वा तिर्वेकं स्वर्णनिर्मितं रूप्यनिर्मितं वा कुर्वन् सिद्धिमभिल्षितामाप्नोति । तथा चक्षुषी चेति काम्यसंयोगः ॥ २९४॥

इति महागणपतिकल्पः।

अथ ग्रहशान्तिप्रकरणम् १२

'एवं विनायकं पूज्य ग्रहांश्चेव विधानतः । कर्मणां फलमाप्नोति श्रियं चाप्नो-त्यनुत्तमाम्' (आ०२९३) इत्यनेन ग्रहपूजायाः कर्मणामविष्नेन फलििद्धः श्रीश्च फलिंग्युक्तम् । इदानीं फलान्तराण्याह—

> श्रीकामः शान्तिकामो वा ग्रहयज्ञं समाचरेत् । वृष्ट्यायुःपुष्टिकामो वा तथैवाऽभिचरन्नपि ॥ २९५ ॥

श्रीकाम इति पूर्वोक्तस्यानुवादः, शान्तिकाम आपदुपशान्तिकामः, सस्यादिशृद्धयर्थं प्रवर्षणं वृष्टिः, आयुरपमृत्युजयेन दीर्घकालजीवनम् । पृष्टिर-नवद्यशरीरत्वं, एताः कामयत इति वृष्ट्यायुःपृष्टिकामः । एते श्रीकामादयो प्रहयत्तं प्रहपूजां समाचरेयुः । तथाऽभिचरत्तपि अदृष्टोपायेन परपीडा अभिचार-स्तत्कामश्च श्रह्यकं समाचरेत् ॥ २९५॥

प्रहानाह—

सूर्यः सोमो महीपुत्रः सोमपुत्रो चृहस्पतिः । शुक्रः शनैश्ररो राहुः केतुश्रेति ग्रहाः स्मृताः ॥ २९६॥ एते सूर्यादयो नव ग्रहाः ॥ २९६॥

टिप्पo-1 संयोगः=फलम्, तेनात्र फलान्तरमित्याशयः । 2 तिलकं=प्रतिमाम्।

पाठा०-१ यहपूजां रुक्षयति ग.

'महाः पूज्याः' इत्युक्तं, किं कृत्वेत्याह—

## ताम्रकात्स्फटिकाद्रक्तचन्दनात्स्वर्णकादुमा । राजताद्यसः सीसात्कांस्यात्कायी ग्रहाः क्रमात् ॥२९७॥ स्ववर्णेवी पटे लेख्या गैन्धैर्मण्डलकेषु वा ।

सूर्यादीनां मृतियस्ताम्बादिभिर्यथाकमं कार्याः । तदलाभे स्ववर्णविर्णकेः पटे लेख्याः, मण्डलकेषु वा । गन्धेः रक्तचन्दनादिभिर्यथावर्ण लेख्या इस-न्वयः । द्विभुजत्वादिविशेषस्तु मत्स्यपुराणोक्तो द्रष्टव्यः । यथा—'पद्मासनः पद्म-करः पद्मगर्भसमद्युतिः । सैप्ताश्वःसप्तरज्ञश्च द्विसुजः स्यात्सदा रविः ॥ श्वेतः श्वेताम्बर्धरो दशाश्वः श्वेतभूषणः । गदापाणिर्द्विबाहुश्च कर्तव्यो वरदः शश्री ॥ रक्तमाल्याम्बर्धरः शक्तिग्रूलगदाधरः । चतुर्भुनो मेषगमो वरदः स्याद्धरा-सुतः ॥ पीतमाल्याम्बरघरः कर्णिकारसमद्युतिः । खङ्गचर्मगदापाणिः सिंहस्थो वरदो बुपः ॥ देवदैत्यगुरू तद्वत्पीतश्वेतौ चतुर्भुजौ । दण्डिनौ वरदौ कार्यौ साक्षसूत्रकमण्डळ् ॥ इन्द्रनीलद्युतिः ग्रूली वरदो गृध्रवाहनः । वाणबाणासनघरः कर्तव्योऽर्कसुतः सदा ॥ करालवदनः खङ्गचर्मभूली वरप्रदः । नीलैः सिंहासन-स्थश्च राहुरत्र प्रशस्यते ॥ धूम्रा द्विबाहवः सर्वे गदिनो विकृताननाः । गृधासन-गता नित्यं केतवः स्युर्वेरप्रदाः ॥ सर्वे किरीटिनः कार्या प्रहा लोकहितावहाः । स्वाङ्कुलेनोच्छिताः सर्वे शतमष्टोत्तरं सदा'इति ॥ एतेषां स्थापनदेशश्व तत्रैवोक्तः— 'मध्ये तु भास्करं विद्याल्लोहितं दक्षिणेन तु । उत्तरेण गुरुं विद्याद्धधं पूर्वोत्तरेण तु ॥ पूर्वेण भागवं विद्यात्सोमं दक्षिणपूर्वके । पश्चिमेन शनि विद्यादाहुं पश्चिम-दक्षिणे ॥ पश्चिमोत्तरतः केतुं स्थाप्या वै शुक्रतण्डुलैः ॥' इति ॥ २९७ ॥–

पूजाविधमाह—

यथावण प्रदेयानि वासांसि कुसुमानि च ॥ २९८॥ गन्धाश्र बलयश्रेव धूपो देयश्र गुग्गुलुः । कर्तव्या मन्त्रवन्तश्र चरवः प्रतिदैवतम् ॥ २९९॥

यथावर्णं यस प्रहस्य यो वर्णस्तद्वर्णानि वस्त्रगन्धपुष्पाणि देयानि । वलयश्च धूपश्च सर्वेभ्यो गुग्गुलुर्देयः । चरवश्च प्रतिदैवतमप्तिप्रतिष्ठापनान्वा-धानादिपृवं कं 'चतुरश्चतुरो मुष्टीन्निवंपति', 'अमुष्मे त्वा जुष्टं निवंपामी'त्यादिवि-धिना कार्याः । अनन्तरं सुसमिद्धेऽमाविष्माधानाद्याधारान्तं कर्म कृत्वा आदित्या सुदेशेन यथाक्रमं वक्ष्यमाणमन्त्रैर्वक्ष्यमाणाः समिधो वक्ष्यमाणप्रकारेण हुत्वा चरवो होतव्याः ॥ २९४-२९९ ॥

पाठा॰—१ गन्धमण्डळकेषु वा A. २ सप्तारथसंस्थश्च. क. ३ नील-सिंहासनः. क. ग. ४ ऽग्नावन्वाधानादनन्तरं कर्म कृत्वा क. मन्त्रानाह-

आकृष्णेन इमं देवा अग्निर्मूर्धा दिवः ककृत् । उद्घुध्यस्त्रेति च ऋचो यथासंख्यं प्रकीर्तिताः ॥ ३००॥ बृहस्पते अतियद्यस्त्रथेवानात्परिस्तुः

शं नो देवीस्तथा काण्डात्केतुं कृष्वित्रमांस्तथा ॥३०१॥ 'आकृष्णेन रजसा वर्तमान' (ऋ. १।३।६।२) इलादयो नव मन्त्राः यथाक्रममादित्यादीनां वेदितव्याः ॥ २००-२०१॥

इदानीं समिध आह—

अर्कः पलाशः खदिर अपामार्गे। अर्कपलः । उदुस्वरः शमी दूर्वा कुशाश्च समिधः क्रमात् ॥ ३०२॥ अर्कपलाशादयो यथाकमं सूर्यादीनां समिधो भवन्ति । ताश्चार्का अभनाः सत्त्वचः प्रादेशमात्राः कर्तव्याः ॥ ३०२॥

एकैकस्य त्वष्टशतमष्टाविंशतिरेव वा ।
होतव्या मधुमर्पिभ्या द्वा श्वीरेण वा युताः ॥ ३०३॥
किंच, आदिलादीनामेकैकस्याष्टशतसंख्या अष्टाविंशतिसंख्या वा
यथासंभवं मधुना सर्पिषा द्वा श्वीरेण वा युता अक्ता अर्कादिसमिधो
होतव्याः ॥ ३०३॥

इदानीं भोजनान्याह—

गुडौदनं पायसं च हविष्यं श्लीरपाष्टिकम् । द्ध्योदनं हॅविश्र्णं मांसं चित्रान्नमेव च ॥ ३०४ ॥ द्याद्रहक्रमादेवं द्विजेभ्यो भोजनं बुधः । शक्तितो वा यथालाभं सत्कृत्य विधिपूर्वकम् ॥ ३०५ ॥

गुडमिश्र ओदनो गुडौद्नः, पायसं पायसात्रम्, हविष्यं मुन्यत्रादि, श्लीरषाष्टिकं क्षीरमिश्रः षाष्टिकौदनः, दथ्ना मिश्र ओदनो द्ध्योद्नः, हविर्धृतौदनः। चूर्णं तिलचूर्णमिश्र ओदनः, मांसं भक्ष्यमांसमिश्र ओदनः, चित्रौ-द्नो नानावर्णोदनः, एतानि गुडौदनादीनि यथाक्रममादिखाद्यदेशेन भोजनार्थं दिलेभ्यो बाह्यणभ्यो द्यात्। बाह्यणसंख्या यथाविभवं द्रष्ट्या। गुडौदना-द्यमावे तु यथालाभमोदनादि पादप्रक्षालनादिविधिपूर्वकं सत्कृत्य संमान-पुरःसरं द्यात्॥ ३०४-३०५॥

पाठा०—१ निमा अपि △. २ औदुम्बर ख. ३ कस्यात्राष्ट्रशतं क. ग; एकैकस्याष्ट्रशतक △. ४ संयुताः. ५ ष्टतान्नं च कृसरामिषचित्रकम् △. ६ द्विजः ख. दक्षिणामाह—

धेतुः शङ्कस्तथानज्ञान्हेम वासो हयः क्रमात् । कृष्णा गौरायसं छाग एता वे दक्षिणाः स्मृताः ॥३०६॥ धेतुद्रिशी, शङ्कः प्रसिद्धः, अनङ्कान् भारसेहो वलीवर्दः, हेम सुवर्णम्, वासः पीतम्, हयः पाण्डरः, कृष्णा गौः, आयसं सस्रादि, छागः प्रसिद्धः, एता धेन्वादयो यथाकममादिखाद्युद्देशेन ब्राह्मणानां दक्षिणाः स्मृताः उक्ता मन्वादिभिः। एतच संभवे सति, असंभवे तु यथालामं शक्ति-तोऽन्यदेव यर्तिकचिद्देयम् ॥ ३०६॥

'शान्तिकामेनाविशेषेण सर्वे श्रहाः पूजियतव्याः' ( आ० २१५ ) इत्युक्तं,

तत्र विशेषमाइ—

यश्च यस्य यदा दुःस्थः स तं यत्नेन पूजयेत् । ब्रह्मणेषां वरो दत्तः पूजिताः पूजयिष्यथ ॥ ३०७॥

यस्य पुरुषस्य यो यहा यदा दुँ स्थोऽष्टमादिदुष्टस्थानस्थितः स तं यहं तदा यत्नेन विशेषेण पूजयेत्। यसादेषां प्रहाणां ब्रह्मणा पूर्व वरो दत्तः 'पूजिताः सन्तो य्यसिष्टप्रापणेनानिष्टनिरसनेन च पूजयितारं पूजिष्टियथ' इति ॥ ३००॥

अविशेषेण द्विजानधिकृत्य शान्तिकपौष्टिकादीनि कर्माण्य क्रान्तानि, तत्राभि-

षेकेँगुणयुक्तस्य राज्ञो विशेषेणाधिकार इति दर्शयति—

ग्रहाधीना नरेन्द्राणाग्रुच्छायाः पतनानि च । भावाभावौ च जगतस्तसात्पूज्यतमा ग्रहाः ॥ ३०८॥ [ ग्रहाणामिदमातिथ्यं कुर्यात्संवत्सरादपि । आरोग्यवलसंपन्नो जीवेत्स शरदः शतम् ॥ ]

नरेन्द्राणामभिषिकक्षत्रियाणां प्रहाः पूज्यतमाः, इत्यनेनान्येषामि पूज्या इति गम्यते । उभयत्र कारणमाह—प्राणिनामभ्युद्यविनिपाता प्रहा-धीनाः यसात्तसाद्धिकारिभिः पूज्याः । किंच जगतः स्थावरजङ्गमात्मकस्य भावाभावानुत्पत्तिनिरोधौ प्रहाधीनौ । तत्र यद्येते पूजितास्तदा स्वकील एवोत्पत्तिनिरोधौ भवतः, अन्यथा उत्पत्तिसमये नीत्पादः, नकाळे निरोधश्व । जगदीश्वरताच नरेन्द्राणां तद्योगक्षेमकारिणां पूज्यतमा प्रहा इति तेषां विशेषेण शान्तिकादिष्वधिकारः । तथा च गौतमेन (१९।१) '—राजा सर्वसेष्टे ब्राह्मण-वर्ज्यम् दित राजानमधिकृत्य 'वर्णानाश्रमांश्व न्यायतोऽभिरक्षेत' (गौ. १९।९)

टिप्प०—1 एताश्च दक्षिणा ऋत्विग्म्य एव देयाः—अप०।

पाठा०—१ भारवाहो क. ग. २ श्रायसमस्रादि, श्रायसं ताम्रादि क. ३ दुष्टो. ४ भिषेकयुक्तस्य ख. ५ श्रथ चान्येषामपि ख. ६ स्वकालादु- इपत्ति ग. ७ तस्य नोत्पादो न काले क.

चलतत्रेतान्स्वधमें स्थापयेत्' इत्यादीन्कांश्विद्धमां तुक्तवा—'यानि च दैवोत्पान्तिचन्तकाः प्रब्रूयुस्तान्याद्रियेत (गौ. १९१९) तद्धीनमिष होके योगक्षेमं प्रतिजान्तते' इति । शान्तिकपौष्टिकाद्यनुष्ठानहेतुमिधाय 'शान्तिकपुण्याहस्वस्त्ययनायुष्य-मङ्गलसंयुक्तान्याभ्युद्यिकानिविद्वेषण स्तम्भनाभिचारद्विषद्विद्युक्तानि च शालाग्नौ कुर्यात्' (गौ. १९१९ ११९५-१७) इति शान्तिकादीनि दिशतानि ॥ ३०८॥

इति श्रह्शान्तिप्रकरणम् ।

## अथ राजधर्मप्रकरणम् १३

साधारणान्गृहस्थधर्मानुक्त्वेदानीं राज्याभिषेकादिगुणयुक्तस्य गृहस्थस्य विशेष-धर्मानाह—

> महोत्साहः स्थूललक्षः कृतज्ञो वृद्धसेवकः । विनीतः सत्त्वसंपन्नः कुलीनः सत्यवाक्युचिः ॥ ३०९ ॥ अदीर्घस्त्रः स्मृतिमानक्षुद्रोऽपरुषस्तथा । धार्मिकोऽन्यसनश्चव प्राज्ञः स्र्रो रहस्यवित् ॥ ३१० ॥ स्वरन्ध्रगोप्ताऽऽन्वीक्षिक्यां दण्डनीत्यां तथैव च । विनीतस्त्वथ वार्तायां त्रय्यां चैव नराधिपः ॥ ३११ ॥

पुरुषार्थसाधनकर्मारम्भाध्यवसाय उत्साहः, महानुत्साहो यसासौ महो-रसाहः, बहुदेयार्थदर्शी स्थूळळक्षः, परकृतोपकारापकारौ न विस्मरतीति कृतज्ञः, तपोज्ञानादिवृद्धानां सेवकः, वृद्धसेवकः, विनयेन युक्तो विनीतः, 'विनय'शब्देनाविरुद्धः पूर्वोक्तमातकधर्मकलाप उच्यते—'न संशयं प्रपद्येत नाक-सादिष्रयं वदेत्' (आ. १३२) इस्यादिनोक्तः । सरवसंपन्नः संपदापदोईर्ष-विषादरिहतः, मातृतः पितृतश्चाभिजनवान् कुलीनः, सत्यवाक् सस्यवचन-शीलः । शुचिर्वाद्याभ्यन्तरशौचयुक्तः अवश्यकार्याणां कर्मणामारम्भे प्रारव्धानां च समापने यो न विलम्बतेऽसावदीर्घस्त्रः, अधिगतार्थाऽविस्मरणशीलः स्मृतिमान्, अक्षुद्रोऽसद्धणद्वेषी, अपरुषः परदोषाकीर्तनशीलः, धार्मिको वर्णाश्रमधर्मान्वतः, न विद्यन्ते व्यसनानि यस्यासावव्यसनः । व्यसनानि चाष्टादश, यथाह मनुः (अ४७-४८)—'मृगयाऽक्षो दिवास्त्रः परिवादः

टिप्प०—1 पुरुषार्थविक्षेपकं चूतादिकं व्यसनम्। 2 आखेटकाख्यो मृगवधो मृगया, अक्षादिक्रीडा, दिवानिद्रा, परदोषकथनं, स्त्रीसंभोगः, मद्यपानजनितो मदः नृत्य-गीतवादित्राणि त्रीणि, वृथाश्रमणं, इति देश इत्यन्ये।

पाठा०- ३ संवननाभिचार ग. २ अदीर्घसूत्री गः त.३ सत्यवादन गः

स्त्रियो मदः। तौर्यत्रिकं वृथाट्या च कामजो दशको गणः॥ पैशुन्यं साइसं द्रोह ईर्घास्यार्थद्षणम् । वाग्दण्डजं च पारुष्यं क्रोधजोऽपि गणोऽष्टकः ॥' इति तत्र च सप्त कष्टतमानि । यथाह मनुः ( ७।५०-५१ )— पानमक्षाः स्त्रियश्चेव मृगय च यथाकमम् । एतत्कष्टतमं विद्याचतुष्कं कामजे गणे ॥ दण्डस्य पातनं चैव वाक्पारुष्यार्थद्वणे । क्रोधजेऽपि गणे विद्यात्कष्टमेतित्रिकं सदा ॥' इति । प्राक्रो गम्भीरार्थावधारणक्षमः, शूरो निर्भयः, रहस्यवित् गोपनीयार्थगोपनचतुरः, स्वरन्ध्रगोता खस्य सप्तसु राज्याङ्गेषु यत्परप्रवेशद्वारशिथन्यं तत्स्वरन्ध्रं तस्य गोप्ता प्रच्छादयिता । आन्वीक्षिक्यामात्मविद्यायां, द्ण्डनीत्यामर्थयोगक्षेमो-पयोगिन्यां, वार्तायां कृषिवाणिज्यपञ्चपालनरूपायां धनोपचयहेतु भूतायां, त्रय्यां ऋग्यजुः सामा एयायां च विनीत सत्तद्भिज्ञैः प्रावीण्यं नीतः । यथाह मनुः ( ७१४३ )—'त्रेविदेभ्यस्त्रयीं विद्यां दण्डनीतिं चे शाश्वतीम् । आन्वीक्षिकीं चात्मविद्यो वार्तारम्भांश्व लोकतः ॥' इति । नराधिपो 'राज्याभिषिक्तः स्यात्' इति सर्वत्र संबन्धः ॥ ३०९-३११ ॥

एवमभिषेकयुक्तस्यान्तरङ्गान्धर्मानभिधायेदानीं वहिरङ्गानाह—

स मन्त्रिणः प्रकुर्वीत प्राज्ञानमौलानिस्थराञ्शुचीन्। तैः सार्धं चिन्तयेद्राज्यं विष्रेणाथ तैतः खयम् ॥ ३१२॥

महोत्साहादिगुणैर्युक्तो राजा मिन्त्रिणः कुर्वीत । कथंभूतान् शाहान् हिताहितविवेककुशलान्, मौलान् स्ववंशपरम्परायातान्, स्थिरान् मह-त्यपि हॅंर्षविषादस्थाने विकाररहितान् । शुचीन् धर्मार्थकामभयोपधाशुद्धान्, ते च सप्ताष्टी वा कार्याः । यथाह मनुः ( ७।५४ )—'मौलाञ्जास्त्रविदः सूरा-न्लैब्धलक्षान्कुलोद्भवान् । सचिवान्सप्त चाष्टौ वा कुर्वीत सुपरीक्षितान् ॥' इति । एवं मित्रणः पूर्व कृतवा तैः सार्ध राज्यं संधिवित्रहादिलक्षणं कार्यं चिन्तयेत् समसौर्व्यसौध । अनन्तरं तेषांमभित्रायं ज्ञात्वा सकलशास्त्रार्थविचारकुशलेन ब्राह्मणेन पुरोहितेन सह कार्य विचिन्स ततः स्वयं बुद्धा कार्यं चिन्त-येत्॥ ३१२॥

कीहशं पुरोहितं कुर्यादिलाह—

पुरोहितं प्रेक्जवीत दैवज्ञमुदितोदितम्। दण्डनीत्यां च कुशलमथर्वाङ्गिरसे तथा ॥ ३१३॥

पुरोहितं च सर्वेषु दष्टाद्यार्थेषु कर्मसु पुरतो निहितं दानमानसत्कारैरात्मसं-

टिप्प०—1 पैशुन्यमविज्ञातदोषाविष्करणं, साहसं साधोर्वन्थनादि निम्रहः, द्रोह-इछन्नत्रथः, ईर्ष्याऽन्यगुणासिहण्णुता, असूया परगुणेषु दोषाविष्करणं, अर्थेद्षणमर्थाना-मपहरणं देयानामदानं च, वाक्पारुष्यमाक्रोशादि, दण्डपारुष्यं तांडनादि, इल्रष्टौ। 2 मौलान्पितृपितामहक्रमेण सेवकान् । 3 लब्धलक्षान् लक्ष्यादप्रच्युतरारादीन् ।

३ ततः परम् ख. पाठा०- १ साममच्यां ख. २ च तद्विदः ख. ४ हर्षविकारस्थाने विषादरहितान् क. ५ च कुर्वीत∆. ६ कर्मसु पुरो निहितं क. बदं कुर्यात् । कथंभूतम् १ देवज्ञं प्रहोत्पाततच्छमनादेवेंदितारम्, उदितो-दितं विद्याभिजनानुष्टानादिभिरुदितेः शास्त्रोक्तरुदितं समृद्धम्, दण्डनीत्या-मर्थशास्त्रे कुरालम्, अथर्वाङ्गिरसे च शान्त्यादिकर्मणि ॥ ३१३ ॥

> श्रीतसार्तित्रयाहेतोईणुयादेव चर्त्विजः । यज्ञांश्रेव प्रकुर्वीत विधिवद्भिरिदक्षिणान् ॥ ३१४ ॥

श्रीतामिहोत्रादि-स्मार्तोपामनादिकियानुष्ठानसिद्ध्यर्थे ऋत्विजो वृणु-यात्। यज्ञांश्च राजस्यादीन् विधिवत् यथाविधानं भूरिदक्षिणान् बहु-दक्षिणानेव कुर्यात्॥ ३१४॥

भोगांश्र दंद्याद्विप्रेभ्यो वस्नि विविधानि च । अक्षयोऽयं निधी राज्ञां यद्विप्रेषुपपादितम् ॥ ३१५ ॥

किंच, ब्राह्मणेभ्यो भोगान् सुखानि तत्साधनदानद्वारेण द्यात्। वस्ति च सुवर्णरूप्यभूप्रमृतीनि विविधानि नानाप्रकाराणि देयानि। यसा-देण राज्ञामक्षयो निधिः शेवधियद्भाह्मणेभ्यो दीयते। साधारणधर्मत्वेन दानप्राप्तौ सत्यां राज्ञां दानप्राधान्यप्रतिपादनार्थं पुनर्वचनम् ॥ ३९५ ॥

अस्कन्मन्यर्थं चैत्र प्रायश्चित्तेरदृषितम् । अग्नेः सकाजादिप्राग्नौ हुतं श्रेष्टिमहोच्यते ॥ ३१६ ॥

किंच, अग्नेः सकाशाद्मिमाध्याद्भूग्दक्षिणाद्राजस्यादेरि विप्राश्नो हुतं श्रेष्ठमिहोच्यते । यदेतद्रकः क्षरणरहितं, अव्यथं पश्चिहितं, प्रायिश्व-त्तरदृषितं प्रायिश्वतरहितम् ॥ ३१६॥

'वसूनि विष्रेभ्यो दद्यात्' (आ० ३१५) इत्युक्तम्, कया परिपाट्या दद्या-दित्याह—

> अलब्धमीहेद्धर्मेण लब्धं यतेन पालयेत् । पालितं वर्धयेत्रीत्या वृद्धं पात्रेषु निक्षिपेत् ॥ ३१७ ॥

अलब्धलाभाय धर्मशास्त्रानुमारेण यतेत । यत्नेन लब्धं तत् परिपाल-येत् र्खंयमवेक्षया रक्षेत् । पालितं तत्परतया रक्षितं नीत्या वणिवेषशादि-कया वृद्धं नयेत् । वृद्धं च पात्रेषु त्रिविधेषु धर्मार्थकामयुक्तेषु निक्षिपेद्द-द्यात् ॥ ३१७॥

टिप्प॰—1 वरणेन पुरोहितत्वं संजायते, यथा चाध्वर्युत्वादि, अतः 'पुरोहितं कुर्यात्' इति वचनं युक्तम् ।

पाठा०—१ दत्त्वा विप्रेभ्यो ख. २ अन्ययं ख. ३ प्रायश्चित्तायासरहितं - ४ तत्त्वरत्तया रक्षेत्. ५ वाणिज्यादिकया ग.

पात्रे निक्षिप्य किं कुर्यादिलाइ—

दत्त्वा भूमिं निबन्धं वा कृत्वा लेख्यं तु कारयेत्। आगामिभद्रनृपतिपरिज्ञानाय पार्थिवः ॥ ३१८॥

यथोक्तविधिना भूमि दस्वा खत्वनिवृत्ति कृत्वा निवेन्धं वा एकस्य भाण्ड-भरकस्येयन्तो रूपकाः, एकस्य पर्णभरकस्येयन्ति पर्णानीति वा निबन्धं कृत्वा डेख्यं कारयेत् । किमर्थम् ? आगामिनः एष्यन्तो ये अद्भाः साधवो नृप-तयो भूपास्तेषां 'अनेन दत्तम् ,अनेन प्रतिगृहीतम्' इति परिज्ञानाय। पार्थिनो भूपतिः । अनेन भूपतेरेव भूमिदाने निवन्धदाने वाऽधिकारो न भोगपतेरिति -दर्शितम् ॥ ३१८॥

'लेख्यं कारयेत्' (आ॰ ३१८) इत्युक्तं, कथं कारयेदिलाह— पटे वा ताम्रपट्टे वा स्त्रमुद्रोपरिचिह्नितस् । अभिलेख्यात्मनो वंश्यानात्मानं च महीपतिः ॥३१९॥ त्रतिग्रहपरीमाणं दानच्छेदोपवर्णनम्। खहस्तकालसंपनं शासनं कारयेतिस्यरम् ॥ ३२०॥

कार्पासिके पटे ताम्रपेट्टे ताम्रफलके वा आत्मनो वंश्यान् प्रपितामहपि-तामहिपतृन् बहुवचनस्यार्थवत्त्वात् वंशवीर्यश्रुतादिगुणोपवर्णनपूर्वकमिसलेख्य आत्मानं चशब्दात् प्रतिमहीतारं, प्रतिमहपरिमाणं दानच्छेदोपवर्णनं चाभि-लेख्य। प्रतिगृह्यत इति प्रतिप्रहो निवन्धस्तस्य रूपकादिपरिमाणम् । दीयत इति दानं क्षेत्रादि तस्य छेदः छि वते ८ने नेति छेदः नै वा धाटी नि वैर्तनं तत्परिमाणं च तस्यो-पवर्णनं, 'अमुकनदा दक्षिणतोऽयं आमः क्षेत्रं वा, पूर्वतोऽमुक्यामस्य', एताविच-वर्तनिम खादिनिवर्तनपरिमाणं च लेख्यम् । एवं आधाटस्य नदीनगरवर्तमादेः संचा-रित्वेन भूमेर्न्यूनाधिकभावसंभवात्तिवृत्त्यर्थम्, खहस्तेन खहस्तलिखितेन मतं मे अमुकनामः अमुकपुत्रस्य यदत्रोपरि लेखितमिल्यनेन संपन्नं संयुक्तं, कालेन च द्विविधेन बाकनृपातीतरूपेण संवत्सररूपेण च दानकालेन चन्द्रसूर्योपरागादिना संपन्नं स्वमुदया गरुडवाराहादिरूपयोपरि बहिश्चिहितमङ्कितं स्थिरं दढं शासनं शिष्यन्ते भविष्यन्तो चपतयोऽनेन 'दानाच्छ्रेयोऽनुपालनम्' इति शासनं कारयेत्, महीपतिर्न भोगपतिः । संधिविग्रहादिकारिणा येर्न केनचिह्नेख्यम् ; 'संधिविग्रहकारी तु भवेद्यस्तस्य छेखकः । खयं राज्ञा समादिष्टः स छिखेद्राजशासनम् ॥' इति स्मर-

टिप्प०-1 'असिन्यामे प्रतिक्षेत्रं क्षेत्रस्वामिनैतद्भनमसै प्रत्यब्दं प्रतिमासं वा देयम् इत्येवमादिनियमो निवन्धः इति-अप०। 2 आघाटस्य-सीमाचिह्नभूतस्येत्याञ्जयः।

पांडा०-१ च म. २ पट्टे फलके वा क. ख. ३ नद्यावाटी क. ख. अ निवर्तनपरिमाणं च क. ५ शास्यन्ते ग. ६ नान्येन गः 'न येन केनचित्'

णात् । दानमात्रेणैव दानफले सिद्धे शासनकरणं भोगाभिवृद्धां फलातिशया-र्थम् ॥ ३१९–३२०॥

इदानीं राज्ञो निवासस्थानमाह—

रम्यं पश्चयमाजीव्यं जाङ्गलं देशमावसेत् । तत्र दुर्शाणि कुर्वीत जनकोशात्मगुप्तये ॥ ३२१ ॥

रम्यं रमणीयं अशोकचम्पकादिभिः । प्रशान्यं पशुभ्यो हितं पशुवृद्धिकरम् । आजीत्यमुपजीत्यं कन्दमूलपुष्पफलादिभिः । जाङ्गलं यद्यप्यल्पोदकतरुपवितो देशो जाङ्गलं यद्यप्यल्पोदकतरुपवितो देशो जाङ्गलं शब्देनामिधीयते । तं देश-माचसेद्धिवसेत् । तञ्जवंविधे देशे जनानां कोशस्य सुवर्णादेरातमनश्चरक्षणार्थे दुर्गं कुर्वीत । तच्च षड्विधम् । यथाह मनुः ( ७।०० )—'धेन्व-दुर्गं महीदुर्गमन्दुर्गं वार्क्षमेव वा । नृदुर्गं गिरिदुर्गं च समाश्रिस्य वसेतपुरम् ॥' इति ॥ ३२१ ॥

तत्र तत्र च निष्णातानध्यक्षान्कुश्रलाव्युचीन् । प्रकुर्यादायकर्मान्तव्ययकर्मसु चौद्यतान् ॥ ३२२ ॥

किंच, तत्र तत्र धर्मार्थकामादिषु अध्यक्षान् योग्यानिषकारिणः प्रकुर्यानियुजीत । यथाहुः— 'धर्मकृत्येषु धर्मज्ञानर्थकृत्येषु पण्डितान् । स्त्रीषु क्रीबान्नियुजीत नीचान्निन्येषु कर्मसु ॥' इति । कीद्द्यान् ? निष्णाताननन्यव्यापारान् ।
कुरालान् तत्त्व्यापारचतुरान् । शुचीन् चतुर्विधोपधाशुद्धान् । आयकसंसु
सुवर्णाद्युत्पत्तिस्थानेषु व्ययकसंसु सुवर्णादिदानस्थानेषु च उद्यताननल्सान् ।
चशब्दात्प्राज्ञत्वादिगुणयुक्तान् । उक्तं च-'प्राज्ञत्वसुपधाशुद्धिरप्रमादोऽभियुक्तता ।
कार्येषु व्यसनाभावः खामिभक्तिश्व योग्यता ॥' इति ॥ ३२२ ॥

'भोगांश्व दद्याद्विप्रेभ्यो वसूनि विविधानि च' ( आ॰ ३१५ ) इति सामान्येन स्वस्वदानमुक्तम्, इदानीं नृपाणां विक्रमार्जितस्य दाने फलातिशयमाह—

नातः परतरो धर्मो नृपाणां यद्रणार्जितम् । विप्रेम्यो दीयते द्रव्यं प्रजाभ्यश्वाभयं सदा ॥ ३२३॥ असादुत्कृष्टतमो धर्मो नृपाणां न विवते यद्रणार्जितं द्रव्यं विप्रेभ्योः दीयते । यच प्रजाभ्योऽभयदानम् ॥ ३२३॥

टिप्प०—1 धन्वदुर्गं असंविष्टितं चतुर्दिशं पञ्चयोजनमनुदक्षम् । महीदुर्गं पाषा-णेष्टकायुतद्वादशहस्तोच्छितेन युद्धार्थमुपरिश्रमणयोग्येन सावरणगवाक्षादियुक्तेन प्राकारेण समन्ताद्वेष्टितं सद्वारम् । जलदुर्गमगाधोदकेन समन्ततो विष्टितम् । वार्क्षं बिहः सर्वतो योजनमात्रं व्याप्य तिष्ठन्महावृक्षकण्टिकगुल्मलतायन्वितम् । नृदुर्गं चतुर्दिगवस्यायि-इस्त्यश्वर्थयुक्तबहुपादातरिक्षतम् । गिरिदुर्गं सर्वतः पृष्ठमतिदुरारोहं संकोचैकमागोपेतं अन्तर्नदीप्रस्रवणाद्युदक्युक्तं वहुसस्योत्पन्नक्षेत्रवृक्षान्वितम्.

पाठा०-१ समजल क. २ धर्मादिख्यादिख ग.

'रणार्जितं देयम्' इत्युक्तं, द्रव्यार्जनाय रणे प्रवृत्तस्य विपत्तिरिप संभवतीति न धर्मों नाप्यर्थं इति ततो निवृत्तिरेव श्रेयेसीत्यत आह—

> य आहवेषु वध्यन्ते भूम्यर्थमपराष्ट्राखाः । अक्त्रदेरायुधेर्यान्ति ते स्वर्ग योगिनो यथा ॥ ३२४ ॥

ये भूम्याद्यर्थभाहवेषु प्रवृत्ता अपराङ्मुखा अभिमुखा वध्यन्ते मार्यन्ते ते स्वर्ग यान्ति । योगाभ्यासरता यथा । यद्यकृटेरविषदिग्धादिभिरायुवैर्योद्धारो अवन्ति ॥ ३२४ ॥

> पदानि क्रतुतुल्यानि भग्नेष्वविनिवर्तिनाम् । राजा सुकृतमाद्ते हतानां विपलायिनाम् ॥ ३२५॥

किंच, खबलेषु करितुरगरथपदातिषु भन्नेष्विनिवर्तिनां परबलाभिमुख-यायिनां पदानि ऋतुतुल्यान्यश्वमेधतुल्यानि । विपर्यये दोषमाह—विपला-यिनां पराञ्जुखानां हतानां राजा सुकृतमादन्ते ॥ ३२५ ॥

तवाहंवादिनं ऋीवं निहेतिं परसंगतम्।

न हन्याद्विनिवृत्तं च युद्धप्रेक्षणकादिकम् ॥ ३२६ ॥

अपि च, तवाहमिति यो वदात तं क्लीबं नपुंसकं निहेंितं निरायुधं परसंगतमन्येन सह युद्ध्यमानं विनिवृत्तं युद्धाद्विनिवृत्तं युद्धप्रक्षणकं युद्ध-दिश्तं। 'न हन्यात्' इति सर्वत्र संवन्यः। 'आदि' प्रहणादश्वसारण्यादीनां प्रहणम्। यथाह गौतमः (१०।१७-१८)—'न दोषो हिंसायामाहवेऽन्यत्र व्यश्वसारण्यानायुधकृताङ्गलिप्रकीर्णकेशपराङ्मुखोपविष्टस्थलवृक्षाह्न् होन्मत्तद्तगोत्राह्मणादिभ्यः' इति । शङ्कोऽप्याह—'न पानीयं पिवन्तं न सुङ्गानं नोपानहौ सुञ्चन्तं नावर्माणं सवर्मा न स्त्रियं न करेणुं न वाजिनं न सार्थिन न स्तं न दृतं न व्राह्मणं न राजानमराजा हन्यात्' इति ॥ ३२६॥

कृतरक्षः सम्रत्थाय पश्येदायन्ययौ स्वयम् ।

व्यवहारांस्ततो दृष्ट्वा स्नात्वा भुज्जीत कामतः ॥ ३२७॥ कृतरक्षः पुरस्रात्मनश्च रक्षां विधाय प्रतिदिनं प्रातःकाल उत्थाय स्वयमे-वायव्ययो पश्येत्। ततो व्यवहारान् दृष्ट्वा मध्याहकाले स्नात्वा कामतो

यथाकालं भुञ्जीत ॥ ३२०॥

हिरंण्यं व्यापृतानीतं भाण्डागारेषु निक्षिपेत्। पश्येचारांस्ततो द्तान्प्रेषयेनमन्त्रिसंगतः॥ ३२८॥

तदनन्तरं हिर्एण्यं व्यापृतै। हरण्य वानयननियुक्तरानीतं खयमेव निरीक्ष्य

टिप्प॰—1 यथा चोक्तम्—'द्वाविमौ पुरुषौ लोके सूर्यमण्डलभेदिनौ । परिव्राष्ट्र योगयुक्तश्च रणे चामिमुखो इतः' इति । २ स्नानग्रहणं सक्तलमाध्याह्विकोपलक्षणम्-अप॰ ।

पाठा०- १ ज्यायसी ग. २ हिरण्यादिकं ख. ३ गारे न्यसेत्ततः A.

भाण्डागारेषु निक्षिपेत्। ततश्चारान्स्यशान्प्रसागतान् पद्येत्। येपरराज्ये वृत्तान्तपरिज्ञानाय परिवाजकतापसादिरूपेण गृहचारिणः प्रेषितास्तांश्वारान्दृष्ट्वा किचिन्नवेशयेत्। तदनन्तरं दृतांश्च पद्येत्। दृताश्च ये प्रकटमेव रीज्यान्तरं प्रति गतागतमाचरन्ति। ते च त्रिविधाः—निस्पृष्टार्थाः, संदिष्टार्थाः, शास्त्रेहरा-श्चेति। तत्र निस्पृष्यां राजकार्याणि देशकालोचितानि स्वयमेव कथयितुं क्षमाः, उक्तमात्रं ये परस्म निवेदयन्ति ते संदिष्टार्थाः, शासन्हरास्तु राजलेखहारिणः, तान्पूर्वप्रेषितानागतानमन्त्रिसंगतः पद्येत्। दृष्ट्वा तद्वार्तामाकलय्य पुनः पुनः प्रेषयेत्॥ ३२८॥

#### ततः खैरविहारी स्थान्मित्रिभिर्वा समागतः । बलानां दर्शनं कृत्वा सेनान्या सह चिन्तयेत् ॥३२९॥

तदनन्तरमपराहे स्वैरं यथेष्टमेकोऽन्तःपुरविहारी स्यात् । मित्रिभिर्वा विश्वासिभिः कलाकुशकैः परिहासवेदिभिः परिवृतः स्त्रीभिश्व रूपयोवनवैद्ग्ध्य-शालिनीभिः—'भुक्तवान्विहरेचैव स्त्रीभिरन्तःपुरे सह । विहस्य तु यथाकालं पुनः कार्याणि चिन्तयेत् ॥' इति ( ७१२१ ) मनुस्मरणात् । ततो विशिष्टैर्वस्रकुसुम-विलेपनालंकारैरलंकृतः हस्स्रश्वरथपदाविवलानि हृष्ट्वा सेनान्या सेनापतिना सह तद्रक्षणादि देशकालोचितं चिन्तयेत् ॥ ३२९ ॥

#### संध्यामुपास्य ग्रुणयाचाराणां गूढभाषितम् । गीतर्नृत्येश्च भुज्जीत पठेतस्वाध्यायमेव च ॥ ३३० ॥

ततः सायंकाले संध्यामुपास्य, सामान्येन प्राप्तस्यापि पुनर्वचनं कार्याकुलत्वादिवस्मरणार्थम् । अनन्तरं ये पूर्वदृष्टाः क्रचितस्थाने निवेशितास्तेषां
चाराणां गूढभाषितमन्तर्वेशमिन शक्षपणिः शृणुयात् । उक्तं च मनुना
( ७१२३ )—'संध्यां चोपास्य शृणुयादन्तर्वेशमिन शक्षमृत् । रहस्याख्यायिनां
चैव प्रणिधीनां च चेष्टितम् ॥' इति । ततो मृत्यगीतादिभिः कंचित्कालं
कीडित्वा कक्षान्तरं प्रविशय भुक्षीतः, 'गत्वा कक्षान्तरं त्वन्यत्समनुज्ञाप्य तं
जनम् । प्रविशेद्धोजनार्थं च स्त्रीभरंन्तः पुरं सह ॥' इति ( मनुः ७१२२४ )
ससरणात् । ततोऽविस्मरणार्थं यथाशक्ति स्वाध्यायं पठेत् ॥ ३३० ॥

## संविशे चूर्यघोषेण प्रतिबुद्धचे तथैव च । शास्त्राणि चिन्तये दुद्ध्या सर्वकर्तव्यतास्तथा ॥ ३३१ ॥

तदनन्तरं तूर्यशङ्ख्योषेण संविशेत्खप्यात् । तथैव तूर्यादिघोषेण प्रतिबुद्धोत् । प्रतिबुद्धय च शास्त्रविद्धिविश्वासिभिः सह एकाकी वा पश्चिमे

पाठा०—१ श्वारान्विश्वस्तान् ख. २ राजान्तरं. ३ शासनहस्ताश्चेति क. ३ नृतेश्च A. ५ स्वीवृतोऽन्तःपुरं पुनः.

यामे शास्त्राणि चिन्तयेत् सर्वकर्तव्यताश्च सर्वकार्याणि च । एतच खस्थं अत्युच्यते । अस्वस्थः पुनः सर्वकार्येष्वन्यं नियोजयेत् । यथाह मनुः (७।२२५) - 'एतैं हुत्तं समाति छेदरोगः पृथिवीपतिः । अखस्थः सैर्विमेवैतन्मि ज्रिमुख्ये निवे-क्रयेत् ॥' इति ॥ ३३१ ॥

प्रेषयेच तत्रथारान्स्वेष्वन्येषु च सादरान् । ऋत्विक्षुरोहिताचार्येराशिर्धिरभिनन्दितः ॥ ३३२॥ दृष्ट्वा ज्योतिर्विदो वैद्यान्दँद्याद्वां काश्चनं सहीस्। नैवेशिकानि च ततः श्रोत्रियेभ्यो गृहाणि च ॥३३३॥

अन्नतरं तत्रस्य एव विश्वस्तान्सान् चारान् दानमानसत्कारैः पूजिता-न्स्वेषु सामन्तायधिकारिषु अन्येषु च महीपतिषु प्रेषयेत्तचिकीर्षितपरिज्ञा-नाय । ततः प्रातःसंध्यामुपास्याऽग्निहोत्रं हुत्वा पुरोहितर्त्विगाचार्यादिभिरा-शीर्भिरिभनिन्दतो ज्योतिर्विदो ह्या तेभ्यश्च प्रहादिस्थिति विदित्वा शान्तिकादीनि च पुरोहितायादिश्य वैद्यांश्च दृष्ट्वा तेभ्यश्च खशरीरिश्यति निवेच प्रतिविधानं चादिश्य गां दोग्धीं काञ्चनं महीं च नैवेशिकानि विवाहोपयोगीनि कन्यालंकारादीनि गृहाणि च सुधायवलितादीनि श्रोत्रिये-अयोऽधीतवेदेभ्यो ब्राह्मणेभ्यः । 'द्दात्' इति प्रलेकं संबध्यते ॥३३२-३३३॥

ब्राह्मणेषु क्षमी सिग्घेष्वजिह्नः क्रोधनोऽरिषु । साद्राजा मृत्यवर्गेषु प्रजासु च यथा पिता ॥ ३३४॥

किंच, ब्राह्मणेष्विधिक्षपत्स्विप स्वसी क्षमावान् । स्त्रिग्घेषु स्नेहवत्सु मित्रादिष्वजिह्यः अवकः । अरिषु क्रोधनः । भृत्यवर्गेषु प्रजासु च हिताचरणेनाहितनिवर्तनेन च पितेच दयावान् । 'स्पात्' इति प्रसेकं संब-ध्यवे ॥ ३३४॥

प्रजापालनफलमाह—

पुँण्यात्यङ्कागमाद्त्ते न्यायेन परिपालयन् । सर्वदानाधिकं यसात्प्रजानां परिपालनम् ॥ ३३५ ॥

यसाङ्ग्यायेन शास्त्रोक्तमार्गेण प्रजाः परिपालयन् परिपालितप्रजोपहित-पुण्यात् षङ्गागं षष्ठं भागमादत्ते । यसाच सर्वेभ्यो भूम्यादिदानेभ्यः प्रजानां परिपालनमधिकफलम्। तसात् 'प्रजासु यथा पिता तथैव स्यात्' इति गतेन संबन्धः ॥ ३३५॥

पाठा०- १ एतद्विधान. २ सर्वमेतत्तु भृत्येषु विनियोजयेत्. ३ सादरम् A. ४ न्द्रबाद्गाः A. ५ तथा श्रोत्रियाणां A. ६ मृत्यवर्गे च A. ७ पुण्यषद्-भाग A. ८ धर्मशास्त्रोक्तेन ग्

चाटतस्करदुर्वेत्तमहासाहसिकादिभिः। पीड्यमानाः प्रजा रक्षेत्कायस्थैश्र विशेषतः ॥ ३३६॥

चाटाः प्रतारकाः विश्वास्य ये परधनमपहरन्ति, प्रच्छन्नापहारिणस्त-स्कराः, दुर्जुत्ता ईन्द्रजालिकिकतिवादयः, सहो वलं सहसा वलेन कृतं साहसं महच तत्साहसं च महासाहसं तेन वर्तन्त इति महासाहसिकाः प्रसह्यापहारिणः, 'आदि'शब्दान्मोलिककुहकदुर्शृतयः। एतैः पीड्यमाना वाध्य-मानाः प्रजा रसेत्। कायस्था लेखका गणकाश्च तैः पीड्यमाना विशेषतो रसेत्; तेषां राजवल्लभतयातिमायावितया च दुर्निवारत्वात्॥ ३३६॥

अरक्ष्यमाणाः कुर्वन्ति यत्किचित्कित्विषं प्रजाः । तस्मात्तु नृपतेरर्धं यसाद्वृह्णात्यसौ करान् ॥ ३३७॥

अस्थ्यमाणाः प्रजाः यत्किचित्किल्विषं चौर्यपरदारगमनादि कुर्वन्ति तसात्पापादर्घे नृपतेभवति । यसादसौ राजा रक्षणार्थं प्रजाभ्यः करान् गृह्णाति ॥ ३३० ॥

ये राष्ट्राधिकृतास्तेषां चारैर्ज्ञात्वा विचेष्टितम् । साधून्संमानयेद्राजाः विपरीतांश्चै घातयेत् ॥ ३३८ ॥ उत्कोचजीविनो द्रव्यहीनान्कृत्वा विवासयेत् । सहानमानसत्काराज्ञश्चोत्रियान्वासयेत्सदा ॥ ३३९ ॥

राष्ट्रे राष्ट्राधिकारेषु ये नियुक्तास्तेषां विचेष्टितं चरितं चारैक्कल-क्षणेः सम्यक् ज्ञात्वा साधू-सचरितान् संमानयेत् दानमानसत्कारैः पूजयेत्। विपरीतान्दुष्टचरितान्सम्यग्विदित्वा घातयेत् अपराधानुसारेण । ये पुन-क्लोचजीविनस्तान्द्रव्यरहितान्कृत्वा खराष्ट्रात्यवासयेत्। श्रोत्रिया-न्सद्दानमानसत्कारैः सहितान्कृत्वा खराष्ट्रे खदेशे सदैव वासयेत्॥३३९॥

अन्यायेन नृपो राष्ट्रात्स्वकोशं योऽभिवर्धयेत् । सोऽचिराद्विगतश्रीको नाशमेति सबान्धवः ॥ ३४० ॥ योऽसौ राजा स्वराष्ट्रादन्यायेन द्रव्यमादाय स्वकोशं अभिवर्धयेत् सोऽचिराच्छीप्रमेव विगतश्रीको विनष्टलक्ष्मीको बन्धुभिः सह नाशं प्राप्नोति ॥ ३४० ॥

टिप्प०—1 ये कस्यन्तित्कार्थेण कस्यन्तिद्राजामात्यादेः प्रवृत्ता ग्रहणातिकार्यसिद्धो अवर्तन्ते—मेधा०। कार्यार्थं कार्यिणो धनादानमुत्कोचः—अप०।

पाठा०- १ ऐन्द्रजालिक. ग. २ अपकारिणः ग. ३ स्तु A. ४ सदा-नमान खः, A. ५ योऽभिरक्षयेत् A. प्रजापीडनसंतापात्समुद्भतो हुताञ्चनः।

राज्ञः कुलं श्रियं प्राणांश्चाऽद्ग्ध्वा न निवर्तते ॥ ३४१॥ प्रजानां तस्करादिकृतपीडनेन यः संतापस्तसादुद्भूतो हुताशन इव संतापकारित्वाद्पुण्यराशिः 'हुताशन'शब्देनोच्यते । स राज्ञः कुलं श्रियं प्राणांश्चाद्ग्ध्वा नाशमनीत्वा न निवर्तते नोपशाम्यति ॥ ३४१॥

य एव नृपतेर्धर्मः खराष्ट्रपरिपालने ।

तमेव कृत्स्नमामोति परराष्ट्रं वर्शं नयन् ॥ ३४२ ॥
न्यायतः खराष्ट्रपरिपालने राज्ञो यो धर्मस्तं सकलं वक्ष्यमाणन्यायेन परराष्ट्रं वर्शं नयन् आत्मसात्कुर्वज्ञामोति धर्मषञ्ज्ञागं च॥ ३४२॥

यैसिन्देशे य आचारो व्यवहारः कुलिखितिः । तथैव परिपाल्योऽसौ यदा वश्रमुपागतः ॥ ३४३ ॥

किंच, यदा परदेशो वशमुपागतस्तदा न खदेशाचारादिसंकरः कार्यः, किं तु यस्मिन्देशे य आचारः कुलस्थितिव्यवहारो वा यथैव प्रागासीचथैवासौ परिपालनीयो यदि शास्त्रविरुद्धो न भवति । 'यदा वशमुपागतः' इस्यनेन वशोपगमनात्प्रागनियम इति दर्शितम् । यथोक्तम् ( मनुः ७१९५ )—
'उपरुध्यारिमासीत राष्ट्रं चास्योपगीडयेत् । दूषयेचास्य सततं यवसान्नोदकेन्धनम् ॥' इति ॥ ३४३ ॥

मन्त्रमूलं यतो राज्यं तसान्मन्तं सुरक्षितम् । कुर्याद्यथाऽस्य न विदुः कर्मणामा फलोदयात् ॥३४४॥

यसात् 'तैः सार्धं निन्तयेद्राज्यम्' (आ०३१२) इत्याद्युक्तं मन्त्रमूलं राज्यं तस्मान्मन्त्रं येनेन तथा सुरक्षितं कुर्यात् , यथाऽस्य राज्ञः कर्मणां संधि-विप्रहादीनामाफलोदयात् फलनिष्पत्तेः प्रागन्ये मन्त्रं न जानन्ति ॥३४४॥

> अरिर्मित्रमुदासीनोऽनन्तरस्तत्परः परः । क्रमशो मण्डलं चिन्त्यं सामादिभिरुपक्रमैः ॥ ३४५ ॥

किंच, अरिः शतुः, मित्रं सहत्, उभयविलक्षण उदासीनश्च । ते च त्रयित्रविधाः सहजाः कृत्रिमाः प्राकृताश्चेति । तत्र सहजोऽरिः सापलपितृव्य-तत्पुत्रादिः । कृत्रिमोऽरिः यस्यापकृतं येन चापकृतम् । प्राकृतस्वनन्तर-देशाथिपतिः । सहजं मित्रं भागिनेयपतृष्वसीयमातृष्वसीयादि । कृत्रिमं सित्रं येनोपकृतं यस्य चोपकृतम् । प्राकृतमित्रमेकान्तरितदेशाधिपतिः । सहजकृ-त्रिममित्ररात्रुलक्षणरहितौ सहजकृत्रिमोदासीनौ । प्राकृतोदासीनौ

पाठा०—१ प्राणानदम्ध्वा कः, प्राणान्नादम्ध्वा A. २ क्रुच्छ्र A. ३ किं तु यस्मिन्य A. ४ राज्यमतो मन्नं क. ग. ५ प्राग्यावदन्ये ख.

बैन्तितिदेशाधिपतिः। अरिः पुनश्चतुर्विधः—घातव्यो चेछेत्व्यपीडनीयकर्शनीयमेदेन । तत्र घातव्यो ऽनन्तरभूमिपतिव्यसनी हीनवलो विरक्तप्रकृतिः ।
विदुर्गो मित्रहीनो दुर्वलश्चो च्छेत्तव्यः । पीडनीयो मन्त्रवल्हीनः। प्रवलमन्त्रवल्युक्तः कर्शनीयः; 'निर्मूलनात्समुच्छदं पीडनं वलनिप्रहम् । कर्शनं दु
पुनः प्राहुः कौशदण्डापकैशनात् ॥' इति । मित्रं द्विविधं—बृंहणीयं, कर्शनीयमिति ।
कोशवल्हीनं वृंहणीयम् । कोशवल्यिकं कर्शनीयम् । 'अनम्तरस्तत्परः
परः' इति प्राकृतारिमित्रोदासीनानाहः अनन्तरः प्राकृतोऽरिः, तत्परः प्राकृतं
मित्रं, तस्पात्परः प्राकृत उदासीनः, शेषाः पुनः प्रसिद्धत्वान्नोक्ताः। एनद्राजमण्डलं
कमशः पूर्वादिदिक्षमण चिन्त्यं तेषां चेष्टितं ज्ञातव्यम् । ज्ञात्वा च सामादिमिरुपायविक्यमाणरर्नुसंधयम् । एवं पुरतः पृष्ठतः पार्श्वतश्च त्रयस्त्रय आत्मा चैक
इति त्रयोदशराजकमिदं राजमण्डलं पद्माकारम् । पार्ष्णिप्राहाकन्दासारादयस्त्वरिमित्रोदासीनेष्वेवान्तर्भवन्ति, संज्ञाभदमात्रं प्रन्थान्तरे दर्शितमिति योगीश्वरेण न पृथ्यगुक्ताः ॥ ३४५ ॥

'सामादिभिरुपक्रमैः' ( आ० ३४५ ) इत्युक्तम्, इदानीं तानुपायानाइ--

## उपायाः साम दानं च भेदो दण्डस्तथैव च । सम्यक्त्रयुक्ताः सिद्ध्येयुर्दण्डस्त्वगतिका गतिः ॥३४६॥

साम प्रियभाषणम्, दानं सुवर्णादेः भेदो भेदकरणं तत्सामन्तादीनां परस्परतो वैरस्योत्पादनेन, दण्ड उपां ग्रु-प्रकाशाभ्यां धनापहारादिवधपर्यन्तो- इण्डाः । एते सामादयः परिपन्थ्यादिसाधनोपायाः । एते च देशकालायनुसा-रेण सम्यक्प्रयुक्ताः सिद्ध्येयुः । तेषां च मध्ये दण्डस्त्वगतिका गतिः, उपायान्तरसंभवे सति न प्रयाक्तव्यः । एतच पीडनीयकश्नीयाभिप्रायेण । यात्वयोच्छेत्तव्ययोस्तु दण्ड एव मुख्यः । एते सामादयो न केवलं राज्यव्यवहारिवषयाः अपि तु सकललोकव्यवहारिवषयाः । यथा—'अधीष्व पुत्रकाधीष्व दास्यामि तव मोदकान्। यद्वाऽन्यसमे प्रदास्यामि कर्णमुत्पादयामि ते॥'इति ३४६ •

## संधिं च विश्रहं यानमासनं संश्रयं तथा । द्वैधीभावं गुणानेतान्यथावत्परिकल्पयेत् ॥ ३४७ ॥

किंच, संधिर्व्यवस्थाकरणम्, विग्रहोऽपकारः, यानं परं प्रति यात्रा, आसनमुपेक्षा,संश्रयो बलवदाश्रयणम्, द्वैधीभावः खबलस्य द्विधाकरणम्। एतान्संधिप्रमृतीनगुणान् यथावद्देशकालशक्तिमित्रादिवशेन करपयेत् ३४७

पाठा०—१ ह्यनन्तरदेशा क. मध्यन्तरदेशा ग., २ यातच्योच्छेदनीय क. ३ पकर्षणात् ख. ४ राभसंधेयं क. ५ न पृथगुक्तम् ख. ६ खोत्पाद-नम् ख. ७ विग्रहं चैव यानमासनसंश्रयो ख.

यानकालानाह-

#### यदा सस्यगुणोपेतं परराष्ट्रं तदा त्रजेत्। परश्र हीन आत्मा च हृष्टवाहनपूरुषः ॥ ३४८ ॥

यदा परराष्ट्रं सस्पैर्वाह्यादिभिर्गुणैश्च समजलेन्धनतृणादिभिरुपेतं संपन्नं शत्रश्च हीनो बलादिभिः, आत्मा च हृष्टवाहनपूरुषः वाहनानि हस्त-श्वादीनि तानि च पूरुषाश्च वाहनपूरुषाः हृष्टा वाहनपूरुषा यस स तथोक्तः। तदा परराष्ट्रमात्मसात्कर्तुं वजेत् ॥ ३४८ ॥

प्राणिनामभ्युदयविनिपातानां दैनायत्तत्वाद्यदि दैवमस्ति तदा स्वयमेव पर-राष्ट्रादि वशीभविष्यति, अथ नास्ति कृतेऽपि पौरुषे न भविष्यति, अतो व्यर्ध एवायं यात्राप्रयास इत्यत आह—

## दैवे पुरुषकारे च कर्मसिद्धिच्यवस्थिता। तत्र दैवमभिव्यक्तं पौरुषं पौर्वदेहिकम् ॥ ३४९ ॥

कर्मासिद्धिः फलप्राप्तिरिष्टानिष्टलक्षणा । सा न केवलं दैवे व्यवस्थिता। अपि तु पुरुषकारेऽपि; लोके तथा दर्शनात्, चिकित्सकादिशास्त्रवैयर्थ्याच । अपि च पुरुषकाराभावे दैवमेव नास्तीत्याह—तत्र दैवमिति । यतः पूर्वदेहा-र्जितं पौरुषमेव दैवमुच्यते । अल्पपुरुषकारानन्तरं महाफ्लोदयाभिव्यक्तं पौरुषं पौर्वदेहिकं कर्म। तस्मात्पुरुषकाराभावे न दैवमस्तीति पुरुषकारे यनो विधातव्यः ॥ ३४९ ॥

इदानीं मतान्तराण्याह—

#### केचिद्दैवीत्स्वभावाद्या कालात्पुरुषकारतः। संयोगे केचिदिच्छन्ति फलं कुशलबुद्धयः ॥ ३५० ॥

केचिदिष्टानिष्टलक्षणं फलं दैवादेवेच्छन्ति । केचित्सभावात्स्यमेव भवति, न कारणमपेक्षत इति । केचित्कालात् । केचित्पुरुषकारत एवेति । इदानीं खमतमाह—दैवादीनां संयोगे समुचये फलं भवतीति कुरालबुद्धयो मन्वादयो मन्यन्ते ॥ ३५०॥

एकैकसात्फर्ल न भवतीत्यत्र देशन्तमाह-

यथा होकेन चक्रेण रथस्य न गतिभवेत्। एवं पुरुषकारेण विना देवं न सिद्ध्यति ॥ ३५१ ॥

नात्र तिरोहितमस्ति ॥ ३५१ ॥

पाठाo- १ कारेऽपि क. २ केचिदैवाद्दठाःकेचित्केचित् A. ३ सिद्ध-न्त्यर्था मनुष्याणां तेषां योनिस्तु पौरुषम् A.

लाभाय परराष्ट्रं गन्तव्यमित्युक्तम् । लाभश्च त्रिविधः-हिरण्यलाभो मूल-लाभो मित्रलाभश्चेति, तेषु मित्रलाभो ज्यायान् । ततस्तत्प्राप्तयुपाये यह्नो विधा-तव्यः । तत्प्राप्त्युपायश्च सत्यवचनमित्याह—

हिरण्यभूमिलामेभ्यो मित्रलब्धिवरा यतः । अतो यतेत तत्प्राप्त्ये रक्षेत्सत्यं समाहितः ॥ ३५२ ॥

यसात् हिरण्यभूमित्रलाभेभ्यो मित्रलब्धिवरा उत्कृष्टा तसात्त-रप्राप्त्यै यतेत यत्नं कुर्यात् सामादिभिः । सत्यं च रक्षेत् । समाहितः सावधानः । सत्यमूलत्वान्मित्रलाभस्य ॥ ३५२ ॥

इदानीं राज्याङ्गान्याह—

ख़ौम्यमात्या जनो दुर्ग कोशो दण्डस्तथैव च । मित्राण्येताः प्रकृतयो राज्यं सप्ताङ्गमुच्यते ॥ ३५३ ॥

'महोत्साह' ( आ॰ ३०९ ) इलाद्युक्तलक्षणो महीपतिः खामी, अमात्या मित्रपुरोहितादयः, जनो ब्राह्मणादिप्रजाः, दुर्ग धन्वेदुर्गोदि, कोशः सुव-णादिधनराक्षः, दण्डो हस्लश्वरथपत्तिलक्षणं चतुरङ्गवलम् । मित्राणि सहज-कृत्रिमप्राकृतानि, एताः खाम्याद्याः राज्यस्य प्रकृतयो मृलकारणानि । एवं राज्यं सप्ताङ्गमुच्यते ॥ ३५३ ॥

तद्वाप्य नृपो दण्डं दुर्वतेषु निपातयेत् । धर्मो हि दण्डरूपेण ब्रह्मणा निर्मितः पुरा ॥ ३५४ ॥

तदेवंविषं राज्यं प्राप्य दुर्वृत्तेषु वश्चकशठधूर्तपरदारपरद्रव्यापहारिहिंस-कादिषु नृपो दण्डं पातयेत् प्रयोजयेत् हि यसाद्धर्म एव दण्डरूपेण पूर्व ब्रह्मणा निर्मितः। तस्य च दण्ड इति यौगिकी संज्ञा—'दण्डो दमनादिस्था-हुस्तेनादानतान्दमयेत्' (१९।१२८) इत्यादिगौतमस्मरणात्॥ ३५४॥

स नेतुं न्यायतोऽशक्यो छिन्धेनाकृतबुद्धिना । सत्यसंधेन शुचिना सुसहायेन धीमता ॥ ३५५ ॥

स पूर्वीको दण्डो लुब्धेन कृष्णेनाकृतबुद्धिना चघलबुद्धिना न्यायतो न्यायानुसारेण नेतुं प्रयोक्तं शक्यो न भवति । क्रीहशेन तर्हि शक्य इत्याह —सत्यसंधेनाप्रतारकेण । शुन्विना जितारिषड्वर्गेण । सुसहायेन पूर्वोक्त-

टिप्प॰—1 आचाराष्माये विवृतमेतत्सिवस्तरं ३२१ तमपद्यिष्पन्याम्।

पाठा०—१ लाभेषु A. (=हिरण्य-भू-मित्रलाभानां मध्ये). २ तत्प्राप्ती A. ३ न्यायतः श्रूक्यो A. (=न्यायतो यथाशास्त्रं नेतुं प्रणेतुं शक्यः). ५ अलुन्धेन कृज्ञयुद्धिना A. (=अलुन्धेन न्यायधनन्ययका-रिणा कृतज्ञुद्धिना लन्धप्रज्ञेम).

सहायसहितेन । धीमता नयानयकुशलेन स्त दण्डो न्यायतो धर्मानुसारेण नेतुं राक्यः ॥ ३५५॥

> यथाशास्त्रं प्रयुक्तः सन् सदेत्रासुरैमानवम् । जगदानन्दयेत्सर्वमन्यथा तत्प्रकोपयेत् ॥ ३५६ ॥

स दण्डः शास्त्रोक्तमार्गेण प्रयुज्यमानः सन् देवासुरमान्वैः सहितं इदं सर्वं जगदानन्दयेत् हर्षयेत् । अन्यथा शास्त्रातिक्रमेण प्रयुक्त-श्रेजगत्प्रकोपयेत् ॥ ३५६ ॥

न केवलमधर्मदण्डेन जगत्प्रकोपैः, अपि तु प्रयोक्तिर्देशहष्टहानिरपीत्याह— अधर्मदण्डनं स्वर्गकीर्तिलोकविनाशनम् । सम्यक्तु दण्डनं राज्ञः स्वर्गकीर्तिजयावहम् ॥ ३५७॥

यः पुनः शास्त्रातिक्रमेण लोभादिना दण्डः कृतः स पापहेतुत्वात्स्वर्गं कीर्ति लोकांश्च विनाशयति । शास्त्रोक्तमार्गेण तु कृतो धर्महेतुत्वा-त्स्वर्गकीर्तिजयानां हेतुभवति ॥ ३५०॥

> अपि आता सुतोऽघ्यों वा श्वशुरो मातुलोऽपि वा । नादण्ड्यो नाम राज्ञोऽस्ति धर्माद्विचलितः खकात् ॥३५८

अध्योऽर्घार्हः आचार्यादः । शेषः प्रसिद्धः । एते आतृसुतादयोऽपि स्वध-र्माचिलता दण्ड्याः, किमुतान्ये । यतः स्वध्माचिलितः अद्ण्ड्यो नाम राज्ञः कोऽपि नास्ति । एतच मातापित्रादिव्यतिरेकेण । तथा च स्मृत्यन्तरम् — 'अदण्डयो मातापितरौ स्नातर्कपुरोहितपरिवाजकवानप्रस्थाः श्रुतशीलशौचा-चारवन्तस्ते हि धर्माधिकारिणः' इति स्वाउत्याद्धः ॥

यो दण्ड्यान्दण्डयेद्राजा सम्यग्वध्यांश्र घातयेत् । इष्टं स्यात्ऋतुभिस्तेन समाप्तवरदक्षिणैः ॥ ३५९ ॥

किंच, यस्तु राजा दण्ड्यान् खधमंचलनादिना दण्डयोग्यान् सम्यक् शास्त्रदृष्टेन मार्गेण धिग्धनदण्डादिना दण्डयति, वध्यान्वधार्हान् घातयति तेन राज्ञा भूरिदक्षिणैः ऋतुभिरिष्टं भवति । बहुदक्षिणऋतुफलं प्राप्नोती-त्यर्थः । नच फलश्रवणादण्डप्रणयनं काम्यमिति मन्तंस्यम्; अकरणे प्रायश्चित्त-

टिप्प०—1 तत् स्वल्पापराधविषयम्, न सर्वात्मना दण्डाभावाभिष्रायम् । अत् एव दक्षः—'परिव्राज्यं गृहीत्वा तु यः स्वधमें न तिष्ठति । श्वपादेनांकयित्वा तं राजा शीवं वासयेत्' इति ।

पाठा०—१ ऽसुरमानुषम् क. २ तु प्रकोपयेत् A. ३ प्रकोपनमपि तु क. ४ स्वर्गं कीर्ति लोकांश्च नाशयेत् क. ५ कृतः सोऽपापहेतुत्वात् क. ग. ६ परिव्राजकपुरोहित स्त्र.

स्मरणात्। यथाह वसिष्ठः (१९।४०-४४)—'दण्ड्योत्सर्गे राजेकरात्रमुपवसेत्', 'त्रिरात्रं पुरोहितः', 'कृच्छ्रमदण्ड्यदण्डने पुरोहितः', 'त्रिरात्रं राजा' इति ३५९ 'दुष्टे सम्यग्दण्डः प्रयोक्तव्यः' (आ०३५४) इत्युक्तं, दुष्टपरिज्ञानं च व्यवहारदर्शन-मन्तरेण न भवतीति तत्परिज्ञानाय व्यवहारदर्शनमहरहः खयं कर्तव्यमिलाह—

## इति संचिन्त्य नृपतिः क्रतुतुल्यफलं पृथक् । व्यवहारान्स्वयं पश्येत्सभ्येः परिवृतोऽन्वहम् ॥ ३६०॥

इत्येवमुक्तप्रकारेण ऋतुतुल्यं फलं दण्ड्यदण्डने, खर्गादिनाशं चादण्ड्य-दण्डने सम्यग्विचिन्त्य पृथक्षप्रथग्वर्णादिक्रमेण, सभ्येविक्ष्यमाणलक्षणैः परि-वृतः, प्रतिदिनं व्यवहारान्वक्ष्यमीणमार्गेण दुष्टादुष्टपरिज्ञानार्थं राजा स्वयं परयेत् ॥ ३६० ॥

#### कुलानि जातीः श्रेणीश्र गणाञ्जानपदानपि । खधर्माचलितात्राजा विनीय स्थापयेत्पथि ॥ ३६१ ॥

कुलानि वाह्मणादीनाम्, जातयो मूर्धाविसक्तप्रमृतयः, श्रेणयस्ताम्बृलि-कादीनाम्, गणा हेलावुकादीनाम्, जानपदाः कारुकादयः, एतान्खधर्माः चितान्प्रच्युतान् राजा यथापराधं विनीय दण्डयिला पण्णि स्वधमं स्थापयेत्। 'दण्डं दुर्वृत्तेषु निपातयेत्' (आ०३५४) इत्युक्तं, स च दण्डो द्विविधः—शारीरोऽर्थदण्डश्वेति । यथाह नारदः—'शारीरश्वार्थदण्डश्व दण्डो हि द्विविधः स्मृतः । शारीरस्ताडनादिस्तु मरणान्तः प्रकीर्तितः ॥ कै।किण्यादिस्त्वर्थं-दण्डः सर्वस्वान्तस्त्ययेव च ॥' इति । द्विविधोऽप्यपराधानुसारेणानेकधा भवति । आह सा—'शारीरो दशधा प्रोक्तो ह्यर्थंदण्डस्त्वनेकधा' इति ॥३६९॥

तत्र कृष्णैलमाषसुवर्णपलादिशब्दैरर्थदण्डा वक्तव्याः, ते च प्रतिदेशं भिन्नपरि-माणार्था इत्येकहपापराघेऽपि देशभेदेन न्यूनाधिकदण्डो मा भूदिति कृष्णलादि-शब्दानां नियतपरिमाणविषयत्वं दण्डव्यवहारे दर्शयितुमाह—

## जालस्र्यमरीचिस्थं त्रसरेणू रजः स्मृतम् । तेऽष्टौ लिक्षा तु तास्तिस्रो राजसर्पप उच्यते ॥ ३६२॥

दिप्प॰—1 हेलावुका अश्वन्यवहारिणः बालः। गणान् मठबाह्मणादीन्-अपः। 2 स च-२० कपर्दिन्यः=एका काकिणी,-'पै' इति नामकं ताम्रनिष्कम्। 3 सुवर्गोनमानामदमुक्तं भवति- ८ त्रसरेणवः=एका लिक्षा, ३ लिक्षाः=एको राजसर्षपः, ३ राजसर्षपाः=
एको गौरसर्षपः, ६ गौरसर्षपाः=एको यवः, ३ यवाः=एकः कृष्णलः, ५ कृष्णलः=
एको माषः, १६ माषाः=एकः सुवर्णः, ४-५ सुवर्णाः=एकं पलम्। उपर्युक्ताः सर्षपा
यवा वा मध्यमप्रमाणा प्राह्माः-न सक्ष्माः, नापि स्थूला इत्यत्रावधेयम्।

पाठा०- १ वस्यमाणधर्मेण क. २ काठिन्यादि.

गौरस्तु ते त्रयः षट् ते यवी भध्यस्तु ते त्रयः। कृष्णलः पश्च ते माषस्ते सुवर्णस्तु षोडश ॥ ३६३॥ पलं सुवर्णाश्वत्वारः पश्च वापि प्रकीर्तितम् ।

जालकान्तरप्रविष्टादित्यरिमस्थितं यद्जस्तत् त्रसरेणुरित्युकं योगी-श्वरादिभिस्तत्त्वद्शिभिः। ते च त्रसरेणवोऽष्टौ लिक्षा खेदजयूकाण्डम्। ता लिक्षास्तिस्रो राजसर्पपो राजिका । ते राजसर्पपास्त्रयो गौरसर्पपः सिद्धार्थः । गौरसर्षपाः षद् यवी अध्यः अध्यमः, न स्थूलो न सूक्ष्मः । एतेन गौरसर्षेपा अपि मध्यमा इति गम्यते । तथा राजसर्षेपा अपि 'सध्यम'-शब्दादेव । सर्पपादिशब्दाः न केवलमुन्मानवचनाः किंतु तदुन्मितद्रव्यवचना इति गम्यते, यथा प्रस्थपरिमिता यवाः प्रस्थ उच्यते । एवं सर्षपाद्युनिमतं द्रव्यं सर्भपादिशब्दैः । सर्भपादिशब्दानां च केवलोन्मानवचनत्वे त्रसरेर्णूनुपसंह्रलो-न्मात्मशक्यत्वात्तद्वारेण कृष्णलादिव्यवहारो न स्यात्। तत्र स्थूल-स्थूलतर-स्थूलतम-सूक्ष्म-सूक्ष्मतर-सूक्ष्मतम-मध्यसर्षपाद्युन्मानमेदेन प्रतिदेशं व्यवहारमेदे स्थिते दण्डव्यवहारे मध्य इति नियम्यते । ते मध्यमा यवास्त्रय एकः कृष्णलः । ते कृष्णलाः पञ्चेको माषः । ते माषाः षोडदोकः सुवर्णः । ते सुवर्णः अत्वारः पलमिति संज्ञाः कथिता इति । पन्न वापि पलं प्रकीर्तितं नार-दादिभिः। तत्र स्थूलैस्त्रिभिर्यवैः कृष्णलपरिकल्पनायां व्यावहारिकनिष्कस्य षोड-शांशः कृष्णलो भवति । तैः पश्चभिमीषः । माषैः षोडशंभिः सुवर्णः । स च व्यावहारिकैः पचिभिर्निष्कैरेकः सुवर्णो भवति । ते चत्वारः पलमिति । निष्काणां विंशतिः पलम् । यदा तु सूक्ष्मैिश्विभिर्यवैः कृष्णलः परिकल्प्यते तदा व्यावहारि-कनिष्कस्य द्वात्रिंशत्तमो भागः कृष्णलो भवति । तस्मिन्पक्षे सुवर्णः सार्ध निष्क-द्वरं भवति । पलं च दशनिष्कम् । यदा तु मध्यमयवैः कृष्णलपरिकल्पना तदा निष्कस्य विंशतितमो भागः कृष्णलः, सुवर्णश्चतुर्निष्कः, षोडशनिष्कं पलम् । एवं पञ्च धुवर्ण पलमिति । पक्षे विंशतिनिष्कं पलम् । एवमन्यदिप निष्कस्य चत्वारिंशो भागः कृष्णलः, द्विनिष्कः सुवर्णोऽष्टनिष्कं पलमित्यादिलोकव्यवहारानुसारेणास्मादेव सूत्रादृहनीयम् ॥ ३६२-३६३ ॥-

एवं सुवर्णस्योनमानं प्रतिपाचेदानीं रजेतस्याह-

# द्धे कृष्णले कैप्यमाषो धरणं षोडशैव ते ॥ ३६४ ॥

१६ माषा एकं टिप्प०-1 रजतस्योन्मानं चेत्थम्-२ कृष्णलौ एको मापः, ४ सुवर्णाः एकं घरणम् (पुराणम्) १०, पुराणानि धरणानि एकं शतमानं पलम्, निष्कम् इति ।

पाठा०—१ मध्यख्यस्तु ते △. २ रेणूनामुपसंहत्य क. ३ रोप्य △.

## शतमानं तु दशभिर्धरणैः प्रलमेव तु । निष्कं सुवर्णाश्चत्वारः

द्धे कृष्णले प्वांक्ते, रूप्यमाषी रूप्यसंबन्धी माषः । ते रूप्यमाषाः षोडश धरणम् । 'पुराण' इसस्यैव संज्ञान्तरम्; 'ते षोडश स्याद्धरणं पुराण्येव राजतः' इति (८।१३६) मनुस्मरणात् । दशिभर्धरणैः शतमानं पलिमिति चाभिधीयते । पूर्वोक्ताश्चरवारः सुवर्णा एको राजतो निष्को भवति ॥ ३६४॥

इदानीं ताम्रस्योन्मानमाह—

#### कार्षिकस्ताम्रिकः पणः ॥ ३६५॥

पलस्य चतुर्थोंऽशः कर्ष इति लोकप्रसिद्धः । कर्षेणोन्मितः कार्षिकः । तामस्य विकारस्ताम्मिकः । कर्षसंमितस्तामविकारः पणसंशो भवति, कार्षापण-संज्ञकश्च; 'कार्षापणस्तु विज्ञेयस्तामिकः कार्षिकः पणः' इति (८११३६) मनु-वचनात् । पश्चमुवर्णपलपक्षे विंशतिमाषः पणो भवति । तथा सति—'माषो विंशतिमो भागः पणस्य परिकीर्तितः' इस्यादिस्यवहारः सिद्धो भवति । चतुः सुवर्णपलपक्षे तु षोडशमाषः पणो भवति । अस्मिश्च पक्षे सुवर्ण-कार्षापण-पणशब्दानां समानार्थत्वेऽपि पण-कार्षापणशब्दो ताम्रविषयावेव । एवं तावद्धेमकः प्यतामाणा-मुन्मानमुक्तम्; दण्डत्यवहारोपयोगित्वात् । कांस्परीतिकादीनामपि लोकत्यवहारस्मूतानामेवोन्मानं द्रष्टस्यम् ॥ ३६५ ॥

खशास्त्रपरिभाषामाह-

#### साशीतिपणसाहस्रो दण्ड उत्तमसाहसः। तद्र्धं मध्यमः प्रोक्तस्तद्धमधमः स्मृतः॥ ३६६॥

पणानां सहसं पणसहसम्, तत्परिमाणमस्येति पणसाहसः। अशीत्या सह वर्तत इति साशीतिः। अशीत्यधिकपणसहस्रपरिमितो यो दण्डः स 'उत्तम-साहस'संज्ञो वेदितव्यः। तद्धं मध्यमः तस्य साशीतिपणसहस्रसार्धं चत्वारिशदधिकपणपञ्चशतपरिमितो दण्डो 'मध्यमसाहस'संज्ञः। तद्धंम-धमः तस्य चत्वारिशदधिकपञ्चशतपणस्यार्धं सप्तत्यधिकपणशतद्वयपरिमितो दण्डः 'अधमसाहस'संज्ञः स्मृत उक्तो मन्वादिभिः। यत्तु—'पणानां द्वे शते सार्धे प्रथमः साहसः स्मृतः। मध्यमः पञ्च विज्ञेयः सहसं चैव चोत्तमः' इति (८।१३८) मनुनोक्तं तत्पक्षान्तरममतिपूर्वापराधविषयं द्रष्टव्यम् ॥ ३६६॥

टिप्प०—1 ताम्रस्योनमानं चेत्थम्—सुवर्णरजतयोः हु पलं एकः 'कर्षः'; ('पण'— 'कार्षापण' इत्यपरनामकः ), १०४० पणाः 'उत्तमसाहस'दण्डः, ५४० पणाः 'मध्यम-साहस'दण्डः, २७० पणाः 'अधमसाहस'दण्डः ('प्रथमसाहस' इत्यपरनामा) इति । दण्डभेदानाह-

धिग्दण्डस्त्वथं वाग्दण्डो धनदण्डो वधस्तथा। योज्या व्यस्ताः समस्ता वा द्यपराधवशादिमे ॥ ३६७॥

धिगद्णडो धिगिधगिति कुत्सनम्, वागद्ण्डस्तु परुषशापवचनात्मकः, धनदण्डो धनापहारात्मकः, वधदण्डः शारीरोऽवरोधादिजीवितान्तः, एते चतुर्विधा दण्डाः व्यस्ता एकैकशः, समस्ताः द्वित्राः त्रिचतुरो वाऽपराधातु-सारेण प्रयोक्तव्याः । उक्तक्रमेण पूर्वपूर्वासाध्ये उत्तर उत्तरः प्रयोक्तव्यः । यथाह मनुः (८।१२९)—'धिग्दैण्डं प्रथमं कुर्योद्वाग्दण्डं तद्नन्तरम्। तृतीयं धनदण्डं तु वधदण्डमतः परम् ॥' इति ॥ ३६७॥

दण्डव्यवस्थानिमित्तान्याह-

ज्ञात्वाऽपराधं देशं च कालं बलमथापि वा। वयः कर्म च वित्तं च दण्डं दण्ड्येषु पातयेत् ॥ ३६८ ॥

यथापराधं ज्ञात्वा तदनुसारेण दण्डप्रणयनं कुर्वीत । एवं देशकालवयः कमीवित्तानि ज्ञात्वा तदनुसारेण दण्डचेषु दण्डाहेषु दण्डप्रणयनं कुर्यात्। तथा बुद्धिपूर्वोबुद्धिपूर्वसकृदावृत्त्यनुसारेण च। यदापि राजानमधिकृत्यायं राजधर्म-कलाप उक्तस्वथापि वर्णान्तरस्थापि विषयमण्डलादिपरिपालनाधिकृतस्थायं धर्मी वेदितव्यः । 'राजधर्मान्प्रवक्ष्यामि यथावृत्तो भवेत्रृपः' (मनु. ७११) इत्यत्र पृथङ् नृपप्रहुणात्करप्रहुणस्य रक्षार्थत्वात्, रक्षणस्य च दण्डप्रणयनायत्तत्त्वादिति ॥३६८

इति श्रीपद्मनाभभद्दोपाध्यायात्मजस्य श्रीमत्परमद्दंसपरित्राजकविज्ञानेश्वरभद्दार-कस्य कृतौ ऋजुमिताक्षरायां याज्ञवल्क्यधर्मशास्त्रविवृतौ सदाचादाः प्रथमाध्यायः ॥

उत्तमोपपदस्येयं शिष्यस्य कृतिरात्मनः । धर्मशास्त्रस्य विवृतिर्विज्ञानेश्वरयोगिनः॥

#### — अस्मिन्नध्याये प्रकरणानि —

२ ब्रह्मचारिप्रकरणम् । १ उपोद्धातप्रकरणम् ।

३ विवाहप्रकरणम्। ४ जातिविवेकप्रकरणम् ।

६ स्नातकत्रतप्रकरणम्। ५ गृहस्थधमेत्रकरणम् ।

७ भक्ष्याभक्ष्यप्रकरणम् । ८ द्रव्यशुद्धिप्रकरणम् ।

९ दानधर्मप्रकरणम् । १० श्राद्धप्रकरणम्।

११ गणपतिकल्पप्रकरणम् । १२ ब्रह्शान्तिप्रकर्णम् ।

१३ राजधर्मप्रकरणम् । एवं त्रयोदश प्रकरणानि ॥ याज्ञवल्क्यमुनिशास्त्रगतेयं विवृतिर्न कस्य विहिता विदुषः । प्रमिताक्षरापि विपुलार्थवती परिषिष्ठति श्रवणयोरमृतम् ॥ १ ॥

टिप्प०-1 'वाग्दण्डं प्रथमं कुर्गीदिग्दण्डं तदनन्तरम्' इति सुदिते पाठः ।

#### व्यवहाराध्यायः।

#### साधारणव्यवहारमातृकाप्रकरणम् १

अभिषेकादिगुणयुक्तस्य राज्ञः प्रजापालनं परमो धर्मः । तच्च दुष्टिनिष्महमन्त-रेण न संभवति । दुष्टपरिज्ञानं च न व्यवहारदेर्शनमन्तरेण संभवति । तद्यव-हारदर्शनमहरहः कर्तव्यमित्युक्तं (आ० ३६०)—'व्यवहारान्स्वयं पश्येत्सभ्यः परिवृतोऽन्वहम्' इति । स च व्यवहारः कीहराः, कितविधः, कथं चेतीतिकर्त-व्यताकलापो नाभिहितः, तदभिधानाय द्वितीयोऽध्यायः प्रारभ्यते—

#### व्यवहाराच्चपः पश्येद्विद्वद्भिर्जाक्षणैः सह । धर्मशास्त्रानुसारेण क्रोधलोभविवर्जितः ॥ १ ॥

व्यवहारानिति । अन्यविरोधेन खात्मसंबिन्धतया कथनं व्यवहारः ।
यथा कश्चिदिदं क्षेत्रादि मदीयमिति कथयति, अन्योऽपि तिद्वरोधेन मदीयमिति ।
तत्यानेकविधत्वं दर्शयति बहुवचनेन । नृप इति न क्षत्रियमात्रस्यायं धर्मः किंतु
प्रजापालनाधिकृतस्यान्यस्यापीति दर्शयति । पर्येदिति पूर्वोक्तस्यान्वादो धर्मविशेषविधानार्थः । विद्वद्भिवेदव्याकरणादिधमंशास्त्राभित्तैः । ब्राह्मणैर्न क्षत्रियादिभिः । 'ब्राह्मणैः सह' इति तृतीयानिर्देशादेषामप्राधान्यम् । 'सहयुक्तेऽप्रधाने'
(पा. २।३।१९) इति स्मरणात् । अतश्चादर्शनेऽन्यथादर्शने वा राज्ञो दोषो न
ब्राह्मणानाम् । यथाह मनुः (८।१२८)—'अदण्ड्यान्दण्डयन्राजा दण्ड्यांश्वनाप्यदण्डयन् । अयशो महदाप्नोति नरकं चैव गच्छिति ॥' इति । कथम् श्वर्मशान्यस्य धर्मशास्त्रविषयत्वाच पृथगुपादानम् । तथा च वक्ष्यति (व्य० १८६)—'निजधर्माविरोधेन यस्तु सामयिको भवेत् । सोऽपि यलेन संरक्ष्यो धर्मो राजकृतश्च यः ॥'
इति क्रोधलोभविचर्जित इति । 'धर्मशास्त्रानुसारेण' इति सिद्धे 'क्रोधलोभविवर्जितः' इति वचनमादरार्थम् । क्रोधोऽमर्षः, लोभो लिप्सातिशयः॥ १॥

टिप्प०—1 'विप्रतिपद्यमाननरान्तरगताज्ञाताधर्मज्ञापनानुकूलो व्यापारो व्यवहारः । वादिप्रतिवादिकर्तृकः संभवद्भोगसाक्षिप्रमाणको विरोधकोटिव्यवस्थापनानुकूलो व्यापारो वा सः । संप्रतिपन्युत्तरे तु व्यवहारपदप्रयोगो भाक्त इति मदनरले' इति व्यवहारमयुद्धः । 'वि नानार्थेऽव संदेहे हरणं हार उच्यते । नाना संदेहहरणाद्धवहार इति
स्मृतः ॥' इति कातीयम् . २ अर्थशास्त्रं नीतिशास्त्रं औशनसादिकम् . ३ देशेति । आदिना
देवगृहादिपरिग्रहः । पारिभाषिकधर्मेण व्यवस्थानं समयः . 4 सामयिको धर्मो यावत्पथिकं
भोजनं देयमसदरातिमण्डलं तुरङ्गादयो न प्रस्थापनीया इत्येवंह्रपः.

<sup>ु</sup> पाठा०- १ दर्शनेन विनेति न्यवहारदर्शनं ग. २ चाधिगच्छति ख.

सभ्यांश्वाह—

श्रुताध्ययनसंपन्ना धर्मज्ञाः सत्यवादिनः । राज्ञा सभासदः कार्या विषौ मित्रे च ये समाः ॥ २ ॥

किंच, श्रुताध्ययन संपन्नाः श्रुतेन मीमांसाव्याकरणादिश्रवणेन अध्ययनेन च वेदाध्ययनेन संपन्नाः, धर्मज्ञाः धर्मशास्त्रज्ञाः, खत्यवादिनः सलवचन-शीलाः, रिपौ मित्रे च ये समाः रागद्वेषादिरहिताः, एवंभूताः सभासदः सभायां संसदि यथा सीदन्त्युपविशन्ति तथा दानमानसत्कारैः राज्ञा कर्तव्याः। यद्यपि 'श्रुताध्ययनसंपन्नाः' इत्यविशेषेणोक्तं, तथापि ब्राह्मणा एव । यथाह का-खायनः—'स तु सभ्यैः स्थिरेर्युक्तः प्राज्ञमीलेद्विजोत्तमैः । धर्मशास्त्रार्थकुशलैर्थ-शास्त्रविशारदैः ॥' इति । ते च त्रयः कर्तव्याः; बहुवचनस्यार्थवत्त्वात् 'यस्मिन्देशे निषीदन्ति विप्रा वेदविदस्रयः' इति (८।११) मनुस्मरणाच । वृहस्पतिस्तु सप्त पञ्च त्रयो वा सभासदो भवन्तीत्याह—'लोकवेदज्ञधर्मज्ञाः सप्त पञ्च त्रयोऽपि वा। यत्रोपविष्टा विप्राः स्युः सा यज्ञसदशी सभा ॥' (१।११) इति । नच 'ब्राह्मणै: सह' इति पूर्वश्लोकोक्तानां ब्राह्मणानां 'श्रुताध्ययनसंपन्नाः' इत्यादि विशे-षणमिति मन्तव्यम्; तृतीयाप्रथमान्तनिर्दिष्टानां विशेषणविशेष्यभावासंभवात्, 'विद्रिद्धः' इलनेन पुनरिक्तप्रसङ्गाच । तथा च काल्यायनेन ब्राह्मणानां सभासदां च स्पैष्टं भेदो दर्शितः—'सप्राड्विवाकः सामात्यः सब्राह्मणपुरोहितः। ससभ्यः त्रेक्षको राजा खर्गे तिष्ठति धर्मतः॥' इति । तत्र ब्राह्मणा अनियुक्ताः, सभासदस्तु नियुक्ता इति भेदः। अत एवोक्तम्—'नियुक्तो वाऽनियुक्तो वा धर्मज्ञो वक्तुमईति' इति । तत्र नियुक्तानां यथावस्थितार्थंकथनेऽपि यदि राजाऽन्यथा करोति तदाऽसौ निवारणीयः, अन्यथा दोषः । उक्तं च जात्यायनेन- अन्यायेनापि तं यान्तं येऽनुयान्ति सभासदः । तेऽपि तद्भागिनस्तस्माद्वोधनीयः स तैर्नृपः॥' इति । अनियुक्तानां पुनरन्यथाभिधानेऽनिभयाने वा दोषो नतु राज्ञोऽनिवारणे—'सँभा वा न प्रवेष्टव्या वक्तव्यं वा समझसम् । अब्रुवन्विब्रुवन्वापि नरो भवति किल्बिषी॥' इति (८।१३) मनुस्मरणात् 'रिपौ मित्रे च' इति चकाराह्रोकरज्ञनार्थं कतिपयै-वेणिग्भिरप्यधिष्ठितं सदः कर्तव्यम् । यथाह् कात्यायनः—'कुलशीलवयोष्टत्तवित्त-वद्भिरमत्सरैः । वणिग्भिः स्यात्कतिपयैः कुँलभूतैरिधिष्ठितम् ॥' इति ॥ २ ॥

'व्यवहारान्नृपः पश्येत्' (व्य॰ १) इत्युक्तं, तत्रानुकल्पमाह—

अप्रयता कार्यव्याद्व्यवहारात्रृपेण तु ।

स्यैः सह नियोक्तव्यो ब्राह्मणः सर्वधर्मवित् ॥ ३ ॥

कार्यान्तरैव्याकुलतया व्यवहारानपश्यता नृषेण पूर्वोक्तैः सभ्यैः सह टिप्प०—1 मौलैः सेवकत्वेन पितृपितामहादिपरम्परायातैः. 2 कुलीनैः परं-

परायातैश्च.

पाठा०-१ च भेदः स्पष्टो ग. २ सभां वा न प्रवेष्टब्यं ग. ३ व्यप्र-त्या ख. ग.

सर्वधमेवित् सर्वान्धिमेशास्त्रोक्तान्सामयिकांश्व धर्मान्वेक्ति विचारयतीति सर्वधमेवित् ब्राह्मणो न क्षत्रियादिर्नियोक्तव्यो व्यवहारदर्शने। तं च कालायनोकगुणविशिष्टं कुर्यात् । यथाह—'दान्तं कुलीनं मध्यस्थमनुद्देगकरं स्थिरम् ।
परत्र मीकं धर्मिष्ठमुद्युक्तं कोधवर्जितम् ॥' इति । एवंभूतब्राह्मणासंभवे क्षत्रियं
वैरयं वा नियुज्जीत, न शहम् । यथाह कालायनः—'ब्राह्मणो यत्र न स्थातु
क्षत्रियं तत्र योजयेत् । वैरयं वा धर्मशास्त्रज्ञं शहं यत्नेन वर्जयेत् ॥' इति । नारदेन त्वयमेव मुख्यो दर्शितः—'धर्मशास्त्रं पुरस्कृत्य प्राह्मवाकमते स्थितः ।
समाहितमतिः परयेद्यवहाराननुकमात् ॥' इति । प्रद्विवाकमते स्थितो न समते
स्थितः, राजा चारचक्षुषा परसैन्यं पर्यवीतिवत् । तस्य चेयं यौगिकी संज्ञा ।
अर्थिप्रत्यर्थिनौ पृच्छतीति प्राद्द, तयोर्वचनं विरुद्धमविरुद्धं च सभ्यैः सह विविनिक्त विवेचयति वेति विवाकः, प्राद्द चासौ विवाकश्व प्राद्विवाकः । उक्तं च—
'विवादानुगतं पृष्ट्वा ससभ्यस्तत्प्रयत्नतः । विचारयति येनासौ प्रीद्विवाकस्ततः
स्मृतः ॥' इति ॥ ३ ॥

प्राद्विवाकादयः सभ्या यदि रागादिना स्मृत्यपेतं व्यवहारं विचारयन्ति तदा राज्ञा किं कर्तव्यमित्यत आह—

#### रागाह्योभाद्भयाद्वार्जपे स्मृत्यपेतादिकारिणः । सभ्याः पृथकपृथग्दण्ड्या विवादाद्विगुणं दमम् ॥ ४ ॥

अपि च, पूर्वोक्ताः सभ्या रजसो निरङ्कात्वेन तदिभभूता रागात्मेहातिशयाह्योभाहिष्मातिशयाद्भयात्मंत्रासात्म्स्यपेतं स्मृतिविरुद्धं, 'आदि'शब्दादायारापेतं कुर्वन्तः पृथयपृथगेकैकशो विवादाद्विवादपराजयनिमित्तादमाद्विगुणं
दमं दण्ड्याः, न पुनर्विवादास्पदीभूताद्व्यात् । तथा सित स्नीसंप्रहणादिषु
दण्डाभावप्रसङ्गः । रागलोभभयानामुपादानं रागादिष्वेव द्विगुणो दमो नाज्ञानमोहादिष्विति नियमार्थम् ॥ नच 'राजा सर्वस्येष्ठे ब्राह्मणवर्जम्' (१९११) इति
गौतमवर्चनान्न ब्राह्मणा दण्ड्या इति मन्तव्यम्; तस्य प्रशंसार्थलात् ॥ यत्तु 'पङ्गिः
परिहार्यो राज्ञाऽवध्यक्षावन्ध्यक्षादण्ड्यक्षाविह्ष्कार्यक्षापरिवाद्यक्षापरिहार्यक्ष' (गौ.
८,१२-१३) इति, तदिप 'स एष बहुश्रुतो भवति लोकवेदवेदार्क्षविद्वाकोवाक्येतिहासपुराणकुशलस्तदपेक्षस्तद्वृत्तिश्राष्ट्वत्वारिंशत्संस्कारैः संस्कृतस्त्रिषु कर्मस्वभिरतः षद्यु वा सामयाचारिकेष्वभिविनीत' (गौ. ८।४-११) इति, प्रतिपादितबहुश्रुतविषयं; न ब्राह्मणमात्रविषयम् ॥ ४॥

िटप्प०—1 बृहस्पतिस्तु—'निनादे पृच्छति प्रश्नं प्रतिप्रश्नं तथैन च । नयपूर्वं प्राच्यद्ति प्राङ्गिवाकस्ततः स्मृतः ॥' इति व्यवहारमयूखे । 2 वाकोवाक्यं उत्तिप्र-त्युक्तिमद्भाक्यम्

पाठा०—१ धर्मान् शास्त्रोक्तान् ग. २ ब्राह्मण एव. ३ विवक्ति विवेच-यति वा ग. ४ न ब्राह्मणो दण्ड्य इति क. ग. ५ राज्ञा वध्यश्चावध्यश्च. ग. ६ वेदाङ्गविद्वाक्येतिहास ग. व्यवहारविषयमाह-

## स्मृत्याचारव्यपेतेन मार्गेणाऽऽधर्षितः परै:। आवेदयति चेद्राज्ञे व्यवहारपदं हि तत् ॥ ५॥

धर्मशास्त्रसमाचारविरुद्धेन मार्गेण परेराधर्षितोऽभिभूतो यद्वाने प्राड्विवाकाय वा आवेद्यति विज्ञापयति चेद्यदि, तदावेद्यमानं व्यवहारपदं प्रतिज्ञोत्तरसंशयहेतुपरामश्रीप्रमाणनिर्णयप्रयोजनात्मको व्यवहारसास विषयः । तस्य चेदं सामान्यलक्षणम् । स च द्विविधः-शङ्काभियोगस्तत्त्वाभियो-गश्चेति । यथाह नारदः ( १।२७ )— 'अभियोगस्तु विद्येयः शङ्कातत्त्वाभियो-गतः । शङ्काऽसतां तु संसर्गात्तत्वं होढाभिदर्शनात् ॥' इति । होढा लोकं. लिङ्गमिति यावत् । तेन दर्शनं, साक्षाद्वा दर्शनं होढाभिदर्शनं तस्मात् । तत्त्वा-भियोगोऽपि द्विविधः-प्रतिषेधात्मको विध्यात्मकश्चेति । यथा-'मत्तो हिरण्या-दिकं गृहीत्वा न प्रयच्छति', 'क्षेत्रादिकं ममायमपहरति' इति च। उक्तं च काला-यनेन-- 'न्याय्यं खं नेच्छते कर्तुमन्याय्यं वा करोति यः' इति । स पुनश्चाष्टाद-श्रधा भिद्यते । यथाह मनुः (८१४-७)—'तेषामार्वंमृणादानं निक्षेपोऽस्नामि-विकयः । संभूय च समुत्थानं दत्तस्यानपकर्म च ॥ वेतैनस्यैव चाऽऽदानं संवि• दश्च व्यतिकमः । कयविकयानुशयो विवादः खामिपालयोः ॥ सीमाविवादधर्मश्च पारुच्ये दण्डवाचिके । स्तेयं च साहसं चैव स्त्रीसंग्रहणमेव च ॥ श्लीपुंधर्मी विभागश्च द्यूतमाह्नय एव च । पदान्यष्टादशैतानि व्यवहारस्थिताविह ॥' इति ॥ एतान्यपि साध्यमेदेन पुनर्वहुत्वं गतानि । यथाह नारदः (१।२०)- 'एषा-मेव प्रमेदोऽन्यः शतमष्टोत्तरं भैवेत् । कियामेदान्मनुष्याणां शतशाखो निग-यते ॥' इति ॥ 'आवेदयति चेद्राह्ने' इस्त्रनेन स्वयमेवागत्यावेदयति, न राजप्रेरि-तस्तत्पुरुषप्रेरितो वेति दर्शयति । यथाह मनुः (८।४३)—'नोत्पाद्येत्स्वयं कार्य राजा वाप्यस्य पूरुषः । नच प्रापितमन्येन यसेतार्थं कथंचन ॥' इति ॥

टिप्प०-1 लुप्यत इति लोप्त्रं चौर्यधनम्-बाल० । 2 लिङ्गं अन्यभिचरितं चिह्नमित्यर्थः-बाळ । 3 ऋणादानं ऋणस्य न दानमदानम्, निक्षेपः स्वधनस्यान्य-सिन्नर्पणम्, अस्वामिना कृतो विक्रयः, संभूयसमुत्थानं अनेकैमिलित्वा यत्र धनार्थ वाणिज्याद्युदमः क्रियते. दत्तस्यानपक्षमे अप्रत्यर्पणम्. 4 कर्मकरस्य भृतेरदानम्, संविदः कृतव्यवस्थाया अतिक्रमः, अनुरायः क्रयविक्रये च कृते पश्चात्तापाद्विप्रतिपत्तिः, स्वामि-पशुपालयोविंवादः. 5 आमसीमाविप्रतिपत्तिः, वानपारुष्यमाक्रोशनादि, दण्डपारुष्यं ताडनादि, स्तेयं निह्नवेन धनग्रहणम्, साहसं प्रसद्य धनहरणादि, स्निय्श्च परपुरुष-संपर्कः. 6 स्त्रीसहितस्य पुंसो धमें न्यवस्था, विभागः पैतृकादिधनस्य, वतं अक्षादि-कीडा, पणव्यवस्थापनपूर्वकं पक्षिमेषादिप्राणियोधनं, समाह्यस्य प्राणिचूतरूपलेन चतान वान्तरविशेषत्वादष्टादशसंख्योपपत्तिः.

पाठा०- १ समयाचार. २ स्मृतम् घू.

परैरिति परेण पराभ्यां परैरिलेकसँकेन द्वाभ्यां बहुभिनी व्यवहारी भनतीति दर्शयति ॥ यत्पुनः—'एकस्य बहुभिः सार्धं स्रीणां प्रेष्यजनस्य च । अनादेयो भवेद्वादो धर्मविद्भिरुदाहृतः ॥' इति नारद(कालायन १)वचनं, तद्भिन्नसा-ध्यद्वयविषयम् । 'आवेदयति चेद्राज्ञे' इत्यनेनैव राज्ञा पृष्टो विनीतवेष आवेद-येत् । आवेदितं च युक्तं चेन्सुदीदिना प्रखर्थाह्वानमकल्पादीनां चानाह्वानमित्या-वर्थिसिद्धमिति नोक्तम् । रमुखन्तरे तु स्पष्टार्थमुक्तम् । यथा 'काले कार्यार्थिनं प्रचछेद्गैणन्तं पुरतः स्थितम् । किं कार्यं का च ते पीडा मा भैषीर्ब्रहि मानव ॥ केन कस्मिन्कदा कस्मात्प्रच्छेदेवं सभागतम् । एवं पृष्टः स यह्रयात्स सभ्यैर्जा॰ ह्मणैः सह ॥ विमृद्य कार्यं न्याय्यं चेदाह्वानार्थमतः परम् । मुद्रां वा निक्षिपेत्त-स्मिन्पुरुषं वा समादिशेत् ॥ अँकल्पवालस्थविरविषमस्थिकयाकुलान् । कार्याति-पातिव्यसनिनृपकार्योत्सवाकुलान् । मत्तोन्मैत्तप्रमत्तार्तान्मृत्यान्नाह्वानयेनुपः ॥ न हीनपक्षां युवतिं कुले जातां प्रसूतिकाम् । सर्ववर्णोत्तमां कन्यां ता जातिप्रभुकाः स्मृताः ॥ तद्धीनकुटुस्विन्यः स्वैरिण्यो गणिकाश्च याः । नि<sup>र्</sup>कुला याश्च पतिता-स्तासामाह्वानमिष्यते ॥ कालं देशं च विज्ञाय कार्याणां च बलावले । अकल्पादी-निप शनैर्योनैराह्वानयेत्रृपः ॥ ज्ञात्वाभियोगं येऽपि स्युर्वने प्रव्रजितादयः । तान-प्याह्वानयेद्राजा गुरुकार्येष्वकोपयन् ॥' इति । आसेघव्यवस्थाप्यर्थसिद्धैव नारदेनोक्ता (१।४७-५३)—'वक्तव्येऽर्थे ह्यतिष्ठन्तमुत्कामनतं च तद्भचः। आसे धये द्विवादार्थी यावदाह्वानदर्शनम् ॥ स्थानासे धः कालकृतः प्रवासात्कर्मण-स्तथा । चतुर्विधः स्यादासेधो नासिद्धस्तं विलङ्घयेत् ॥ आसेधकाल औसिद्ध आसेधं योऽतिवर्तते । स विनेयोऽन्यर्थां कुर्वज्ञासेर्द्धा दण्डभाग्भवेत् ॥ नदीस-न्तारकान्तारदुर्देशोपस्रवादिषु । आसिद्धस्तं परासेधमुत्कामन्नापराधुयात् ॥ निर्वे-

टिप्प०—1 'शिक्का'परपर्यायगरुडादिचिक्केन 2 आधिन्याधिसहितादीनाम् 3 अर्त्तरपे न्याध्याद्यम्भूतः, विषमस्य उत्पन्नसंत्रटः. 4 कार्यातिपाती कार्योछंषीः 5 मत्तो मादकद्रन्येण, उन्मत्तः उन्मादेन पञ्चविधेन वातिषत्तर्थेष्मसन्निपातग्रहसंभवेनोपस्टः, प्रमत्तः सर्वदावधानहीनः 6 ता हीनपक्षादयः ज्ञातिस्वामिका इत्यर्थः 7 निष्कुलाः कुर्लहीनाः 8 पतत्प्रसन्नादकलपाद्याह्याने पूर्वनिषिद्धेऽपि प्रतिप्रसवमाह—कार्लमिति । तत्र प्रकारद्वयं शनैर्यानेरिति. 9 अभयोगोऽभिग्रहः आरोपस्तम् 10 आसेधो राजाधिकारिमिनिरोधः 11 विवादार्थी वादी, आसेधयेत्रत्रस्थिनं निरोधयेतः 12 आसेध इति । स चतुर्विधः—१ प्रकृते अस्मात्पदेशान्न गन्तन्यमिति स्थानासेधः, २ आसन्ध्यं न गन्तन्यमिति कालासेधः, ३ देशान्तरं प्रति न गन्तन्यमिति प्रवासासेधः, ४ असी व्यापारो न कर्तव्य इति कर्मासेधः 13 आसिद्धो निरुद्धः 14 विनेयः शिक्षणीयः 15 अन्यथा कुर्वन् अनासेधकाले आसेधं कुर्वन् 16 आसेद्धा आसेधकर्ता राजपूरुषः 17 नासिद्धं विलंधयेदित्सस्य प्रतिप्रसवमाह—नदीति.

पाठा०- १ पृच्छेत्प्रणतं क.

ष्ट्रकामो रोगातों यियेक्षुर्व्यसने स्थितः। अभियुक्तस्तथाऽन्येन राजकार्योद्यतस्तथा॥ गवां प्रचारे गोपालाः सस्यावापे कृषीवलाः । बिल्पिनश्चापि तैत्कालमायुधीयाश्च विभिहे ॥' इति । आसेघो राजाज्ञयाऽवरोधः । अकल्पादयः पुत्रादिकमन्यं वा सुहृदं प्रेषयेयुः, नच ते परार्थवादिनः; 'यो न आता नच पिता न पुत्रो न नियो-गकृत्। परार्थवादी दण्ड्यः स्याद्यवहारैषु विश्ववन् ॥' (२।२३) इति नारद-वचनात्॥ ५॥

प्रसर्थिनि सुद्रालेख्यपुरुषाणामन्यतमेनानीते किं कुर्यादिखत आह—

प्रत्यर्थिनोऽप्रतो लेख्यं यथावेदितमर्थिना । समामासतद्धींहर्नामजात्यादिचिह्नितम् ॥ ६ ॥

भर्थ्यते इसर्थः साध्यः, सोऽस्यास्तीसर्थाः, तत्प्रतिपक्षः प्रत्यर्थाः, तस्याग्रतः पुरतो लेख्यं देखनीयम् । यथा येन प्रकारेण पूर्वमावेदनकाले आवेदितं तथा, न पुनरन्यथा; अन्यथावादित्वेन व्यवहारस्य भन्नप्रसङ्गात्।—'अन्यवादी कियाँद्वेषी नोपेस्थाता निरुत्तरः । आहूतः प्रपलायी च ह्वीनः पञ्चविधः स्मृतः ॥' (नारदः २।३३) इति । आवेदनकाल एवार्तिवचनस्य लिखितत्वात्पुनर्लेखन-मनर्थकमिखत आह—समामासेखादि । संवत्सरमासपदातिथिवारादिना-अर्थिप्रलर्थिनामबाह्मणजात्यादिचिह्नितम् । 'आदि' शब्देन द्रव्यतत्संख्या-स्थानवेलीक्षमालिङ्गादीनि गृहानते ॥ यथोक्तम्—'अर्थवेद्धमेसंयुक्तं परिपूर्णमना-कुलम् । साध्यवद्वाचकपदं प्रकृतार्थानुबन्धि च ॥ प्रसिद्धमविरुद्धं च निश्चितं साधने क्षमम् । संक्षिप्तं निखिलाँ च देशकालाविरोधि च । वर्षर्तमासपक्षाहोवेलादेश-प्रदेशवत् । स्थानावसथसाध्याख्याजात्याकारवयोयुतम् ॥ साध्यप्रमाणसंख्यावदा-रमप्रसर्थिनामवत् । परात्मपूर्वजानेकराजनामभिरङ्कितम् ॥ क्षमालिङ्गात्मपीङाव-त्कथिताहर्तृदायकम् । यदावेदयते राज्ञे तद्भाषेत्यभिधीयते ॥'इति । भाषा 'प्रतिज्ञा' 'पक्ष' इति नार्थान्तरम् । आवेदनसमये कार्यमात्रं लिखितं प्रत्यर्थिनोऽप्रतः समा-

टिप्प०-1 निर्वेष्ट्रकाम आश्रमान्तरं गन्तुकामः, विवाहादाबुचत इति यावत् 2 यियश्चर्यष्ट्रमिच्छु:. 3 अभियुक्तो नियोजित:. 4 तत्कालं शिल्पकाले आयुधीया आयुर धजीविनो योद्धार:. 5 विश्रहे संश्रामे 6 अकल्पादय:=आधिव्याधिपीडिता:. 7 नियो-गक्कदाज्ञाकारी. 8 विद्युवन् व्यवहारेषु विरुद्धं विविधं विशेषेण वा द्युवन्. 9 क्रियाद्वेषी कार्यद्वेषी. 10 नोपस्थाता समीपे न तिष्ठन्. 11 वेलेति दिनमध्येऽपि प्रातरादिसुहूर्त-रूपो वा कालविशेष इत्यर्थः. 12 पते पराशरमाधवीये-इति व्य० म०। अर्थवदिति । अर्थवत्प्रयोजनवत् , धर्मसंयुक्तं धर्मो गुणः स्वल्पाक्षरत्वप्रभूतार्थवत्त्वादिकस्तेन युक्तं, परि-पूर्णमध्याहारानपेक्षम्, अनाकुलमसंदिग्धाक्षरं, साध्यवत् सिषाधयिषितार्थसहितम्, वाच-कपरं बहुनीहिगौणलाक्षणिकादिरहितं, प्राकृतार्थानुबन्धि पूर्वीवेदितार्थानुरोधिः

पाठा०-१ प्रेषयन्ति खः, प्रेषयिष्यन्ति. २ आहुतच्यपलापी गः इ साधने क्षमम् ख. ४ नियतार्थं ग.

मासादिविशिष्टं लिख्यत इति विशेषः । संवत्सरिवशेषणं यद्यपि सर्वव्यवहारेषु नोपयुज्यते, तथाप्याधिप्रतिमहक्रयेषु निर्णयार्थमुपयुज्यते; आधी प्रतिमहे कीते पूर्वो तु बलवत्तरा' इति वचनात् । अर्थव्यवहारोऽपि एकस्मिन्संवत्सरे यत्संख्याकं यद्भव्यं यतो येन गृहीतं प्रत्यर्पितं च पुनरन्यस्मिन्वत्सरे तद्भव्यं तत्संख्याकं तत-स्तेन गृहीतं, याच्यमानो यदि ब्र्यात्सस्यं गृहीतं प्रस्वितं चेति । वत्सरान्तरे गृहीतं प्रसिर्पतं नास्मिन्वत्सरे इत्युपयुज्यते । एवं मासाद्यपि योज्यम् । देशस्थानादयः पुनः स्थावरेष्वेवोपयुज्यन्ते—'देशश्चेव तथा स्थानं संनिवेशस्त्येव च । जातिः संज्ञाऽधिवासश्व प्रमाणं क्षेत्रनाम च ॥ पितृँपैतामहं चैव पूर्वराजानुकीर्तनम् । स्थावरेषु विवादेषु दशैतानि निवेशयेत् ॥ इति सँगणात् । देशो मध्यदेशादिः । स्थानं वाराणस्यादि । संनिवेदाः तत्रैव पूर्वापरदिग्विभागपरिच्छित्रः सम्यङ्विविष्टो गृहक्षेत्रादिः । जातिः अर्थिप्रत्यर्थिनोर्बाह्मणत्वादिः । संज्ञा च देवदत्तादिः । अधिवासः समीपदेशनिवासी जनः । प्रमाणं निवर्तनादि भूपरिमाणम् । क्षेत्रनाम शालिक्षेत्रं क्रमुकक्षेत्रं कृष्णभूमः पाण्डभूमः इति । पितुः पितामहस्य च नामार्थिप्रत्यर्थिनोः पूर्वेषां त्रयाणाम् । राज्ञां नामकीर्तनं चेति । समामासादीनां यस्मिन् व्यवहारे यावदुपयुज्यते तत्र तावलेखनीयमिति तात्पर्यार्थः ॥ एवं पक्ष-लक्षणे स्थिते पक्षलक्षणरहितानां पक्षवदवभासमानानां पक्षाभासत्वं सिद्धमेवेति योगीश्वरेण न पृथकपक्षाभासा उक्ताः । अन्येस्तु विस्पष्टार्थमुक्ताः ।--अप्रसिद्धं निरावाधं निरर्थं निष्प्रयोजनम् । असाध्यं वा विरुद्धं वा पक्षाभासं विवर्जयेत् ॥' इति । अप्रसिद्धं 'मदीयं शशविषाणं गृहीत्वा न प्रयच्छति' इत्यादि । निरावार्ध अस्मद्भृहदीपप्रकाशेनायं खगृहे व्यवहरती खादि । निर्धं अभिघेयरहितं कचटत-पगजडदबेलादि । निष्प्रयोजनं यथा-अयं देवदत्तोऽस्मद्गृहसंनिधौ मुखरमधीत इलादि । असाध्यं यथा-अहं देवदत्तेन सभूभङ्गमुपहसित इलादि । एतत्साध-नासंभवादसाध्यम् । अल्पकालत्वाच साक्षिसंभवो लिखितं दूरतोऽल्पत्वाच दिव्य-मिति । विरुद्धं यथाहं म्केन शप्त इसादि । पुरराष्ट्रादिविरुद्धं वा—'राज्ञा विवार्जितो यश्व यश्व पौरविरोधकृत् । राष्ट्रस्य वा समस्तस्य प्रकृतीनां तथैव च ॥ अन्ये वा ये प्रस्माममहाजनविरोधकाः । अनादेयास्तु ते सर्वे व्यवहाराः प्रकी-

टिप्प०—1 इदमंग्रे स्फुटीभविष्यत्यसाधारणव्यवहारमातृकाप्रकरणे. 2 पितृ इति छुप्तृष्ठीलं पृथक्पदं, पितृरिति पाठो वा. 8 इदं कात्यायनवयनमिति—परा० माघ० । 4 कृष्णोदवपाण्डित्यच्प्रत्ययो बहुन्रीहेः. 5 अत्र अप्रसिद्धादेः साधियतुमशक्यत्वादिनरा—क्ररणम् इति ख. पुस्तके विशेषः. 6 पीडारहितमित्यर्थः. 7 विनिगमनाभावादाह—पुरेति. 8 अत्र 'एतेषां स्वभावेनैव निराकरणमिति न निराक्तियते । तत्र च अप्रसिद्धादीनां च्युत्पत्त्यर्थमुपादानं तद्प्यनेकपदसंकीर्णस्य निराकरणं न क्रियते' इति कचिद्धिशेषः 9 प्रकृतीनां जनानां नगरस्थानाम्.

र्तिताः ॥' इति ॥ यनु—'अनेकपदसंकीर्णः पूर्वपक्षो न सिद्ध्यति' इति, तन्न यद्यनेकवस्तुसंकीण इत्युच्यते, तदा न दोषः; मदीयमनेन हिरण्यं वासो इत्य-कादि वाऽपहतमिलेवंविधसगदुष्टलात्। ऋणादानादिपदसंकरे पक्षाभास इति चेत्तदपि न । मदीया रूपका अनेन वृद्ध्या गृहीताः सुवर्णं चास्य हस्ते निश्चि-प्तम्, मदीयं क्षेत्रमयमपहरतीत्यादीनां पक्षत्वमिष्यत एव । किंतु कियामेदा-त्क्रमेण व्यवहारो न युगपदित्येतावत् ॥ यथाह् कात्यायनः- वहुप्रित्रं यत्कार्यं व्यवहारे मुनिश्चितम् । कामं तद्पि युह्णीयाद्राजा तत्त्ववुभुत्सया ॥ इति । तस्मादनेकपदसंकीर्णः पूर्वपक्षो युगपन्न सिद्धयतीति तस्यार्थः । अर्थिप्रह-णात्पुत्रपित्रादिग्रहणं तेषामेकार्थलात् । नियुक्तस्यापि नियोगेनैव तदेकार्थलाझे-पात् ॥— 'अर्थिना संनियुक्तो वा प्रसर्थिप्रहितोऽपि वा । यो यसार्थे विवदते तयोर्जयपराजयौ ॥' इति स्मरणात् नियुक्तजयपराजयौ मूलखामिनोरेव । र्एतच भूमो फलके वा पाण्डुलेखेन लिखित्वा आवापोद्धारेण विशोधितं पश्चात्पत्रे निवेशयेत्।—'पूर्वपक्षं खभावोक्तं प्राड्विवाकोऽभिलेखयेत् । पाण्डुलेखेन फलके ततः पत्रे विशोधितम् ॥' इति कालायनस्मरणात् । शोधनं च यावदुत्तरदर्शनं कर्तव्यं नातः परम् । अनवस्थाप्रसङ्गात् । अतएव नारदेनोक्तम् — शोधयेत्पूर्व-वादं तु यावन्नोत्तरदर्शनम् । अवष्टब्धस्योत्तरेण निवृत्तं शोधनं स्पेत् ॥' इति । पूर्वपक्षमशोधयित्वैव यदोत्तरं दापयन्ति सभ्यास्तदा 'रागाओभात्' इत्युक्तदण्डेन सभ्यान्दण्डयित्वा पुनः प्रतिज्ञापूर्वकं व्यवहारः प्रवर्तनीयो राज्ञेति ॥ ६ ॥

एवं शोधितपत्रोरूढे पूर्वपक्षे किं कर्तव्यमिखत आह— श्रुतार्थस्योत्तरं लेख्यं पूर्वावेदकसंनिधौ ।

श्रुतो भाषार्थो येन प्रत्यथिनाऽसौ श्रुतार्धः, तस्योत्तरं प्र्वपक्षादुत्तरत्र भवतीत्युत्तरं लेख्यं लेखनीयम् । पुवातिद्कस्यार्थिनः संनिधौ समीपे उत्तरं च यत्प्वीत्तस्य निराकरणं तदुच्यते । यथाह—'पक्षस्य व्यापकं सारमसं- दिग्धमनाकुलम् । अव्याख्यागम्यमिलेतदुत्तरं तद्विदो विदुः ॥' इति । पक्षस्य व्यापकं निराकरणसमर्थम् । सारं न्याच्यं न्यायादनपेतम् । असंदिग्धं संदेहरहि- तम् । अनाकुलं पूर्वापराविरुद्धम् । अव्याख्यागम्यं अप्रसिद्धपदप्रयोगेण दुःश्लिष्ट-

टिप्प०—1 अप्रसिद्धादीनां पक्षाभासत्विमवानेकपदसंकीर्णपूर्वपक्षस्यापि तत्त्वमेव । अनेकै: पदैः संकीर्णो यः पूर्वपक्षः प्रतिज्ञा सा न सिद्धयित आभासरूपा भवतीति तद्र्षं- प्रतीतेस्तिन्नराकरोति—यत्त्विस्तादिनाः 2 तत्र पदशब्दः पद्यते ज्ञायते इति व्युत्पत्त्या किं वस्तुपर उत करणादानादिरूपव्यवद्यारिवपयपरः । तत्र न तावदाचे पक्षाभासत्विमित्याद्य- तत्रितिः 3 बहुप्रतिज्ञां बहुपूर्वपक्षम् 4 अथिवेदितमित्यर्थः 5 पाण्डिति 'खडू'इति भाषा- प्रसिद्धः 6 आवापेति न्यूनाधिक्यपरिद्याराय प्रक्षेपनिष्कासनाभ्यामित्यर्थः 7 सहजोक्तं, न तु छलादिनाः 8 उत्तरेणावष्टब्धस्य प्रतिबद्धस्य पूर्ववादस्य शोधनं भवेदित्यर्थः 9 उत्तरत्र अग्रेः 10 दुःश्रिष्टमसंबद्धम्, अश्रिष्टमित्यपि पाठः

पाठा०- १ पुत्रपौत्रादीनां क.

विभक्तिसमासाध्याहाराभिधानेन वा अन्यदेशभाषाभिधानेन वा यद् व्याख्येयार्थं न भवति तत्सदुत्तरम् ॥ तच चतुर्विधम्—संप्रतिपत्तिः, मिथ्या, प्रत्यवस्कन्दनं, पूर्व-न्यायश्चेति । यथाह कालायनः—'सलं मिथ्योत्तरं चैव प्रत्यवस्कन्दनं तथा। पूर्वन न्यायविधिश्चैवमुत्तरं स्थाचतुर्विधम्॥' इति । तत्र सत्योत्तरं यथा—'रूपकरातं मह्यं धारयति' इत्युक्ते 'सत्यं धारयामि' इति । यथाह—'साध्यस्य सत्यवचनं प्रतिपत्ति-रैदाहता' इति । मिथ्योत्तरं तु नाहं धारयामीति । तथा च काल्यायनः—'अभि-युक्तोऽभियोगस्य यदि कुर्यादपह्नवम् । मिथ्या तत्तु विजानीयादुत्तरं व्यवहारतः ॥' इति ॥ तच मिथ्योत्तरं चतुर्विधम् — 'मिथ्यैतन्नाभिजानामि तदा तत्र न संनिधिः । अजातश्रास्मि तत्काल इति मिथ्या चतुर्विधम् ॥' इति । प्रस्वनस्कन्दनं नाम 'सत्यं गृहीतं प्रतिदत्तं प्रतिप्रहेण लब्धम्' इति वा । यथाह नारदः—'अर्थिना लिर्खितो योऽर्थः प्रस्थां यदि तं तथा।-प्रपद्य कारणं ब्रूयात्प्रस्ववस्कन्दनं स्मृतम्॥१ इति । प्राङ्न्यायोत्तरं तु यत्राभियुक्त एवं ब्रूयात् 'अस्मिन्नर्थेऽनेनाहमभियुक्तस्तत्र चायं व्यवहारमार्गेण पराजितः' इति। उक्तं च काल्यायनेन — 'आचारेणावसन्नोऽपि पुनर्लेखयते यदि । सोऽभिषेयो जितः पूर्वं प्राङ्न्यायस्तु स उच्यते ॥' इति । एवमुत्तरलक्षणे स्थिते उत्तरलक्षणरहितानामुत्तरवदवभासमानानामुत्तराभासत्व-मर्थसिद्मम् । स्पष्टीकृतं च स्मृलन्तरे—'संदिग्धमन्यत्प्रकृतादलल्पमतिभूरि च । पक्षेकदेशव्याप्यन्यत्तया नैवोत्तरं भवेत् ॥ यद्वयस्तपदमव्यापि निगूहार्थं तथा-कुलम् । व्याख्यागम्यमसारं च नोत्तरं खार्थसिद्धये ॥' इति । तत्र संदिग्धं— 'सुवर्णशतमनेन गृहीत'मित्युक्ते 'सत्यं गृहीतं सुवर्णशतं माषशतं वे'ति । प्रकृता-दन्ययथा— 'सुवर्णशताभियोगे पणशतं धारयामी'ति । असल्पं — 'सुवर्णशता-भियोगे पश्चारातं धारयामी'ति । अतिभूरि—'सुवर्णराताभियोगे द्विरातं धारया-मीति । पक्षैकदेशव्यापि—'हिरण्यवस्त्राद्यभियोगे हिरण्यं गृहीतं नान्यदि'ति । वैयस्तपदं - ऋणादानाभियोगे पदान्तरेणोत्तरम्, यथा 'सुवर्णशताभियोगे अने-नाहं ताडितः' इति । अव्यापि—देशस्थानादिविशेषणाच्यापि यथा-'मैध्यदेशे वाराणस्यां पूर्वस्यां दिशि क्षेत्रमनेनापहृत'मिति पूर्वपक्षे लिखिते, 'क्षेत्रमपहृत-मि'ति । निग्ढार्थं यथा—'धुवर्णशताभियोगे किमहमेवास धारयामी'त्यत्र है। विना प्राड्वियाकः सभ्यो वा अर्था वा अन्यस्मै धारयतीति सूचयतीति निगृ ढार्थम् । आकुलं पूर्वापरविरुदं यथा—'सुवर्णशताभियोगे कृते, सत्यं गृहीतं न धारयामी'ति । व्याख्यागम्यं—दुःश्विष्टविभक्तिसमाससाध्याहाराभिधानेन

टिप्प०—1 अध्याहारेण सहितं साध्याहारम्. 2 अदेशभाषेत्यपि कवित्. 3 प्रत्य-वस्कन्दनं कारणोत्तरम्. 4 प्रतिपत्तिः संप्रतिपत्तिः, सत्योत्तरमित्यनर्थान्तरम्. 5 तथा प्रपद्य तथैवाङ्गीकृत्येत्यर्थः. 6 व्यवहारेण पराजितोऽपि. 7 अर्थन्यूनतयात्यत्पत्वमस्य. 8 अन्यत् पक्षेकदेशव्यापि चेत्यर्थः. 9 व्यस्तपदं असंबद्धपदकम्. 10 विन्ध्यहिमा-चलयोर्मध्यं मध्यदेशः. 11 ध्वनिना किमादिबोध्येन.

पाठा०—१ अभियुक्तस्य ग्र

व्याख्यागम्यम्, अदेशभाषाभिधानेन वा । यथा- 'सुवर्णशतविषये पितृऋणा-भियोगे, 'गृहीतशतवचनात् सुवर्णानां पितुर्न जानामी'ति । अत्र गृहीतशतस्य पितुर्वचनात् 'सुवर्णानां शतं गृहीतिमि'ति न जानामीति । असारं -- न्यायविरुद्धं , यथा 'सुवर्णशतमनेन वृद्धया गृहीतं वृद्धिरेव दत्ता न मृल'मिल्यभियोगे, 'सल्यं वृद्धिर्दत्ता न मूलं गृहीत'मिति । उत्तरमिलेकवचननिर्देशादुत्तराणां संकरो निरस्तः । यथाह कालायनः- 'पक्षेकदेशे यत्सलमेकदेशे च कारणम्। मिथ्या चैवकदेशे च संकरात्तदनुत्तरम् ॥ इति । अनुत्तरत्वे च कारणं तेनैवो-क्तम्-'न चैकस्मिन्विवादे तु किया स्याद्वादिनोर्द्वयोः। न चार्थसिद्धिहभयोर्न चैकन्न कियाद्वयम् ॥' इति । मिथ्याकारणोत्तरयोः संकरे अर्थिप्रलर्थिनोर्द्वयोरपि किया प्राप्नोति—'सिथ्या किया पूर्ववादे कै।रणे प्रतिवादिनि' इति स्मरणात् । तदु-भयमेकस्मिन्व्यवहारे विरुद्धम्। यथा— अवर्ण हपकशतं चानेन गृहीत भित्यभि-योगे, 'सुवर्ण न गृहीतं, रूपकशतं गृहीतं प्रतिदत्तं चे'ति । कारणप्राङ्ग्यायसंकरे तु प्रसर्थिन एव कियाद्रयम्—'र्याङ्न्यायकारणोक्तौ तु प्रसर्थी निर्दिशेतिकयाम्' इति । तथा 'सुवर्ण गृहीतं प्रतिदत्तं, -हैपके व्यवहारमार्गेण पराजितः' इति । अत्र च प्राङ्ग्याये जयपत्रेण वा प्राङ्ग्यायदिशिभिर्वा भावियतव्यम्, कारणोक्ती तु साक्षिलेख्यादिभिर्मावयितव्यमिति विरोधः । एवमुत्तरत्रं यसंकरेऽपि दृष्टव्यम् । यथा-'अनेन सुवर्ण रूपकशतं वस्त्राणि च गृहीतानी'खिभयोगे, 'सत्यं सुवर्णं गृहीतं प्रतिदैत्तं रूपकशतं न गृहीतं, वस्रविषये तु पूर्वन्यायेन पराजितः' इति । एवं चैतुः-संकरेऽपि । एतेषां चानुत्तरत्वं यौगपद्येन तस्य तस्यांशस्य तेन तेन विनाऽसिद्धेः क्रिमेणोत्तरत्वेमेव । क्रम्श्वीर्थिनः प्रस्थिनः सभ्यानां चेच्छया भवति । यैत्र पुनर्हभयोः संकरे तत्र यस्य प्रभूतार्थविषयत्वं तित्कियोपादानेन पूर्वं व्यवहारः प्रवर्तियितन्यः, पश्चादल्पविषयोत्तरोपादानेन च न्यवहारो द्रष्टन्यः। यत्र तु संप्रतिपत्तेक्तरान्तरस्य च संकरस्तत्रोत्तरान्तरोपादानेन व्यवहारो द्रष्टव्यः।

टिप्प०-1 न वादिद्वयपरत्विमिति सूचियतुं मिथ्येति । मिथ्योत्तरे इत्यर्थः । पूर्ववादे क्रमण्यण पूर्ववादिनीत्यर्थः. 2 कारणे कारणोत्तरे. 3 तयोमिथः संकरे त्वित्यर्थः. 4 तयोरक्तावित्यर्थः । नेदं प्रत्येकपरम् । करणांशे 'कारणे प्रतिवादिनि' इत्यनेन सिद्ध-त्वात् । तसात्सां कर्यपरमेवेदम् । अत एव समासनिर्देशसंगतिरपि. 5 द्वितीयसंकरे त्वि-स्पर्थः. 6 साधियतन्यमेतैः कृत्वा. 7 आदिना दिन्यपरिग्रहः. 8 उत्तरत्रयेति मिथ्या-कारण-प्राङ्न्यायरूपे. 9 चतुःसंकरेति । यथा 'अनेन सुवर्ण रूप्यकरातं वस्त्राणि धान्यं च गृहीत 'मित्यभियोगे-'सुवर्ण धारयामि, रूपकरातं न गृहीतं, वस्त्राणि प्रतियहेण रूच्यानि. चान्यविषये पूर्वन्यायेन पराजितः' इति । एवं मिथ्याप्राङ्न्यायसंकरेऽपि द्रष्टव्यम्. 10 क्रमेण त्विलार्थ:. 11 चेन प्राड्विवाकादेः समुचयः. 12 यत्र त्विलार्थः. 13 मिथ्याकारणोत्तरयोः. 14 तत्साधकित्रयाग्रहणेन. 15 सत्योत्तरसंकरस्य पूर्वमनु-पन्यासे बीजं ध्वनयन् तत्र नियामकान्तरमाह-यत्र चेति.

पाठा०-१ रूपकशते ग. २ कारणोत्तरे तु ग. ३ प्रतिदास्यामि ग.

संप्रतिपत्तौ कियाभावात् ॥ यथा हारीतेन—'मिथ्योत्तरं कारणं च स्यातांमेकक चेंदुभे । सखं चापि सहान्येन तत्र प्राह्मं किमुत्तरम् ॥' इत्युक्त्वोक्तम्—'यतप्रभू-तार्थं विषयं यत्र वा स्यात्कियाफलम् । उत्तरं तत्र तज्ज्ञेयमसंकीर्णमतो ऽन्यथा ॥ संकीर्णं भवतीति शेषः । शेषीपेक्षया ऐच्छिककमं भवतीत्यर्थः । तत्र प्रभूतार्थः यथा—'अनेन सुवर्णं रूपकशतं वस्त्राणि च गृहीतानी' सिमयोगे, 'सत्यम्, सुवर्णं रूपकरातं च न गृहीतं, वस्त्राणि तु गृहीतानि प्रतिदत्तानि चे'ति । अत्र मिथ्योत्तरस्य प्रभूतविषयत्वाद्धिनः कियामादाय प्रथमं व्यवहारः प्रवर्तयितव्यः पश्चाद्वस्त्रवि-षयो व्यवहारः । एवं मिथ्याप्राङ्क्यायसंकरे कारणप्राङ्क्यायसंकरे च योजनीयम् । तथा तस्मिन्नवाभियोगे, 'सत्यं सुवर्ण रूपकशतं च गृहीतं प्रति द।स्यामि, वस्राणि उ न गृहीतानि, गृहीतानि प्रतिदत्तानी'ति वा वस्त्रविषये पूर्वं पराजित इति चोत्तरे संप्रतिपत्तेर्भूरिविषयत्वेऽपि तत्र कियाभावान्मिध्याद्युत्तरिकयामादाय व्यवहारः प्रवर्तियतन्यः। यैत्र तु मिथ्याकारणोत्तरयोः कृत्स्नपक्षन्यापित्वं यथा-श्रेङ्गप्रा-हिकतया किर्श्वेददित 'इयं गौर्मदीया अमुकस्मिन्काले नष्टा, अद्यास्य गृहे दृष्टे'ति । र्थंन्यस्तु 'मिथ्यैतत्, प्रैदर्शितकालात्पूर्वमेवासमद्भहे स्थिता मम गृहे जाता वे'ति वदति । इदं तावत्पक्षनिराकरणसमर्थलानानुत्तरम् । नापि मिथ्यैव; कार-णोपन्यासात् । नापि कारणम् ; एकदेशस्याप्यभ्युपगमाभावात् । तस्मार्त्सका-रणं मिथ्योत्तरमिदम् । —अत्र च प्रतिवादिनः किया, 'कारणे प्रतिवादिनि' इति वचनात् ॥ नैनु 'मिथ्या किया पूर्ववादे' इति पूर्ववादिनः कस्मात्किया न भवति ? तस्य शुद्धमिथ्याविषयत्वात् । 'कारणे प्रतिवादिनी'त्येतदिप कस्माच्छुद्ध-कारणविषयं न भवति । नैतत्; सर्वसापि कारणोत्तरस्य मिथ्यासहचरितहप-त्वाच्छुद्धकारणोत्तरस्याभावात् ॥ प्रसिर्द्धकारणोत्तरे प्रतिज्ञातार्थैकदेशस्याप्यभ्युपगमे-नैकदेशस्य मिथ्यात्वम्—यथा 'सत्यं रूपकशतं गृहीतं न धारयामि, प्रतिदत्तत्वा-दि'ति । प्रकृतोदाहरणे तु प्रतिज्ञातार्थैकदेशस्याप्यभ्युपगमो नास्तीति विशेषः ॥ एतंच हारीतेन स्पष्टमुक्तम्—'मिथ्याकारणयोर्वाप प्राह्मं कारणमुत्तरम्' इति । यत्र मिथ्याप्राङ्ग्न्याययोः पक्षव्यापित्वं यथा—'हपकशतं धारयती'समियोगे, भिथ्यैतदस्मिनर्थे पूर्वमयं पराजितः' इति । अत्रापि प्रतिवादिन एव कियाः 'प्राङ्न्यायकारणोक्तौ तु प्रलथीं निर्दिशेतिकयाम्' इति वचनात्, शुद्धस्य प्राङ्-न्यायस्याभावादनुत्तरत्वप्रसङ्गात्, संप्रतिपत्तरिप साध्यत्वेनोपदिष्टस्य

टिप्प०-1 यत् उत्तरम्. 2 संकीणींत्तरस्य यौगपद्येन सर्वथाऽनुत्तरत्वे प्राप्ते काचित्प्रतिप्रसवमाह-यत्र त्विति. 3 तत्र्यायेनेत्यर्थः. 4 कश्चित् वादी. 5 अन्यः प्रतिवादी. 6 अत्र कारणस्याप्राधान्यं मिथ्योत्तरस्य प्राधान्यं तस्य तदुपपादकस्यापि संभवात् । अतः एव तत्र सहयोगे तृतीया कृता. 7 प्रतिवादिना तस्यैवोक्तत्वमभिप्रेस प्राधान्यादरेण शङ्कते-निन्वति. 8 सत्यं गृहीतं प्रतिदत्तं चेत्यंक्षे प्रायक्ति. 9 सत्यस्यापि.

पाठा०- १ ऐच्छिककममपेक्षाकमं भवतीत्यर्थः ग. २ ऐच्छिकः क्रमो भवतीत्यर्थः ख. ३ एतःप्रदर्शित ख.

सिद्धत्वोपन्यासेन साध्यत्वित्राकरणादेवोत्तरत्वम् । यदा तु कारणप्राङ्न्याय-संकरः यथा—'शतमनेन गृहीत'मिल्यिभियुक्तः प्रतिवदित 'सलं गृहीतं प्रतिदृत्तं नेलासिन्नेवार्थे प्राङ्न्यायेनायं पराजितः' इति । तत्र प्रतिवादिनो यथारुचीति न कचिद्वादिप्रतिवादिनोरेकस्मिन्व्यवहारे कियाद्वयप्रसङ्ग इति निर्णयः ॥ ६॥–

एवमुत्तरे पत्रे निवेशिते साध्यसिद्धेः साधनायत्तत्वात्साधननिर्देशं कः दुर्या-दिल्पपेक्षित आह—

ततोऽर्थी लेखयेत्सद्यः प्रतिज्ञातार्थसाधनम् ॥ ७ ॥

तत उत्तरानन्तरम्, अर्थो साध्यवान् सद्य एवानन्तरमेव प्रतिज्ञातार्थः साधनं लेखयेत् । प्रतिज्ञातः साध्यः स चासावर्थश्रेति प्रतिज्ञातार्थः तस्य साधनं साध्यतेऽनेनेति साधनं प्रमाणम् । अत्र 'सद्यो लेखयेत्' इति वदतोत्तरा-मिधाने कालविलम्बनमप्यज्ञीकृतमिति गम्यते । तच्चोत्तरत्र विवेचयिष्यते । अर्थी प्रतिज्ञातार्थसाधनं लेखयेदिति वदता यस्य साध्यमस्ति स प्रतिज्ञातार्थसाधनं लेखयेदित्युक्तं, अतश्र प्राङ्च्यायोत्तरे प्राङ्च्यायस्येव साध्यत्वात्प्रस्थर्थवार्थीं ज्ञात इति स एव साधनं लेखयेत् । कारणोत्तरेऽपि कारणस्यव साध्यत्वात्कारणवार्थेः वार्थीति स एव लेखयेत् । मिथ्योत्तरे तु पूर्ववाद्यवार्थीं स एव साधनं निर्दिशेत् । ततोऽथीं लेखयेदिति वदता अर्थ्यंव लेखयेत्रान्य इत्युक्तम् । अतश्र संप्रतिपत्युक्तरे साध्याभावेन भाषोत्तरत्वादिनोर्द्वयोरप्यर्थित्वाभावात्साधननिर्देश एव नास्तीति तीवतेव व्यवहारः परिसमाप्यत इति गम्यते । एतदेव हारीतेन स्पष्टमुक्तम् प्राङ्च्यायकारणोक्तौ तु प्रसर्थीं निर्दिशेतिकयाम् । मिथ्योक्तौ पूर्ववादी तु प्रति-पत्तौ न सा भवेत् ॥' इति ॥ ७॥

ततः किमित्यत आह—

# तित्सद्धौ सिद्धिमामोति विपरीतमतोऽन्यथा ।

तस्य साधनस्य प्रमाणस्य वक्ष्यमाणि खितसाक्ष्यादिलक्षणस्य सिद्धौ निर्वृतौ सिद्धि साध्यस्य जयलक्षणां प्राप्नोति । अतोऽसात्प्रकाराद्वन्यथा प्रकारा-न्तरेण साधनासिद्धौ विपरीतं साध्यसासिद्धि पराजयलक्षणमाप्नोतीति संवन्धः ॥

एवं व्यवहार रूपमिधायोप संहरति-

## चतुष्पाद्यवहारोऽयं विवादेषूपदर्शितः ॥ ८॥

'व्यवहारामृपः पश्येत्' (व्य० १) इत्युक्तो व्यवहारः सोऽयमित्थं चतुः पाचतुरंशकल्पनया विवादेषु ऋणादानादिष्यूपद्शितो वर्णितः । तत्र 'प्रत्य-थिनोऽप्रतो छेख्यं' इति भाषापादः प्रथमः । 'श्रुतार्थस्योत्तरं छेख्यम्' इत्युत्तरपादो दित्तीयः । ततः 'अर्था छेखयेत्सयः' इति कियापादस्तृतीयः । 'तित्सद्धौ सिद्धिमाः

दिप्पर्o—1 निवेशिते लिखिते. 2 अर्थित इत्यर्थः साध्यं स यस्पास्तीत्यर्थी. 3 प्रमाणं लिखितादि वक्ष्यमाणम्. 4 निर्दिशे छेखयेत्. 5 अर्थ्येवेति आक्षेपादेव कर्तृलामे तदुक्तिनियमार्थेति भावः. 6 तादृशोत्तरदानेनैव. 7 ततः साधनलेखनोत्तरम्.

मोति' इति साध्यसिद्धिगदश्चतुर्थः । यथोक्तम्—'परस्परं मनुष्याणां खार्थविप्रति-पत्तिष्ठ । वाक्यन्यायाद्यवस्थानं व्यवहार उदाहतः ॥ भाषोत्तरिक्तयासाध्यसिद्धिभिः कमग्रतिभिः । आक्षिप्तेचतुरंशस्तु चतुष्पादिभँधीयते ॥' इति । संप्रतिपत्त्युत्तरे तु साधनानिर्देशाद्भाषार्थस्यासाध्यत्वाच न साध्यसिद्धिलक्षणः पादोऽस्तीति द्विपा-त्वमेव । उत्तराभिधानावन्तरं सभ्यानामर्थिप्रव्यथिनोः कस्य किया स्यादिति परामर्शत्यक्षणस्य प्रव्याक्तितस्य योगीश्वरेण व्यवहारपादत्वेनानभिधानाद् व्यव-हर्नुसंवन्धाभावाच न व्यवहारपादत्विपति स्थितम् ॥ ८॥

इति साधारणव्यवहारमातृकाप्रकरणम् ।

असाधारणव्यवहारमातृकाप्रकरणम् २

एवं सर्वव्यवहारोपयोगिनीं व्यवहारमातृकामभिधायाधुना कचिद्यवहारविशेषे कंचिद्विशेषं दर्शयितुमाह—

अभियोगमनिस्तीर्य नैनं प्रत्यभियोजयेत्।

श्रीभयुज्यत इति अभियोगोऽपराधः तमिभयोगमिनस्तीर्यापिरहस्य एनमिभयोक्तारं न प्रत्यभियोजयेत् अपराधिन न संयोजयेत् । यद्यपि प्रस्तिस्तिन्दं प्रस्तिभयोगहपं तथापि स्वापराधपिरहारात्मकत्वानास्य प्रतिषेध-विषयसम् । अतः स्वाभियोगानुपमर्दनहपस्य प्रसिभयोगस्यायं निषेधः । इदं प्रसर्थिनमिषक्रिस्रोक्तम् ॥—

अथ अर्थिनं प्रसाह—

अभियुक्तं च नान्येन नोक्तं विप्रकृतिं नयेत् ॥ ९ ॥

अभियुक्तं च नान्येनेति । अन्येनाभियुक्तमनिस्तीर्णाभियोगमन्योऽर्थी नाभियोजयेत् । किंच, उक्तमानेदनसमये यदुक्तं तिद्वप्रकृतिं विरुद्धभावं न नयेत् न प्रापयेत् । एतदुक्तं भवति—यद्वस्तु येन रूपेणावेदनसमये निवेदितं तद्वस्तु तथेव भाषाकालेऽपि लेखनीयं, नान्यथेति ॥ नतु 'प्रत्यर्थिनोऽप्रतो लेख्यं यथावेदितमर्थिना' (व्य०६) इत्यत्रैवेदमुक्तं, किमर्थं पुनरुच्यते 'नोकं विप्रकृतिं नयेत्' इति? उच्यते,—'यथाऽऽवेदितमर्थिना' (व्य०६) इत्यनेनाऽऽवेदनसमये यद्वस्तु निवेदितं तदेव भाषासमयेऽपि तथेव लेखनीयम् । एकस्मिन्नपि पदे न वस्तवन्तरमित्युक्तम् । यथा—'अनेन रूपकशतं वृद्ध्या गृहीतम्' इत्यावेदनसमये

टिप्प०—1 मुख्यपादत्वासंभवादाह चतुरंशेति. 2 अभिधीयते ऋणादानादिषु वक्ष्यमाणेषु. 3 लक्षणोऽपि इति कचित्. 4 प्रत्याकलितस्य पौनःपुन्येन विचारणस्येत्सर्थः. 5 अभियुज्यते दोषविषयीक्रियतेऽनेनेति शेषः. 6 सत्यं गृहीतं प्रतिदत्तं चेति कारणोत्त्तरस्य अनेन दत्तं स्थितं मया पुनर्दत्तमित्येवं प्रत्यभियोगरूपत्वमित्यर्थः. 7 तथैवेति । अन्यधाऽन्यथावादित्वेन भङ्गप्रसङ्गात्. 8 ऋणादानादिव्यवहार्विषये. 9 अत्र प्रकरणे पदशब्दो विषयवाची.

पाठा०- १ इति व्यवहारमातृकाप्रकरणम्. २ साधारणासाधारणव्यवहार.

प्रतिपाद्य प्रत्यथिसंनिधी भाषासमये 'वस्रशतं बुद्धा गृहीतम्' इति न वक्तव्यम्। तथा सति पदान्तरागमनेऽपि वस्त्वन्तरगमनाद्धीनवादी दण्ड्यः स्यादिति। 'नोक्तं विप्रकृतिं नयेत्' इत्यनेनैकवस्तुत्वेऽपि पदान्तरगयनं निषिद्धयते । यथा 'रूपक्रातं वृद्ध्या गृहीत्वाऽयं न प्रयच्छति' इत्यावेदनकालेऽभिधाय भाषाकाले र्इपकशतं बलादपहृतवान् इति वदतीति । तत्र वस्त्वन्तरगमनं निषिद्धम् , इह तु पदान्तरगमनं निषिद्धचत इति न पौनहत्तयम् । एतदेव स्पष्टीकृतं नारदेन-'पूर्वपादं परित्यज्य योऽन्यमालम्बते पुनः । पैद्संकम्णाज्ज्ञेयो हीनवादी स वै नरः ॥' इति । हीनवादी दण्ड्यो भवति, न प्रकृतादर्थाद्वीयते । अतः प्रत्यर्थिनो-Sर्थिनश्च प्रमादपरिहारार्थमेवायम् 'अभियोगमनिस्तीर्य' इलाद्यपदेशो न प्रकृता-र्थंसिद्धैयसिद्धिविषयः । अत एव वक्ष्यति ( व्य॰ १९ ) 'छर्छं निरस्य भूतेन व्यव-हाराजयेज्ञपः' इति । एतचार्थव्यवहारे द्रष्टव्यम् । भन्युकृते तु व्यवहारे प्रमादा-भिधाने प्रकृतादिप व्यवहाराद्वीयत एव । यथाह नारदः— सर्वे दर्धविवादेषु वाक्छले नावसीदति । परस्रीभूम्युणादाने शास्योऽप्यर्थात्र हीयते ॥' इति । असार्थः — सर्वेष्वर्थविवादेषु न मन्युकृतेषु वाक्छले प्रमादाभिधानेऽपि नावसीदति न पराजीयते । न प्रकृतादर्थाद्वीयत इस्पर्थः । अत्रोदाहरणं परस्रीत्यादि । परस्री-भूम्यृणादाने प्रमादाभिधानेन दण्डयोऽपि यथा प्रकृतादर्थान्न हीयते, एवं सर्वेष्वर्थ-विवादे विवित । अर्थविवाद प्रहणान्मन्युकृत विवादेषु प्रमादाभिधाने प्रकृताद पर्था-द्धीयत इति गम्यते । यथा-'अहमनेन शिरसि पादेन ताडित' इत्यावेदनसमये-Sिमधाय भाषाकाले 'पादेन हस्ते ताडित' इति वद्ने केवलं दण्ड्यः । परा-जीयते च॥९॥

'अभियोगमनिस्तीर्य नैनं प्रत्यभियोजयेत्' ( व्य० ९ ) इत्यस्यापवादमाइ—

## कुर्यात्प्रत्यभियोगं च कलहे साहसेषु च।

कलहे वाग्दण्डपारुष्यात्मके साहसेषु विषशस्त्रादिनिमित्तप्राण्ण्यापादना-दिषु प्रत्यभियोगसंभवे खाभियोगमनिस्तीर्याप्यभियोक्तारं प्रत्यभियोजयेत्। नन्वत्रापि पूर्वपक्षानुपमर्दनरूपत्वेनानुत्तरत्वात्प्रत्यभियोगस्य प्रतिज्ञान्तरत्वे युग-पद्मवहारासंभवः समानः। सत्यम्। नात्र युगपद्मवहाराय प्रत्यभियोगोपदेशः, अपि तु न्यूनदण्डप्राप्तये अधिकदण्डनिवृत्तये वा। तथा हि—'अनेनाहं ताडितः श्राप्तो वा' इत्यभियोगे, 'पूर्वमहमनेन ताडितः शप्तो वा' इति प्रत्यभियोगे हण्डा-

टिप्प०—1 विषयान्तरं प्रत्यगमनेऽपीत्यर्थः. 2 पदान्तरं प्रति गमनाद्वस्त्वन्तर-गमनाचेत्यर्थः. 3 सिच्चसिद्धीति । हीनवादित्वे प्रकृतार्थासिद्धिस्तथात्वे तिसद्धिरित्यर्थः. 4 पूर्वभूतेन सत्येन व्यवहारेणः 5 हीनवादी दण्ड्य एव, न प्रकृतार्थाद्धीयत इत्येतत् -6 मन्युकृते वाक्पारुष्यदण्डपारुष्यादिव्यवहारे. 7 एवं शाब्दमाद्यार्थमुक्त्वा दितीयमसंप-दध्वनितमुच्यते—अर्थेत्यादिनाः 8 दण्डेति प्रत्यभियोक्तुरिति भावः

पाठा०- १ वदन्केवलं ग्र.

ल्पत्वम् । यथाह नारदः (१५।९) 'पूर्वमाक्षारयेयस्तु नियतं स्यात्स् दोषभाक् । पश्चायः सोऽप्यसत्कारी पूर्वे तु विनयो गुरुः ॥' इति । यदा पुनद्वयोर्युगपत्ताडना-दिप्रवृत्तिस्त्रत्नाधिकदण्डनिवृत्तिः—'पारुष्ये साहसे वापि युगपत्संप्रवृत्तयोः । विशे-पश्चेत्र लन्यः स्यात्समस्तयोः ॥' इति । एवं युगपद्यवहारप्रवृत्त्यसंम-वेऽपि कलहादौ प्रस्यभियोगोऽर्थवाचणादानादिषु तु निर्थक एव ॥

अर्थिप्रलिथिनोर्विधिमुक्ला ससभ्यस्य सभापतेः कर्तव्यमाह-

## उभयोः प्रतिभूग्रीहाः समर्थः कार्यनिर्णये ॥ १० ॥

उभयोर्श्विप्रस्थिनोः सर्वेषु विवादेषु निर्णयस्य कार्यं कार्यनिर्णयः । आहिताम्यादिषु पाठात्कार्यशब्दस्य पूर्वनिपातः । निर्णयस्य च यत्कार्यं साधितधन्वदानं दण्डदानं च तस्मिन्समर्थः प्रतिभूः प्रतिभवति तत्कार्यं तद्वद्भवतीति प्रतिभूप्राद्धाः ससभ्येन सभापतिना । तस्यासंभवेऽर्थिप्रस्थिनो रक्षणे पुरुषा नियोक्तन्याः । तेभ्यश्च ताभ्यां प्रतिदिनं वेतनं देयम् । यथाह कास्यायनः— 'अथ चेत्प्रतिभूनोस्ति कार्ययोग्यस्तु वादिनः । स रक्षितो दिनस्यान्ते दद्याद्वृत्याय वेतनम् ॥' इति ॥ १०॥

अधिप्रसर्थिनोर्निर्णयकार्थे ससभ्येन सभापतिना प्रतिभूपीह्य इत्युक्तम्, किं तिन्नर्णयकार्थं यस्मिन्प्रतिभूर्णेद्यत इस्पेक्षित आह—

#### निह्नवे भावितो दद्याद्धनं राज्ञे च तत्समम् । मिथ्याभियोगी द्विगुणमभियोगाद्धनं वहेत् ॥ ११ ॥

अर्थिना निवेदितस्याभियोगस्य प्रस्थिनाऽपह्नचे कृते यदाऽर्थिना साध्यादिभिभावितोऽङ्गीकारितः प्रस्थां तदा द्याद्धनं प्रकृतमर्थिने राज्ञे च तृरसममपलापदण्डम् । अर्थार्थां भावियतुं न शकोति तदा स एव सिथ्याभियोगी
जात इस्रभियोगाद्भियुक्तधनाद्धिगुणं धँनं द्यात् राज्ञे । प्राङ्न्याये प्रसवस्क्रन्दने चेदमेव योजनीयम् । तृत्रार्थ्येवाऽपह्नववादी प्रस्थिना भावितो राज्ञे
प्रकृतधनसमं दण्डं द्यात् । अथ प्रस्थां प्राङ्न्यायं कारणं वा भावियतुं न
शकोति तदा स एव मिथ्याभियोगीति राज्ञे द्विगुणं धनं द्यात् । अर्थिने च प्रकृतं

टिप्प॰—1 आक्षारयेत् कायेन वाचा वा क्षीणं कुर्यात्. 2 विनयो दण्डः. 3 पारुष्यं वाग्दण्डादि. 4 प्रतिभूः 'जामिन' इति भाषाप्रसिद्धोऽयम्. 5 तस्य प्रतिभुवः. 6 वादिन इति द्वयोरेकशेषः, जातावार्षं वा एकवचनम्. तेनार्थिप्रत्यर्थिनोः समासेन प्रहणम्. 7 प्रकृतधनसममपलापनिमित्तकदण्डम्. 8 भावियतुं समर्थयितुम्. 9 अस्मिन् अर्थेऽयं पूर्वं पराजित इति प्राङ्न्यायोत्तरे गृहीतं प्रतिदत्तमिति कारणोत्तरे च दत्ते पूर्वन्यायं प्रतिदानं च प्रतिशावायेवापलपतीति स प्रवापलापवादीत्यर्थः. 10 भावितः जयपराजय-क्रियाङ्न्यायस्य प्रतिदानस्य च साधनादङ्गीकारितो वादी. 11 मिश्यावादी.

पाठा०—१ एवं सति. २ निर्णयस्य कार्यं च ख. ३ प्रतिसूर्याह्य इत्यतः स्नाह ग. ४ धनं द्यादारे ख. ५ तत्राप्यर्थेऽपह्नववादी प्रत्य ख. धनम् । संप्रतिपत्त्युत्तरे तु दण्डाभाव एव । एतच ऋणादानविषयमेव । पदानतरेषु तर्त्रं तत्र दण्डाभिधानादधैनव्यवहारेष्वस्थासंभवाच न सर्वविषयत्वम् ।
'राज्ञाऽधमणिको दाप्यः' (व्य० ४२) इत्यस्य ऋणादानविषयत्वेऽपि तत्रैव
विशेषं वक्ष्यामः । यद्वा,—एतदेव सर्वव्यवहारविषयत्वेनापि योजनीयम् । कथम्?
अभियोगस्य निह्नवेऽभियुक्तेन कृते यद्यभियोक्ता साक्ष्यादिभिभीवितोऽभियुक्तस्तदा तैत्समं तत्र तत्र प्रतिपदोक्तमेव । चशब्दोऽवधारणे । धनं दण्डं द्यादाज्ञ
ईत्यनुवादः । अथाभियोक्ता अभियोगं भावियतुं न शक्नोति तदा सिथ्याभियोगीति
प्रतिपदोक्तं धनं दण्डं द्विगुणं द्यादिति विधीयते । अत्रापि प्राङ्न्याये प्रस्ववस्कनदने च पूर्ववदेव योजनीयम् ॥ ११॥

ततः 'अर्था छेखयेत्सयः प्रतिज्ञातार्थसाधनम्' ( व्य० ७ ) इति वदतोत्तरपाद-छेखने कालप्रतीक्षणं दर्शितं तत्रापवादमाह—

# साहसस्तेयपारुष्यगोभिशापात्यये स्त्रियाम् ।

विवादयेत्सद्य एव कालोऽन्यत्रेच्छया स्मृतः ॥ १२ ॥ साहसं विषशस्त्रादिनिमित्तं प्राणव्यापादनादि, स्तयं नौर्यम्, पारुष्यं वाग्दण्डपारुष्यं वक्ष्यमाणलक्षणम्, गौदींग्न्नी, अभिशापः पातकाभियोगः, अत्ययः प्राणधनातिपातस्तस्मिन्, द्वन्द्वैकनद्भावादेकनचन्त्रः। स्त्रियां कुलिन्नयां दास्यां च कुलिन्नयां चारित्रविवादे, दास्यां खलविवादे, विवादयेत् उत्तरं दाप-येत्, सद्य एव, न कालप्रतीक्षणं कुर्यात्। अन्यत्र विवादान्तरेषु, काल उत्तरदानकालः, इच्छयाऽर्थित्रस्थिसभ्यसभापतीनां स्मृत उक्तः॥ १२॥

दुष्टलक्षणमाह—

देशाहेशान्तरं याति सृक्षिणी परिलेढि च ।
ललाटं स्विद्यते चास्य मुखं वैवर्ण्यमेति च ॥ १३ ॥
परिशुष्यत्म्खलद्वाक्यो विरुद्धं बहु भाषते ।
वाक्चक्षुः पूजयति नो तथौष्ठौ निर्भुजत्यि ॥ १४ ॥
स्वभावाद्विकृतिं गच्छेन्मनोवाकायकर्मभिः ।
अभियोगेऽथं साक्ष्ये वा दुष्टः स परिकीर्तितः ॥ १५ ॥
मनोवाकायकर्मभिर्यः स्वभावादेव न भयादिनिमित्ताद्विकृतिं विकारं

टिप्प०—1 निह्नते भावितो दद्यादित्येतत्. 2 पदान्तराणि द्विविधानि सधनानि अधनानि च। तत्र सधनेष्वाह—पदान्तरेष्विति. 3 अधनेति । वाग्दण्डपारुष्यादिव्यवहारेषु प्रकृतधनसमदण्डदानस्य तद्विगुणदानस्य चासंभवाचेत्रर्थः. 4 तत्समं व्यवहारतुष्यम्. 5 अनुवाद इति । तद्यवहारे दण्डस्य विशिष्यविहितत्वेन प्राप्तत्वाद्विध्यसंभवेन पूर्वार्धेन तस्य सर्वस्य सामान्येनानुवाद इत्यर्थः. 6 प्रागुक्तनिमित्तान्यनिमित्तकोऽत्र प्राणनाशो प्राह्यः. 7 यदि सद्यो नोत्तरं दातुमिच्छति तदा तदिच्छातोऽन्योऽप्युत्तरकालो भवति—अप्।

पाठा०-१ वक्तुं. २ योगे च. ३ °थ वा साक्ष्ये A.

याति गच्छित असावभियोगे साक्ष्ये वा दुष्टः परिकीर्तितः। तां विकृतिं विभव्य द्र्शयि —द्र्शाद्द्रान्तरं याति न कचिदविष्ठते । स्विकृणी ओष्ठपैर्यन्तौ परिकेढि जिह्वायेण स्पर्शयित घट्टयतीति कर्मणो विकृतिः। अस्य छळाटं स्विद्यते खेदविन्दिक्कितं भवित, मुखं च वैवर्ण्यं विवर्णत्वं पाण्डत्वं कृष्णत्वं वा एति गच्छतीति कायस्य विकृतिः । परिशुष्यत्स्खळद्वाक्यः परिशुष्यत्सगद्भदं स्खळद्यस्तं वाक्यं यस्य स तथोक्तः। विकृद्धं पूर्वापरिवरुद्धं बहु च भाषत इति वाचोविकृतिः। परोक्तां वाचं प्रतिवचनदानेन न पूज्यति, चक्षुवां प्रतिविक्षणेन न पूज्यतीति मनसो विकृतेर्लिक्कम् । तथा ओष्ठो निर्भुजिति वक्रयतीत्यपि कायस्य विकृतिः। एतच दोषसंभावनामात्र-मुच्यते, न दोषनिश्वयायः स्वाभाविकनैमित्तिकविकारयोविवेकस्य दुर्ज्ञयत्वातः। अथ कश्चित्तपुणमितिवेवेकं प्रतिपयेत तथापि न पराजयनिमित्तं कार्यं भविष्यतीति किर्ज्ञीदवगतेऽपि न पराजयनिमित्तकार्यंप्रसङ्गः॥ १३–१५॥

## संदिग्धार्थं स्रतत्रो यः साधयेद्यश्च निष्पतेत् । न चाहूतो वदेतिंकचिद्धीनो दण्ड्यश्च स स्मृतः ॥१६॥

किंच, संदिग्धमर्थमधमणैनानज्ञीकृतमेव यः स्वतन्त्रः साधनिन्पेक्षः साधयत्यासेधादिना स्व हीनो दण्ड्यश्च भवति । यश्च खयं संप्रतिपत्तं साधनेन वा साधितं याच्यमानो निष्पतेत् पलायेत, यश्चाभियुक्तो राज्ञा चाहूतः सदिस न किंचिद्वद्ति 'सोऽपि हीनो दण्ड्यश्च स्मृतः' इति संवध्यते । 'अभियोगे च साक्ष्ये वा दुष्टः स परिकीर्तितः' इति प्रस्तुतत्वाद्वीनपरिज्ञानमात्रमेव मा भूदिति 'दण्ड्य'प्रहणम् । दण्ड्यस्य चापि 'शास्योऽप्यर्थान हीयत' इत्यर्थादहीनत्वदर्शनादत्र तनमा भूदिति 'हीनं'प्रहणम् ॥ १६ ॥

अथ यत्र द्वाविष युगपद्धर्माधिकरणं प्राप्तौ भाषावादिनौ । तद्यथा—कश्चिदप्रतिप्रहेण क्षेत्रं लब्ध्वा कंचित्कालमुपभुज्य कार्यवशात्सकुटुम्बो देशान्तरं
गतः । अन्योऽिष तदेव क्षेत्रं प्रतिप्रहेण लब्ध्वा कंचित्कालमुपभुज्य देशान्तरं
गतः । ततो द्वाविष युगपदागल्य 'मदीयिमदं क्षेत्रं मदीयिमदं क्षेत्रम्' इति परस्परं विवदमानौ धर्माधिकरणं प्राप्तौ तत्र कस्य कियेत्याकाङ्क्षित आह—

टिप्प०—1 याति गच्छिति यातीत्यर्थः । श्लोके गच्छेदित्यस्य लिङ्थांविवक्षायां तस्य पूर्व विवरणं प्रदर्श्य ततो यातीति प्रदर्शनीयम्. 2 वा चार्थे 3 पर्यन्तौ प्रान्तौ, सिक्कणी गछयोरन्तर्भागौ. 4 तथा वैवर्ण्यादिवत्. 5 विवेकस्य मेदस्य 6 यिकिचिद्धिका-रात्. 7 साधकवाधकप्रमाणयोरपरीक्षणाद्भाद्याद्याद्यत्वेन संदिग्धमर्थम्-अप०। 8 अनेन हीनस्य पन्नविधत्वमुक्तम्. 9 किया साधनम्.

पाठा०- १ बिन्दुचितं. २ दुर्ज्ञानत्वात् ग. ३ कारिणं ग.

# साक्षिषुभयतः सत्सु साक्षिणः पूर्ववादिनः । पूर्वपक्षेऽधरीभृते भवन्त्युत्तरवादिनः ॥ १७॥

उभयतः उभयोरिष वादिनोः साक्षिषु संभैवत्य साक्षिणः पूर्ववादिनः 'पूर्वेस्मिन्काले मया प्रतिव्रहीतसुपभुक्तं च' इति यो वदलसो पूर्ववादी, न पुनर्यः पूर्वं निवेदयित तस्य साक्षिणः प्रष्टव्याः । यदा त्वैन्य एवं वदित 'सलमनेन पूर्वं प्रतियहीतसुपभुक्तं च किंतु राज्ञेदमेव क्षेत्रमस्मादेव क्रयेण लब्ध्वा सहां दत्तम्' इति, 'अनेन वा प्रतिव्रहेण लब्ध्वा महां दत्तम्' इति तत्र पूर्वपक्षोऽसाध्यतया- ऽघरीभृतस्तस्मिन्पूर्वपक्षेऽधरीभूते उत्तरकालं प्रतिगृहीतसुपभुक्तं चेति वादिनः साक्षिणः प्रष्टव्या मवन्ति ॥ इदमेव व्याख्यानं युक्तरम् । मिथ्योन्तरे पूर्ववादिनः साक्षिणो भवन्ति ॥ प्राङ्न्यायकारणोक्तौ पूर्वपक्षेऽधरीभूते उत्तर्वादिनः साक्षिणो भवन्ति ॥ प्राङ्न्यायकारणोक्तौ पूर्वपक्षेऽधरीभूते उत्तर्वादिनः साक्षिणो भवन्ति व्याख्यानमयुक्तम् । अस्यार्थस्य 'तैतोऽथीं लेख-येत्सयः प्रतिज्ञातार्थसाधनम्' (व्य० ७) इत्यनेनैवोक्तत्वातपुत्र क्तिप्रसङ्खात् । पूर्वव्याख्यानमेव स्पष्टीकृतं नारदेन—'मिथ्या किया पूर्ववादे कारणे प्रतिवादिनि । प्राङ्न्यायविधिसिद्धौ तु जयपत्रं किया भवेत् ॥' इत्युक्तवा—'द्वयोविवदतोर्थे द्वयोः सत्स च साक्षिषु । पूर्वपक्षो भवेद्यस्य भवेयुस्तस्य साक्षिणः ॥' इति वदता । एतस्य च पूर्वव्यवहारविवक्षणत्वाद्धेदेनोपन्यासः ॥ १७ ॥

## सपणश्रेद्रिवादः स्थात्तत्र हीनं तु दापयेत् । दण्डं च स्वपणं चैव धनिने धनमेव च ॥ १८॥

अपि च, यदि विवादो व्यवहारः सपणः-पणनं पणः, तेन सह वर्तत इति सपणः, स्थात्तदा तत्र तिसन्सपणे व्यवहारे हीनं पराजितं पूर्वोक्तं दण्डं स्वकृतं पणं राज्ञे, अर्थिने च विवादास्पदीभृतं धनं दापयेदाजा । यत्र पुनरेकः कोपावेशवशात् 'यद्यहमत्र पराजितो भवामि तदा पणशतं दास्यामि' इति प्रति-जानीते, अन्यस्तु न किंचित्प्रतिजानीते तेत्रापि व्यवहारः प्रवर्तते । तस्थिश्व प्रवृत्ते पणप्रतिशावादी यदि हीयते तदा स एव सपणं दण्डं दाप्यः । अन्यस्तु पराजितो दण्डं दाप्यः । अन्यस्तु पराजितो दण्डं दाप्यः । अन्यस्तु पराजितो दण्डं दाप्यः, न पणम्; 'स्वपैणं च' इति विशेषोपादानात् । यत्र त्वेकः शतम्, अन्यस्तु पश्चाशतं प्रतिजानीते तत्रापि पराजये स्वकृतमेव पणं दाप्यो । 'सपणश्चेद्विवादः स्थात्' इति वदता पणरहितोऽपि विवादो दर्शित इति ॥ १८॥

टिटप्०—1 उक्तपूर्ववादिभिन्नः. 2 अथीं साध्यवान्. 3 मिथ्या मिथ्योत्तरे. 4 पूर्व-न्यायकरणिनश्चये तु. 5 पूर्वत्र काले गृहीतमुपभुक्तं चेतील्यर्थः. 6 'सर्वव्यवहार' इति पाठे प्राग्रक्तसर्वेभ्य इत्यर्थः. 7 पणनं व्यवहरणं, स्वोक्तिसलतासूचनाय यथासंभवद्रव्यदाना-क्रीकरणिमित यावत्. 8 प्रकृतार्थसमिमित 'निह्नवे भावितः' (व्य०११) इत्यत्रोक्तम्, 9 प्राङ्विवाकादिरिति शेषः. 10 तत्र निमित्तसत्त्वादप्रवृत्तौ मानाभावाचिति भावः.

पाठा०- १ साक्षिषु सत्सु ग. २ स्तसिन्पक्षे ग. ३ सपणं ख.

#### छलं निरस्य भूतेन व्यवहारा नये न्नुपः । भूतमप्यनुपन्यस्तं हीयते व्यवहारतः ॥ १९ ॥

किंच, छठं प्रमादाभिहितं निरस्य परिखज्य भूतेन वस्तुतत्त्वानुसारेण व्यवहारान्नग्रेद्नतं नृपः । येसाद्भूतमिष वस्तुतत्त्वमिष अनुपन्यस्तर्मनिनिहितं हीयते हानिमुपगच्छति व्यवहारतो व्यवहारेण साक्ष्यादिभिः । तसाद्भूतानुसरणं कर्तव्यम् । यथार्थिप्रव्यर्थिनौ सल्यमेव वदतस्तथा ससभ्येन सभापतिना यतितव्यं सामादिभिरुपायैः । तथासित साक्ष्यादिनैरपेक्ष्येणैव निर्णयो भवति ॥ अथ सर्वथापि भूतानुसरणं न शक्यते कर्तु, तथा सित साक्ष्यादिभिनिनिण्यः कार्य इल्यनुकल्पः । यथोक्तम् — 'भूतैच्छळानुसारित्वाद्विगतिः समुदाहृतः । भूतं तत्त्वीर्थसंयुक्तं प्रमादाभिहितं छळम् ॥' इति । तत्र भूतानुसारी व्यवहारो मुख्यः, छळानुसारी त्वनुकल्पः । साक्षिलेख्यादिभिन्यवहारिनिर्णये कदाचिद्वस्त्वनुसरणं भवति, कदाचिन्न भवति; साक्ष्यादीनां व्यभिचारस्थापि संभवात् ॥ १९ ॥ 'भूतमप्यनुपन्यस्तं हीयते व्यवहारतः' (वय० १९) इल्यत्रोदाहरणमाह—

# निह्नुते लिखितं नैकमेकदेशे विभावितः । दाप्यः सर्वं नृपेणार्थं न ग्राह्यस्त्वनिवेदितः ॥ २०॥

नैकमनेकं सुवर्णरजतवस्रादि लिखितमिं युक्तमिंवा प्रस्थां यदि सर्वमेव निहुतेऽपजानीते तदार्थिनैकंदेशे हिरण्ये साक्ष्यादिभिः प्रस्थां भावितोऽङ्गी-कारितः सर्व रजतायर्थं पूर्वलिखितं दाप्योऽथिने चपेण । न ग्राह्यस्त्वनिवे-दितः 'पूर्वं भाषाकाले अनिवेदितः पश्चादर्थिना पूर्वं मया विस्मृतः' इति निवेद्य-मानो न ग्राह्यो नैं।दर्तव्यो चपेण । एतच न केवलं वाचनिकम् । एकदेशे प्रसार्थिनो मिथ्यावादित्वनिश्वयादेकदेशान्तरेऽपि मिथ्यावादित्वसंभवात् । अर्थन-श्रेकदेशे सस्यवादित्वनिश्वयादेकदेशान्तरेऽपि सस्यवादित्वसंभवात् । एवं तर्का-परनामसंभावनाप्रस्ययानुगृहीतादस्मादेव योगिश्वरवचनात्सर्वं दापनीयं चपेणेति निर्णयः। एवं वर्कवाक्यानुसारेण निर्णये कियमाणे वस्तुनोऽन्यथात्वेऽपि व्यवहार-दिशानां न दोषः। तथा च गौतमः (१९१२३,२४)—'न्यायाधिगमे तर्कोऽभ्युपायस्ते-

िट्प् ०—1 अनिभिहतं अधिप्रत्यर्थमन्तरेण. 2 व्यवहारतः हीयमानपापयोगाचिति करणतृतीयान्तात्तसिः. 3 भूतच्छके अनुसरित तच्छीलस्तत्त्वात् द्विगतिद्विप्रकारः 4 व्यभिचारस्य अयथार्थवादित्वस्यापि. 5 प्रतिज्ञाकालेऽधिनाऽभियोगत्वेनाभिहितम् 6 पूर्वोत्तार्थकदेशहिरण्यविषये. 7 किंतु युक्तिसिद्धमपीति भावः. 8 तर्कापरनामिका या संभावना सेव यः प्रत्ययो ज्ञानं तत्सहकृतात् 'निह्नते' इति योगीश्वरवचनादित्यर्थः. 9 अस्य तदनुगृहीतत्वे च.

पाठा०—१ तसात् ख. २ तत्त्वार्थयुक्तं यत्प्रमादाभि. ख. ३ निह्नवे लिखितेऽनेकमेकदेशविभा A. ४ न दापयितच्यो क. ५ न्यायज्ञाने तर्के उपायस्तेन तर्केण न्यायमभ्युद्धा निश्चित्य नाभ्युपैत्य ख.

नाभ्युद्य यथास्थानं गमयेत्' इत्युक्त्वा, 'तस्माद्राजाचार्यावनिन्द्यौ' (१९१३२) इत्युपसंहरति । न चैकदेशभावितोऽनुपादेयवचनः प्रत्यर्थांत्येतावदिह गम्यते ।— 'एकदेशविभावितो चुपेण सर्व दाप्यः' इति वचनात् ॥ यत्तु काल्यायनेनोक्तम्— अनेकार्थाभियोगेऽपि यावत्संसाधयेद्धनी । साक्षिभिस्तावदेवासौ लभते साधितं धनम् ॥' इति, तैत्पुत्रादिदेयपित्रागृणविषयम् । तत्र हि वहूनर्थानिभियुक्तः पुत्रादिन जानामीति प्रतिवदन्निहववादी न भवती खेकदेशविभावितोऽपि न कचि-दसत्यवादीति 'निह्नुते लिखितं नैकम्' ( व्य० १९ ) इति शास्त्रं तत्र न प्रवर्तते। निह्नवाभावादपेक्षिततर्काभावाच ।—'अनेकार्थाभियोगेऽपि' इति काल्यायन-वचनं तु सामान्यविषयं, विशेषशास्त्रस्य विषयं निह्नवोत्तरं परिहृत्याऽज्ञानोत्तरे प्रवर्तते ॥ नतु 'ऋणादिषु विवादेषु स्थिरप्रायेषु निश्चितम् । ऊने वाऽप्यधिके वार्थे प्रोक्ते साध्यं न सिद्धयति ॥' इति वदता काल्यायनेनानेकार्थाभियोगे राक्षिभिरेकदेशे भावितेऽधिके वा भाविते साध्यं सर्वमेव न सिद्धयतीत्युक्तम् । तथासंखेकदेशे भाविते अभावितैकदेशसिद्धिः कुतस्या ? उच्यते, – लिखित-सर्वार्थसाधनतयोपन्यस्तैः साक्षिभिरेकदेशाभिधानेऽधिकाभिधाने वा कृत्स्रमेव साध्यं न सिद्ध्यतीति तस्यार्थः । तत्रापि निश्चितं न सिद्ध्यतीति वचनात्पूर्वेव-त्संशय एवेति प्रमाणान्तरस्यावसरोऽस्त्येव; 'छंठं निस्स' इति नियसात् । साह-सादौ तु सकलसाध्यसाधनतैयोद्दिष्टैः साक्षिभिरेकदेशेऽपि साधिते कृत्स्रसाध्य-सिद्धिभवलेव; तावतैव साहसादेः सिद्धत्वात्, कालायनवचनाच-रिसाध्या-र्थांशेऽपि गदिते साक्षिभिः सकलं भवेत् । स्त्रीसंगे साहसे चौर्ये यत्साध्यं परि-कीर्तितम्॥' इति ॥ २०॥

नतु 'निह्नते लिखितं नैकम्' (व्य०२०) इतीयं स्मृतिस्तथा 'अनेकार्थाभि-योगेऽपि' इतीयमपि स्मृतिरेव तत्रानयोः स्मृत्योः परस्परविरोधे सतीतरेतरवा-धनादप्रामाण्यं कस्माच भवति, विषयव्यवस्था किमिलाश्रीयत इत्यत आह—

## र्सम्त्योर्विरोधे न्यायस्तु बलवान् व्यवहारतः।

यत्र स्मृत्योः परस्परतो विरोधस्तत्र विरोधपरिहाराय विषयव्यवस्थापना-

िटप्प०—1 एवं निश्चितेऽथं प्रसक्तविरोधं परिहरति यत्त्विति. 2 न भवतीति। ऋण-स्यान्यकृत्वेनाज्ञानस्यापि तत्र संभवेनापलापाभावात्. 3 'निह्नते' इत्यस्य. 4 निह्नवोत्तरं ज्ञात्वापलापो निह्नवः, तद्रूपमुत्तरम् ; परिह्रत्य परित्यज्य अज्ञानोत्तरे ज्ञानाभावेनोत्तरे प्रवर्तते. 5 स्थिरेति । तिङ्गदर्शनमात्रेणादृढहेतुनापि स्त्रीसंग्रहणादिरूपसाध्यस्य सिद्धिभवतीति तादृश्चानामस्थिरत्त्रम् , ऋणादानादिरूपस्य साध्यस्य तु दृढसाधनेनैव सिद्धित्तेषां स्थिरत्वम्, तद्रिप नाकाशादिवदिति स्थिरप्रायत्विमत्यर्थः. 6 स्थिरप्रायेष्वित्यस्य प्रत्युदाहरणमाह् साहसादौ त्विति. 7 साध्येति स्त्रीसंग्रहादिके विवादपदत्रये भाषावादिना यदेकार्थरूपं साध्यत्वेन कथितं तत्रानेकसाध्यसाधनतयाभिहितैः साक्षिभिः साध्यार्थजातस्यैक्रदेशेऽिष साथिते सकलं भवेतिसद्धयेदित्यर्थः.

पाठा०- १ तत्पुत्राद्युण ख. २ मीति वदन् ग. ३ उपदिष्टैः, ४ स्मृते-

दानुःसर्गापवादादिलक्षणो न्यायो वलवान् समर्थः। स च न्यायः कुतः प्रखेतव्य इत्यत आह—व्यवहारत इति । व्यवहाराहृद्धव्यवहारादन्वयव्यतिरेकलक्षणाद-वगम्यते। अतश्च प्रकृतोदाहरणेऽपि विषयव्यवस्थव युक्ता। एवमन्यत्रापि विष-यव्यवस्थाविकल्पादि यथासंभवं योज्यम् ॥

एवं सर्वत्र च प्रसङ्गेऽपवादमाह—

#### अर्थशास्त्रातु वलवद्धर्मशास्त्रमिति स्थितिः ॥ २१ ॥

'धर्मशास्त्रानुसारेण' इलानेनैवौशनसाद्यर्थशास्त्रस्य निरस्तत्वात् धर्मशास्त्रान्त-र्गतमेव राजनीतिलक्षणमर्थशास्त्रमिह विविधातम् । अर्थशास्त्रधर्मशास्त्रसम्सो-विरोधे अर्थशास्त्राद्धर्मशास्त्रं वलवदिति स्थितिर्मर्यादा । यद्यपि सैमा-नकर्तृकतया अर्थशास्त्रधर्मशास्त्रयोः खरूपगतो विशेषो नास्ति तथापि प्रमेयस्य धर्मस्य प्राधान्यादर्थस्य चाप्राधान्यादर्भेशास्त्रं वलवदिस्यभिप्रायः । धर्मस्य च प्राधान्यं शास्त्रादौ दर्शितम् । तसाद्धर्भशास्त्रार्थशास्त्रयोविरोधेऽर्थशास्त्रस्य बाध एव-न विषयव्यवस्था, नापि विकल्पः। किमत्रोदाहरणम् १ न तावत्—'गुरुं वा बाल-वृद्धौ वा त्राह्मणं वा वहुश्रुतम् । आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन् ॥ नाततायिवधे दोषो हन्तुर्भवति कश्चन । प्रैच्छन्नं वा प्रकाशं वा मन्युस्तं मन्यु-मृर्च्छिति ॥' ( मनुः ८।३५०-५१ ) तथा—'आततायिनमायान्तमपि वेदान्तैगं रणे। जिघांसन्तं जिघांसीयाच तेन ब्रह्महा भवेत्।' इत्याद्यर्थशास्त्रम्, 'इयं विशुद्धिरुदिता प्रमार्प्याकामतो द्विजम् । कामतो ब्राह्मणवधे निष्कृतिर्न विधीयते ॥ ( मनुः ११।८९ ) इसादि धर्मशास्त्रं, तयोविंरोधे धर्मशास्त्रं बलवदिति युक्तम् ॥ अनयोरेकविषयत्वासंभवेन विरोधाभावात्र बलाबलचिन्ताऽवतरति । तथा हि— 'शास्त्रं द्विजातिभित्रीद्यं धर्मो यत्रोपरुष्यते' (मनुः ८।३४८) इत्युपकम्य— 'आत्मनश्च परित्राणे दक्षिणानां च संगरे । स्त्रीविप्राभ्युपपत्तौ च व्रन्धर्मेण नै दण्ड-भाक् ॥' ( मनुः ८।३४९ ) इत्यात्मरक्षणे दक्षिणादीनां यज्ञोपकरणानां च रक्षणे युदे च स्रीवाह्मणहिंसायां च—'आततायिनमकूटशक्षेण वन्न दण्डभाक्' इत्यक्तवा

टिप्प॰—1 औशनसादि केवलं नीतिशास्त्रम्. 2 एकविषययोविरुद्धार्थयोहिं स्मृत्योमिंथो विरोधो नतु भिन्नविषययोरिवरुद्धार्थयोवी । सित च विरोधे प्रवलदुर्वलमाव, विन्ता । एवं च पूर्वमेव धर्मशास्त्रानुसारेणेव व्यवहारानुदर्शनस्य विहितत्वादौशनसादि-नीतिशास्त्रस्य न व्यवहारविषये प्रवृत्तिरत एकविषयत्वाभावादर्थशास्त्रधर्मशास्त्रयोः सुतरा विरोधाभावादनयोः प्रवलदुर्वलमाविन्तनमेव तावदयुक्तमिति शङ्काशयः 3 मन्वादिरूपै-कक्तर्तृनिष्पन्नत्वेन. 4 आचाराध्यायस्यादौ. 5 अन्योक्तसुदाहरणमनूष खण्डयति—न तावदित्यादि युक्तमित्यन्तेन । न तावदुदाहरणं युक्तमिति व्यवहितेनान्वयः 6 यतो मन्युरेव प्रकाशमप्रकाशं वा तं मन्युं हिनस्तीत्यर्थः 7 अकामतो बाह्मणं हिसित्वा स्थितस्यर्थः

पाठा०- १ प्रकाशं वाऽप्रकाशं वा क. २ वेदान्तपारगम्. ३ न दुष्यति क.

तस्यार्थवादार्थमिदमुच्यते 'गुरुं वा वालवृद्धौ वा' इलादि । गुर्वादीनलन्तावध्यान-च्याततायिनो हन्यात्किमुतान्यानिति । 'वा'शब्दश्रवणात् 'अपि वेदान्तपारगम' इस्रत्र 'अपि'शब्दश्रवणात्र गुर्वादीनां वध्यस्वप्रतीतिः; 'नाततायिवधे दोषोऽन्यत्र गोबाह्मणवधात्' इति सुमन्तुवचनाच, 'आचार्यं च प्रवक्तारं मातरं पितरं गुरुम् । न हिंस्याद्राह्मणानगाश्च सर्वाश्चिव तपस्विनः ॥' इति (४।१६२ ) मनु-वचनाच । आचार्यादीनामाततायिनां हिंसाप्रतिषेधेनेदं वचनमर्थवज्ञान्यथा; हिंसामात्रप्रतिषेधस्य सीमान्यशास्त्रणैव सिद्धत्वात् । 'नाततायिवधे दोषो इन्तु-र्भवति कश्चन' इत्येतदपि ब्राह्मणादिव्यतिरिक्तविषयमेव । यतः 'अप्तिदो गरदश्चेव रास्त्रपाणिर्धनापहः । क्षेत्रदारहरश्चेव पडेते ह्याततायिनः ॥' यथा-'उर्देतासिविषामिश्व शापोद्यतकरस्तथा क्षिणेन हन्ता च पिशुनश्चापि राजिन ॥ भार्यातिकमकारी च रन्ध्रान्वेषणतत्परः । एवसाद्यान्विजानीयात्सर्वाने-वाततायिनः ॥ इति सामान्येनाततायिनो दर्शिताः । अतश्र बाह्मणादय आत-तायिनश्व आत्मादित्राणार्थं हिंसानिभसंधिना निवार्यमाणाः प्रमादाद्यदि विर्दं-चेरंस्तत्र लघु प्रायश्चित्तं राजदण्डाभावश्चेति निश्चयः । तसादन्यदिहोदाहरणं वक्तव्यम् । तदुच्यते,—'हिरण्यभूमिलाभेभ्यो मित्रलब्धिर्वरा यतः । अतो यतेत तत्प्राप्तौ' (आ॰ ३५१) इलर्थशास्त्रम् ।— 'धर्मशास्त्रानुसारेण कोधलोभविवर्जितः' (व्य॰१) इति धर्मशास्त्रम् । तयोः क्रचिद्विषये निरोधो<sup>5</sup> भवति । यथा— 'चैतुष्पाद्यवहारे प्रवर्तमाने एकस्य जयेऽवधार्यमाणे मित्रलब्धिर्भवति, न धर्म-शास्त्रमनुस्तं भवति । अन्यस्य जयेऽवधार्यमाणे धर्भशास्त्रमनुस्तं भवति, मित्र-लिब्धिविंपरीता, तत्रार्थशास्त्रास्त्रं वलवत् । अत एव 'यमीर्थसंनिपाते अर्थमाहिण एतदेव' इति प्रायश्चित्तस्य गुरुत्वं दर्शितमापस्तम्बेन । एतदेवेति द्वादशवार्षिकं प्रायश्चित्तं परामृहयते ॥ २१ ॥

'ततोऽथां लेखयेत्सयः प्रतिज्ञातार्थसाधनम्' ( व्य॰ ७ ) इत्युक्तं, किं तत्सा-धनमिखपेक्षित आह—

# प्रमाणं लिखितं भुक्तिः साक्षिणश्रेति कीर्तितम्। एपामन्यतमाभावे दिन्यान्यतमधुच्यते ॥ २२॥

प्रमीयते परिच्छियतेऽनेनेति प्रमाणम् । तच द्विविधं-मानुषं दैविकं चेति । तत्र मानुषं प्रमाणं त्रिविधं-लिखितं मुक्तिः साक्षिणश्चेति । कीर्तितं मह-

टिप्प॰—1 'न हिंस्यात्' इत्यादिवचनेनैनेत्यर्थः. 2 उद्यतेत्यत्र असिविपात्रीनां इन्हं कृत्वोद्यतशब्देन बहुत्रीहिः. 3 अथर्वनेदप्रतिपादितामिचारादिकर्मणा. 4 मृत्युमाप्नुयुः. 5 अयमसिन्नेवाध्यायेऽष्टमक्षोके पूर्वं दक्षितः.

पाठा०- १ चतुर्घाच्य घ. २ मानवं ख.

र्षिभिः । तत्र लिखितं द्विविधं-शासनं चीरकं चेति । शासनमुक्तलक्षणम् । चीरकं तु वेक्ष्यमाणलक्षणम् । भुक्तिरूपभोगः । साक्षिणो वक्ष्यमाणस्वैरूपप्रकाराः । ननु लिखितस्य साक्षिणां च शैन्दाभिन्यक्तिद्वारेण शन्देऽन्तर्भावाद्यकं प्रामाण्यम् । भुक्तेस्तु कथं प्रामाण्यम्? उच्यते—भुक्तिरपि कैश्विद्विशेषणैर्युक्ता स्तत्वहेतुभूत-कयादिकमव्यभिचारादनुमापयन्यनुपपयमाना वा कलपयन्तीसर्नुमानेऽथिपतौ चान्तर्भवतीति प्रमाणमेव। एषां लिखितादीनां त्रयाणामन्यतमस्याप्यभावे दिव्यानां वक्ष्यमाणस्वरूपभेदानामन्यतमं जातिदेशकालद्रव्यायपेक्षया प्रमाणमुच्यते । मानुषाभाव एव दिव्यस्य प्रामाण्यमस्मादेव वचनादवगम्यते; दिव्यस्य सहप-प्रामाण्ययोरागमगम्यत्वात् । अतश्च यत्र परस्परविवादेन युगपद्धर्माधिकारिणं प्राप्तयोरेको मानुषीं कियामपरस्तु दैवीमवलम्बते तत्र मानुष्येव प्राह्या । यथाह कालायनः—'यद्येको मानुषीं ज्रयादन्यो ज्रयात्तु दैविकीम् । मानुषीं तत्र गृही-यात्रतु देवीं कियां चपः ॥' इति । यत्रापि प्रधानैकदेशसाधनं मानुषं संभ-वित तत्रापि न दैवमाश्रयणीयम् । यथा 'रूपकशतमनया बृद्ध्या गृहीत्वाऽयं न प्रयच्छती'त्यभियोगापह्वने-'ग्रहणे साक्षिणः सन्ति नो संख्यायां वृद्धिविशेषे वा, अतो दिन्येन भावयामी'त्युक्ते तत्रैकदेशविभावितन्यायेनापि संख्यातृद्धि-विशेषसिद्धेन दिव्यस्यावकाशः । उक्तं च कात्यायनेन- 'यद्येकदेशव्याप्तापि किया विद्येत मानुषी । सा प्राह्मा नतु पूर्णिपि दैविकी वैदतां नृणाम् ॥' इति । यत्त-'गूढसाहसिकानां तु प्राप्तं दिव्यैः परीक्षणम्' इति, तदिष मानुषासंभ-वक्रतनियमार्थम् । यदपि नारदेनोक्तम्—'अरण्ये निर्जने रात्रावन्तर्वेशमनि साहसे । न्यासस्यापहने चैव दिन्या संभवति किया ॥' इति, तदिप भाजुषासं-भव एव । तस्मान्मानुषाभाव एव दिव्येन निर्णय इत्यौत्सर्गिकम् । अस्य चाप-वादो हर्यते—'प्रकान्ते साहसे वादे पारुवे दण्डवाचिके । वलोद्भतेषु कार्येषु साक्षिणो दिन्यमेव च ॥' इति । तथा लेख्यादीनामपि कचिन्नियमो दर्यते ।

टिप्प०—1 वक्ष्यमाणमंत्र लेख्यप्रकरणे. 2 स्वरूपं च प्रकारश्च वक्ष्यमाणो येषाम्। तत्र प्रकारो भेदः, स च दृष्टसाक्षिणः श्वतसाक्षिण इत्येवमादिः. 3 लिपेः स्फोटकव्यजक-त्ववत्साक्षिणां ध्वनिद्वारा तदिमिन्यज्ञकत्वात्स्वरूपतस्तेषामतत्त्वेऽपि तस्वातत्त्वमिति भावः. 4 आसेधरिहतत्वादिविशेषणैः. 5 अनुमाने इति । क्षेत्रादिकमस्य क्रयादिप्राप्तम् आसेधरिहतत्वे सिति चिरकालोपभुक्तत्वात् तदीयगृहादिवत् इत्यनुमानप्रयोगः. 6 तादृशी भुक्तिः स्वतोऽनुपपद्यमाना तादृशं तत्कल्पयतीत्यर्थापत्तिवोध्याः 7 अत्र समस्तस्य प्रधानैकदेश इति विग्रहः. 8 प्वविधो योऽभियोगस्तस्यापह्नवे परेण कृते सितिः 9 संख्यावृद्धिविशेषयोः सिद्धेः. 10 मानुषसंभवकृतनियमार्थमित्यपि कचित्.

पाठा०- १ पूर्वापि ग. २ वदतां वादिनां देवी विवदतां ख.

यथा—'पूराश्रेणीगणादीनां या स्थितिः परिकीर्तिता । तस्यास्तु साधनं छेछ्यं न दिव्यं न च साक्षिणः ॥' तथा—'द्वारमार्गिकर्यामोगजलवाद्दादिषु किया । भुक्तिरैव तु गुवीं स्याच्च दिव्यं न च साक्षिणः ॥' तथा—'द्वादत्तेऽथ मृत्यानां स्वामिनां निर्णये सित । विकैयादानसंबन्धे कीत्वा धनमनिच्छिति ॥ यूते समा- ह्वये चैव विवादे समुपस्थिते । साक्षिणः साधनं प्रोक्तं न दिव्यं न च छेछ्यकम् ॥' इति ॥ २२ ॥

उभीयत्र प्रमाणसङ्गावे प्रमाणगतवलावलविवेके चासति पूर्वापरयोः कार्ययोः कस्य वलीयस्त्वमित्यत आह—

# सेर्वेष्वर्थविवादेषु वलवत्युत्तरा किया।

ऋणादिषु सर्वेष्वर्थविवादेषु उत्तरा क्रिया—िक्रयत इति किया कार्य वलवती । उत्तरकार्ये साधिते तद्वादी विजयी भवति, पूर्वकार्ये सिद्धेऽपि तद्वादी पराजीयते । तद्यथा—कश्चिद्रहणेन धारणं साधयति कश्चिरप्रतिदानेनाधारणम्, तत्र प्रहणप्रतिपादनयोः प्रमाणसिद्धयोः प्रतिदानं बलवदिति प्रतिदानवादी जैयी भवति । तथा पूर्व द्विकं शतं गृहीत्वा कालान्तरे त्रिकं शतमङ्गीकृतवान्, तत्रोभयत्र प्रमाणसद्धावेऽपि त्रिकशतप्रहणं बल्यत् । पश्चाद्धावित्वात्पूर्वावाधेनानुत्पत्तेः । उक्तं च—'पूर्वावाधेन नोत्पत्तिहत्तरस्य हि सेतस्यति' इति ॥

अस्यापवादमाह—

# आधौ प्रतिग्रहे कीते पूर्वा तु वलवत्तरा ॥ २३ ॥

आध्यादिषु त्रिषु पूर्वमेव कार्य वळवत्। तयथा—एकमेव क्षेत्रमन्य-स्याऽऽधिं कृत्वा किमपि गृहीत्वा पुनरन्यसाप्याधाय किमपि गृह्णाति; तत्र पूर्वस्यव तद्भवति, नोत्तरस्य । एवं प्रतिग्रहे ऋये च ॥ नन्वाहितस्य तदानीमस्वत्वात्पु-नराधानमेव न संभवति । एवं दत्तस्य क्षीतस्य च दानकयौ नोपपयेते तस्मादिदं वचनमनर्थकम् । उच्यते—अस्वत्वेऽपि यदि मोहात्कश्चिष्ठोभाद्वा पुनराधानादिकं करोति तत्र पूर्वं बलवदिति न्यायमूलमेवेदं वचनमित्यचोयम् ॥ २३॥

टिप्प०—1 प्गादीनां विवरणमंत्र ३० तमे पथे द्रष्टव्यम्. 2 आभोगः परिणाहः, तेन च परिणाहवदङ्गणादिकं लक्ष्यते. जलवाहो जलनिर्गममार्गः. 3 दत्तित वहुवचनान्तयोर्द्वन्दः दत्तादत्तं विद्यते येषु दत्ताप्रदानिकाख्यविवादपदेषु. 4 विक्रीयासंप्रदान्नाख्ये. 5 समाह्यः प्राणिद्यूतम्. 6 वादिप्रतिवाद्युक्तयोः. 7 द्वे वृद्धिर्यस्य तद्भिक्तम्, 'तदिसन्' इति कन्. 8 आधिकरणेन तु यद्यपि स्वामिमावो न निवर्त्यते, तथापि प्रतिक्वध्यते । ततश्च तस्य क्षेत्रस्याधिनिवृत्तौ पुरुषान्तरं प्रसाधित्वं कर्तुं नैव शवयते.

पाठा०- १ सर्वेद्वेव विवादेषु △. २ जयित ख.

भुक्तः कैश्विद्विशेषेणेर्युक्तायाः प्रामाण्यं दर्शयिष्यन् कस्याश्विद्धक्तेः कार्यान्तरमाह-पश्यतोऽद्यवतो भूमेर्हानिर्विशतियार्षिकी ।

परेण अज्यमानाया धनस्य दश्वार्षिकी ॥ २४ ॥

परेणासंवैद्धेन भुज्यमानां भुवं धनं वा पैश्यतः अञ्चवतः 'मदीयेयं भूः न त्वया भोक्तव्या' इत्यप्रतिषेधयतः तस्या भूमेविंशतिवार्षिकी अप्रतिरवं विंशतिवर्षोपभोगनिमित्ता हानिभवति । धनस्य तु इस्लक्षादेर्दशवार्षिकी हानिः। नन्वेतदनुपपन्नम्, नह्यप्रतिषेधात्स्वत्वमपगच्छति। अप्रतिषिद्धस्य दान-विक्रयादिवत्खत्वनिवृत्तिहेतुत्वस्य लोकशास्त्रयोरप्रसिद्धत्वात् । नापि विंशतिवर्षोप-भोगात्र्वंत्वम् ; उपभोगस्य खत्वे प्रमाणत्वात् , प्रमाणस्य च प्रमेयप्रस्य तुत्पादक-त्वात्, रिक्थकयादिषु खत्वकारकहेतुष्वपाठाच । तथा हि—'खामी रिक्थकय-संविभागपरिप्रहाथिगमेषु ब्राह्मणस्याधिकं लब्धं, क्षत्रियस्य वर्जितम् , निर्विष्टं वैर्य-श्र्रयोः' (गौ. २।१०, ३९-४२) इस्रष्टावेव खत्वकारकहेतून् गौतमः पठति न भोगम् । नैंचेदमेव वचनं विंशतिवर्षापभोगस्य स्वत्वापत्तिहेतुत्वं प्रतिपादयतीति युक्तम् । खत्वस्य खत्वहेतूनां च लोकप्रसिद्धत्वेन शास्त्रैकसमधिगम्यत्वाभावात् । एतच विभागप्रकरणे निपुणतरमुपपादयिष्यते । गौतमवचनं तु नियमार्थम् ॥ अपि च 'अनागमं तु यो भुङ्क्ते बहून्यब्दशतान्यपि । चौरदण्डेन तं पापं दण्डये-त्पृथिवीपतिः ॥' इस्रेतदनागमोपभोगस्य स्वत्वहेतुत्वे विरुद्धयते । नच 'अनागमं तु यो भुङ्के 'इस्पेतत्परोक्षमोगविषयम्, 'पर्यतोऽ ज्ञुवत' इति प्रसक्षभोगविषयमिति युक्तं वक्तुम्। 'अनागमं तु यो मुङ्क्ते' इत्यविशेषाभिधानात्, 'नोपभोगे बलं कार्यमाहर्त्रा तत्स्रतेन वा । पशुस्त्रीपुरुषादीनामिति धर्मी व्यवस्थितः ॥' इति कालायनवचनाच । समक्षभोगे च हानिकारणाभावेन हानेरसंभवात् । न चैत-न्मन्तव्यम् — आधिप्रतिप्रहक्तयेषु पूर्वस्याः क्रियायाः प्रावल्याद्पवादेन भूविष्ये विंशतिवर्षापभोगयुक्तायाः, धनविषये दशवर्षीपभोगयुक्तायाः, उत्तरस्याः कियायाः प्रावल्यमनेनोच्यत इति । यतस्तेषू तरैव किया तत्त्वतो नोपपद्यते, स्वमेव ह्याधेयं

िट्ण्०—1 केश्चित् आसेधरहितत्वचिरकाल्द्यादिभिः. 2 प्रयतः वादिनः. 3 अशब्दं यथा तथेत्यथः. 4 स्वत्वम् । उत्पद्यतः इति शेषः. 5 तस्य स्वत्वविषयकः प्रमितिजनकत्वादित्यर्थः. 6 प्रमाणस्य=उपभोगस्य प्रमेयं=स्वत्वं प्रति. 7 स्वामीति रिक्थादिषु पञ्चम्र सत्मु स्वामी भवति । अप्रतिवन्थो दायो रिक्थं, सप्रतिवन्थः संविभागः, क्रयः प्रसिद्धः, अरण्यादिष्वनन्यपरिगृहीततृणकाष्ठादिस्वीकरणं परिप्रहः, निध्यादिपापित्रदिथामः, इमे सर्वसाधारणस्वत्वकारकहेतवः । असाधारणास्तु ब्राह्मणस्य प्रतिग्रहादिना ल्व्यं, क्षत्रस्य परपराजयेन ल्व्यं, वैश्यश्द्रयोः निर्विष्टं=भोगरूपेण भृतिरूपेण वा ल्व्यं, तद्धिकं=असाधारणं स्वत्वजनकम्. 8 तेषु आध्यादिषु.

पाठा०—१ असंबन्धेन. २ अप्रतिषेद्धस्य क. ग. ३ विजितं घ.; विति-र्जितम्. ४ नचेदं वचनं ग. ५ उत्तरविषयिकयायाः ख. ६ स्वत्वविशिष्ट-मेव-स्वयमेव घ. देयं विकेयं च भवति । न चाहितस्य दत्तस्य विकीतस्य वा स्वत्वमस्ति । अस्वत्व-दाने प्रतिप्रहे च दण्डः समर्पते—'अदेयं यश्च गृह्णाति यश्चादेयं प्रयच्छति । उभौ तौ चौरवच्छास्यौ दाप्यौ चोत्तमसाहसम् ॥' इति । तथाऽऽध्यादीनां त्रया-णामपवादत्वेऽस्य श्लोकस्याधिसीमादीनामुत्तरश्लोकेऽपवादो नोपपद्यते । तसाद्ध-म्यादीनां हैं।निरनुपपन्नेव; नापि व्यवहारहानिः, यतः—'उपेक्षां कुर्वतस्तर्सं तूष्णींभूतस्य तिष्ठतः । काले विपन्ने पूर्वीक्ते व्यवहारो न सिद्ध्यति ॥' इति नारदेनो-पेकैंगलिज्ञाभावकृता व्यवहारहानिरुक्ता, नतु वस्त्वभावकृता। तथा मनुनापि (८।-१४८)—'अजङ्घेदपौगण्डो विर्षयद्यास्य भुज्यते । अमं तद्यवहारेण भोक्ता तद्ध-नमहिति ॥' इति व्यवहारतो भन्नो दर्शितो न वस्तुतः । व्यवहारभन्नश्चैव-भोक्ता किल वदति 'अजडोऽयमपौगण्डोऽवालोऽयमस्य संनिधौ विंशतिवर्षाण्यप्रतिरवं मया भुक्तं, तत्र बहवः साक्षिणः सन्तिः, यदास्य खमन्यायेन मया भुज्यते तदायं किमिलेतावन्तं कालमुदास्ते' इति, तत्र चायं निरुत्तरो भवतीति । एवं निरुत्तर-स्यापि वास्तवो व्यवहारो भवत्येव । 'छलं निरस्य भूतेन व्यवहाराज्ञयेनुपः' (व्य० १९) इति नियमात् ॥ अथ मतम् । यद्यपि न वस्तुहानिर्नापि व्यवहारहानिस्त-थापि पर्यतोऽप्रतिषेधतो व्यवहारहानिशङ्का भवतीति तन्निवृत्तये तूष्णीं न स्थात-व्यमित्युपदिश्यत इति । तच न, -स्मार्तकालाया भुक्तेहीनशङ्काकारणत्वाभावात्, तूष्णीं न स्थातव्यमित्येतावनमात्राभिधित्सायां विंशतिग्रहणमविविद्यातं स्यात् । अथोच्यते-विंशतिग्रहणमूर्ध्वं पत्रदोषोद्भावननिराकरणार्थम् । यथाह कालायनः-'शक्तस्य संनिधावर्थो यस्य लेख्येन भुज्यते । विंशतिवर्षाण्यतिकान्तं तत्पत्रं दोषवर्जि-तम् ॥' इति, तदपि न, -आध्यादिष्वपि विंशतेक्ष्वं पत्रदोषोद्भावननिराकरणस्य सँमत्वेनाधिसीमेलायपवादासंभवात् । यथाह् कालायनः— अथ विंशतिवर्षाणि आधिर्भुक्तः सुनिश्चितः । तेन लेख्येन तिसिद्धिर्लेख्यदोषविवर्जिता ॥' तथा—'सी-माविवादे निर्णाते सीमापत्रं विधीयते । तस्य दोषाः प्रवक्तव्या यावद्वर्षाणि विंशतिः ॥' इति । एतेन 'धनस्य दशवार्षिकी' इत्येतदिप प्रत्युक्तम् । तस्मादस्य श्लोकस्य सँस्योऽर्थो वक्तव्यः । उच्यते—भूमेर्धनस्य च फलहानिरिई विवक्षिता, न वस्तुहानिर्नापि व्यवहारहानिः। तथा हि-निराक्रोशं विंशतिवर्षोपभोगादूर्धं यद्यपि खामी न्यायतः क्षेत्रं लभते, तथापि फैलानुसर्णं न लभते; अप्रतिषेधलक्षणा-त्सापराधादसाच वचनात्। परोक्षभोगे तु विंशतेक र्वमपि फलानुसरणं लभत एवः 'पश्यतः' इति वचनात्। प्रत्यक्षभोगे च साक्रोशेः 'अन्नुवतः' इति वचनात्।

टिप्प०—1 अपनादोऽपनादत्वम्. 2 स्वत्वहान्यां स्वरूपहानि:. 3 तस्य वादिनः. 4 उपेक्षायां यानि लिङ्गानि जङत्वनालत्वादीनि तेषां योऽभावस्तत्कृता. 5 निषयो देशः, अस्य धनिनः. 6 अथ मतमित्यन्यथा व्याख्यानं. 7 स्मरणनिषयतायोग्यकालिकायाः. 8 इह 'पदयत' इत्यत्र वचने. 9 तावत्पर्थन्तं ततस्तेन लब्धेत्यादिः.

पाठा०—१ अस्वत्वस्य ख. २ विषये चास्य भुञ्जते. ३ समत्वेनापवा-दासंभवात ख. ४ सत्योऽथों निर्दुष्टोऽथीः. सभ्योऽन्योऽथीं ग.

विंशतेः प्राक् प्रसक्षे निराक्तोशे च लभतेः विंशतिग्रहणात् । ननु तदुत्पन्नस्यापि फलस्य खत्वात्तद्वानिरनुपपन्नेष । बाडम्, तस्य खढ्पाविनाशेन तथैवावस्थाने यथा—तदुत्पन्नपूगपनसन्वक्षादीनां यत्पुनस्तदुत्पन्नमुपभोगान्नष्टं तत्र खढ्पनाशा-देव खत्वनाशः । 'अनागमं तु यो भुङ्के बहुन्यब्दशतान्यपि । चौरदण्डेन तं पापं दण्डयेत्पृथिवीपतिः ॥' इस्यनेन वचनेन निष्कयह्रपेण गणियत्वा चौरवत्तत्समं द्रव्यदानं प्राप्तं, 'हानिर्विशतिवार्षिकी' इस्यनेनापोधिते । राजदण्डः पुनरस्स्येव विंशते-हर्ष्वेमपि, अनागमोपभोगादपवादाभावाच । तस्मात्स्वाम्युपेक्षालक्षणस्वापराधाद-स्माच वचनाद्विशतेहर्ष्वं फलं नष्टं न लभत इति स्थितम् । एतेन 'धनस्य दश-वार्षिकी' इस्येतदिप व्याख्यातम् ॥ २४ ॥

अस्यापवादमाह—

#### आधिसीमोपनिक्षेपजडवालधनैर्विना । तथोपनिधिराजस्त्रीश्रोत्रियाणां धनैरपि ॥ २५ ॥

अविश्व सीमा च उपनिक्षेपश्च आधिसीमोपनिक्षेपाः। जडश्च वालश्च जडवाली, तयोर्धने जडवालधने, आधिसीमोपनिक्षेपाश्च जडवालधने च आधिसीमोपनिक्षेपाश्च जडवालधने च आधिसीमोपनिक्षेपाश्च जडवालधने च आधिसीमोपनिक्षेपाश्च व्याप्तर्शनेन रक्षणार्थ परस्य हस्ते निहितं द्रव्यम् । यथाह नारदः— 'स्तं द्रव्यं यत्र विस्वन्यानिक्षपत्यविश्वद्धितः। निक्षेपो नाम तत्योक्तं व्यवहारपदं द्वुषैः॥' इति । उपन्तिधानमुपनिधिः। आध्यादिषु पर्यतोऽन्नुवतोऽपि भूमेविंशतेक्ष्वं धनस्य च दशभ्यो वर्षभ्य अर्ध्वमप्युपचयहानिने भवतिः प्रकृषपराधस्य तथाविधस्यान्यात् , उपेक्षाकारणस्य तत्र तत्र संभवात् । तथा हि—आधेराधित्वोपाधिक एव भोग इत्युपेक्षायामपि न पुरुषापराधः। सीन्नश्चिरकृततुषाङ्गारादिनिद्धेः सुसाध्यत्वादुपेक्षा संभवतिः उपनिक्षेपोपनिध्योर्भुक्तेः प्रतिषिद्धत्वात् , प्रतिषेधातिक्रमोपभोगे च सोवैयफललामादुपेक्षोपपत्तिः। जडबालयोर्जहत्वाद्वालत्वादुपेक्षा युक्तेवः , राज्ञो बहुकार्यव्याकुलत्वात्, स्त्रीणामज्ञानादप्रागतभ्याच। स्रोत्रियस्थाययनाध्यापनतदर्थविचारानुष्टानव्याकुलत्वादुपेक्षा युक्तेव । तस्मादाध्यादिषु सर्वत्रोपेक्षाकारणसंभवात्समक्षभोगे निराक्षोशे च न कदाचिद्पि फलहानिः॥२५॥

आध्यादिषु दण्डविशेषप्रतिपादनार्थमाह—

# अध्यादीनां विहर्तारं धनिने दापयेद्धनम् । दण्डं च तत्समं राज्ञे शक्तयपेक्षमथापि वा ॥ २६ ॥ य आध्यादीनां श्रोत्रियद्वव्यपर्यन्तानां चिरकालोपभोगवलेनापहर्तातं विवा-

टिप्प॰—1 प्राप्तं, तत् द्रन्यदानम् . 2 अपोबते बाध्यते. 3 स्तत्वहेतुः प्रति-प्रहक्तयादिरागमः. 4 उक्तवत्तस्यापि फलहानि परतया सुयोज्यत्वात्. 5 यत् स्वं द्रन्यं यत्र परहस्ते विस्नम्भादिशासान्निक्षिपति. 6 उपचयहानिः फलहानिः. 7 तत्र तत्र आध्यादिषु.

पाठा०-१ तस्योपनिधि ग. २ आधित्वनिमित्तकः. ३ सोदयफलभा-वात् घ. ४ आध्यादीनां निहन्तारं दापयेद्धनिने धनम् A.

दास्पदीभूतं धनं सामिने दापयेदिसनुवादः । दण्डं च तत्समं विवादा-स्पदीभूतद्रव्यसमं राज्ञे द्रापयेदिति विधिः। यद्यपि गृहक्षेत्रादिषु तत्समो दण्डो न संभवति तथापि—'मर्यादायाः प्रभेदे च सीमातिक्रमणे तथा' (व्य० १५५) इलादिर्वक्ष्यमाणो दण्डो द्रष्टव्यः । अथ तत्समदण्डेनापहर्तुर्दमनं न भवति बहु-थनत्वेन, तदा शास्त्रयपेक्षं धनं दापयेत्। यावता तस दर्गापशमो भवति तावद्दापयेत् । 'दण्डो दमनादित्याहुस्तेनादान्तान्दमयेत्' (गौ॰ १९१२८) इति दण्डभहणस्य दमनार्थत्वात् । यस्य तु तत्सममपि द्रव्यं नास्ति, सोऽपि यावता पीड्यते तावद्दाप्यः । यस्य पुनः किमपि धनं नास्ति असौ धिग्दण्डादिना दम-नीयः । तथा च मनुः ( ८११२९ )—'धिगर्दैण्डं प्रथमं कुर्याद्वाग्दण्डं तदनन्त-रम् । तृतीयं धनदण्डं तु वधदण्डमतः परम् ॥' इति । वधदण्डाऽपि शारीरो ब्राह्मणब्यतिरिक्तानां दैशधा दर्शितः । तथाह मनुः (८।१२५)—दश स्थानानि दण्डस्य मनुः खायंभुवोऽत्रवीत् । त्रिषु वर्णेषु यानि स्युरक्षेतो वाह्मणो वजेत् ॥ उपस्थमुद्रं जिह्ना हस्तौ पादौ च पश्चमम् । चक्षुर्नासा च कर्णों च धनं देहस्तथैव च ॥' इति । एतेषां यित्रिमित्तापराधस्तत्रैवोपस्थादौ निम्रहः कार्य इति द्रष्टव्यम् । कमें वा कारियतव्यो वन्धनागारं वा प्रवेशियतव्यः । यथोक्तं काल्यायनेन-<sup>'धनदानासहं</sup> बुद्धा स्वाधीनं कर्म कारयेत् । अशक्तो वन्धनागारं प्रवेदयो त्राह्मणाहते ॥' इति । त्राह्मणस्य पुनर्दव्याभावे कमीवयोगादीनि प्रयोज्यानि । यथाह गौतमः ( १२।४७ )—'र्कमीवियोगविख्यापननिर्वासनाङ्ककरणान्यगृत्तौ ।' इति । नारदेनापि ( १४।८ )—'वर्षः सर्वस्वहरणं पुरान्निर्वासनाङ्गने । तदङ्ग-च्छेद इत्युक्तो दण्ड उत्तमसाहसः ॥ अविशेषेण सर्वेषामेष दण्डविधिः स्मृतः ॥' इत्युक्त्वोक्तम्—'वधाहते ब्राह्मणस्य, न वधं ब्राह्मणोऽहीति ॥' इति ।—िश्रिरसो मुण्डनं दण्डस्तस्य निर्वासनं पुरात् । ललाटे चाभिशस्ताङ्कः प्रयाणं गर्दभेन च॥ ( नारदः १४।९ ) इति ॥ अङ्कने च व्यवस्था दर्शिता ( ९।२३७ )—'गुरुतल्पे भगः कार्यः सुरापाने सुराध्वजः । स्तेये तु श्वपदं कार्यं ब्रह्महण्यशिराः पुमान्॥" इति । यत्तु—'चक्षुनिरोधो ब्राह्मणस्य' (२।२७।१७) इत्यापस्तम्बवचनं, ब्राह्मणस्य पुरानिर्वासनसमये वस्त्रादिना चक्षुनिरोधः कर्तव्य इति तस्यार्थः, न तु चक्षुरुद्ध-रणम् ; 'अक्षतो ब्राह्मणो वजेत्' (मनुः ८।१२३ ) 'न शारीरो ब्राह्मणे दण्डः' (गौतमः १२।४६) इत्यादिमनुगौतमादिवचनविरोघादित्यलं प्रसङ्गेन ॥ २६॥

दिष्प०—1 विधिः प्राङ्गिवाकादेरिति शेषः. 2 धिग्दण्डो धिगिति कुत्सनम्, वाग्दण्डः परुषवाक्यवचनात्मकः, धनदण्डो धनापहारः, वधदण्डः शारीरो बन्धरोधादि-जीवितयोगान्तः. 3 व्यतिरिक्तानां तु इत्यपि क्रचित् 4 नवधा इति कचित्पाठः. 5 अक्षतः शारीरसक्ववधदण्डरहितः. 6 अवृत्तौ दुराचारे स्वन्यापारिनरोधान्यायप्रस्यापनादीनि. 7 वधः प्राणवियोगानुकूलो व्यापारः. 8 यदङ्गकृतोऽपराधस्तच्छेदः.

खत्वाव्यभिचारत्वेन भोगस्य खत्वे प्रामाण्यमुक्तम् । भोगमात्रस्य खत्व-व्यभिचारित्वात्कीदृशो भोगः प्रमाणमित्यत् आह—

## आगमीऽभ्यधिको भोगादिना पूर्वक्रमागतात् ।

खत्वहेतुः प्रतिप्रहक्तयादिः आगमः । स भोगाद्रप्यधिको वलीयान् ; खत्व-बोधने भोगस्यागमसापेक्षत्वात् । यथाह नारदः (१।८५)—'आगमेन विशेदेन भोगो याति प्रमाणताम् । अविद्युद्धागमो भोगः प्रामाण्यं नैव गच्छति ॥' इति । नच भोगमात्रात्खत्वागमः; परकीयस्याप्यपहारादिनोपभोगसंभवात् । अतएव-भोगं केवलतो यस्त कीर्तयेन्नागमं कचित् । भोगच्छलापदेशेन विज्ञेयः स तु तस्करः ॥' (नारदः १८।६) इति स्मर्यते । अतश्च सागमो दीर्घकालो निरन्तरो निराकोशः प्रलिथिप्रलक्षश्चेति पत्रविशेषणयुक्तो भोगः प्रमाणमित्युक्तं भवति । तथा च स्मर्यते—'सागमो दीर्घकालश्चाविच्छेदोऽपैरवोज्झितः। प्रत्यथिसंनिधानश्च परिभोगोऽपि पञ्चधा ॥' इति । कचिचागमननिरपेक्षस्यापि भोगस्य प्रामाण्य-मिलाह—विना पूर्वेकमागतादिति । पूर्वेषां पित्रादीनां त्रयाणां क्रमः पूर्वक्रमः, तेनागतो यो भोगस्तसाद्धिना । आगमोऽभ्यधिक इति संबन्धः । स पुनरागमादभ्यधिकः आगमनिर्पेक्षः । प्रमाणमित्यर्थः । तत्राप्यागमोऽज्ञातनिर-पेक्षो न सत्तानिरपेक्षः । सत्ता तु तेनैर्वावगम्यत इति वोद्धव्यम् । 'विना पूर्व-क्रमागतात्' इत्येतच रसार्तकालप्रदर्शनार्थम् । 'आगमोऽभ्यधिको भोगात्' इति च सार्तकालविषयम् । अतश्च सारणयोग्ये काले योग्यानुपलब्ध्या आगमाभात-निश्चयसंभवादागमज्ञानसापेक्षस्यैव भोगस्य प्रामाण्यम् । असातें तु काले योग्या-नुपलब्ध्यभावेनागमाभावनिश्वयासंभवादागमज्ञाननिरपेक्ष एव संततो प्रमाणम् । एतदेव स्पष्टीकृतं कालायनेन—'सार्तकाले किया भूमेः सागमा भुक्तिरिष्यते । असार्तेऽनुगमाभावात्क्रमात्रिपुरुषागता ॥' इति । सार्तेश्व कालो वर्षशतपर्यन्तः; 'शतायुर्वे पुरुषः' इति श्रुतेः । अनुगमाभावादिति योग्यानुः पलब्ध्यभावेनागमाभावनिश्वयासंभवादित्यर्थः । अतश्व वर्षशताधिको भोगः संततोऽप्रतिरवः प्रसक्षश्रागमाभावे वाऽनिश्चितेऽव्यभिचारादाक्षिप्तागमः खत्वं गमयति । असार्तेऽपि कालेऽनागमस्मृतिपरम्परायां सत्यां न भोगः प्रमाणम् । अत एव 'अनागमं तु यो भुक्के बहून्यब्दशतान्यपि । चौरदण्डेन तं पापं दण्डयेत्पृथिवीपतिः॥' इत्युक्तम् । नच 'अनागमं तु यो मुङ्के' इत्येकवचननिर्देशात्

टिप्प०—1 पूर्व २४ क्षोके 'पश्यतोऽनुवत' इत्यत्रेत्याशयः 2 कापव्यरहितेन. 3 केवलम् 4 सागमो विशुद्धागमसहितः, अविच्छेदो निरन्तरः, अपरवोज्झितो निरनुकोशः 5 सः पूर्वक्रमागतो भोगः 6 विशिष्टेनोपभोगेनैव 7 सार्तः सरणयोग्य-कालः आगमज्ञानसापेक्षः । 8 आगमज्ञाननिरपेक्षोऽसार्तः । 9 योग्यत्वे सत्यनुपल्लियोग्यानुपल्लियत्तात्या अभावे न. 10 किया प्रमाणम्. 11 निरनुकोशः

पाठा०-१ आगमोऽत्यधिको त. २ अपरिवर्जित.

'बहून्यब्दशतान्यपि' इति 'अपि'शब्दप्रयोगात्प्रथमस्यैव पुरुषस्य निरागमे चिर्-कालोपभोगेऽपि दण्डविधानमिति मन्तन्यम् । द्वितीये तृतीये वा पुरुषे निरागमस्य भोगस्य प्रामाण्यप्रसङ्गात । न चैतदिष्यते—'आदौ तु कारणं दानं मध्ये भुक्तिस्तु सागमा' ( नारदः २१८७ ) इति नारदस्मरणात् । तस्मात्सर्वत्र निरागमोपभोगे 'अनागमं तु यो मुङ्के' इत्येतद्रष्टन्यम् । यद्पि 'अन्यायेनापि यद्धक्तं पित्रा पूर्व-तरैिब्रिभिः । न तच्छक्यमपाहर्तुं क्रमात्रिपुरुषागतम् ॥' इति, तद्पि पित्रा सह पूर्वतरैस्त्रिभिरिति योज्यम् । तत्रापि 'कमाज्ञिपुरुषागत'मिखस्मार्तकालोपभोग-लक्षणम् । त्रिपुरुषत्रिवक्षायामेकवर्षाभ्यन्तरेऽपि पुरुषत्रयातिकमसंभवात्, द्वितीये वर्षे निरागमस्य भागस्य प्रामाण्यप्रसंगः । तथा सित 'सार्तकाले किया भूमेः सागमा भुक्तिरिष्यते' इति स्मृतिविरोधः, 'अन्यायेनापि यद्भक्तम्' इस्येतचान्याये-नापि भुक्तमपहर्तुं न शक्यं, किं पुनरन्यायानिश्चये इति व्याख्येयम् ; 'अपि'शब्द-श्रवणात् । यचोक्तं हारीतेन—'यद्विनाऽऽगममत्यन्तं भुक्तं पूर्वेस्त्रिभिर्भवेत् । न तच्छक्यमपाहर्तुं कमात्रिपुरुषागतम्॥' इति, तत्राप्यस्यन्तमागमं विनेति अखन्तमुपलभ्यमानमानमागमं विनेति व्याख्येयं, न पुनरागमखरूपं विनेति आगमखरूपाभावे भोगशतेनापि न खत्वं भवतीत्युक्तम् । 'ऋमाश्चिपुरुषागतिम'त्ये-तदुक्तार्थम् । ननु स्मरणयोग्ये काले भोगस्यागमसापेक्षस्य प्राप्ताण्यमनुपपन्नम् । तथा हि - यद्यागमः प्रमाणान्तरेणावगतस्तदा तेनैव खलावगमाञ्च खत्वे आगमे वा प्रामाण्यम् । अथ प्रमाणान्तरेणागमो नावगतः कथं तद्विविष्टो भोगः प्रमाणम् १ उच्यते, —प्रमाणान्तरेणावगतागमसहित एव निरन्तरो भोगः काळान्तरे खत्वं गमयति। अवगतोऽप्यागमो भोगरहितो न काळान्तरे खत्वं गम-यितुंमलम्। मध्ये दानविकयादिना खत्वापगमसंभवादिति सर्वमनवद्यम् ॥२६॥-

आगमसापेक्षो भोगः प्रमाणमित्युक्तम् , आगमस्तर्हि भोगनिरपेक्ष एव प्रमाण-मिखत आह—

आगमेऽपि वलं नैव भ्रक्तिः स्तोकापि यत्र नो ॥ २७॥

यसिन्नागमे स्वरुपापि भुक्तिभीगो नास्ति तस्मिन्नागमे वहं संपूर्ण नैवास्ति । अयमभिसंधिः — खस्त्वनिवृत्तिः परस्वलापादनं च दानम्; परस्वः वापादनं च परो यदि स्वीकरोति तदा संपद्यते, नान्यथा । स्वीकारश्च त्रिविधः — मानसः, वाचिकः, कायिकश्चेति । तत्र मानसो ममेदमिति संकल्परूपः । वाचिकस्तु ममेदमित्याद्यभित्याद्वारोहेस्वी सविकल्पकः प्रस्यः । कायिकः पुनरुपादानाभिमर्शनादिरूपोऽनेकविधः । तत्र च नियमः स्मर्थते — 'द्यात्कृष्णाजिनं पृष्ठे गां पुच्छे करिणं करें । केसरेषु तथैवाश्वं दासीं शिरसि दापयेत् ॥' इति । आश्वलायनोऽन

दिप्प॰—1 कारणं किया प्रमाणमिति यावत्. 2 असार्तकालोपलक्षकत्वेनोक्ताः धंकम्. 3 भोगान्येन प्रसक्षादिनाः 4 अलं समर्थः. 5 करे शुण्डादण्डे.

पाठा०- १ प्रथमस्य पुरुषस्य ख. २ सुक्तं पूर्वतरैश्विभिः. ३ कायिकस्तु ख.

प्याह—'अनुमन्त्रयेत प्राण्यभिमृशेद्वप्राणि कन्यां च' इति । तत्र हिरण्यवस्नादानुदकदानानन्तरमेनोपादानादिसंभवात् त्रिविधोऽपि स्वीकारः संपद्यते । क्षेत्रादौ
पुनः फलोपभोगव्यतिरेकेण कायिकस्वीकारासंभवात्स्वल्पेनाप्युपभोगेन भवितव्यम् ;
अन्यथा दानकयादेः संपूर्णता न भवतीति फलोपभोगलक्षणकायिकस्वीकारविकल्
आगमो दुर्वलो भवति तत्सिहतीदागमात् । एतच द्वयोः पूर्वापरकालापरिज्ञाने ।
पूर्वापरकालपरिज्ञाने नु विगुणोऽपि पूर्वकालागम एव बलीयानिति । अथवा—
'लिखितं साक्षिणो भुक्तिः प्रमाणं त्रिविधम्' इत्युक्तं एतेषां समवाये कुत्र यस्य
चा प्रावल्यमित्यत्रेदमुपतिष्ठते—'आगमोऽभ्यधिको भोगद्विना पूर्वकमागतात् ।
आगमेऽपि वलं नैव भुक्तिः स्तोकापि यत्र नो ॥' इति । अयमर्थः—आद्ये पुरुषे
साक्षिभिभावित आगमो भोगादप्यधिको बलवान् । पूर्वकमागताद्भोगद्विना । स
पुनः पूर्वकमागतो भोगश्चतुर्थे पुरुषे लिखितेन भावितादागमाद्वलवान् । मध्यमे तु
भोगरहितादागमात्स्तोकभोगसहितोऽप्यागमो बलवानिति । एतदेव नारदेन
स्पष्टीकृतम्—'आदौ तु कारणं दानं मध्ये भुक्तिस्तु सागमा । कारणं भुक्तिरेवैका
संतता या चिरन्तनी ॥' इति ॥ २० ॥

'पर्यतोऽब्रुवत' ( २४ ) इस्रत्र विंशतिवर्षोपभोगादूर्धं भूमेर्धनस्यापि दशवर्षोपभोगादूर्धं फलानुसरणं न भवतीत्युक्तम्, तत्र फलानुसरणवह्ण्डानुस-रणमपि न भविष्यतीत्याशङ्क्ष्य पुरुषव्यवस्थया प्रामाण्यव्यवस्थया च दण्डव्यवस्थां दशियतुमाह—

## आगमस्तु कृतो येन सोऽभियुक्तस्तम्रद्धरेत् । न तत्मुतस्तत्मुतो वा भ्रक्तिस्तत्र गरीयसी ॥ २८॥

येन पुरुषेण भूम्यादेरागृमः खीकारः कृतः स पुरुषः कृतस्ते क्षेत्रादिकम्' इत्यिम्युक्तस्तमागमं प्रतिप्रहादिकं लिखित।दिभिरुद्धरेत् भावयेत् । अनेन चावत्य पुरुषस्यागममनुद्धरतो दण्ड इत्युक्तं भवति । तत्सुतो द्वितीयोऽभियुक्तो नागममुद्धरेत्, किंतु अविच्छिन्नाऽप्रतिरव-समक्ष-भोगम् । अनेन चागममनुद्धरतो द्वितीयस्य न दण्डोऽपि तु विद्यिष्टं भोगमनुद्धरतो दण्ड इति प्रतिपादितम् । तत्सुत्तस्तृतीयो नागमं नापि विशिष्टं भोगमुद्धरेत्, अपि तु कमागतं भोगमान्त्रम् । अनेनापि तृतीयस्य कमायातभोगानुद्धरणे दण्डो नागमानुद्धरणे न विशिष्ट्यभोगानुद्धरणे चेस्यभिहितम् । तत्र तथोद्वितीयतृतीययोभुक्तिरेव गरीयसी । तत्रापि द्वितीये गुरुस्तृतीये गरीयसीति विवेक्तव्यम् । त्रिष्ट्यगमानुद्धरणेऽर्थन्हानिः समानैव, दण्डे तु विशेष इति तात्पर्यार्थः । उक्तं च हारीतेन—'आगमस्तु

हिट्यु०—1 प्रतियाह्यो यदा प्राणी वलवान् वक्तुं समर्थस्तदा तं प्रतियाहं प्रतिय-हीता अनुमन्त्रयेत. 2 केवलमोगस्य सार्तकालत्वात् स्वत्वे अप्रामाण्यात्. 3 प्रतिपादयेत्.

पाठा०—१ सहिलादागमाभावात् ख. घः द्रज्मन्नयेत् २ प्रतिप्रहा-देरिति ख.

कृतो येन स दण्ड्यस्तमनुद्धरन् । न तरस्रतस्तरस्तो वा भोर्यस्तिस्तयोरिप ॥<sup>१</sup> इति ॥ २८ ॥

असार्तकालोपभोगसागमज्ञाननिरपेक्षस्य प्रामाण्यमुक्तं 'विना पूर्वक्रमागतात्' (व्य० २७) इस्रत्र, तस्यापवादमाह—

योऽभियुक्तः परेतः स्थात्तस्य रिक्थी तम्रद्धरेत् । न तत्र कारणं अक्तिरागमेन विना कृता ॥ २९ ॥

यदा पुनराहर्त्रादिरिभयुक्तोऽकृतव्यवहारिनणिय एव परेतः स्यात् परलोकं गतो भवेत्तदा तस्य रिक्श्री पुत्रादिस्तमागममुद्धरेत्। यसान्तत्र तसिन्व्यवहारे मुक्तिरागमरिहता साक्ष्यादिभिः साधितापि न प्रमाणम् ; पूर्वाभियोगेन भोगस्य सापवादलात्। नारदेनाप्युक्तम् (१।९३)—'तथाह्र हिवादस्य प्रेतस्य व्यवहारिणः। पुत्रेण सोऽर्थः संशोध्यो न तं भोगो निवर्तयेत् ॥' इति ॥ २९॥

अनिर्णातव्यवहारे व्यवहर्तरि प्रेते व्यवहारो न निवर्तत इति स्थितम् । निर्णातेऽपि व्यवहारे, स्थिते च व्यवहर्तरि, व्यवहारः कचित्प्रवर्तते कचिन्न प्रव-र्तत इति व्यवस्थासिद्धये व्यवहारदर्शिनां वलावलमाह—

> नृपेणाधिकृताः पूगाः श्रेणयोऽथ कुलानि च । पूर्व पूर्व गुरु ज्ञेयं न्यवहारविधौ नृणास् ॥ ३०॥

नृपेण राज्ञा अधिक्रताः व्यवहारदर्शने नियुक्ताः—'राज्ञा सभासदः कार्याः' (व्य०२) इलादिनोक्ताः पूगाः समूहाः, भिन्नजातीनां भिन्नवृत्तीनां एकस्थाननिवासिनां, —यथा यामनगरादयः, श्रेणयो नानाजातीनामेकजातीनामप्येककर्मोपजीविनां संघाताः, —यथा हे डैं । छुकादीनां ताम्बूलिककुं विन्दचर्मकारादीनां च,
कुलानि ज्ञातिसंबन्धिवन्धृनां समूहाः, एतेषां चपाधिकृतादीनां चतुर्णां पूर्व पूर्व
यद्यत्र्वं पठितं तत्तहुरु वलवज्ञेयं वेदितव्यम् । नृणां व्यवहर्तृणां, व्यवहारविधो व्यवहारदर्शनकार्ये । एतदुक्तं भवति — चपाधिकृतिनिर्णाते व्यवहारे पराजितस्य यद्यप्यसंतोषः कुदृष्टिबुद्ध्या भवति, तथापि न पूगादिषु पुनर्व्यवहारो
भवति । एवं पूगनिर्णातेऽपि न श्रेण्यादिगमनम् । तथा श्रेणिनिर्णाते कुलगमनं न
भवति । कुलनिर्णाते तु श्रेण्यादिगमनम् । तथा श्रेणिनिर्णाते पूगादिगमनम् ।
पूगनिर्णाते चपाधिकृतगमनं भवतीति । नारदेन पुनर्नृपाधिकृतैनिर्णातेऽपि व्यवहारे नृपगमनं भवतीत्युक्तम्—'कुलानि श्रेण्यश्चैव गणाश्चाधिकृता नृपाः । प्रतिष्ठा
व्यवहाराणां गुर्वेषामुत्तरोत्तरम्' इति । तत्र च नृपगमने सोर्त्तरसभ्येन राज्ञा

टिप्प0—1 भोग्येति । भोग्यहानिरर्थहानिस्तदनुद्धरणे तयोद्वितीयवृतीययोरित्यर्थः. 2 अधिकृताः प्राड्विवाकादयः. 3 देशान्तरं गत्वा प्रस्थाप्य वाऽश्वविकेतारो हेडाबुकाः. 4 कुविन्दस्तन्तुवायः. 5 हीनवर्णानां संघातो गणः.

पाठा०—१ नवारूढः ख. ग. २ निवारयेत् घ. ३ नृपैः ग. ४ सोत्त-रेति उत्तरश्चासौ सभ्यश्चेति तत्सहितेन, स्रोत्तर ख.

पूर्वैः सभ्यैः सपणव्यवहारे निर्णायमाने यद्यसौ कुदृष्टवादी पराजितस्तदाऽसौ दण्ड्यः । अथासौ जयति तदाऽधिकृताः सभ्या दण्ड्याः ॥ ३० ॥

दुर्वलैर्व्यवहारद्शिभिर्देष्टो व्यवहारः परावर्तते, प्रवलदृष्टस्तु न निवर्तत इत्युक्तम्; इदानीं प्रवलदृष्टोऽपि व्यवहारः कश्चित्तवर्तत इत्याह—

> यलोपाधिविनिर्श्वतान्व्यवहारान्निवर्तयेत् । स्त्रीनक्तमन्तरागारवहिःशत्रुकृतांस्तथा ।। ३१ ॥

वलेन वलात्कारेण उपाधिना भयादिना विनिर्वृत्तानिष्पनान्व्यवहारा-न्निवर्तयेत् । तथा स्त्रीभिः, नक्तं रात्रावस्त्रीभिरिष, अन्तरागारे गृहाभ्य-न्तरे, बहिर्शामादिभ्यः, शत्रुभिश्च सृतान् व्यवहारान् 'निवर्तयेत्' इति संबन्धः ॥ ३१ ॥

असिद्धव्यवहारिण आह—

मत्तोन्मत्तार्तव्यसनिवालभीतादियोजितः । असंवद्धकृतथैव व्यवहारो न सिद्ध्यति ॥ ३२ ॥

अपि च, मत्तो मदनीयद्रव्येण, उन्मत्त उन्मादेन पञ्चविधेन वातपित्त-श्हेष्मसंनिपातप्रहसंभवेनोपसृष्टः, आतौ व्याध्यादिना, व्यसनमिष्टवियोगाऽनिष्ट-प्राप्तिजनितं दुःखं, तद्वान्व्यसनीः वालो व्यवहारायोग्यः, भीतोऽरातिभ्यः, 'आदि'महणात्पुरराष्ट्रादिनिरुद्धः । - 'पुरराष्ट्रविरुद्धश्च यश्च राज्ञा विसर्जितः। अनादेयो भवेद्वादो धर्मविद्भिरुदाहतः॥' इति मनुस्मरणात् । एतैयोजितः कृतो व्यवहारो न सिद्धाति । अनियुक्तासंबद्धकृतोऽपि व्यवहारो न सिद्धयतीति संबन्धः । यत्तु स्मरणम्—'गुरोः शिष्ये पितुः पुत्रे दम्पत्योः खामिम्खयोः। विरोधे तु मिथस्तेषां न्यवहारो न सिद्धचित ॥' इति, तदिप गुरुशिष्यादीनामात्यन्तिकव्यवहारप्रतिषेधपरं न भवति; तेषामपि कथंचिद्यवहार-स्येष्टत्वात् । तथा हि—'शिष्यादिशिष्टिंश्वधेन शक्तौ रज्जुवेणुविदलाभ्यां तनुभ्यां, अन्येन व्रत् राज्ञा शास्यः' (२१४२।४) इति गौतमस्मरणात् । 'नोत्तमाङ्गे कथं-चन' (८।३००) इति मनुस्मरणाच । यदि गुरुः कोपावेशवशान्महता दण्डे-नोत्तमाङ्गे ताडयति, तदा स्मृतिव्यपेतेन मार्गेणाधर्षितः शिष्यो यदि राज्ञे निवेद-यति, तदा भवत्येव व्यवहारपदम् ॥ तथा—'भूर्या पितामहोपात्ता' (व्य०१२१) इलादिवचनात्पितामहोपात्ते भूम्यादौ पितापुत्रयोः स्वाम्ये समाने, यदि पिता विकयादिना पितामहोपात्तं भूम्यादि नाशयति तदा पुत्रो यदि धर्माधिकरणं प्रवे-

टिप्प०—1 सपणे उभयकारितपणसहिते. 2 अनियुक्तत्वेनाभेषितत्वेन प्रकृतन्य-वहारासंबद्धो यस्तत्कृतः. 3 शिष्टिः शिक्षा, अवधेन अताडनेन.

पाठा०—१ बलोपिध घ. तत्रोपिधः कैतवं. २ उपिधना सयेन घ. ३ असंबन्धकृतः ख. ४ वियोगोऽनिष्टप्राप्तिस्तज्जनितं ख. ग. ५ धिकारिणं अविशति ग.

या० १४

शयति तदा पितापुत्रयोरपि भवत्येव व्यवहारः ॥ यथा- 'दुर्भिक्षे धर्मकार्ये च व्याधी संप्रतिरोधके । गृहीतं स्त्रीधनं भर्ता नाकामो दातुमहित ॥'इति स्तरणात्, दुर्भिक्षादिव्यतिरैकेण यदि स्त्रीधनं भर्ता व्ययीकृत्य विद्यमान्धनोऽपि याच्यमानो न ददाति तदा दम्पत्योरपीष्यत एव व्यवहारः। तथा भक्तदासस्य खामिना सह व्यवहारं वक्ष्यति । गर्भदासस्यापि, गर्भदासादीनिधकुस- 'यश्रेषुं स्वामिनं कश्चि-न्मोचयेत्प्राणसंज्ञयात् । द्वासत्वात्स विमुच्येत पुत्रभागं लभेत च ॥' इति नार-दोक्तत्वात्, तदमोचने पुत्रभागादाने च खामिना सह व्यवहारः केन वार्यते ? तस्मादृष्टादृष्टयोः श्रेयस्करो न भवति गुर्वादिभिर्व्यवहार इति प्रथमं शिष्यादयो निवारणीयाः राज्ञा ससभ्येनेति 'गुरोः शिष्ये' इत्यादिश्लोकस्य तात्पर्यार्थः । अत्य-न्तनिर्वन्धे तु शिष्यादीनामप्युक्तरीत्या प्रवर्तनीयो व्यवहारः । यदपि-एकस्य वहुभिः सार्धं स्त्रीणां प्रेष्यजनस्य च । अनादेयो भवेद्वादो धर्मविद्धिरुदाहृतः ॥' इति नारदवचनम्, तत्रैकस्यापि-'गणद्रव्यं हरेयस्तु संविदं ाङ्घयेच यः'। (व्य०१८७) तथा—'एकं व्रतां वहूनां च' (व्य० २२१) इत्यादिसारणादेकार्थें-र्बहुभिः सार्धं व्यवहार इष्यत एवेति भिन्नार्थैर्बहुभिरेकस्य युगपद्यवहारो न भव-तीति द्रष्टव्यम् । स्त्रीणामित्यपि गोपशौण्डिकादिस्त्रीणां खातत्र्याद्यवहारो अवलेवेति, तदन्यासां कुलस्त्रीणां पतिषु जीवेत्सु तत्पारतत्र्यादनादेयो व्यवहार इति व्या-ख्येयम् । 'प्रेष्यजनस्य च' इत्येतदिप प्रेष्यजनस्य खामिपारतच्यात्खार्थव्यवहारै-Sपि स्वाम्यनुज्ञयैव व्यवहारो नान्यथेति व्याख्येयम् ॥ ३२ ॥

परावर्सं व्यवहारमुक्त्वा इदानीं परावत्र्यं द्रव्यमाह—

## त्रनष्टाधि गतं देयं नृपेण धनिने धनम् । विभावयेत्र चेल्लिङ्गेस्तत्समं दण्डमहीते ॥ ३३॥

प्रनष्टं हिरण्यादि शौलिककस्थानपालादिभिरधिगतं राज्ञे समर्पितं यत्तद्राज्ञा धनिने दातव्यम्। यदि धनी रूपसंख्यादिभिर्लिङ्गेभावयति। यदि न भावयति तदा तत्समं दण्ड्यः; असल्यवादित्वात्। अधिगमस्य खत्वनिमित्तत्वात्खत्वे प्राप्ते तत्परावृत्तिरनेनोक्ता। अत्र च कालावधि वश्यति (वय॰ १०३)—'शौलिककैः स्थानपालैवां नष्टापहृतमाहृतम्। अर्वाकसंवत्सरात्स्वामी हरेत परतो तृपः॥' इति। मनुना पुनः संवत्सरत्रयमवधित्वेन निर्दिष्टम् (८१३०)—'प्रनष्टलामिकं रिक्थं राजा व्यव्दं निधापयेत्। अर्वाक् व्यव्दाद्धरेत्स्वामी परतो तृपतिहरेत्॥' इति। तत्र वर्षत्रयपर्यन्तमवद्यं रक्षणीयम् । तत्र यदि संवत्सरादर्वाक् स्वाम्यागच्छेत्तदा

टिप्प॰—1 संप्रतिरोधकं नाम सर्वस्वहरणं कृत्वा दुर्गादौ परवलैनिरोधकरम्. 2 मक्तमन्नमः तेनान्नाधी दास इति गम्यते. 3 दाप्यम्.

पाठा०-१ व्यवहारान् ख. व्यवहारपदं घ. २ जीवत्सु सत्सु घ. ३ योजनीयम् ख. ४ रूपकसंख्या ग.

कृत्समेव द्यात्। यदा पुनः संवत्सराद्ध्वंमागच्छति, तदा किंचिद्धागं रक्षणम्ल्यं गृहीत्वा शेषं खामिने द्यात्, यथाह—'आददीताथ षङ्कागं प्रनष्टाधिगतानृपः। द्यामं द्वादंशं वापि सतां धर्ममनुस्मरन्॥' (मनु० ८१३०) इति । तत्र प्रथमे वर्षे कृत्समेव द्यात्, द्वितीये द्वादंशं भागं, तृतीये दशमं, चतुर्थादिषु षष्टं भागं गृहीत्वा शेषं द्यात्। राजभागस्य चतुर्थोऽशोऽधिगच्चे दातव्यः। खाम्यनागमे तु कृत्सस्य धनस्य चतुर्थमंशमधिगच्चे दत्त्वा शेषं राजा गृहीयात्। तथाह गौतमः (१०१६६-३८)—'प्रनष्टखासिकमधिगम्य संवत्सरं राजा रक्ष्यम्। उध्वंमधिग-व्युश्चतुर्थोऽशो राज्ञः शेषम्' इत्यत्र संवत्सरमिलेकवचनमविवक्षितम् । 'राजा व्यव्दाद्ध्वं व्ययीकरणाभ्यनुज्ञानपरम्। ततः परमागते तु खामिन व्ययीभूते-ऽपि द्वये राजा खांशमवतार्थं तत्समं द्यात्। एतच हिरण्यादिविषयम् । गवादिविषये वश्यति (वय० १७४)—'पणानेकशफे द्यात्' इलादिना ॥३३॥

रथ्याञ्चलकशालादिनिपतितस्य सुवर्णादेर्नष्टस्याधिगमे विधिमुक्तवा अधुना भूमो निरनिखातस्य सुवर्णादेर्निधिशब्दवाच्यस्याधिगमे विधिमाह—

> राजा लब्धा निधिं दद्याद्विजेभ्योऽर्ध द्विजः पुनः । विद्वानशेषमाद्यात्स सर्वस्य प्रश्चर्यतः ॥ ३४ ॥ इतरेण निधौ लब्धे राजा षष्ठांशमाहरेत् । अनिवेदितविज्ञातो दाप्यसं दण्डमेव च ॥ ३५ ॥

उक्तलक्षणं निधि राजा लब्ध्वा अर्ध ब्राह्मणेश्यो द्त्वा शेषं कोशे निवेशयेत्। ब्राह्मणस्तु विद्वान् श्रुताध्ययनसंपन्नः सदाचारो यदि निधि लभेत तदा सवेमेव गृह्णीयात्, यसाद् सौ सवस्य जगतः प्रभुः। इतरेण तु राजविद्वद्वाह्मणव्यतिरिक्तेन अविद्वद्वाह्मणक्षत्रियादिना निधा लब्धे राजा षष्ठांशामधिगन्त्रे दत्त्वा शेषं निधि खयमाहरेत्। यथाह विसष्ठः—'अप्रज्ञायमानं वित्तं योऽधिगच्छेद्वाजा तद्धरेत्, अधिगन्त्रे षष्ठमंशं, प्रदयात्' इति। गौतमोऽपि (१०१३।५)—'निध्यधिगमो राजधनं भवति, न ब्राह्मणस्याभिह्मस्य, अब्राह्मणो-ऽप्याख्याता षष्ठमंशं लभेतेल्येके' इति। अनिवेदित इति कर्तरि निष्ठा। अनिवेदित्वशासौ विज्ञातश्च राज्ञेऽप्यनिवेदितविज्ञातः, यः कश्चिन्निधं लब्ध्वा राज्ञे निवेदितवान् विज्ञातश्च राज्ञा स सर्वं निधि द्यायो दण्डं च शक्त्यपेक्षया। अथ निधेरि स्वाम्यागत्य ह्रंपकसंख्यादिभिः स्वत्वं भावयति तदा तसौ राजा निधि

टिप्प०—1 निखातायां भूमौ गुप्तं स्थापितं धनं निधिः, वर्षशतिका वर्षसहित-काश्च निधयो भवन्ति । ते च राजधनम्; 'निध्यधिगमो राजधनम्' (गौ. १०।४३) इति वचनमसर्थमाणनिधात्के निथौ इति द्रष्टन्यम् । 2 तद्धरेदधिगन्ने षष्ठांशं द्यात् ।

पाठा०—१ षड्भागं ग. २ चतुर्थों भागः शेषं राज्ञ इति घ. ३ दबाद्वि-प्रेभ्योऽर्थं घ. ४ राजधनं न ब्राह्मणस ग. घ. ५ रूपकसंख्यादिभिः ख. ग.

दत्त्वा षष्ठं द्वादशं वांऽशं स्वयमाहरेत् । यथाह मनुः (८१३५)—'ममायमिति यो ब्रूयान्निधि सत्येन मानवः। तस्याददीत षङ्कागं राजा द्वादशमेव वा॥' इति। अंशविकल्पस्तु वर्णकालाखपेक्षया वैदितव्यः॥ ३४-३५॥

चौरहतं प्रसाह—

देयं चौरहतं द्रव्यं राज्ञा जानपदाय तु।

अद्दद्धि समाभोति किलिवं यस तस तत् ।। ३६ ॥ चौरैहंतं द्रव्यं चौरेभ्यो विजिस जानपदाय खदेशनिवासिने यस तत् द्रव्यं तसे राज्ञा दातव्यम् । हि यसात् अद्दत् अप्रयच्छन् यस्य तद्पहतं द्रव्यं तस्य किलिवपमाभोति । तस्य चौरस च । यथाह मनुः (८१४०)—'दातव्यं सर्ववर्णभ्यो राज्ञा चौरैहंतं धनम् । राज्ञा तदुपर्युज्ञानश्चौर-स्याप्नोति किलिवपम् ॥' इति । यदि चौरहस्तादादाय स्वयमुपभुङ्कः तदा चौरस्य किलिवपम्। अथ चौरहतमुपेक्षते तदा जानपदस्य किलिवपम्। अथ चौरहता हरणाय यतमानोऽपि न शक्तुयादाहर्नु तदा तावद्धनं स्वकोशाद्द्यात् । यथाह गौतमः—(१०१४६) 'चौरहतमवजिस यथास्थानं गमयेत्कोशाद्वा द्यात्' इति । कृष्णद्वैपायनोऽपि—'प्रसाहर्नु न शक्तस्तु धनं चौरैहंतं यदि । स्वकोशात्तद्विदेयं स्यादशक्तेन महीक्षिता ॥' इति ॥ ३६ ॥

इत्यसाधारणव्यवहारमातृकाप्रकरणम् ।

#### अथ ऋणादानप्रकरणम् ३

साधारणासाधारणह्मां व्यवहारमातृकामिधायाधुनाष्टादशानां व्यवहारपदानामायमृणादानपदं दश्यति—'अशीतिभागो वृद्धिः स्यात्' इत्यादिना, 'मोच्य
आधिस्तदुत्पन्ने प्रविष्टे द्विगुणे धने' (व्य०६४) इत्येवमन्तेन । तच ऋणादानं
सप्तिविधम्—ईदशमृणं देयं, ईदशमदेयं, अनेनाधिकारिणा देयं, अस्मिन् समये
देयं, अनेन प्रकारेण देयम्, इत्यधमणें पञ्चविधम् । उत्तमणें दानविधिः, आदानविधिश्चेति द्विविधमिति । एतच नारदेन स्पैष्टीकृतम् (१।१।४)—'ऋणं देयमदेयं च येन यत्र यथा च यत् । दानप्रहणर्थमाभ्यामृणादानमिति स्मृतम् ॥'
इति । तत्र प्रथममुत्तमणस्य दानविधिमाह, तत्पूर्वकलादितरेषाम्—

## अशीतिभागो दृद्धिः स्थान्मासि मासि सवन्धके । वर्णक्रमाच्छतं द्वित्रिचतुष्पश्चकमन्यथा ॥ ३७॥

मासि मासि प्रतिमासं बन्धकं विश्वासार्थं यदाधीयते, आधिरिति यावत् ।

टिप्प०—1 'यचौरेहैतमशक्यप्रत्यायनं तत् राज्ञा स्वकोशाद्दातन्यम् इत्याशयः । 2 अमे ६४ तमपद्यन्याख्याने द्रष्टन्यम्.

पाठा०—१ तदुपभुक्षानः ग. घ. २ व्यवहाराणामाद्य घ. ३ धर्माश्च ऋणादान ख. ग. बन्धकेन सह वर्तत इति सबन्धकः प्रयोगः, तस्मिन्सवन्धके प्रयोगे प्रयुक्तस्य क्रिशीतितमो भागो वृद्धिर्धम्या भवति । अन्यथा बन्धकरिते प्रयोगे वर्णानां बाह्मणादीनां क्रमेण द्वित्रिचतुष्पञ्चकं रातं धम्यं भवति । ब्राह्मणेऽधमणें द्विकं शतं, क्षत्रिये त्रिकं, वैश्ये चतुष्कं, शृद्धे प्रवक्षम्। मासि मासी- स्पेव द्वौ वा त्रयो वा चत्वारो वा पश्च वा द्वित्रिचतुःपश्चाः, अस्मिन् शते वृद्धिदीयते इति द्वित्रिचतुःपश्चकं शतम्। 'संख्याया अतिशदन्तायाः कन्' (पा. ५।१।१२) इत्यनुशृत्तो 'तदस्मिन्शृद्धचायलाभशुल्कोपदा दीयते' (पा. ५।१।४०) इति कन्। (शृद्धेर्शृद्धिश्वकशृद्धः प्रतिमासं तु कालिका । इच्छाकृता कारिता स्यात्कायिका कायवर्भणा॥) इयं च वृद्धिर्मासि मासि शृद्धत इति कालिका । इयमेव वृद्धिर्दिवसगणनया विभज्य प्रतिदिवसं गृद्धमाणा कायिका भवति । तथा च नारदेन (१।१०२,४)—'कायिका कालिका चैव कारिता च तथा परा । चक्रवृद्धिश्व शास्त्रेषु तस्य वृद्धिश्वतुर्विधा॥' इत्युक्तवोक्तम्— 'कायाविरोधिनी शश्वत्पणपादा- दिकायिका । प्रतिमासं स्ववन्ती या वृद्धिः सा कालिका मता ॥ वृद्धिः सा कारिता याऽधमणिकेन स्वयं कृता । वृद्धरिप पुनर्शृद्धिश्वकृत्विह्मता ॥' (१।१०३-४) इति ॥ ३०॥

यहीतृविशेषेण वृद्धेः प्रकारान्तरमाह—

कान्तारगास्तु दशकं साम्रद्रा विंशकं शतम्।

कान्तारमरण्यं तन्न गच्छन्तीति कान्तारगाः । ये वृद्धचा धनं गृहीत्वाधिकलाभार्थमतिगहनं प्राणधनविनाशशङ्कास्थानं प्रविशन्ति ते दशकं शतं दद्युः । ये
च सेमुद्दगास्ते विंशैकं शतम् । मासि मासीलेव । एतदुक्तं भवति—कान्तारगेभ्यो
दशकं शतं, सामुद्देभ्यश्च विंशैकं शतं, उत्तमणं आदचात्; मूलविनाशस्यापि
शङ्कितत्वादिति ॥—

इदानीं कारितां वृद्धिमाह-

द्युवी स्वकृतां वृद्धिं सर्वे सर्वीसु जातिषु ॥ ३८ ॥

सर्वे वा ब्राह्मणादयोऽधमणीः अवन्धके सवन्धके वा खकृतां खाभ्युपगतां वृद्धिं सर्वाष्ठ जातिषु दद्युः । कचिदकृतापि वृद्धिभवितः, यथाह नारदः (१११०८)— 'न वृद्धिः प्रीतिदत्तानां स्यादनाकारिता कचित् । अनकारितमप्यूर्ध्वं वत्सराधिद्व-वर्धते ॥'इति । यस्तु याचितकं गृहीत्वा, देशान्तरं गतस्तं प्रति काल्यायनेनोक्तम्— 'यो याचितकमादाय तमदत्त्वा दिशं ब्रजेत् । ऊर्ध्वं संवत्सरात्तस्य तद्धनं वृद्धिमा- प्रुयात् ॥' इति । यश्च याचितकमादाय याचितोऽप्यदत्त्वा देशान्तरं ब्रजित तं

टिप्प०—1 सामुद्राः समुद्रव्यवहारिणः । केचित्तु-कान्तारं वर्णापशदत्वं ये गच्छिन्ति ते कान्तारगाः वर्णापशदः । सह मुद्रया नियमेन वर्तन्त इति समुद्रो वर्णाश्र-मिवषयः, तमितल्यंवरंति ये ते विपरीतलक्षणया वा सामुद्रा विकर्मस्था इत्याचख्यः । कान्तारगादीनामेव स्वकृता सर्वजातिविषया साधारणी वृद्धिर्न सर्वेषाम् मेधाः ।

पाठा०-१ ख-पुस्तकेऽधिकोऽयम्. २ विंशतिकं ख. ३ याति घ.

प्रति तेनैवोक्तम्—'कृतोद्धारमदत्त्वा यो याचितस्तु दिशं वजेत्। ऊर्ध्वं मास-त्रयात्तस्य तद्धनं वृद्धिमामुयात् ॥' इति । यः पुनः खदेशे स्थित एव याचितो याचितकं न ददाति तं याचितकालादारम्याकारितां वृद्धिं दापयेद्धाजा । यथाह्— 'खदेशेऽपि स्थितो यस्तु न दद्याद्याचितः कचित् । तं ततोऽकारितां वृद्धिमनि-च्छन्तं च दापयेत् ॥' इति । अनाकारितवृद्धेरपवादो नारदेनोक्तः—'पण्यमूल्यं भृतिन्यांसो दण्डो यश्च प्रकल्पितः । वृथादानाक्षिकेपणा वर्धन्ते नाविवक्षिताः ॥' इति । अविवक्षिता अनाकारिता इति ॥ ३८ ॥

अधुना द्रव्यविशेषेण वृद्धिविशेषमाह—

#### सन्ततिस्तु पशुस्त्रीणां

पशुस्त्रीणां सन्ततिरेव वृद्धिः । पश्चनां स्त्रीणां पोषणासमर्थस्य तत्पुष्टि-सन्ततिकामस्य प्रयोगः संभवति । प्रहणं च क्षीरपरिचर्यार्थिनः ॥

अधुना प्रयुक्तस्य द्रव्यस्य वृद्धिप्रहणमन्तरेणापि चिरकालावस्थितस्य कस्य द्रव्यस्य कियती परा वृद्धिरित्यपेक्षित आह—

#### रसस्याष्टगुणा परा । वस्त्रधान्यहिरण्यानां चतुस्त्रिद्विगुणा परा ॥ ३९ ॥

रसस्य तैलघतादेर्गृद्धप्रहणमन्तरेण चिरकालावस्थितस्य खक्रतया युद्धया वर्धमानस्य अघ्रमुणा यृद्धिः परा, नातः परं वर्धते । तथा वस्त्रधान्यहिरण्यानां यथासंख्यं चतुर्गुणा त्रिमुणा द्विमुणा च युद्धः परा। वसिष्ठेन तु
रसस्य त्रैमुण्यमुक्तम् (२।४४।७) 'द्विमुणं हिरण्यं त्रिमुणं धान्यं । धान्येनेव रसा
व्याख्याताः पुष्पमूलफलानि च । तुलाधूर्तमष्टमुणम्' इति । मनुना तु धान्यस्य
पुष्पमूलफलादीनां च पत्रमुणत्वमुक्तम्—'धान्ये शदे लवे वाह्ये नातिकामति
पत्रताम्' इति । शदैः क्षेत्रं फलं पुष्पमूलफलादि, लवो मेषोणांचमरीकेशादिः, वाह्यो
वलीवर्दतुरगादिः । धान्यशदलववाह्यविषया युद्धः पत्रमुणत्वं नातिकामतीति ।
तत्राधमणंयोग्यतावशेन दुर्भिक्षादिकालवशेन च व्यवस्था द्रष्टव्या । एतच सक्तरप्रयोगे सकृदाहरणे च वेदितव्यम् । पुरुषान्तरसंक्रमणेन प्रयोगान्तरकरणे
तिमान्नेव वा पुरुषे अनेकशः रेकसेकाभ्यां प्रयोगान्तरकरणे सुवर्णादिकं द्वेगुण्याद्यतिकम्य पूर्ववद्वर्थते । सकृत्प्रयोगेऽपि प्रतिदिनं प्रतिमासं प्रतिसंवत्सरं वा
वृद्धचाहरणेऽधमणंदेयस्य द्वैगुण्यासंभवात्पूर्वाहृतवृद्धद्वेगुण्यं नास्रिति सकृदा-

टिप्प०—1 आक्षिकपणाक्षकीडासंबन्धिनः 2 फलभोग्यत्वेनापितानां या प्रस्तिः सा धनिकस्य, तुशब्दात् संतितिरेव नापरा 3 सदं फलं वार्क्षम्, धान्यस्य पृथगु-पादानात्, रुव उदीच्ये कर्णाविषयः—मेधातिथिः।

पाठा०-१ याचन ग. २ रम्य वृद्धिं ख. ग. ३ विशेषे क. ४ तुलधर्त त्रितय ख. ग. तृतीयमष्ट घ. ५ वृक्षफर्कं घ. ६ गान्त्रीकरणे घ. हिता। दिता। सक्ट्रीहितेसिप पाठोऽस्ति। उपचयार्थं प्रयुक्तं द्रव्यं क्रसीदं, तस्य वृद्धिः क्रसीदवृद्धिः, सा द्वैगुण्यं नासेति नातिकामति। यदि सक्ट्रदाहिता सक्ट्रप्र- युक्ता। पुरुषान्तरसंक्रमणादिना प्रयोगान्तरकरणे द्वैगुण्यमस्येति। सक्ट्रदाहतेति पाठेतु शनैःशनैः प्रतिदिनं प्रतिमासं प्रतिसंवत्सरं नाऽधमणीदाहृता द्वैगुण्यमस्येतीति व्याख्येयम्। तथा गौतमेनाप्युक्तम् (१२।३१)—'चिरस्थाने द्वैगुण्यं प्रयोगस्य' इति। 'प्रयोगस्य' इस्येकवचचनिर्देशात्प्रयोगान्तरकरणे द्वैगुण्यातिकमोऽभिष्रेतः। 'चिरस्थान' इति निर्देशात् शनैःशनैवृद्धिप्रहणे द्वैगुण्यातिकमो दर्शितः॥ ३९॥

ऋणप्रयोगधर्मा उत्ताः; सांप्रतं प्रयुक्तस्य धनस्य प्रहणधर्मा उच्यन्ते—

## प्रपन्नं साधयन्नर्थं न वाच्यो नृपतेभवेत् । साध्यमानो नृपं गैच्छन्दण्ड्यो दाप्यश्र तद्धनम् ॥४०॥

प्रयासमभ्युपगतमधमणेन धनं साक्ष्यादिभिभीवितं वा साध्यम् प्रखादरन् धर्मादिभिरुपायैरत्तमणीं नृपतेर्चाच्यो निवारणीयो न भवति ॥ धर्मादयश्चोपाया मनुना दिश्चिताः (मनुः ८१४९)—'धर्मण व्यवहारेण छठेनाचिरतेन
च । प्रयुक्तं साध्येदर्थं पश्चमेन बठेन च ॥' इति । धर्मण प्रीतियुक्तेन सखनवनेन, व्यवहारेण साक्षिठेख्याद्युपायेन, छठेन उत्सवादिन्याजेन भूषणादिप्रदणेन, अचिरतेन अभोजनेन, पश्चमेनोपायेन बठेन निगडबन्धनादिना, उपचयार्थं प्रयुक्तं द्रन्यमेतैरुपायैरात्मसाद्ध्यादिति । 'प्रपन्नं साध्यन्तर्थं न वाच्य'
इति वदन् अप्रतिपन्नं साध्यन् राज्ञा निवारणीय इति दर्शयति । एतदेव स्पष्टीकृतं काल्यायनेन—'पीडयेखो धनी कश्चिदणिकं न्यायवादिनम् । तस्माद्यात्सः
हीयेत तत्समं चांमुयाद्मम् ॥' इति । यस्तु धर्मादिभिरुपायैः प्रपन्नमर्थं साध्यमानो याच्यमानो नृपं गच्छेदाजानमभिगम्य साध्यन्तमभियुङ्के स दण्ड्यो
भवति, शक्त्यनुसारेण धनिने तद्धनं दाप्यश्च। राज्ञा दापने च प्रकारा दर्शिताः—
'राजा तु खामिने विष्रं सान्त्वेनैव प्रदापयेत् । देशाचारेण चान्यांस्तु दुष्टान्संपीड्य दापयेत् ॥ रिक्थनं सुद्धदं वापि छठेनैव प्रदापयेत् ॥' इति । 'साध्यमानो
नृपं गच्छन्' इस्रेतत् 'स्मुसाचार्व्यपेतेन' इस्रस्य प्रत्युदाहरणं बोद्धव्यम् ॥४०॥

बहुषूत्तमार्णिकेषु युगपत्त्राप्तेष्वेकोऽधमर्णिकः केन क्रमेण दाप्यो राह्नेत्यपेक्षित आह—

## यहीतानुक्रमाद्दाप्यो धनिनामधमर्णिकः । दन्या तु ब्राह्मणायेव नृपतेस्तदनन्तरम् ॥ ४१ ॥

समानजातीयेषु धनिषु येनैव क्रमेण धनं गृहीतं तेनैव क्रमेणाधम-णिको राज्ञा दाप्यः । भिज्ञजातीयेषु तु ब्राह्मणादिकमेण ॥ ४१ ॥

टिप्प०—1 तत्र 'सकृत्' शब्दो न निश्चितार्थः, न्यायस्तु परित्यक्तः, स्वकृतश्च पाठः स्यात्रत्री मानत्री स्मृतिः-मेघातिथिः।

पाठा०—१ गच्छेत् क. ग. A. २ प्रपन्नं साधयन्नर्थं घ. ३ लेखायु-पन्यासेन घ. ४ प्राप्तुयात् घ. यदा पुनरत्तमणीं दुर्वछः प्रतिपन्नमर्थं धर्मादिभिरुपायैः साधियतुमशक्तुवन्रा-ज्ञा साधितायीं भवति तदाऽधमणीस्य दण्डमुत्तमणीस्य च सृतिदानमाह—

राज्ञाऽधमणिको दाप्यः साधिताद्यकं शतम्। पश्चकं च शतं दाप्यः शाप्तार्थो ह्युत्तमणिकः॥ ४२॥

अधमणिको राज्ञा प्रतिपन्नार्थात्साधिताद्दाकं द्यातं द्यायः। प्रति-पन्नस्य साधितार्थस्य दशममंशं राजाऽधमणिकाद्दण्डक्षेण गृह्णीयादिस्थर्थः। उत्त-मणेस्तु प्राप्तार्थः पञ्चकं दातं सृतिह्पेण द्यायः। साधितार्थस्य विंशति-तमं भागमुत्तमणीदाजा सृत्यर्थं गृह्णीयादिस्यर्थः। अप्रतिपन्नार्थसाधने तु दण्डवि-भागो दर्शितः—'निह्नवे भावितो दद्यात्' (च्य० ५) इस्रादिना॥ ४२॥

सधनमधमणिकं प्रत्युक्तम्, अधुना निर्धनमधमाणिकं प्रखाह-

हीनजातिं परिक्षीणमृणार्थं कर्म कारयेत् । ब्राह्मणस्तु परिक्षीणः शनैर्दाप्यो यथोद्यम् ॥ ४३ ॥

ब्राह्मणादिजातिरुत्तमणों हीनजाति क्षत्रियादिजाति परिक्षीणं निर्धनमुणार्थे ऋणनिवृत्त्यर्थं कर्म खजात्यज्ञ हुपं कारयेत् उद्धाद्धम्वाविरोधेन । ब्राह्मः
णस्तु पुनः परिक्षीणो निर्धनः दानेः श्राह्मः व्यथोद्यं यथासंभवमृणं
द्राप्यः । अत्र च 'हीनजाति' प्रहणं समानजातेर प्युपलक्षणम् । अतश्च समानजातिमपि परिक्षीणं यथोचितं कर्म कारयेत् । 'ब्राह्मण' प्रहणं च श्रेयोजातेर परुक्षणम् ।
अतश्च क्षत्रियादिरिप परिक्षीणो वैश्यादेः शनैः शनैर्दाप्यो यथोदयम् । एतदेव
मनुना स्पष्टीकृतम् (८।१७७)— 'कर्मणापि समं कुर्याद्धनिकेनाधमाणिकः ।
समोऽपकृष्टजातिश्च द्याच्छ्रेयांस्तु तच्छनैः ॥' इति । उत्तमर्णेन समं निवृत्तोत्तमणीधमणेव्यपदेशमात्मानमधमणः कर्मणा कुर्यादित्यर्थः ॥ ४३ ॥

मध्यस्थस्थापितं न वर्धते-

दीयमानं न गृह्णाति प्रयुक्तं यः खकं धनम् । मध्यस्थस्थापितं चेत्स्याद्वधेते न ततः परम् ॥ ४४॥

किंच, उपचयार्थं प्रयुक्तं धेनं अधमर्णेन दीयमान मुत्तमर्णो वृद्धिलोभाद्यदि न गृह्णाति तदाऽधमर्णेन मध्यमहस्ते स्थापितं यदि स्यात्तदा ततः स्थापना-दूर्ध्वं न वर्धते । अथ स्थापितमपि याच्यमानो न ददाति ततः पूर्ववद्वर्धत एव ॥ ४४ ॥

टिप्प०—1 'स्वकं धनम्' इति वचनादात्मनेपदप्रयोगाच रं.निहितधनिकविषयक-मेतत् । 2 निर्धनः वर्म कारयितव्यः, पेष्यत्वं व्रजेत् ''वर्म दुर्वतश्च सलाभधने प्रविष्टे दास्यानमोक्षः—मेधा ।

पाठा०—१ मृणार्थं कर्म घ. २ छ निकायाधमणिकः. ३ पितं यत्स्यात् घ. ४ तत्स्यात् ४. ५ पूर्वं वर्धत एव ग. घ. इदानीं देयमृणं यदा येन च देयं तदाह-

अविभक्तेः कुटुम्बार्थे यदणं तु कृतं भवेत् । द्युस्तद्रिक्थिनः प्रेते प्रोपिते वा कुटुम्बिनि ॥ ४५ ॥ अविभक्तेर्वहुभिः कुटुम्बार्थभेकैकेन वा यदणं कृतं तदणं कुटुम्बी द्यात्। तस्मिन्प्रेते प्रोषिते वा तद्रिक्थिनः सर्वे द्युः॥ ४५ ॥

येन देयमित्यत्र प्रत्युदाहरणमाह—

न योषित्पतिपुत्राभ्यां न पुत्रेण कृतं पिता । दद्यादते कुदुम्बार्थान पतिः स्त्रीकृतं तथा ॥ ४६ ॥

पत्या कृतम्णं योषिद्धार्या नैव दद्यात्। पुत्रेण कृतं योषिन्माता न दद्यात्। तथा पुत्रेण कृतं पिता न द्यात्। तथा भायीकृतं पतिर्न द्यात्। 'कुटुम्बार्थादते' इति सैवेशेषः। अतथ कुटुम्बार्थं येन केनापि कृतं तत् कुटुम्बिना देयम्। तदभावे तद्दायहरैदेंयमित्युक्तमेव॥ ४६॥

'पुत्रपौत्रेर्ऋगं देयम्' (व्य०५०) इति वक्ष्यति तस्य पुरस्तादपवादमाह-

सुराकामध्तकृतं दण्डश्चरकावशिष्टकम् । दृथादानं तथैवेह पुत्रो द्यान्न पैतृकम् ॥ ४७ ॥

सुरापानेन यत्कृतमृणं कामकृतं स्रीत्यसनैनिमितं यूते पराजयनिमितं दण्डशुल्कयोरविशिष्टं वृथादानं धूर्तवन्दिमहादिभ्यो यत्मित्त्वातम् "धूर्तवन्दिमहादिभ्यो यत्मित्वातम् "धूर्तवन्दिमहादिभ्यो यत्मित्वातम् "धूर्तवन्दिमहादिभ्यो यत्मित्वातम् "धूर्तवन्दिन महे च कुवैद्ये कितवे शठे। चाटचारणचौरेषु दत्तं भवति निष्फलम् ॥' इति स्मरणात्। एतदणं पित्रा कृतं पुत्रादिः शौण्डिकादिभ्यो न द्यात्। अत्र 'दण्डशुल्कावशिष्टक'मित्यविष्टिप्रहणात्मवं दातव्यमिति न मन्तव्यम्। — 'दण्डं वा दण्डशेषं वा शुल्कं तच्छेषमेव वा। न दातव्यं तु पुत्रेण यच न व्यावहारिकम् ॥' इत्यौशनसस्मरणात्। गौतमेनाप्युक्तम् — 'मद्यशुल्कद्यूतदण्डा न पुत्रानिधभवेयुः' इति। न पुत्रस्योपरि भवन्तीत्यर्थः। अनेनादेयमृणमुक्तम्॥ ४७॥

'न पतिः स्त्रीकृतं तथा' ( व्य॰ ४६ ) इत्यस्यापवादमाह—

गोपशौण्डिकशैॡवरजकव्याधयोषिताम् । ऋणं दद्यात्पतिँस्तेषां यसाद्वृत्तिस्तदाश्रया ॥ ४८ ॥

गोपो गोपालः, शौण्डिकः सुराकारः, शैलूषो नटः, रजको बल्लाणां रक्षकः, व्याधो सगयुः, एतेषां योषिद्धिर्यहणं कृतं तत्तत्पतिभिर्देयम् । यस्मातेषां वृत्तिर्जावनं तदाश्रया योषिदधीना । 'यस्मादृत्तिस्तदाश्रया' इति हेतुन्यपदेशादन्येऽपि ये योषिदधीनजीवनास्तेऽपि योषित्कृतमृणं दसुरिति ग्म्यते ॥ ४८ ॥

पाठा०—१ सर्वविशेषणं ख. २ निर्वृत्तं ख. ग. ३ पुत्रानध्यावहेयुः ख. ग. ४ स्तासां क. ग. 'पितकतं भार्या न दवात' (न्य॰ ४६) इत्यस्मापवादमाह— प्रतिपन्नं स्त्रिया देयं पत्या वा सह यत्कृतम् । स्वयंकृतं वा यदृणं नान्यत्स्त्री दातुमहीते ॥ ४९ ॥

मुमूर्षुणा प्रवत्स्यता वा पत्या नियुक्तया ऋणदाने यत्प्रतिपन्नं तत्पितृत्तन्मणं देयम्। यच पत्या सह भार्यया ऋणं कृतं तदिप भन्नभावे भार्यया अपुत्रया देयम्। यच स्वयंकृतं ऋणं तदिप देयम्। ननु 'प्रतिपन्नादि नयं स्त्रिया देयम्' इति न वक्तव्यम्; संदेहाभावात्। उच्यते—'भार्या पुत्रश्च दासश्च नय एवाधनाः स्मृताः। यत्ते समधिगच्छन्ति यस्यते तस्य तद्धनम्॥' इति वचनानिर्धनत्वेन प्रतिपन्नादिष्वदानार्शेङ्कायामिदमुच्यते—'प्रतिपन्नं स्त्रिया देय'मिलादि। न चानेन वचनेन स्थादीनां निर्धनत्वमभिधीयते; पारतन्त्रयमात्रप्रतिपादनपरस्ताद् । एतच विभागप्रकरणे स्पष्टीकरिष्यते। 'नान्यत्स्री दातुमहिते' इस्तेतन्ति न वक्तव्यम्; विधानेनैवान्यत्र प्रतिषेधसिद्धेः। उच्यते—'प्रतिपन्नं स्त्रिया देयं प्रस्था वा सह यत्कृतम्' इस्तेतयोरपवादार्थमुच्यते। अन्यत्सुराकामादिवचनोपात्तं प्रतिपन्नमिप पत्था सह कृतमिप न देयमिति॥ ४९॥

पुनरिप यहणं दातन्यं, येन च दातन्यं, यत्र च काले दातन्यं, तत्रित्यमाह

पिति श्रोषिते श्रेते व्यसनाभिष्ठुतेऽपि वा । पुत्रपात्रैर्ऋणं देयं निह्नवे साक्षिभावितम् ॥ ५०॥

पिता यदि दातव्यम्णमदत्त्वा प्रेतः, दूरदेशं गतः, अचिकित्सनीय-व्याध्याद्यभिभूतो वा तदा तत्कृतमृणमाख्यापनेऽवद्यं देयम्, पौत्रेण वा पितृधनाभावेऽपि पुत्रत्वेन पौत्रत्वेन च, तत्र क्रमोऽप्ययमेव— पित्रभावे पुत्रः, पुत्राभावे पौत्र इति । पुत्रेण पोत्रेण वा निह्नवे कृते अर्थिना साक्षादिभिभावितमृणं देयं पुत्रपौत्ररिखन्वयः। अत्र 'पितरि प्रोषिते' इत्येतावदुक्तम्, कालविशेषस्तु नारदेनोक्तो द्रष्टव्यः—'नार्वाक्संवत्सराद्विंशा-तिपतिर प्रोषिते सुतः । ऋणं द्यात्पितृब्ये वा ज्येष्ठे भातर्यथापि वा ॥ इति । प्रेतेऽप्यप्राप्तन्यवहारकालो न द्यात्, प्राप्तन्यवहारकालस्तु द्यात्। स च कालस्तेनैव दर्शितः—'गर्भस्थः सदशो ह्रेय अष्टमाद्वत्सराच्छिशुः। बाल आ षोडशाद्वर्षात्पौगण्डश्वेति शब्यते ॥ परतो व्यवहारज्ञः स्वतन्त्रः पितरारृते ॥' इति । यद्यपि पितृमरणादूर्धं बालोऽपि स्ततन्त्रो जातस्तथापि नर्णभागभवति । यथाह—'अप्राप्तव्यवहारश्चेत्खतन्त्रोऽपि हि खातच्यं हि स्मृतं ज्येष्ठे ज्येष्ठयं गुणवयःकृतम् ॥' इति । तथा आसे-धाह्वाननिषेधश द्दयते—'अप्राप्तव्यवहारश्च दूतो दानोन्मुखो वती । विषम-स्थाश्च नासेध्या न चैतानाह्वयेत्रृपः ॥' इति । तसात् 'अतः पुत्रेण जातेन खार्थमुत्सज्य यत्नतः । ऋणात्पिता मोचनीयो यथा नो नरकं त्रजेत् ॥' इति ।

पाठा०-१ स्वयमेव ख. २ शंकयेद्मुच्यते घ. ३ कृतमृणमवश्यं घ. ४ अष्टमात् ख. ग. पुत्रण व्यवहारज्ञतया जातेन निष्णज्ञेनेति व्याख्येयम् । श्राद्धे तु बालस्याप्यिधकारः—'न ब्रह्माभिव्याहार्येदन्यत्र स्वधानिनयनात्' इति गौतमस्मरणात् ।
'पुत्रपौत्रै'रिति बहुवचननिर्देशाद्धहवः पुत्रा यदि विभक्ताः स्वांशानुरूपेण ऋणं
दद्यः । अविभक्ताश्चेत्संभूयसमुत्थानेन गुणप्रधानभावेन वर्तमानानां प्रधानभृत
एव वा दद्यादिति गम्यते । यथाह नारदः (१११४)—'अत ऊर्ध्व पितुः पुत्रा
ऋणं दद्युर्यथांशतः । अविभक्ता विभक्ता वा यस्ताबद्धहते धुरम् ॥' इति । अत्र
च यद्यपि 'पुत्रपौत्रैर्ऋणं देय'मिस्यविशेषेणोक्तं, तथापि पुत्रण यथा पिता सवृद्धिकं
ददाति तथेव देयम् । पौत्रेण तु समं मूलमेव दातव्यं, न वृद्धिरिति विशेषोऽवगनतव्यः । 'ऋणमात्मीयविष्यत्रयं देयं पुत्रीर्विभावितम् । पैतामहं समं देयमदेयं
तत्सुतस्य तु ॥' इति वृहस्पतिवचनात्। अत्र 'विभावित'मिस्यविशेषोपादानात्साक्षिविभावितमिस्यत्र साक्षित्रहणं प्रमाणोपलक्षणम् । समं यावद्गृहीतं तावदेव देयं,
न वृद्धिः । तत्सुतस्य प्रपौत्रस्यादेयमगृहीतधनस्य । एतचोत्तर्श्वोके र्रपष्टीक्रियते ॥ ५० ॥

ऋणापाकरणे ऋणी तत्पुत्रः पौत्र इति त्रयः कर्तारो दर्शितास्तेषां च समवाये कमोऽपि दर्शितः । इदानीं कर्त्रन्तरसमवाये च कममाह—

## रिक्थग्राह ऋणं दाप्यो योषिद्धाहस्तथैव च । पुत्रोऽनन्याश्रितद्रव्यः पुत्रहीनस्य रिक्थिनः ॥ ५१ ॥

अन्यदीयं द्रव्यमन्यस्य क्रयादिव्यतिरेकेण यत्स्वीयं भवति तिद्रिक्थम् । विभागात् रिक्थं गृह्णातिति रिक्थम्राहः, स ऋणं द्राप्यः । एतदुक्तं भवति— 'यो यदीयं द्रव्यं रिक्थह्णेण गृह्णाति स तत्कृतमृणं दाप्यो न चौरादिरिति । योषितं भार्यां गृह्णातीति योषिद्राहः, स तथैवर्णं द्राप्यः । यो यदीयां योषितं गृह्णाति स तत्कृतमृणं दाप्यः । योषितोऽविभाज्यद्रव्यत्वेन रिक्थव्यपदेशानर्ह् लाद्भेदेन निर्देशः। पुत्रश्चानन्याश्चितद्रव्य ऋणं द्राप्यः, अन्यमाश्चितमन्याश्चितं, अन्याश्चितं मातृपितृसंविन्ध द्रव्यं यस्यासावन्याश्चितद्रव्यः, न अन्याश्चितद्रव्योऽनन्याश्चितः द्रव्यः, पुत्रहीनस्य रिक्थिनः ऋणं द्राप्य इति संवन्धः । एतेषां समवाये कमश्च पाठकम एव । 'रिक्थमाह ऋणं द्राप्यः, तद्भावे योषिद्राहः, तद्भावे पुत्र इति । नन्वेतेषां समवाय एव नोपपद्यते; 'न भ्रातरो न पितरः पुत्रा रिक्थहराः पितुः' इति पुत्रे सत्यन्यस्य रिक्थम्यहणासंभवात् । योषिद्राहोऽपि नोपपद्यते;

टिप्प०—1 पितृधनं रिनथम्, ततश्च पुत्रो रिनथमाहः प्रथमतः, तदभावे क्षेत्रजादिः पुत्रप्रतिनिधिः, तदभावे पत्नी दुहित्रादिः, अत्र न पुत्रपरो 'रिनथमाह'शब्दः;
'पुत्रपौत्रैर्कणं देयम्' (व्य० ५०) इत्यनेनैव पित्र्यं धनं पुत्रेणापाकरणीयमित्युक्तत्वात् ।
2 इदं शौण्डिकादिविषयं वा—अप० । 3 समवाय एककालावच्छेदेन प्राप्तिः.

पाठा०—१ व्याहरेदन्यत्र ख. २ यस्तां चोद्रहते ग. ३ तथैव ऋणं ख. ग. ४ स्पष्टियण्यते ख. ग. ५ ऋक्थिनः A.

(मनुः ५।१६२)—'न द्वितीयश्व साध्वीनां कचिद्भतोंपदिश्यते' इति स्मरणात्। तथा तदणं पुत्रो दाप्य इलप्ययुक्तम् ; 'पुत्रपौत्रक्तंणं देयम्' (व्य०५०) इत्युक्तः त्वात् । 'अनन्याश्रितद्रव्य' इति विशेषणमप्यनर्थकम् ; पुत्रे सति द्रव्यस्यान्याश्रय-णासंभवात्, संभवे च रिक्थमाह इल्पनेनैव गतार्थत्वात् । 'पुत्रहीनस्य रिक्थिनः' इत्येतदिप न वक्तव्यम् । पुत्रे सत्यपि 'रिक्थयाह ऋणं दाप्यः' इति स्थितम् । असित पुत्रे रिक्थमाहः सुतरां दाप्य इति सिद्धमेवेति । अत्रोच्यते—पुत्रे सत्य-प्यन्यो रिक्थप्राही संभवति; हीवान्धवधिरादीनां पुत्रत्वेऽपि रिक्थेहरत्वाभावात्। तथा च ह्रीवादीननुकम्य 'भर्तव्याः स्युर्निरंशकाः' (व्य०१४०) इति वक्ष्यति । तथा 'सवर्णापुत्रोऽप्यन्यायवृत्तिर्न लभेतैकेषाम्' इति गौतमस्मरणात्। अतश्च क्लीवादिषु पुत्रेषु सत्यु अन्यायवृत्ते च सवर्णापुत्रे सति रिक्थमाही पितृव्यतत्पुत्रादिः। योषि-द्राहो यदापि शास्त्रविरोधेन न संभवति तथाप्यतिकान्तनिषेधः पूर्वपितकृत-र्णापाकरणाधिकारी भवखेव। योषिद्राहो यश्वतस्रणां स्वैरिणीनामन्तिमां गृहाति, यश्च पुनर्भुवां तिस्रणां प्रथमाम् , यथाह नारदः—'परपूर्वाः स्नियस्त्वन्याः सप्त प्रोक्ता यथाकमम् । पुनर्भूश्चिविधा तासां स्वेरिणी तु चतुर्विधा ॥ कन्यैवाक्षतयो-निर्या पाणिप्रहणदूषिता । पुनर्भूः प्रथमा प्रोक्ता पुनःसंस्कारकर्मणा ॥ देशधर्मा-नवेक्ष्य स्त्री गुरुभिर्या प्रदीयते । उत्पन्नसाहसाडन्यस्मै सा द्वितीया प्रकीर्तिता ॥ उत्पन्नसाहसा उत्पन्नव्यभिचारा ।— असत्सु देवरेषु स्त्री बान्धवैर्या प्रदीयते । सवर्णाय सपिण्डाय सा तृतीया प्रकीर्तिता ॥ स्त्री प्रसूताऽप्रसूता वा पत्यावेव त जीवति । कामात्समाश्रयेदन्यं प्रथमा स्वीरेणी तु सा ॥ कौमारं पतिमत्सुज्य या त्वन्यं पुरुषं श्रिता । पुनः पत्युर्प्रहं यायात्सा द्वितीया प्रकीर्तिता ॥ मृते भर्तिर तु प्राप्तान्देवरादीनपास्य या । उपगच्छेत्परं कामात्सा तृतीया प्रकीर्तिता ॥ प्राप्ता देशाद्धनकीता क्षुतिपपासातुरा च या। तवाहमित्युपगता सा चतुर्थी प्रकीर्तिता ॥ अन्तिमा खैरिणीनां या प्रथमा च पुनर्भुवाम् । ऋणं तयोः पतिकृतं द्यायस्ता उपाश्रितः ॥' इति । तथाऽन्योऽपि योषिद्राह ऋणापाकरणेऽधिकारी तेनैव दर्शितः--'या तु सप्रधनैव श्री सापला वाडन्यमाश्रयेत् । सोऽस्या द्यादणं भर्त हत्सुजेद्वा तथैव ताम् ॥' प्रकृष्टेन धनेन सह वर्तत इति सप्रधना, बहुधनेति यावत् । तथा 'अधनस्य ह्यपुत्रस्य मृतस्योपैति यः स्त्रियम्। ऋणं वोद्धः स भजते सैव चास्य धनं स्मृतम् ॥' इति पुत्रस्य पुनर्वचनं कमार्थम् । 'अनन्याश्रित-द्रव्य' इति बहुषु पुत्रेषु रिक्थामावेऽप्यंशमहणयोग्यस्यैवर्णापाकरणेऽधिकारो नायो-व्यस्यान्धादेरिखेवमर्थम्। 'पुत्रहीनस्य रिक्थिन' इस्तेतदपि पुत्रपौत्रहीनस्य प्रपौत्रा-दयो यदि रिक्थं गृह्णन्त तदा ऋणं दाप्याः, नान्यथेसेवमर्थम् । पुत्रपौत्रौ च रिक्थ-प्रहणाभावेऽपि दाप्यावित्युक्तम् , यथाह नारदः (१।४)—'क्रमादव्याहतं प्राप्तं

टिप्प०—1 अन्धादिपुत्रा अन्याश्रितद्रन्यत्वेत न पितृणापकरणेऽधिकारिण: सुबो॰।

पाठा०—१ रिक्थमाहाभावात् ख. २ भर्तव्यास्तु ख. भर्तव्याश्च घ. ३ मथमा नाम ख. ग. ४ प्राप्ता देशाहरात्क्रीता ग. ५ ऋणमोद्धः घ.

पुत्रैर्यन्नर्णसुद्धृतम् । दद्यः पैतामहं पौत्रास्तचतुर्थानिवर्तते ॥' इति सर्वं निरव-चम् ॥ यदा,-योषिद्राहाभावे पुत्रो दाप्य इत्युक्तम् । पुत्राभावे योषिद्राहो दाप्य इत्युच्यते। 'पुत्रहीनस्य रिक्थिनः' इति 'रिक्थ'शब्देन योषिदेवोच्यते। 'सैव चास्य धनं स्मृतम्' इति सारणात्, 'यो यस्य हरते दारान्स तस्य हरते धनम्' इति च ॥ नतु योषिद्राहाभावे पुत्रो ऋणं दाप्यः, पुत्राभावे योषिद्राह इति परस्परविरुद्धम् । उभयसद्भावे न कश्चिद्दाप्य इति । नैष दोषः; अन्तिमस्वैरिणीत्राहिणः प्रथमपुन-भूमाहिणः सप्रधनस्त्रीहारिणश्चाभावे पुत्रो दाप्यः; पुत्राभावे तु निर्धननिरपत्ययौ-षिद्राही दाप्य इति। एतदेवोक्तं नारदेन(१।२३)— धनस्त्रीहारिपुत्राणामृणभाग्यो धनं हरेत्। पुत्रोऽसतोः स्रीधनिनोः स्रीहारी धनिपुत्रयोः'॥ इति। धनस्रीहा-रिपुत्राणां समवाये यो धनं हरेत्स ऋणभाक् पुत्रोऽसतोः स्त्रीधनिनोः, स्त्री च धनं च खीधने, ते विद्येते ययोस्ती खीधनिनौ, तयोः खीधनिनोरसतोः पुत्र एव ऋणभाक् भवति । धनिपुत्रयोरसतोः स्त्रीहार्येवर्णभाक् । स्त्रीहार्यभावे पुत्र ऋण-भाक्, पुत्राभावे स्त्रीहारीति विरोधीभासपरिहारः पूर्ववत् । 'पुत्रहीनस्य रिविथनः' इससान्या व्याख्या-एते धनस्रीहारिपुत्रा ऋणं कस्य दाप्या इस्पेपेक्षायां उत्त-मर्णस्य दाप्याः, तद्भावे तैत्पुत्रादेः; पुत्राद्यभावे कस्य दाप्या इस्रपेक्षायामिद्मुप-तिष्ठते-'पुत्रहीनस्य रिक्थिनः' इति । पुत्राद्यन्वयहीनस्योत्तमर्णस्य यो रिक्थी रिक्थ-प्रहणयोग्यः सिपण्डादिस्तस्य रिक्थिनो दाप्याः । तथा च नारदेन ( १।११२) 'ब्राह्मणस्य तु यहेरं सान्वयस्य चें नास्ति चेत् । निर्वपेत्तत्सकुरुयेषु तदेभावेऽस्य बन्धुषु ॥' इसिभिहितम्-'यदा तु न सकुत्याः स्युर्न च संबन्धिवान्धवाः । तदा दवाद्विजेभ्यस्तु तेष्वसत्खप्यु निक्षिपेत् ॥' नारदः (१।११३) इति ॥५१॥

अधुना पुरुषविशेषे ऋणमहणं प्रतिषेधयनप्रसङ्गादन्यदपि प्रतिषेधति—

आदणामथ दम्पत्योः पितुः पुत्रस्य चैव हि । प्रातिभाव्यमृणं साक्ष्यमविभक्ते न तु स्मृतम् ॥ ५२ ॥

प्रतिभावो भावः प्रातिभाव्यं, भ्रातृणां द्रण्तयोः पितापुत्रयोश्चा-विभक्ते द्रव्ये द्रव्यविभागात्प्राक्प्रातिभाव्यमृणं साक्ष्यं च न स्मृतं मन्वा-दिभिः । अपि तु प्रतिषिद्धं; साधारणधनत्वात् । प्रतिभाव्यसाक्षित्वयोः पक्षे द्रव्यावसानत्वात्, ऋणस्य चावश्यप्रतिदेयत्वात् । एतच परस्परानुमतिव्यति-रेकेण, परस्परानुमत्या त्वविभक्तानामपि प्रातिभाव्यादि भवत्येव । विभागादूर्ध्वं तु परस्परानुमतिव्यतिरेकेणापि भवति ॥ ननु दम्पत्योविभागात्प्राक्प्रातिभाव्यादि-

दिप्प०—1 दर्शनविश्वास रानाङ्गीकर्ता प्रतिभू:-अप०। 2 अत्र 'अविभक्त'ग्रहणै आतृविषयं, पितापुत्रविषयं वा, न जायापतिविषयम्; निह तयोर्धनविभागोऽस्ति। पितधने हि जाया स्वामिनी; जायास्वादेत्र। अतो दंपत्योः साधारणं धनमञ्जन्यं विभक्तम्।

पाठा०—१ विरोधप्रतिभासः ख. २ इति विवक्षायां ख. ३ तत्स्त्रीपुत्रादेः घ. ४ न चास्ति चेत् घ. ५ भावे स्वबन्धुषु ख. ६ द्रव्यव्ययावसानत्वात्. या० १५ प्रतिषेधो न युज्यते; तयोर्विभागाभावेन विशेषणानर्थक्यात् । विभागाभावश्चाप-स्तम्बेन दर्शितः ( आप०४० २।१४-१६ )—'जायापत्योर्न विभागो विद्यते' इति । सलम् ; श्रीतस्मार्तामिसाध्येषु कर्मसु तत्फलेषु च विभागाभावो न पुनः सर्वकर्मसु द्रव्येषु वा। तथा हि—'जायापत्योर्न विभागो विद्यते' इत्युक्त्वा किमिति न विद्यते इलपेक्षायां हेतुमुक्तवान्—'पाणियहणादि सहत्वं कर्मसु', 'तथा पुण्यफलेषु च' ( आप॰ घ॰ २।१४,१७-१८ ) इति । हि यस्मात्पाणिग्रहणादारभ्य कर्मसु सहत्वं श्रूयते—'जायापती अग्निमादधीयाताम्' इति, तस्मादाघाने सहाधिकारादाधान-सिद्धामिसाध्यकर्मस सहाधिकारः । तथा 'कर्म स्मार्त विवाहामी' ( आ० ९७) इलादिस्मरणाद्विवाहसिद्धामिसाध्येषु कर्मसु सहाधिकार एव । अतश्वोभयविधामि-निरपेक्षेषु कर्मसु पूर्तेषु जायापत्योः पृथगेवाधिकारः संपद्यते । तथा पुण्यानां फलेषु खर्गादिषु जायापत्योः सहत्वं श्रूयते—'दिवि ज्योतिरजरमारनेताम्' इत्यादि । येषु पुण्यकर्मसु सहाधिकारस्तेषां फलेषु सहत्वमिति बोद्धव्यं, न पुनः पूर्तीनां भर्त्र ज्ञा ना प्रतिष्विष्य ।। ननु द्रव्यस्वामित्वेऽपि सहत्वमुक्तम् ; 'द्रव्यपरि-प्रहेषु च' 'निह भर्तृर्विप्रवासे नैमित्तिके दाने स्तेयमुपदिशन्ति' (आप० घ० रा-१४।१८-२०) इति । सत्यम् ; द्रव्यखामित्वं पह्नया दर्शितमनेन, न पुनर्विभागा-भावः । यसात् 'द्रव्यपरिश्रहेषु च' इत्युक्ला तत्र कारणमुक्तम्—'भर्तुर्विप्रवासे नैमित्तिकेऽवर्यकर्तव्ये दानेऽतिथिभोजनभिक्षाप्रदानादौ हि यस्मान स्तेयसुपदि-शन्ति मन्वादयस्तसाद्भार्याया अपि द्रव्यस्वामित्वमस्ति, अन्यथा स्तेयं स्यात्' इति । तसाद्भुतिरिच्छया भार्याया अपि द्रव्यविभागो भवत्येव, न खेच्छया । यथा वक्ष्यति ( व्य० ११५ )-- 'यदि कुर्यात्समानंशान्पत्यः कार्याः समांशिकाः' इति ॥ ५२ ॥

अधुना प्रातिभाव्यं निरूपयितुमाह—

# द्र्शने प्रत्यये दाने प्रातिभाव्यं विधीयते । आद्यो तु वितथे दाप्यावितरस्य सुता अपि ॥ ५३ ॥

प्रातिभाव्यं नाम विश्वासार्थं पुरुषान्तरेण सह समयः, तच विषयभेदात्रिधा भिद्यते । यथा द्र्यंने 'दर्शनापेक्षायां एनं दर्शयिष्यामी'ति । प्रत्यये
विश्वासे, 'मम प्रत्ययेनास्य धनं प्रयच्छ, नायं त्वां वच्चयिष्यते, यतोऽमुकस्य पुत्रोऽयं,
उँवराप्रायभूरस्य प्रामवरोऽस्ती'ति । दाने 'यद्ययं न ददाति तदानीमहमेव
दास्यामी'ति । 'प्रातिभाव्यं विधीयत' इति प्रत्येकं संवैष्यते । आद्यौ तु द्र्शनप्रत्ययप्रतिभुवौ वितये अन्यथाभावे अद्रशने विश्वासव्यभिचारे च दाप्यौ राज्ञा प्रस्तुर्तं

टिप्प॰—1 'जायापत्योर्न विभागो विद्यते पाणिश्रहणाद्धि सहत्वं कर्मसु, तथा पुण्य-फलेपु द्रव्यपरिश्रहेपु च' इत्यापस्तम्बः। 2 उर्वरा सर्वसस्याद्या प्रायः वाहुर्यं यस्यां।

पाठा०-१ भार्यायामपि ख. २ वरोऽस्तीति चा. घ. ३ संबन्धः ख.

धनमुत्तमर्गस्य । इतरस्य दानप्रतिभुवः सुता अपि दाप्याः ॥ वितय इत्येव शाक्येन निर्धनत्वेन वाऽधमर्णेऽप्रतिकुर्वति 'ईतरस्य सुता अपि' (१।११९) इति वदता पूर्वियोः सुता न दाप्या इत्युक्तम् । 'सुता' इति वदता न पौत्रा दाप्या इति दिशितम् ॥ ५३ ॥

एतदेव स्पष्टीकर्तुमाह-

द्र्यनप्रतिभूर्यत्र मृतः प्रात्ययिकोऽपि वा । न तत्पुत्रा ऋणं दद्युर्द्युर्दानाय यैः स्थितः ॥ ५४ ॥

यदा तु द्रानप्रतिभूः प्राखियको वा प्रतिभू द्विं गतस्तदा तयोः पुत्राः प्रातिभाव्यायातं पैतृकमृणं न द्युः । यस्तु दानाय स्थितः प्रतिभूदिंवं गतस्तस्य पुत्रा दयुः, न पौत्राः। ते च मूलमेव दयुर्न वृद्धिम्। 'ऋणं पैतामहं पौत्रः प्रातिभाव्यागतं सुतः। समं दयात्तस्ततौ तु न दाप्याविति निश्चयः॥'
इति व्यासवचनात् । प्रातिभाव्यव्यतिरिक्तं पैतामहमृणं पौत्रः समं यावद्गृहीतं
तावदंव दयाच वृद्धिम् । तथा तत्सुतोऽपि प्रातिभाव्यागतं पित्र्यमृणं सममेव
दयात्। तथोः पौत्रपुत्रयोः सुतौ प्रपौत्र-पौत्रावप्रातिभाव्यायातं प्रातिभाव्यायातं
च ऋणं यथाकममगृहीतधनौ न दाप्याविति। यदिप स्तरणम्—'खादको वित्तहीनः स्याह्मको वित्तवान्यदि। मूलं तस्य भवेदेयं न वृद्धिं दातुमहिति॥' इति,—
तद्पि लम्नकः प्रतिभूः, खादकोऽधमणः, लमको यदि वित्तवानमृतस्तदा तस्य
पुत्रेण मूलमेव दातव्यं न वृद्धिरिति व्याख्येयम्। यत्र दर्शनप्रतिभूः प्रस्यप्रतिभूवां वन्धकं पर्याप्तं गृहीत्वा प्रतिभूजीतस्तत्र तत्युत्रा अपि तस्मादेव बन्धकात्
प्रातिभाव्यायातमृणं दद्यरेव। यथाह काल्यायनः—'गृहीत्वा बन्धकं यत्र दर्शनेऽस्य स्थितो भवेत् । विना पित्रा धनात्तस्माद्दाप्यः स्यात्तदणं सुतः ॥' इति।
'दर्शन'महणं प्रस्यस्योपलक्षणम्। विना पित्रा पितरि प्रेते दूरदेशं गते वेति॥ पशाः

यस्मिन्ननेकप्रतिभूसंभवस्तत्र कथं दाँप्यस्तत्राह—

बहवः स्युर्यदि स्वांशैर्दयुः प्रतिस्रवो धनम् । एकच्छायाश्रितेष्वेषु धनिकस्य यथारुचि ॥ ५५ ॥

यद्येकस्मिन्प्रयोगे द्वौ वहवो वा प्रतिभुवः स्युस्तद्रणं संविभज्य स्वांशेन द्द्यः । एकच्छायाश्रितेषु प्रतिभूषु एकस्याधमणस्य छाया साद्दर्गं तामाश्रिता एकच्छायाश्रिताः। अधमणों यथा क्रस्मद्रव्यदानाय स्थितस्तथा दानप्रतिभुवो-ऽपि प्रस्थेकं क्रस्मद्रव्यदानाय स्थिताः । एवं दर्शने प्रस्थे च । तेष्वेकंच्छाया-श्रितेषु प्रतिभूषु सत्सु धनिकस्योत्तमणस्य यथारुचि यथाकामम्। अतश्व

टिप्प॰—1 वितथेऽन्यथाभावे. 2 दानप्रतिभुवः. 3 दर्शनप्रत्यप्रतिभुवोः.

पाठा०-१ ये स्थिताः A. २ दिष्टं गतः घ. ३ पौत्रप्रपौत्रौ क. ग. ४ दातव्यमित्यत आह ख. ५ दाने प्रतिभुवः घ. ६ तथैकच्छाया ख.

धनिको वित्तार्यपेक्षायां खार्थं ये प्रार्थयते स एव कृत्स्नं दै। एयः, नांशतः। एक-च्छायांश्रितेषु यदि कश्चिद्देशान्तरं गतस्तत्पुत्रश्च संनिहितस्तदा धनिकेच्छया स सर्वं दाप्यः। मृते तु कस्मिश्चित्तत्सुतः खिपत्रंशममृद्धिकं दाप्यः। यथाह कालायनः— 'एकच्छायाप्रविष्टानां दाप्यो यस्तत्र दृश्यते । प्रोषिते तत्सुतः सर्वं पित्रंशं तु मृते समम् ॥' इति ॥ ५५॥

प्रातिभाव्ये ऋणदानविधिमुक्तवा प्रतिभूदत्तस्य प्रतिकियाविधिमाह—

प्रतिभूदीपितो यत्तु प्रकाशं धिनिनो धनम् । द्विगुणं प्रतिदातन्यमृणिकैस्तस्य तद्भवेत् ॥ ५६॥

यद्रव्यं प्रतिभूसत्पुत्रो वा धनिकेनोपपीडितः प्रकारां सर्वजनसमक्षं राज्ञा धनिनो दापितो न पुनर्हेंगुण्यलोभेन खयमुपैख दत्तम्। यथाह नारदः ( १।१२१ ) 'यं चार्थं प्रतिभूर्दयाद्धनिकेनोपपीडितः। ऋणिकस्तं प्रतिभुवे द्विगुणं प्रतिदापयेत् ॥' इति । ऋणिकैरधमणैंस्तस्य प्रतिभुवस्तद्रव्यं द्विगुणं प्रतिदातव्यं स्यात्। तच कालविशेषमनपेक्ष्य सय एव द्विगुणं दातव्यम् ; वचनारम्भसामर्थ्यात्। एतच हिरण्यविषयम् ॥ ननु १ईदं प्रतिभूरिति वचनं द्वैगुण्यमात्रं प्रतिपादयति, तच पूर्वोक्तकालकलाकमाबाधेनाप्युपपद्यते । यथा जातिष्टिविद्धानं शुचित्वाबाधेन । अपि च सद्यः सरृद्धिकदानपक्षे पशुस्त्रीणां सद्यः संतत्यभावान्भूलदानमेव प्राप्तो-तीति,-तदसत्; 'वैश्वधान्यहिरण्यानां चतुश्चिद्विगुणा परा' (व्य०३९) इल्पनेनैव कालकलाक्रमेण द्वेगुण्यादिसिद्धः द्वेगुण्यमात्रविधाने चेदं वचनमनर्थकं स्यात्। पग्रुम्नीणां तु कालकमपक्षेऽपि संतलभावे खहपदानमेव । यदा प्रतिभूरपि द्रव्यदानानन्तरं कियतापि कालेनाधमर्णेन संघटते तदा संतर्तिरपि संभवलेव। यद्वा पूर्वसिद्धसंतत्या सह पशुस्त्रियो दास्यन्तीति न किंचिदेतत् । अथ प्राति-भाव्यं प्रीतिकेतम्, अतश्च प्रतिभुवा दत्तं प्रीतिदत्तमेव। नच प्रीतिदत्तस्य याच-नात्प्राग्वृद्धिरिक्तः; यथाह (नारदः १।१०९)—'त्रीतिदत्तं तु यत्किंचिद्वर्धते न त्वयाचितम् । याच्यमानमदत्तं चेद्वर्धते पश्चकं शतम् ॥' इति । अतश्वास्य प्रीति-दत्तस्यायाचितस्यापि दानदिवसादारभ्य यावद्विगुणं कालक्रमेण वृद्धिरित्यनेन वचनेनोच्यत इति, तदप्यसत् ,-अस्यार्थस्यास्माद्वचनादप्रतीतेः 'द्विगुणं प्रतिदात-व्यम्' इत्येतावदिह प्रतीयते । तसात्कालकममनपेक्ष्यैव द्विगुणं प्रतिदातव्यं वच-नारम्भसामर्थादिति सुष्रूक्तम् ॥ ५६ ॥

टिप्पo—1 नतु कालकलाक्रमादिकम् 2 आशौचानन्तरकालनिर्णायकम्-जै ० न्या ० ४।३।१७।३८.

पाठा०—१ वित्ताद्यपेक्षया घ. २ यः प्रार्थयते ख. ३ द्यान्नांशतः ख. ४ तेष्वेक्रच्छाया ख. ५ मृते सित घ. ६ धिननां घ; धिनने धनम् ४. ७ तत्र दातन्य ४. ८ ऋणिकं तं ग. ९ प्रतिपाद्येत् ख. १० इदं वचनं ग. घ. ११ वस्रदान ख. १२ संतितिरेवं ख. १३ प्रीतिकृतं च ख.

प्रतिभूदत्तस्य सर्वत्र हैगुण्ये प्राप्तेऽपवादमाह—

संततिः स्नीपगुष्वेव धान्यं त्रिगुणमेव च । वस्त्रं चतुर्गुणं प्रोक्तं रसश्राष्टगुणस्तथा ॥ ५७॥

हिरण्यह्रेगुण्यवत्कालानादरेणैव स्त्रीपश्चादयः प्रतिपादितवृद्धा दाप्याः । श्लोकस्तु त्याख्यात एव । यस्य द्रव्यस्य यावती वृद्धिः पराकाष्टोक्ता तद्द्रव्यं प्रतिभूदत्तं खादकेन तया वृद्ध्या सह कालविशेषमनमेक्ष्येव सद्यो दातव्यमिति तालपार्थः । यदा तु दर्शनप्रतिभूः संप्रतिपन्ने काले अधमणं दर्शयितुमसमर्थ-स्तदा तद्दन्वेषणाय तस्य पक्षत्रयं दातव्यम् । तत्र यदि तं दर्शयति तदा मोक्तं व्योऽन्यथा प्रस्तुतं धनं दाप्यः; 'नष्टस्यान्वेषणार्थं तु दाप्यं पक्षत्रयं परम् । यद्यसौ दर्शयेत्तत्र मोक्तव्यः प्रतिभूभवेत् ॥ काले व्यतीते प्रतिभूर्यदि तं नैव दर्शयेत् । निवन्धं दापयेतं तु प्रेते चैष विधिः स्मृतः ॥' इति कात्यायनवचनात् । लैमके विशेषनिषध्य तेनैवोक्तः—'न खामी न च वै शतुः खामिना-ऽधिकृतस्तथा । निरुद्दो दण्डितश्चेव संदिग्धश्चेव न कचित् ॥ नैव रिक्थी न मित्रं च न चैवात्यन्तवासिनः । राजकार्यनिर्युक्ताश्च ये च प्रव्रजिता नराः ॥ न शक्तो धनिने दातुं दण्डं राहे च तत्समम् । जीवन्वापि पिता यस्य तथैवेच्छा-प्रवर्तकः ॥ नाविज्ञाय प्रहीतव्यः प्रतिभूः खिक्रयां प्रति ॥' इति । संदिग्धो-ऽभिशस्तः । अत्यन्तवासिनो नैष्ठिकवृद्धाचारिणः ॥ इति प्रतिभूविधः ॥ ५७ ॥

धनप्रयोगे द्वौ विश्वासहेत्—प्रतिभूराधिश्व । यथाह नारदः (१।११९)— 'विश्वम्भहेत् द्वावत्र प्रतिभूराधिरेव च' इति । तत्र प्रतिभूर्निरूपितः, इदानीमा-धिर्निरूपते । आधिर्नाम गृहीतस्य द्रव्यस्योपिर विश्वासार्थमधमणेनोत्तमणोऽधि-कियते, आधीयत इत्याधिः । स च द्विविधः—कृतकालोऽकृतकालश्व । पुनश्चेकैकशो द्विविधः—गोप्यो भोग्यश्व । यथाह नारदः (१।१२४-२५)—'अधिकियत इत्याधिः स विश्वेयो द्विलक्षणः । कृतकालोऽपनेयश्व यावद्वेयोद्यतस्त्रथा ॥ स पुनर्द्विविधः प्रोक्तो गोप्यो भोग्यस्त्रथेव च ॥' इति । कृते काले आधानकाल एवामुिष्मिनकाले दीपोत्स-वादौ 'मयायम्धमणिको मोक्तव्योऽन्यथा तवैवाधिर्भविष्यती'त्येवं निश्चितं काले उपनेय आत्मसमीपं नेतव्यः, मोचनीय इत्यर्थः । देयं दानम् । देयमनतिकम्य यावद्वेयम् । उद्यतः नियतः, स्थापित इत्यर्थः । यावद्वेयमुद्यतो यावद्वेयोद्यतः, गृहीतधनप्रस्पर्णाविधरनिरूपितकाल इत्यर्थः । गोप्यो रक्षणीयः ॥ ५७ ॥

एवं चतुर्विधस्याधेविशेषमाह—

आधिः प्रणक्येद्विगुणे धने यदि न मोक्ष्यते । काले कालकृतो नक्येत्फलभोग्यो न नक्यति ॥ ५८ ॥ प्रयुक्ते धने खकृतया बुद्धा कालक्रमेण द्विगुणीभूते यद्याधिरधमणेन टिप्प०—1 खादकेनाधमणेन. 2 लक्षकः प्रतिभूः. 3 विश्रम्मो विश्वासः.

पाठा०—१ तदन्वेषणाय क. ख. २ मोक्तव्यो नान्यथा क. ख. ३ दापयेत्ततु प्रेते चैव ख. ४ प्रयुक्तास्तु घ. ५ नाविज्ञातो. ६ माधिमी. ७ निरूपिते ख. ग.

द्र अदानेन न भोक्ष्यते तदा नर्यति । अधमर्णस्य धनं प्रयोक्तः सं भवति । काळकृतः कृतकाळः,आहितास्यादिषु पाठात् काळशब्दस्य पूर्वनिपातः। स तु काळे निरूपिते प्राप्ते नइयेत् हैगुण्यातप्रागूर्धं वा । फलभोग्यः फलं भोग्यं यसासौ फलभोग्यः, -क्षेत्रारामादिः, स कदाचिदपि न नइयति । कृतकालस्य गोप्यस्य भोगस्य च तत्कालातिकमे नाश उक्तः—'काले कालकृतो नश्ये'दिति । अकृत-कालस्य भोग्यस्य नाशाभाव उक्तः—'फलभोग्यो न नश्यती'ति । पारिशेष्यादाधिः प्रणश्येदिखेतदकृतकालगोप्याधिविषयमवतिष्ठते । द्वैगुण्यातिकमेण निरूपितकाला-तिक्रमेण च विनाशे चतुर्दशदिवसप्रतीक्षणं कर्तव्यं; वृहस्पतिवचनात् (११।२७-२८) 'हिरण्ये द्विगुणीभूते पूर्णे काले कैतावधेः । बन्धकस्य धनी खामी द्विस्ताहं प्रतीक्ष्य च ॥ तदन्तरा धर्न दत्त्वा ऋणी बन्धकमाष्ट्रयात् ॥' इति ॥ नन्वाधिः प्रणक्ष्येदि-खनुपपनम् । अधमर्णस्य खत्वनिवृत्तिहेतोर्दानविक्रयादेरभावात् । धनिनश्च खत्व-हेतोः प्रतिप्रहक्तयादेरभावात् मनुवचनविरोधाच । (८११४३)—'न चाधेः कालसंरोधान्निसर्गोऽस्ति न विकयः' इति । कालेन संरोधः कालसंरोधिश्वरकाल-मवस्थानं तसात्कालसंरोधाचिरकालावस्थानादाधेर्नं निसर्गोऽस्ति, नान्यत्राधीकरण-मस्ति, नच विक्रयः । एवामाधीकरणविकयप्रतिषेधाद्धनिनः स्वत्वाभावोऽवगम्यत इति । उच्यते-आधीकरणमेव लोके सोपाधिकखलनिवृत्तिहेतुः । आधिखीका-रश्च सोपाधिकखःवापत्तिहेतुः प्रसिद्धः । तत्र धनद्वैगुण्ये निरूपितकालैप्राप्तौ च द्रव्यदानस्यात्यन्तिनृत्तेरनेन वचनेनाधमणस्यात्यन्तिकी स्वत्वनिवृत्तिः उत्तमणस्य चात्यन्तिकं खात्वं भवति । नच मनुवचनविरोधः । यतः मनुः (८११४३)-'नत्वेवाधौ सोपकारे कौसीदीं वृद्धिमासुयात्' इति । भोग्याधि प्रस्तुस्येदमुच्यते— 'न चाधेः कालसंरोधान्निसर्गोऽस्ति न विकयः' इति । भोग्यस्याधेश्विरैकालाव-स्थाने Sप्याधीकरणविक्रयनिषेधेन धनिनः स्वैं:वं नास्तीति । इहाप्युक्तं 'फलभोग्यो न नर्यती'ति । गोप्याधौ तु पृथगार्ब्धं मनुना (८।१४४)—'न भोक्तव्यो बलादाधिर्भुजानो वृद्धिमुत्सजेत्' इति । इहापि वक्ष्यते—गोप्याधिभोगे नो वृद्धि-रिति । आधिः प्रणश्येद्विगुणे इति तु गोप्याधि प्रत्युच्यत इति सर्वमवि-रुद्धम् ॥ ५८ ॥

#### गोप्याधिभोगे नो वृद्धिः सोपकारे च हापिते। नष्टो देयो विनष्टश्च दैवराजकृताहते ॥ ५९ ॥

किंच, गोप्याधेसाम्रकटाहांदेरपभोगेन वृद्धिर्भवति । अल्पेऽप्यपभोगे महत्यपि वृद्धिर्हातव्याः समयातिकमात् । तथा सोपकारे उपकारकारिणि बलीवर्दतामकटाहादौ भोग्याधौ सवृद्धिके हापिते हानि व्यवहाराक्षमत्वं गमिते नो वृद्धिः इति संबन्धः । नष्टो विकृतिं गतः ताम्रकटाहादि दिछद्रभेदनादिना

टिप्प०—1 वाहदोहादियुक्तो गवादिः सोपकारः, अविकाराशङ्क्षया पृथगुक्तिः.

पाठा०- १ कृतावधौ घ. २ काले प्राप्ते च ख. ३ श्चिरन्तनकाला घ. ४ खत्वं न भवति ख. ५ ऽथ हापिते ख: V: A.

पूर्ववत्कृत्वा हैयः । तत्र गोप्याधिन प्रश्चेत्पूर्ववत्कृता देयः । उपभुक्तोऽिष चेहृद्धिरिष हातव्या । भोग्याधिर्यद नैष्ठस्तदा पूर्ववत्कृता देयः । इद्धिसद्भावे वृद्धिरिष हातव्या । विनष्ट आस्तिन्तं नाशं प्राप्तः, सोऽिष देयो मृल्यादिहारेण । तद्दाने सवृद्धिकं मूल्यं लभते धनी । यदा न ददाति तदा मूलनाशः; 'विनष्टे मूलनाशः स्याद्देवराजकृताहते' (१।१२६) इति नारदवचनात् । देवराजकृताहते हत्ते—देवमश्युदकदेशोपस्रवादि । देवकृताद्विनाशाद्विना, तथा स्वापराधरिहताद्वाजकृतात् । देवराजकृते तु विनाशे सवृद्धिकं मूल्यं दातव्यमधमर्णनाऽऽध्यन्तरं वा । यथाह—'स्रोतसापहृते क्षेत्रे राज्ञा चैवापहारिते । आधिरन्योऽथं कर्तव्यो देयं वा धनिने धनम् ॥' इति । तत्र 'स्रोतसापहृत' इति देवकृतोपलक्षणम् ॥ ५९ ॥

## आधेः स्वीकरणात्सिद्धी रक्ष्यमाणोऽप्यसारताम् । यातश्चेदन्य आधेयो धनभाग्वा धनी भवेत् ॥ ६०॥

अपि च, आधे भीं ग्रेंस्य गोप्यस्य च स्वीकरणादुपभोगादाधिप्रहणसि-द्धिभ्वति, न साक्षिळेख्यमात्रण नाप्युद्देशमात्रण। यथाह नारदः (१।१३८)— 'आधिस्तु द्विविधः प्रोक्तो जङ्गमः स्थावरस्तथा। सिद्धिरस्योभयस्यापि भोगो यद्यस्ति नान्यथा।।' इति । अस्य च फलं—'आधौ प्रतिप्रहे कीते पूर्वा तु बलवत्तरा' (व्य०२३) इति । या स्वीकारान्ता किया सा पूर्वा बलवती, स्वीकाररहिता तु पूर्वापि न बलवतीति। स चाधिः प्रयत्नेन रक्ष्यमाणोऽपि कालवशेन यद्य-सारतामविकृत एव समृद्धिकमृत्यद्रव्यापर्याप्ततां गतस्तदाधिरन्यः कर्तव्यः, धनिने धनं वा देयम्। 'रक्ष्यमाणोऽप्यसारताम्' इति वदता आधिः प्रयत्नेन रक्षणीयो धनिनेति ज्ञापितम्॥ ६०॥

'आधिः प्रणर्येद्विगुणे' ( व्य॰ ५८) इत्यस्यापवादमाह—

चरित्रवन्धककृतं स दृद्ध्या दापयेद्धनम् । सत्यंकारकृतं द्रव्यं द्विगुणं प्रतिदापयेत् ॥ ६१ ॥

चरित्रं शोभनाचरितं, चरित्रेण वन्यकं चरित्रेवन्धकं, तेन यद्रव्यमात्मसातकृतं पराधीनं वा कृतम्। एतदुक्तं भवति—धिनः खच्छाशयत्वेन बहुमूत्यमि द्रव्यमाधीकृत्याधमणेनात्पमेव द्रव्यमात्मसात्कृतम्, यदि वाधमणेस्य
खच्छाशयत्वेनात्पमूल्यमाधिं गृहीला बहुद्रव्यमेव धनिनाधमणीधीनं कृतिमिति।
तद्धनं स चपो वृद्ध्या सह दापयेत्। अयमाशयः—एवं च बन्धकं द्विगुणीभूतेऽपि द्रव्ये न नश्यति, किंतु द्रव्यमेव द्विगुणं दातव्यमिति। तथा सत्यंकारकृतं। करणं कारः। भावे धन् । सत्यस्य कारः सत्यंकारः—'कारे सत्यागदस्य' (पा. ६।३।७०) इति सुम्। सत्यंकारेण कृतं सत्यंकारकृतम्। अयमिन-

टिप्प०—1 चरित्रधर्मः स एव बन्धकमाधिस्तेन यत्कृतमृणं तद्वृद्धिसहितं उत्तमणी वा सधमणं दापयेत्-अप०। अत्र 'चरित्र'शब्दो न सदाचरणपरः, किंतु तत्फलपरः।

पाठा०-१ नष्टश्चेत्तदा घ. २ वृद्धिर्हातन्या ख. ३ गोप्यस्य भोग्यस्य च ख. ४ स्वीकारान्तिकया पूर्वा ख. ५ प्रतिपाद्येत् घ; ٨. ६ एवंविधं घ. सन्धः - यदा वन्धकार्पणसमय एवेत्थं परिभाषितं 'द्विगुणीभूतेऽपि द्रव्ये मया द्विगुणं द्रव्यमेव दातव्यं नाधिनाशः' इति, तदा तद्विगुणं दापयेदिति । अन्यो-Sर्थः । चरित्रमेव बन्धकं चरित्रवन्धकं । 'चरित्र'शब्देन गङ्गास्नानाश्चिहोत्रा-दिजनितमपूर्वमुच्यते । यत्र तदेवाधीकृत्य यह्वयमारमसारकृतं तत्र तदेव द्विग्-णीभृतं दातव्यम् , नाधिनाश इति । आधिप्रसङ्गादन्यदुच्यते - सत्यंकारकत-मिति । कयविकयादिव्यवस्थानिर्वाहाय यद्कुलीयकादि परहस्ते कृतं तद्यवस्था-तिकमे द्विगुणं द्वातत्यम्। तत्रापि येनाङ्गलीयकाद्यपितं स एव चेद्यवस्थाति-वतीं तेन तदेव दातव्यम् । इतरश्चे ब्यवस्थातिवतीं तदा तदेवा जुलीयकादि द्विगुणं प्रतिदापयेदिति ॥ ६१ ॥

## उपिथतस्य मोक्तव्य आधिः स्तेनोऽन्यथा भवेत्। प्रयोजकेऽसति धनं कुले न्यस्याधिमाप्रयात ॥ ६२ ॥

किंच, धनदानेनाधिमोक्षणायोपस्थितस्याधिमों कव्यो धतीना, न वृद्धिलो-मेन स्थापयितव्यः, अन्यथा अमोक्षणे स्तेनश्वौरवह्ण्डयः भवेत्। असंनि-हिते पुनः प्रयोक्तरि कुले तदाप्तहस्ते सर्विद्धकं धनं विधायाधमणैकः सीयं बन्धकं गृह्णीयात् ॥ ६२॥

अथ प्रयोक्ताऽप्यसंनिहितस्तदाप्ताश्च धनस्य प्रहीतारो न सन्ति, यदि वा असं-निहिते प्रयोक्तर्याधिविकयेण धनदित्साऽधमणस्य तत्र किं कर्तव्यमित्यपेक्षित आह-

तत्कालकृतमृल्यो वा तत्र तिष्ठेदृदृद्धिकः।

तिसानकाले यत्त्साधिभूट्यं तत्परिकेल्प्य तत्रैव धनिनि तमाधि चृद्धि-रहितं स्थापयेत्र तत ऊँ ध्वं विवर्धते । यावद्धनी धनं गृहीत्वा तमाधिं मुत्रति, यावद्वा तन्म्ल्यद्रव्यभूँणे प्रवेशयति ॥

यदा तु द्विगुणीभूतेऽपि धने द्विगुणं धनमेव प्रहीतव्यं, न त्वाधिनाश इति विचारितमृणग्रहणकाल एव तदा द्विगुणीभूते द्रव्ये असंनिहिते चाऽधमणे धनिना किं कर्तव्यमित्यत आह—

विना धारणकाद्वापि विकीणीत ससाक्षिकम् ॥ ६३ ॥ धारणकादधमणीद्विना अधमणेंऽसंनिहिते साक्षिभिस्तदाप्तेश्र सह तमाधिं विकीय तद्धनं गृहीयाद्धनी । 'वा'शब्दो व्यवस्थितविकल्पार्थः । यदर्ण-ब्रहणकाले द्विगुणीभूतेऽपि धने धनमेव ब्रहीतव्यं, न त्वाधिनाश इति न विचा-रितं, तदा 'आधिः प्रणश्येद्विगुणे' (व्य॰ ५८) इलाधिनाशः । विचारिते त्वयं पक्ष इति ॥ ६३ ॥

टिप्प०—1 इतरो ग्रहीता चेद्रयवस्थातिक्रमं करोति इत्याशयः। 2 प्रोषितप्रयो-क्तुविषयं चैतत्-अप । 3 केवलं धनमेव महीतन्यम्, नान्यदित्याशयः।

पाठा०-१ द्विगुणीभूतमेव दृष्यं घ. २ कृतं तदा तत्र ख. ३ इतरं चेत् ख. ४ दण्ड्यो भवति ख. ५ कल्पते तत्रैव ख. ६ ऊर्ध्व धनं वर्धते ग. ७ मृणिने ख. ८ धारणिकात् ख.

भोग्याधौ विशेषमाह—

# यदा तु द्विगुणीभूतमृणमाधौ तदा खलु । मोच्य आधिस्तदुत्पन्ने प्रविष्टे द्विगुणे धने ॥ ६४ ॥

यदा प्रयुक्तं धनं खकृतया वृद्धा द्विगुणीभृतं तदाधौ कृते तदुत्पने आम्युत्पन्ने द्रव्ये द्विगुणे धनिनः प्रविष्टे धनिनाऽऽधिर्मोक्तव्यः। वादावेवाधी दत्ते 'द्विगुणीभूते द्रव्ये त्वयाधिर्मोक्तव्यः' इति, परिभाषया कारणा-न्तरेण वा भोराभावेन यदा द्विगुणीभूतमृणं तदा, आधौ भोगार्थं धनिनि प्रविष्टे तदुत्पन्ने द्रव्ये द्विगुणे सत्याधिर्मोक्तव्यः। अधिकोपमोगे तद्धि देयम् । सर्वथा सवृद्धिकमूलणापाकरणार्थाध्यपभोगनिषयमिदं वचनम् । तमेनं क्षयाधिमाचक्षते लौकिकाः। यत्र तु वृद्धयर्थ एवाध्युपभोग इति परिभाषा, तत्र द्वैगुण्यातिकमेऽपि यावन्मूलदानं तावदुपभुङ्क एवाधिम् । एतदेव स्पष्टीकृतं बृहस्प-तिना (१९।३३-४)— ऋणी वन्धमवाप्नुयात् । फलभोग्यं पूर्णकालं दत्त्वा द्रव्यं तु सामकम् ॥ यदि प्रकर्षितं तत्स्यात्तदा न धनभाग्धनी । ऋणी च न लभेद्वन्धं परस्परमतं विना ॥' इति । अस्यार्थः -- फलं भोग्यं यस्यासौ फलभोग्यः बैन्धक भाधिः । स च द्विविधः-सरृद्धिकमूर्ल्याकरणार्थो रृद्धिमात्रापाकरणार्थश्च । तत्र च सर्द्धिर्मूलापाकरणार्थं बन्धं पूर्णकाळं पूर्णः कालो यस्यासौ पूर्णकालस्तमा-मुयाहणी । यदा सनृद्धिकं मूँलं फलद्वारेण धनिनः प्रविष्टं तदा बन्धमा-मुर्यादिलर्थः । वृद्धिमात्रापाकरणार्थं तु बन्धकं सामकं दत्त्वामुयादणी । समं मूँलं, सममेव सामकम् ॥ अस्यापवादमाह—यदि प्रकर्षितं तत्स्यात् । तत् बन्धकं प्रकर्षितमतिशयितं वृद्धेरप्यधिकफलं यदि स्यात् 'तदा न धनभाग्धनी' सामकं न लभेत् धनी । मूलमदत्त्वैव ऋणी वन्धमवामुयादिति यावत्। अथ त्वप्रकर्षितं तद्धन्धकं वृद्धयेऽप्यपर्याप्तं, तदा सामकं दत्त्वापि बन्धं न लमेताधमणीः । ईिद्धिशेषमपि दत्त्वैव लमेतेलर्थाः । पुनर्हभयत्रापवादमाह— 'परस्परमतं विना' उत्तमणीधमणीयोः परस्पराज्यमत्यभावे 'यदि प्रकर्षितम्' इत्या-द्युक्तम्, परस्परानुमतौ तूस्कृष्टमपि बन्धकं यावन्सूँलदानं तावदुपभुङ्के धनी, निकृष्टमि मूलमात्रदाने नैवाधमणीं लभत इति ॥ ६४ ॥

इति ऋणादानप्रकरणम्।

टिप्प०—1 'आधि: प्रणश्येद्विगुणे धने यदि न मोक्ष्यते' (न्य० ५८) इत्यनेन विरोधोऽत्र नाशंकनीय:; विषयान्तरत्वात्. 2 'यदि प्रत्य', 'ऋणी च' इत्यत्रे'युत्रेयम् ।

पाठा०—१ मूल्यापाकरणार्था खः, मूल्णापाकरण. २ मूल्यदानं खः. ३ वन्धः आधिः गः. ४ मूला खः. ५ मूल्यमदत्त्वैव खः. ६ वृद्धिशेष मदत्त्वैव खः.

## अथ उंपनिधिप्रकरणम् ४

उपनिधिं प्रत्याह—

वासनस्थमनाख्याय हस्तेऽन्यस्य यद्प्यते । द्रव्यं तदौपनिधिकं प्रतिदेयं तथेव तत् ॥ ६५ ॥

निक्षेपेद्रव्यस्याधारभूतं द्रव्यान्तरं वासनं करण्डादि, तत्स्यं वासनस्यं यद्भव्यं रूपसंख्यादिविशेषमनाख्याय अकथितवा मुदितमन्यस्य हस्ते रक्षणार्थं विसम्भाद्रवेते स्थाप्यते तद्भव्यमौँपनिधिकमुच्यते। यथाह नारदः—'असंख्यातमविज्ञातं समुदं यिज्ञधीयते । तज्जानीयादुपनिधिं निक्षेपं गणितं विदुः ॥' इति । प्रतिदेयं तथेव तत् । यस्मिनस्थापितं तेन यथेव पूर्वभुद्रातिचिह्नितम- पितं तथेव स्थापकाय प्रतिदेयं प्रस्पंणीयम् ॥ ६५॥

'प्रतिदेयम्' (व्य० ६५) इत्यस्यापवादमाह—

न दाप्योऽपहतं तं तु राजदैविकतस्करैः।

तमुपनिधि राज्ञा दैवेनोद्कादिना तस्करैविऽपहृतं नष्टं न दाप्योऽसौ यस्मिन्नपनिहितम् । धनिन एव तद्ग्वयं नष्टं यदि जिल्लकारितं न भवति । यथाह नारदः (१।९)—'प्रहीतुः सह योऽर्थेन नष्टो नष्टः स दायिनः । दैवराजकृते तद्वन्न चेत्तज्जिक्षकारितम्॥' इति ॥—

अस्यापवादमाह-

भ्रेष्श्चेन्मार्गितेऽद्ते दाप्यो दण्डं च तत्समम् ॥ ६६ ॥ स्वामिना मार्गिते याचिते यदि न ददाति तदा तदुत्तरकालं ययपि राजादिभिर्भेषो नाशः संजातस्तथापि तद्द्रव्यं मूल्यकल्पनया धनिने प्रहीता द्राप्यो राज्ञे च तत्समं दण्डम् ॥ ६६ ॥

भोक्तारं प्रति दण्डमाइ -

## आजीवन्स्वेच्छया दण्ड्यो दाप्यसं चापि सोदयम्।

यः स्वेच्छया स्वाम्यननुज्ञयोपनिहितं द्रव्यमाजीवेचुपभुङ्के व्यवहरित वा प्रयोगादिना लाभार्थमसाबुपभोगानुसारेण लाभानुसारेण च दण्ड्यः,तं चोपनिधिं सोदयमुपभोगे सरृद्धिकं व्यवहारे सलाभं धनिने द्वाप्यः । वृद्धिप्रमाणं च

हिट्यु०—1 निक्षेपोपनिध्योः स्वल्प एव विशेष इति दर्शयति—निक्षेपेति । 2 तल्ल-क्षणं चोक्तं नारदेन-'अन्यद्रव्यव्यवहितं द्रव्यमव्याकृतं च यत् । निक्षिप्यते परगृहे तदौपनिधिकं स्मृतम् ॥' इति । अन्यत्र च 'असंख्यातमविशातं समुद्रं यित्रधीयते । तं जानीयादुपनिधिं निक्षेपं गणितं विदुः ॥' इत्यपि लक्षणम् । 3 कात्यायनस्तु—'याह्य-स्तुपनिधिः काले कालहीनं तु वर्जयेत् । कालहीनं ददइण्डं द्विगुणं च प्रदाप्यते ॥' इत्याहः

पाठा०—१ निक्षेप. २ तत्तु A. ३ तद्वस्रवेत्तिक्का खः; तद्वस्रवेदाजिह्य, ४ अंशश्चेन्मा A. ५ आजीवत्युप ख. आजीवन्फ्र मुंके ग.

कालायनेनोक्तम्—'निक्षेपं वृद्धिशेषं च कयं विकयमेव च। याच्यैमानो न चेद्द-याद्वधिते पश्चकं शतम् ॥' इति । एतच भक्षिते द्रष्टव्यम् । उपेक्षाज्ञाननष्टे तु तेनैव विशेषो दर्शितः—'भक्षितं सोदयं दाप्यः समं दाप्य उपेक्षितम् । किंचि-च्यूनं प्रदाप्यः स्याद्मव्यमज्ञाननाशितम् ॥' इति । 'किंचिच्यूनम्' इति चतुर्थाश-हीनम् ॥

उपनिधर्धर्मान्याचितादिष्वतिदिशति-

## याचितान्वाहितन्यासनिक्षेपादिष्वयं विधिः ॥ ६७ ॥

विवाहाद्युत्सवेषु वस्नालंकारादि याचित्वाऽऽनीतं याचितम् । यदेकस्य हस्ते निहितं द्रव्यं तेनाप्यनु पश्चादन्यहस्ते स्नामिने देहीति निहितं तद्दन्वाहितम् । न्यास्तो नाम गृहस्नामिनेऽदर्शयिला तत्परोक्षमेव गृहजनहस्ते प्रक्षेपो गृहस्नामिने समर्पणीयमिति । समक्षं तु समर्पणं निक्षेपः । 'आदि'शब्देन सुवर्णकारादिहस्ते कटकादिनिर्माणाय न्यस्तस्य सुवर्णादेः, प्रतिन्यासस्य च परस्परप्रयोजनापेक्षया 'लयेदं मदीयं रक्षणीयं, मयेदं त्वदीयं रक्ष्यते' इति न्यस्तस्य प्रहणम् । यदाह नारदः (२११४)—'एष एव विधिर्दष्टो याचितान्वाहितादिषु । शिल्पिषूपनिषौ न्यासे प्रतिन्यासे तथैव च ॥' इति । एतेषु याचितान्वाहितादिष्वयं विधिः उपनिषेयः प्रतिदानादिविधः स एव वेदितत्यः ॥ ६०॥

इति उपनिधिप्रकरणम्।

## अथ साक्षिप्रकरणम् ५

'प्रमाणं लिखितं भुक्तिः साक्षिणश्चेति कीर्तितम्' (व्य०२२) इत्युक्तं, तत्र भुक्तिनिक्षिता; सांप्रतं साक्षिखरूपं निक्ष्यते । साक्षी च साक्षादर्शनाच्छ्रवणाच्च भवति । यथाह मनुः (८१७४)—'समक्षदर्शनात्साक्ष्यं श्रवणाच्चेव सिद्ध्यति' इति । स च द्विविधः—कृतोऽकृतश्चेति । साक्षित्वेन निक्ष्पितः कृतः । अनिक्ष्तितोऽकृतः । तत्र कृतः पश्चविधोऽकृतश्च षड्विध इत्येकादशविधः । यथाह नारदः (१११०८)—'एकादशविधः साक्षी शास्त्रे दृष्टो मनीषिभिः । कृतः पश्चविधो क्रेयः षड्विधोऽकृत उच्यते ॥' इति । तेषां च भेदस्तेनेव दर्शितः—'लिखितः समारितश्चेव यहच्छाभिज्ञ एव च । गूढश्चोत्तरसाक्षी च साक्षी पश्चविधः स्मृतः ॥' (नारदः १११४०) इति । लिखितादीनां च स्वरूपं कात्यायनेनोक्तम्—'अर्थना स्वयमानीतो यो छेख्ये संनिवेश्यते । स साक्षी लिखितो नाम स्मारितः पत्रका-हते ॥' इति । 'स्मारितः पत्रकाहत' इत्यस्य विवरणं तेनैव कृतम्—'यस्तु कार्य-हते ॥' इति । 'स्मारितः पत्रकाहत' इत्यस्य विवरणं तेनैव कृतम्—'यस्तु कार्य-

टिप्प॰—1 याचितादयस्तु—'यो निक्षेपं नार्पयति यश्चानिश्चिप्य याचते' (मनुः ८।१९१) इत्यादिनोक्ताः, 'आदि'ना निक्षेपग्रहणम् । 2 प्रजापतिस्तु—'साक्षी द्विभेदो निक्षेपः कृत प्रकोऽपरोऽकृतः । लेख्यारूढः कृतो क्षेयो मुक्तकोऽकृत उच्यते ॥' इत्याहः ।

पाठा०-१ याच्यमानं ग. २ पेक्षायां त्वयेदं ख. ३ निश्चेपप्रकरणम्.

प्रसिद्धवर्थं दृष्ट्वा कार्यं पुनः पुनः । स्मार्थते ह्यार्थंना साक्षी स स्मारित इहोच्यते॥' इति । यस्तु यदच्छयागतः साक्षी कियते स यदच्छाभिज्ञः । अनयोः पत्रानारूढः त्वेऽिप भेदस्तेनैव दिश्ताः—'प्रयोजनार्थमानीतः प्रसङ्गादागतश्च यः । ह्या साक्षिणो त्विलिखतो पूर्वपक्षस्य साधको ॥' इति, तथा—'अर्थिना सार्थसिद्धवर्थं प्रस्मार्थं-वचनं स्फुटम् । यः श्राव्यते स्थितो गूढो गूढसाक्षी स उच्यते ॥' इति, तथा—'साक्षिणामिप यः साक्ष्यमुपर्युपिर भाषते । श्रवणाच्छावणाद्वापि स साक्ष्यसुपर्युपिर भाषते । श्रवणाच्छावणाद्वापि स साक्ष्यसुपर्युपिर भाषते । श्रवणाच्छावणाद्वापि स साक्ष्यसुपर्यंक्ततः ॥' इति । षड्विधस्याप्यकृतस्य भेदो नारदेन दर्शितः ( ११९५१ )—'म्रामश्च प्राड्विवाकश्च राजा च व्यवहारिणाम् । कार्येष्वधिकृतो यः स्यादर्थिना प्रहितश्च यः ॥ कुल्याः कुलविवादेषु विज्ञेयास्तेऽिप साक्षिणः ॥' इति । 'प्राड्विवाकश्य यः ॥ कुल्याः कुलविवादेषु विज्ञेयास्तेऽिप साक्षिणः ॥' इति । 'प्राड्विवाकश्च सेस्याश्चैवानुपूर्वशः । नृपे पर्यति तत्कार्यं साक्षिणः समुदाहताः ॥' इति ॥

तेऽपि साक्षिणः कीदशाः, कियन्तश्च भवन्तीत्यत आह—

तपस्तिनो दानशीलाः कुलीनाः सत्यवादिनः । धर्मप्रधाना ऋजवः पुत्रवन्तो धनान्विताः ॥ ६८॥ ज्यवराः साक्षिणो ज्ञेयाः श्रोतस्तर्वकियापराः । यथाजाति यथावर्णं सर्वे सर्वेषु वा स्मृताः ॥ ६९ ॥

तपस्विनस्तपःशीलाः, दानशीला दानिरताः, कुलीना महाकुलप्रमूताः, सत्यवादिनः सल्यवतनशीलाः, धर्मप्रधाना न त्वार्थकामप्रधानाः,
ऋजवोऽकुटिलाः, पुत्रवन्तो विद्यमानपुत्राः, धनान्विता बहुसुवर्णादियनयुक्ताः, श्रोतस्मार्तिक्रयापराः निल्यनैमित्तिकानुष्टैं।नरताः, एवंभूताः पुरुषास्वयाः साक्षिणो भवन्ति । त्रयः अवरा न्यूना येषां ते त्रयवराः
त्रिभ्योऽर्वाक् न भवन्ति । परतस्तु यथाकामं भवन्तील्यथः । जातिमनतिकम्य
यथाजाति । जातयो मूर्धाविसक्तादाः अनुलोमजाः प्रतिलोमजाश्च । तत्र
मूर्धाविसक्तानां मूर्धाविसक्ताः साक्षिणो भवन्ति । एवमम्बष्टादिष्विप द्रष्टव्यम् ।
वर्णमनतिकम्य यथावर्णम् । वर्णा ब्राह्मणादयः । तत्र ब्राह्मणानां ब्राह्मणा
एवोक्तलक्षणा उक्तसंख्याकाः साक्षिणो भवन्ति । एवं क्षत्रियादिष्विप द्रष्टव्यम् ।
तथा स्त्रीणां साक्ष्यं स्त्रिय एव कुर्युः । यथाह मनुः (८१६८)—'स्त्रीणां साक्ष्यं
स्त्रियः कुर्युः' इति । सजातिसवर्णासंभवे सर्वे मूर्धाविसक्तादयो ब्राह्मणादयश्च
सर्वेषु मूर्धाविसक्तादिषु ब्राह्मणादिषु च यथासंभवं साक्षिणो भवन्ति । उक्तलक्षणानां साक्षिणामसंभवे प्रतिषेधरहितानामन्येषामि साक्षित्वप्रतिपादनादर्थमसाक्षिणो वक्तव्याः । ते च पश्चविधा नारदेन दिश्वताः—'असाक्ष्यपि हि शास्त्रिषु
मसाक्षिणो वक्तव्याः । ते च पश्चविधा नारदेन दिश्वताः—'असाक्ष्यपि हि शास्त्रिषु

पाठा०—१ श्रावितः ख. २ सम्यश्रैव ग. ३ सत्यवादन ख. ४ हान-पराः ग.

दृष्टः पञ्चविधो वुधैः । वचनाहोषतो भेदात्स्वयमुक्तिर्मृतान्तरः॥' इति । के पुनर्वचनात् असाक्षिण इत्यत आह-'श्रोत्रियास्तापसा वृद्धा ये च प्रव्रजितादयः। असाक्षिणस्ते वचनान्नात्र हेतुरुदाहृतः ॥' (१।१५८) इति । तापसा वानप्रस्थाः । 'आदि'शब्देन पित्रा विवदमानादीनां ग्रहणम्। यथाह शङ्खः--'पित्रा विवद-मानगुरुकुलवासिपरित्राजकवानप्रस्थिनिर्प्रन्था असाक्षिणः' इति । दोषादसाक्षिणो दर्शिताः—'स्तेनाः साहसिकाश्वण्डाः कितवा वश्वैकास्तथा । असाक्षिणस्ते दुष्टत्वातेषु ससं न विद्यते ॥' (नारदः १।१५९) इति। चण्डाः कोपनाः, कितवा द्यूतकृतः। भेदादसाक्षिणां च खरूपं तेनैव दिशतम्—'साक्षिणां लिखितानां च निर्दिष्टानां च वाँदिनाम् । तेषामेकोऽन्यथावादी भेदात्सर्वे ने साक्षिणः ॥' इति । तथा खय-मुक्तिखरूपं चोक्तम्—'खयमुक्तिर्निदिष्टः खयमेवैख यो वदेत् । सूचीःयुक्तः स शास्त्रेषु न स साक्षित्वमहीति॥'(१।१६१) इति । मृतान्तरस्यापि लक्षणमुक्तम्-'योऽर्थः श्रावयितव्यः स्यात्तस्मित्रसति चार्थिनि । क तद्वदतु साक्षित्वमित्यसाक्षी मृतान्तरः॥' (१।१६२) इति । येनार्थिना प्रत्यर्थिना वा साक्षिणां योऽर्थः श्राव-यितच्यो भवेत् 'यूयमत्रार्थे साक्षिणः' इति तस्मिन्नर्थिनि प्रसर्थिनि वा असति मृतेऽर्थे चानिवेदिते, साक्षी क कस्मिन्नर्थे कस्य वा कृते साक्ष्यं वदिविति मृतान्तरः साक्षी न भवति । यत्र तु मुमूर्षुणा खरथेन वा पित्रा पुत्रादयः श्राविता 'अस्मि-जर्थें 5मी साक्षिणः' इति तत्र मृतान्तरो 5पि साक्षी । यथाह नारदः (१।९६)— 'मृतान्तरोऽर्थिनि प्रेते सुमूर्षुश्राविताहते'। तथा—'श्रावितोऽनातुरेणापि यस्त्वर्थो धर्मसंहितः । मृतेऽपि तत्र साक्षी स्यात्षदसु चान्वाहितादिषु ॥' इति ॥६८-६९॥

तानेतानसाक्षिणो दर्शयति-

स्त्रीबालवृद्धिकतवमत्तोन्मत्ताभिशस्तकाः।
रङ्गावैतारिपाँखिण्डकूटकृद्धिकलेन्द्रियाः॥ ७०॥
पतिताप्तार्थसंबन्धिसहायरिपुतस्कराः।
साहसी दृष्टदोपश्च निधृताद्यास्त्वसाक्षिणः॥ ७१॥

स्त्री प्रसिद्धा, बालोऽप्राप्तव्यवहारः, बृद्धोऽशीतिकावरः, 'बृद्ध'प्रहणं वचननिषिद्धानामन्येषामपि श्रोत्रियादीनामुपलक्षणार्थम् ः कितवोऽक्षदेवी, मत्तः
पानादिना, उन्मत्तो प्रद्धौतिष्टः, अभिश्चास्तोऽभियुक्तो ब्रह्मह्त्यादिना, रङ्गावतारी चारणः। पाखण्डिनो निर्प्रन्थप्रमृतयः । कूटकृत् कपटलेख्यादिकारी ।

पाठा०—१ स्वयमुक्तिर्मृतान्तरम् घः स्वयमुक्तेः खः. २ वानप्रस्था निर्म-न्थाश्चासा खः निर्मन्था निगडस्थाः गः. ३ वधकास्तथा गः. ४ वादिना ५ असाक्षिणः घः. ६ मुक्तिर्हि निर्दिष्टः गः. ७ साक्षित्वं कसिन्नर्थे खः. ८ साक्षात्स्यात् खः. ९ वतारपाखण्डकूट घः. १० पाषाण्डि A. ११ निर्भृतश्चेत्यसा 
० ११ निर्भृतश्चेत्यसा 
० १२ भूताविष्टः गः.

विकलेन्द्रियः श्रोत्रादिरहितः, पतितो ब्रह्महादिः, आप्तः सुहृत्, अर्थ-संबन्धी विप्रतिपद्यमानार्थसंबन्धी, सहाय एककार्यः, रिपुः शत्रुः, तस्करः स्तेनः, साहसी वैलावष्टमभकारी । दृष्टदोषो दृष्टविरुद्धवचनः, निर्धृतो बन्धुभिस्ट्यकः, 'आय'शब्दादन्येषामपि स्मृत्यन्तरोक्तानां दोषादसाक्षिणां भेदाद-साक्षिणां खयमुकेर्मतान्तरस्य च प्रहणम् । एते स्नीबालादयः साक्षिणो न भवन्ति ॥ ७०-७१ ॥

'त्र्यवराः साक्षिणो ह्रेयाः' ( व्य॰ ६९ ) इत्यस्मापेवादमाह— अभयानुमतः साक्षी भवत्येकोऽपि धर्मवित् ।

ज्ञानपूर्वकं निल्नैमित्तिककर्मानुष्ठायी धर्मितित् स एको ऽण्युभयानुमत-श्चेत्साक्षी भवति । 'अपि'राँ व्दबलाद्वावि । यद्यपि 'श्रौतस्मार्तिकियापराः' (व्य०६९) इति त्रयवराणामपि धर्मिवित्त्वं समानं, तथापि तेषासुभयानुमल्यभावेऽपि साक्षित्वं भवति । एकस्य द्वयोवीभयानुमल्येव साक्षित्वं भवतीर्ल्यंवत् 'त्रयवर'-म्रहणम् ॥—

'तपिखनो दानशीलाः' ( व्य॰ ६८ ) इल्रस्यापवादमाह—

सर्वः साक्षी संग्रहणे चौर्यपारुष्यसाहसे ॥ ७२ ॥

संग्रहणादीनि वक्ष्यमाणलक्षणानि तेषु सर्वे वचननिषिद्धास्तपः प्रमृतिगुण-रहिताश्च साक्षिणो भवन्ति । दोषादसाक्षिणो भेदादसाक्षिणः स्वयमुक्तिश्वात्रापि साक्षिणो न भवन्ति; संत्याभावादिति हेतोरत्रापि विद्यमानत्वात् ।—'मनुष्यमा-रणं चौर्यं परदाराभिमर्शनम् । पारुष्यमुभयं चेति साहसं स्याचतुर्विधम् ॥' (नारदः १४।१) इति वचनाद्यद्यपि स्त्रीसंग्रहणचौर्यपारुष्याणां साहसत्वं तथापि तेषां स्ववलावष्टम्भेन जनसमक्षं कियमाणानां साईसत्वम् । रहिस कियमाणानां तु 'संग्रहणादि'शब्दवाच्यत्विमिति तेषां साहसात्पृथगुपादानम् ॥ ७२ ॥

साक्षिश्रावणमाह—

## साक्षिणः श्रावयेद्वादिप्रतिवादिसमीपगान् ।

अर्थिप्रत्यार्थिसंनिधौ साक्षिणः समवेतान् 'नासमवेताः पृष्टाः प्रज्ञयुः' (१३।५) इति गौतमवचनात्, वश्यमाणं आवयेत्। तत्रापि काल्या-यनेन विशेषो दर्शितः—'सभान्तः साक्षिणः सर्वानिधिप्रत्यर्थिसंनिधौ। प्राद्विवाको

टिप्प०—1 अयमपि 'न स्त्रीबाले'त्यादिनिषिद्धसंग्रहः, अत एवाविरोधः । 2 अत्र 'साइस'शब्देन मनुष्यमारणमेव विवक्षितम्, न चौर्यादिकं तस्य स्वशब्देनैवोक्तत्वात् । 'साइस'शब्दश्च न चौर्यादिमात्रवाचकः, किं तु तिद्दिशेषस्य । यथाह नारदः—'सहसा कियते कमें यरिकाचिद्धलदिपतैः । तत्साहसमिति प्रोक्तं, सहो वलमिहोच्यते ॥' इति ।

पाठा॰—१ स्ववला ख. २ दृष्टवितथवचनः ख. ३ अपिशब्दाद्वाविष ग. श्च. ४ त्यर्थं च न्यवर ग. ५ सत्यवादित्वहेतोः ख. ६ पृथगपृष्टाः ग्र नियुजीत विधिनाऽनेन सान्त्वयन्। देवब्राह्मणसांनिध्ये साक्ष्यं पृच्छेदतं द्विजान्। उद्-ब्रुखान्प्राङ्युखान्वा पूर्वाह्ने वै ग्रुचिः ग्रुचीन् ॥' (मनुः८।७९,८७) 'आहूय साक्षिणः पृच्छेन्नियम्य शपथैर्भुशम् । समस्तान्निदिताचारान्निज्ञातार्थान्पृथकपृथक् ॥ ( नारदः १।१९८ ) इति । तथा ब्राह्मणादिषु श्रावणे मनुना नियमो दर्शितः (८१९३)—'सत्येन शापयेद्विप्रं क्षत्रियं वाहनायुधैः । गोबीजकाञ्चनैवेर्रयं सूद्रं सवैंस्तु पातकैः॥' इति । ब्राह्मणमन्यथा ब्रुवतः सत्यं ते नश्यतीति शापयेत्। क्षत्रियं वाहनायुधानि तव विफलानीति, गोबीजकाश्चनादीनि तव विफलानि भविष्यन्तीति वैर्यम्, शृद्मन्यथा ब्रुवतस्तव सर्वाणि पातकानि भविष्यन्तीति शापयेत्। अत्र चापवादस्तेनैव दार्शेतः (८।१०२)—'गोरक्षकान्वाणिजिकांस्तथा कारकुर्त्वीलवान् । प्रेष्यान्वार्धुषिकांश्चैव विप्रान्द्र्द्रवदाचरेत् ॥' इति । 'विप्र'ग्रहणं क्षत्रियवैश्ययोरुपलक्षणार्थम् । कुशीलवा गायकाः । प्रतिवादिना साक्षिद्षणे दत्ते प्रसक्षयोग्यदूषणेषु वाल्यादिषु तथैव निर्णयः । अयोग्येषु तु तद्वचनाह्योकतश्च निणयो न साक्ष्यन्तरेणेति नानवस्था। यदि साक्षिदोषमुद्भाव्य साधियतुं न शकोति प्रतिवादी, तदाऽसौ दोषानुसारेण दण्ड्यः । अथ साधयति, तदा न साक्षिणः । यथाह-- असाधैयन्दमं दाप्यो दूषणं साक्षिणां स्फुटम् । भाविते साक्षिणो वर्ज्याः साक्षिधर्मनिराकृताः ॥' इति । उद्दिष्टें च सर्वेषु साक्षिषु दुष्टेष्वर्थी यदा किया-न्तरनिरपेक्षस्तद् पराजितो भवति; 'जितः स विनयं दाप्यः शास्त्रदृष्टेन कर्मणा। यदि वादी निराकाङ्कः साक्षिसत्ये व्यवस्थितः ॥' इति स्मरणात् । साकाङ्कश्चे-त्वियान्तरमवलम्बेतेत्यभिप्रायः ॥—

कथं श्रावयेदिखत आह—

ये पातककृतां लोका महापातिकनां तथा ॥ ७३ ॥ अग्निदानां च ये लोका ये च स्नीवालघातिनाम् । स तान्सर्वानवामोति यः साक्ष्यमनृतं वदेत् ॥ ७४ ॥ सुकृतं यन्त्रया किंचिजन्मान्तरशतः कृतम् । तत्सर्वं तस्य जानीहि यं पराजयसे मृषा ॥ ७५ ॥

'पातकोपपातकमहापातककारिणामग्निदानां स्त्रीवालघातिनां च ये लोकास्तान्सर्वानसावामोति यः साक्ष्यमनृतं वदति । तर्था जन्मान्तरशतैर्यत्सुकृतं कृतं, तत्सर्वे तस्य भवति, यस्तेऽन्तवदनेन पराजितो भवति' इति, 'इति श्रावयेत्' इति संबन्धः । एतच ग्रुद्दविषयं

पाठा०—१ ब्रुवन्तं घ. २ सारानुसारेण ग. घ. ३ असाधयन् अभा-वयन्. ४ ये च पातिकनां लोकाः A. ५ तान्सर्वान्समया A. ६ यथा ख. ७ यस्तेऽनृतवचनेन ग. यस्तेनोऽनृतवदनेन घ.

ब्रष्ट्यम्; 'शृद्धं सवैंस्तु पातकैः' (मनुः ८११२३) इति शृद्धे सर्वपातकश्रीवणस्य विहितत्वात् । गोरक्षकादिद्विजातिविषयं चः 'गोरक्षकान्वाणिजिकान्' (मनुः ८११०२) इत्युक्तत्वात् । अन्यानेकजन्मार्जितसुकृतसंकमणस्य महापातकादिफल-प्राप्तेश्वानृतवचनमात्रेणानुपपत्तेः, साक्षिसंत्रासार्थमिद्मुच्यते । यथाह् नारदः (११२००)—'पुराणिर्धमवचनैः सत्यमाहात्म्यकीर्तनैः । अनृतस्यापवादैश्व भृँश-मुत्रासयेदिमान् ॥' इति ॥ ७३-७५॥

यदा तु श्राविताः साक्षिणः कथंचित्र ब्रूयुस्तदा किं कर्तव्यमित्वत आह

## अनुवन्हि नरः साक्ष्यमृणं सदशबन्धकम् । राज्ञा सर्वं प्रदाप्यः स्थात्षट्चत्वारिंशकेऽहनि ॥ ७६ ॥

यः साक्ष्यमङ्गीकृत्य श्रावितः सन् कथंचिन्न वद्ति स राज्ञा सर्वे सन्-द्धिकमृणं धनिने दाण्यः, संद्रावन्धकं दशमांशसहितम् । दशमांशश्च राज्ञो भवतिः 'राज्ञाऽधमणिको दाण्यः साधिताद्शकं शतम्' (व्य०४२) इत्युक्तत्वात् । एतच षट्चत्वारिंशकेऽहनि प्राप्ते वेदितव्यम् । ततोऽर्वाग्वदच दाण्यः, इदं च व्याध्याद्युपष्ठवरहितस्य । यथाह मनुः (८१९००)—'त्रिपक्षाद्युवनसाक्ष्यमृणा-दिषु नरोऽगदः । तहणं प्रामुयात्सर्वं दशक्षां च सर्वशः ॥' इति । 'अगद' इति राजदैवोपष्ठविरहोपलक्षणम् ॥ ७६ ॥

यस्तु जानन्ति साक्ष्यमेव नाङ्गीकरोति दौरात्म्यात्तं प्रत्याह—

## न ददाति हि यः साक्ष्यं जानन्नपि नराधमः । स कूटसाक्षिणां पापैस्तुल्यो दण्डेन चैव हि ॥ ७७ ॥

यः पुनर्नराधमो विप्रतिपन्नमर्थं विशेषतो जानन्नपि साक्ष्यं न द्दाति नाज्ञीकरोति स कूटसाक्षिणां तुल्यः पापैः दण्डेन च । कूटसाक्षिणां च दण्डं वक्ष्यति । कूटसाक्षिणश्च दण्डयित्वा पुनर्व्यवहारः प्रवर्तनीयः । कुँतोऽपि वा, कौटसाक्ष्ये विदिते निवर्तनीयः । यथाह मनुः (८१९९०)—'यिसान्य-स्मिन्ववादे तु कौटसाक्ष्यं कृतं भवेत् । तत्तत्कार्यं निवर्तेत कृतं चाप्यकृतं भवेत् ॥' इति ॥ ७०॥

साक्षिविप्रतिपत्तौ कथं निर्णय इत्यत आह—

## द्वैधे बहूनां वचनं समेषु गुणिनां तथा। गुणिद्वैधे तु वचनं ग्राह्यं ये गुणवत्तमाः॥ ७८॥

टिप्प॰—1 यद्यपि 'सदश-' इति ऋणिनशेषणं, तथापि धन्ययोग्यमिति तद्वाक्यात्थ्यगुक्तम्—सदशेति । 'दश'शब्दोऽत्र दशमपरः, 'बन्ध'शब्दश्चांशपरः।

पाठा०—१ श्रवणस्य घ. २ विहितं च घ. ३ अस्यानेक क. ग. ४ भृशं संत्रासयेत् ग. ५ प्रदाप्यः षद् A. ६ चत्वारिंशत्तमेऽहिति. A. ७ कृतेऽपि कौटसाक्ष्ये घ.

साक्षिणां द्वेधे विप्रतिपत्ती बहूनां वचनं प्राह्मम् । समेषु समसंख्येषु द्वेधे ये गुणिनस्तेषां वचनं प्रमाणम् । यदा पुनर्गुणिनां विप्रतिपत्तिस्तदा ये गुणव-त्तमाः श्रुताध्ययनतदर्थानुष्ठानधनपुत्रादिगुणसंपन्नास्तेषां वचनं प्राह्मम् । यत गुणिनः कतिपये, इतरे च बहवस्तत्रापि गुणिनामेव वचनं प्राह्मम् । उभयानुमतः साक्षी भवत्येकोऽपि धर्मवित्' (व्य० ७२) इति गुणातिशयस्य मुख्यत्वात् । यत्तु 'मेदादसाक्षिणः' (व्य० ६८।६९) इत्युक्तं, तत्सर्वसाम्येना-गृह्ममाणविशेषविषयम् ॥ ७८ ॥

साक्षिभिश्व कथमुक्ते जयः कथं वा पराजय इस्रत आह—

## यस्रोचुः साक्षिणः सत्यां प्रतिज्ञां स जयी भवेत् । अन्यथा वादिनो यस्य ध्रुवस्तस्य पराजयः ॥ ७९ ॥

यस्य वादिनः प्रतिज्ञां द्रव्यजातिषंख्यादिविशिष्टां साक्षिणः सत्यां वदन्ति सत्यमेवं जानीमो वयमिति स जयी भवति । यस्य पुनर्वादिनः प्रतिज्ञामन्यथा वैपरीत्येन मिथ्यैतदिति वदन्ति तस्य पराजयो ध्रवो निश्चितः । यत्र तु प्रतिज्ञातार्थस्य विस्मरणादिना भावाभावौ साक्षिणो न प्रतिपादयन्ति, तत्र प्रमाणान्तरेण निर्णयः कार्यः । नच राज्ञा साक्षिणः पुनः पुनः प्रष्टव्याः । स्वभावोक्तमेव
वचनं प्राह्मम् । यथाह—'स्वभावोक्तं वचस्तेषां प्राह्मं यहोषविज्ञतम् । उक्ते तु
साक्षिणो राज्ञा न प्रष्टव्याः पुनः पुनः ॥' इति ॥ ७९ ॥

'अन्यथा वादिनो यस्य ध्रुवस्तस्य पराजयः' (व्य० ७९) इत्यस्यापवादमाह—

## उक्तेऽपि साक्षिभिः साक्ष्ये यद्यन्ये गुणवत्तमाः । द्विगुणा वाऽन्यथा ब्र्युः क्रुटाः स्युः पूर्वसाक्षिणः ॥८०॥

पूर्वोक्तलक्षणैः साक्षिभिः साक्ष्ये खाभिँपाये प्रतिज्ञातार्थवैपरीखेनाभिहिते यद्यन्ये पूर्वेभ्यो गुणवत्तमाः द्विगुणा वा अन्यथा प्रतिज्ञातार्थाननुगुण्येन साक्ष्यं ब्र्युक्तदा पूर्वे साक्षिणः क्र्टा मिथ्यावादिनो भवेयुः। नन्वेतदनुप-पन्नम् अर्थिप्रलार्थसभ्यसभापतिभिः परीक्षितैः प्रमाणभूतैः साक्षिभिर्निगदिते प्रमाणान्तरान्वेषणेऽनवस्थादोषप्रसङ्गात्—'निर्णिक्ते व्यवहारे तु प्रमाणमफलं भवेत्। लिखितं साक्षिणो वापि पूर्वमावेदितं न चेत्॥', 'यथा पकेषु धान्येषु निष्फलाः प्रावृषो गुणाः। निर्णिक्तव्यवहाराणां प्रमाणमफलं तथा॥' (मा॰ ११६३-६२) इति नारदवचनाच । उच्यते,—यदाऽथीं प्रतिज्ञातार्थसान्तरारमसाक्षित्वेना-

टिप्प०—1 एतेन वादिनः प्रतिवादिनो वा जयपराजयावधारणनिर्णेजने सिते पूर्वोपन्यस्तात्प्रमाणात्प्रमाणान्तरस्य पूर्वमुपन्यस्तस्य प्रतिपादनमफलमित्याकूतम् ।

पाठा०-१ यत्र गुणिनः घ. २ स्वाभित्रायेण प्रतिज्ञा घ. ३ मिथ्या-साक्षिणो घ.

नाविष्कृतदोषाणामपि साक्षिणां वचनमथैविसंवादित्वेनाप्रमाणं सन्यमानः साक्षि-ष्विष दोषं कल्पयति तदा प्रमाणान्तरान्वेषणं केन वार्यते ? उक्तं च- 'यस्य च दुष्टं करणं यत्र च मिथ्येति प्रत्ययः स एवासमीचीनः' इति ॥ यथा चक्षुरादिकः रणदोषानध्यवसायेऽप्यर्थविसंवादात्तज्जनितस्य ज्ञानस्याप्रामाण्येन करणदोषकल्पना तथेहापि; साक्षिपरीक्षातिरेकेण वाक्यपरीक्षोपदेशाच ।— 'साक्षिभिभाषितं वाक्यं सह सभ्यः परीक्षयेत्' इति । कालायनेनाप्युक्तम्—'यदा शुद्धा किया न्याया-त्तदा तद्वाक्यशोधनम् । ग्रुद्धाच वाक्यायः ग्रुद्धः स ग्रुद्धोऽर्थं इति स्थितिः ॥' इति । किया साक्षिलक्षणा, 'नार्थसंवन्धिनो नाप्ताः' (मनुः८।६४) इति न्यायाग्रदा शुद्धा तदा तद्वाक्यशोधनं साक्षिवाक्यशोधनं कर्तव्यम् ; वाक्यशुद्धि सत्य र्थं-प्रतिपादनेनः 'सल्येन शुद्धाते वाक्यम्' इति स्मरणात् । एवं शुद्धायाः कियायाः शुँदवाक्याच यः शुद्धोऽवगतोऽर्थः स शुद्धस्तथाभूत इति स्थितिरी-हशी गर्थादा न्यायविदाम् । कारणदोषबाधकप्रखयामावे सखवितथ एवार्थ इत्यर्थः । ननु स्वयमर्थिना प्रमाणीकृतान्साक्षिणोऽतिकम्य कथं कियान्तरं प्रमाणी-कियते ? नैष दोषः; यतः—'कियां बलवतीं मुक्ला दुर्वलां योऽवलम्बते । स जयेऽवधृते सभ्यैः पुनस्तां नामुयात्कियाम् ॥' इति काल्यायनेन जयावधारणो-त्तरकालं कियान्तरपरिश्रह्निषेधाज्यावधारणात्प्राक् कियान्तरपरिश्रहो दर्शितः। नारदेनापि (मा॰१।६२)—'निर्णिक्ते व्यवहारे तु प्रमाणमफलं भवेत्' इति वदता जयावधारणोत्तरकालमेव प्रमाणान्तरं निषिदं न प्रागि । तस्मादुक्तेऽपि साक्षिभिः साक्ष्येऽपरितुष्यता क्रियान्तरमङ्गीकर्तव्यमिति स्थितम् । एवं स्थिते यद्यभिहित-वचनेभ्यः साक्षिभ्यो गुणवत्तमा द्विगुणा वा पूर्वनिर्दिष्टा असन्निहिताः साक्षिणः सन्ति तदा त एव प्रमाणीकर्तव्याः; 'खभावेनैव यद्र्युस्तद्राह्यं व्यावहारिकम्' इलस्य सर्वव्यवहारशेषत्वात्, 'निर्णिक्ते व्यवहारे तु प्रमाणमफलं भवेत् । लिखितं साक्षिणो वापि पूर्वमावेदितं न चेत् ॥' (मा० १।६२ ) इति नारदवचनाच । पूर्वनिर्दिष्टा-नामसंभवे त्वनिर्दिष्टा अपि त्थाविधाः साक्षिण एव बाह्या न दिव्यम् ; 'संभवे साक्षिणां प्राज्ञो वर्जयेद्दैविकीं कियाम्' इति स्मरणात् । तेषामसंभवे दिव्यं प्रमाणी-कर्तव्यम् । अतःपरमपरितुष्यताप्यथिना न प्रमाणान्तरमन्वेषणीर्यमवचनादिति परिसमापनीयो व्यवहारः। यत्र तु प्रत्यर्थिनः खप्रत्ययविसंवादित्वेन साक्षिवचनस्या-प्रामाण्यं मन्यमानस्य साक्षिषु दोषारोपणेनापरितोषस्तत्र प्रत्यर्थिनः क्रियोपन्यासाव-सराभावात्सप्ताहावधिकदैविकराजिक यसनोद्भवेन साक्षिपरीक्षणं कर्तव्यम् । तत्र च दोषावधारणे साक्षिणो विवादास्पदीभूतमृणं दाप्याः,सारानुसारेण दण्डनीयाश्व।

पाठा०—१ कारणं दुष्टं घ. २ ज्ञानस्य प्रामाण्य ख. ३ वाक्परीक्षोप॰ घ. ४ ग्रुद्धाचवाक्याद्यः ग्रुद्धो घ. ५ कृताः साक्षिणो ख. ६ तथाविधा एव साक्षिणो प्राह्याः ख. ७ प्रमाणं कर्तव्यं ख. ८ मनुवचनात् ख. ॰ यमवच-नात् घ.

अथ दोषानवधारणं, तदा प्रत्यिंना तावता संतोष्टव्यम् । यथाह मनुः (८१९०८)—'यस्य दश्येत सप्ताहादुक्तवाक्यस्य साक्षिणः । रोगोऽमिर्ज्ञातिमरण-मृणं दाप्यो दमं च सः॥' इति । एतच 'यस्योचुः साक्षिणः सत्यां प्रतिज्ञां स जयी भवेत्' इसस्य अपरितुष्यत्प्रस्यर्थिविषयेऽपवादो द्रष्टव्यः। केचितु 'उक्तेऽपि साक्षिभिः साक्ष्ये' ( व्य०८० ) इत्यतद्वचनमर्थिना निर्दिष्ठेषु साक्षिष्वर्थ्यनुकूलमभिहितवरसु यदि प्रत्यर्थी गुणवत्तमान्द्रिगुणान्वाऽन्यान्साक्षिणः पूर्वोक्तविपरीतं संवादयति तदा पूर्ववादिनः साक्षिणः कूटा इति व्याचक्षते, -तद्सत् ; प्रसर्थिनः कियानुपपत्तेः । तथा हि - अर्थी नाम साध्यस्यार्थस्य निर्देष्टा, तत्प्रतिपक्षस्तदभाववादी प्रस्थी, तत्राभावस्य भावसिद्धिसापेक्षसिद्धित्वाद्भावस्य वाभावसिद्धिनरपेक्षसिद्धित्वाद्भाव-स्यैव साध्यत्वं युक्तम् ; अभावस्यं खरूपेण साक्ष्यादिप्रमेयत्वाभावात् । अतश्चा-र्थिन एव किया युक्ता । अपि चोत्तरानुसारेण सर्वत्रैव किया नियता स्मर्थते; भाङ्च्यायकारणोंकौ तु प्रसर्थी निर्दिशेत्कियाम् । मिथ्योक्तौ पूर्ववादी तु प्रतिपत्तौ न सा भनेत् ॥' इति । न चैर्कस्मिन्व्यवहारे द्वयोः कियाः 'नचैकस्मिन्विवादे तु किया स्याद्वादिनोर्द्दयोः' इति स्मरणात् । तस्मात्प्रतिवादिनः साक्षिणो गुण-वत्तमा द्विगुणा वाऽन्यथा ब्र्युरित्यनुपपन्नम् ॥ अथ मतम्-यत्र द्वाविप भाव-अतिज्ञावादिनौ 'मदीयमिदं दायादप्राप्तं मदीयमिदं दायादप्राप्त'मिति प्रतिज्ञावादिनोः पूर्वीपरकालविभागानाकलितमेव वदतस्तत्र द्वयोः साक्षिषु सत्सु कस्य साक्षिणो माह्या इत्याकाङ्कायां — 'द्वयोर्विवदतोर्थं द्वयोः सत्सु च साक्षिषु । पूर्वपक्षो भवे-चस्य भवेयुस्तस्य साक्षिणः ॥' इति वचनेन यः पूर्वं निवेदयति, तस्य साक्षिणो आह्या इति स्थिते, तस्यापैवादः - 'उत्तेऽपि साक्षिभिः साक्ष्ये' इति । अतश्च पुर्वोत्त-रयोर्वादिनोः समसंख्येषु समगुणेषु साक्षिषु सत्सु पूर्ववादिन एव साक्षिणः प्रष्टव्याः। यदा तु उत्तरवादिनः साक्षिणो गुणवत्तमा द्विगुणा वा तदा प्रतिवादिनः साक्षिणः प्रष्टव्याः । एवं च नाभावस्य साध्यताः उभयोरपि भाववादित्वात् , चतुर्विधो-त्तर्विलक्षणत्वाच प्रकृतोदाहरणे न कियाव्यवस्था। एकस्मिन्व्यवहारे तु यथैक-स्यार्थिनः कियाद्वयं परमते तथा वादिप्रतिवादिनोः कियाद्वयेऽप्यविरोध इति । तद्प्याचार्यो नानुमन्यते—'उक्तेऽपि साक्षिभिः साक्ष्ये' इत्यपिशब्दाद्थीतप्रकरणा-द्वाऽस्यार्थस्यानवगमादित्यलं प्रसङ्गेन ॥ ८० ॥

कूटसाक्षिणो दर्शितास्तेषां दण्डमाह-

पृथक्पृथग्दण्डनीयाः क्टकृत्साक्षिणस्तथा । विवादाद्विगुणं दण्डं विवास्यो ब्राह्मणः स्मृतः ॥ ८१ ॥

यो धनदानादिना कूटान्साक्षिणः करोति स कूटकृत्, साक्षिणश्र ये तथा

पाठा०—१ दोषावधारणं ख. २ वाभावितरपेक्ष ख. ३ अभावस्वरूपेण ख. ४ कस्मिन्विवादे घ. ५ पवादमाह ख. ६ प्याचार्या नानुमन्यन्ते घ.

कूटास्ते विवादानाम विवादपराजयात्पराजये यो दण्डस्तत्र तत्रोक्तस्तं दण्डं द्विगुणं पृथकपृथगेकैकशो दण्डनीयाः। ब्राह्मणस्य विवास्यो स्ट्रान्त्र-र्वास्यः, ने दण्डनीयः । एतच लोभादिकारणविशेषापरिज्ञाने अनभ्यासे च वेदि-तव्यम् । लोभादिकारणविशेषपरिज्ञानेऽभ्यासे च मनुनोक्तम् (८।१२०-२१)-'लोभात्सहस्रं दण्ड्यः स्यान्मोहात्पूर्वं तु साहसम्। भैयाद्वौ मध्यमौ दण्डौ मैच्या-त्पूँवँ चतुर्गुणम् ॥ कामाद्दशगुणं पूर्वं कोधातु ित्रगुणं परम् । अज्ञानाद्वे शते पूर्णे बालिश्याच्छतमेव तु ॥' इति । तत्र लोसोऽर्थलिप्सा, मोहो विषयेयज्ञानम् । भयं संत्रासः, भेत्री स्नेहातिशयः, कामः स्त्रीविक्यमिलाषः, कोघोऽमर्षः। अज्ञानसस्फुटज्ञानम् , वालिश्यं ज्ञानानुत्पादः । सहस्रादिषु ताम्रिकाः पणा गृह्यन्ते । तथा (मनुः ८।१२३)—'कौटसाक्ष्यं तु कुर्वाणांस्रीन्वर्णान्धार्मिको नृपः । प्रवासयेद्दण्डयित्वा बाह्मणं तु विवासयेत् ॥' इति, एतचाभ्यासविषयम् ; कुर्वाणानिति वर्तर्माननिर्देशात् । त्रीन्वर्णान्क्षत्रियादीन् पूर्वीक्तं दण्डं दण्डयित्वा प्रवासयेन्मार्येत् । अर्थशास्त्रे 'प्रवास'शब्दस्य मार्णे प्रयोगात् , अस्य चार्थशास्त्र-रूपत्वात् । तत्रापि प्रवासनमोष्टच्छेदनं जिह्वाच्छेदनं प्राणवियोजनं च कौटसाक्ष्य-विषयानुसारेण द्रष्टव्यम् । बाह्मणं तु दण्डयित्वा विवासयेत् खराष्ट्राज्ञिष्कासयेत् । यद्वा,-वाससो विगतो विवासाः । विवाससं करोतीति णिचि कृते 'णाविष्ठव-त्प्रातिपदिकस्य' इति टिलोपे रूपम् । विवासयेत् नशीकुर्यादित्यर्थः । अथवा वसलस्मिनिति वासो गृहम् । विवासयेत् भन्नगृहं कुर्यादिलर्थः । न्नाह्मणस्यापि लोभादिकारणविशेषापरिज्ञानेऽनभ्यासे च तत्र तत्रोक्तो दण्ड एव । अभ्यासे त्वर्थ-दण्डो विवासनं च । तत्रापि जातिद्रव्यानुबन्धाद्यपेक्षया विवासनं नमीकरणं गृह-भन्नो देशानिर्वासनं चेति व्यवस्था द्रष्टव्या । लोभादिकारणविशेषापरिज्ञानेऽनभ्यासे चाल्पविषये कौटसाक्ष्ये बाह्मणस्यापि क्षत्रियादिवद्रथदण्ड एव । महाविषये तु देशानिर्वासनमेव । अत्राप्यभ्यासे सर्वेषामेव मनूक्तं द्रष्टव्यम् । नच ब्राह्मणस्याः र्थदण्डो नास्तीति मन्तव्यम् । अर्थदण्डाभावे शारीरदण्डे च निषिद्धे खल्पेऽप्यप-राधे नप्तीकरणगृहभङ्गाङ्ककरणविश्रवासनं दण्डाभावो वा प्रसज्येत; 'चतुर्णामपि वर्णानां प्रायिक्षत्तमकुर्वताम् । शारीरं धनसंयुक्तं दण्डं धर्म्यं प्रकल्पयेत् ॥' इति स्मरणाच । तथा ( मनुः ८।३७८ )—'सहस्रं ब्राह्मणो दण्ड्यो गुप्तां विप्रां बला-द्रजन्' इति स्मरणात् । यत्तु शङ्कवचनम्- 'त्रयाणां वर्णानां धनापद्वारवध-

टिप्प०—1 लोभाछोमेन मिथ्याभिधाने. 2 पूर्वं प्रथमसाइसमेव. 3 अत्र यतः कौटसाक्ष्यं तत एव पुनः पुनरभिधानम्, न तु पुनः पुनः प्रश्नपूर्वकम् इति न पूर्वेण विरोधः।

पाठा०—१ विवादाद्विवादपराजये ख. विवादात्पराजये ग. २ व दण्ड्याः ग-घ. ३ द्रष्टच्यम् ख-ग. ४ भयादौ मध्यमो दण्डो ख. ५ स्त्री-च्यतिरेकाभि ख. ६ वर्तमानकाल ख. ७ शास्त्रस्वरूप ख.

बन्धिकया विवासनाङ्ककरणं ब्राह्मणस्य' इति, तत्र धनापहारः सर्वस्वापहारो विव-क्षितः वधसाहचर्यात्; 'शारीरस्त्ववरोधादिजीवित्तान्तः प्रकीर्तितः । काँकिण्या-दिस्त्वर्थदण्डः सर्वस्वान्तस्तथैव च ॥'(नारदः परि०५४) इति वधसर्वस्वहरणयोः सहपाठात्। यद्प्युक्तम्—'राष्ट्रादेनं बहिः कुर्यात्समप्रधनमक्षतम्' इति, तत्प्रधम-कृतसाहसविषयं; न सर्वविषयम् । शारीरस्तु ब्राह्मणस्य न कदाचिद्भवति । 'न जातु ब्राह्मणं हन्यात्सर्वपापेष्विप स्थितम्' (मनुः ८१३८०) इति सामा-न्येन मनुस्मरणात् । तथा मनुः (८१३८१)—'न ब्राह्मणवधाद्भूयानधर्मो विवाते भुवि । तस्मादस्य वधं राजा मनसापि न चिन्तयेत् ॥' इति ॥ ८१ ॥

जानतः साध्यानज्ञीकारे आह--

## यः साक्ष्यं श्रावितोऽन्येभ्यो निह्नते तत्तमोवृतः। स दाप्योऽष्टगुणं दण्डं ब्राह्मणं तु विवासयेत् ॥ ८२ ॥

अपि च, यस्तु साक्षित्वमङ्गीकृत्यान्यैः साक्षिभिः सह साक्ष्यं श्रावितः सिन्नैगदनकाले तमोवृतो रागाद्याकान्तचित्तस्तत्साक्ष्यमन्येभ्यः साक्षिभ्यो निद्धते—'नाहमत्र साक्षी भवामि' इति, स विवादपराजये यो दण्डस्तं दण्डम- एगुणं दाप्यः । ब्राह्मणं पुनरष्टगुणद्रव्यदण्डदानासमर्थं विवासयेत् । विवासनं च नगीकरणगृहभङ्गदेशनिर्वासनत्वक्षणं विषयानुसारेण द्रष्टव्यम् । इत- रेषां त्वष्टगुणद्रव्यदण्डदानासंभवे स्वजात्युचितकर्मकरणनिगडवन्धनकारागृहप्रवेशादि द्रष्टव्यम् । एतच पूर्वश्लोकेऽप्यनुसर्तव्यम् । यदा सर्वे साक्ष्यं निह्नवते तदा सर्वे समानदोषाः । यदा तु साक्ष्यमुक्तवा पुनरन्यथा वदन्ति, तदार्नुवन्धायपेक्षया दण्ड्याः । यथाह कात्यायनः—'उक्तवाऽन्यथा ब्रुवाणाश्च दण्ड्याः स्युर्वाक्छला- विवताः' इति । न चान्येनोक्ताः साक्षिणोऽन्येन रहस्यनुसर्तव्याः । यथाह नारदः (१।१६५)—'न परेण समुद्दिष्टमुपेयात्साक्षिणं रहः । भेदयेज्ञैव चान्येन हिये- तैवं समाचरन् ॥' इति ॥ ८२ ॥

साक्षिणामवचनमसत्यवचनं च सर्वत्र प्रतिषिद्धं, तदपवादार्थमाह—

# वर्णिनां हि वधी यत्र तत्र साध्येनृतं वदेत्।

यत्र वर्णिनां शृद्धविद्क्षत्रविप्राणां सखनचनेन वधः संभाव्यते तत्र साक्ष्यनृतं वदेत् सखं न वदेत् । अनेन च सखनचनप्रतिषेधेन साक्षिणः पूर्वप्रतिषिद्धमसखनचनमनचनं चाभ्यनुज्ञायते । यत्र शङ्काभियोगादौ सखनचने

टिप्प॰—1 जीवित अहणान्तो दण्ड इत्याशयः. 2 विंशत्कपदिकाः एका काकिणी, भाषायां, 'पै' इति ख्यातं ताम्रनिष्कम्. 3 भाषणसमये. 4 अनुबन्धो दोषोत्पादः, जातिद्रव्यगुणाद्यपेक्षेति सुबोधिनी. 5 साक्ष्यं तन्नानृतं.

पाठा०—१ दण्डासंभवे ख. २ हीयेचैवं घ. ३ वदेत् घ. साक्ष्यम-नृतम् घ.

वर्णिनो वधोऽन्तवचने न कस्मापि वधस्तत्रान्तवचनमभ्यनुज्ञायते । यत्र तु सखवचनेऽर्थिप्रलर्थिनोरन्यतरस्य वधोऽसलवचने चान्यतरस्य वधस्तत्र तूःणीं-भावाभ्यनुज्ञा राजा यद्यनुमन्यते । अथ राजा कथमप्यकथने न मुचति तदा भेदादसाक्षित्वं कर्तव्यम् । तस्याप्यसंभवे सल्यमेव वदितव्यम् । अस्रलवचने विणिवधदोषोऽसल्यवचनदोषश्च । सल्यवचने तु वर्णिवधदोष एव, तत्र च यथा-शास्त्रं प्रायश्चित्तं कर्तव्यम् ॥-

तहीसत्यवचने तूष्णीभावे च शास्त्राभ्येनुज्ञानात्त्रत्यवायाभात इत्यत आह—

## तत्पावनाय निर्वाप्यश्रहः सारखते द्विजैः ॥ ८३ ॥

तत्पावनाय अन्तवचनावचनिमित्तप्रस्वायपिहाराय सारस्वतश्चराद्विजिरेकैकशो निर्वाप्यः कर्तव्यः । भैरखदी देवता अस्पेति सारस्वतः ।
अनवस्नावितान्तरूष्मपक्षीदने 'चरु'शब्दः प्रसिद्धः । इहायमभिसिन्धः—'साक्षिणामन्दतवचनमवचनं च यन्निषिद्धं तिद्दहाभ्यनुज्ञातम् । यत्तु—'नौन्दतं वदेत् ।
अन्नुवन्विन्नुवन्वापि नरो भवति किल्विषी' (मनुः ८१९३) इति सामान्येनान्दतवचनमवचनं च प्रतिषिद्धं तदतिकमनिमित्तमिदं प्रायश्चित्तम् । नच मन्तव्यं
साक्षिणामन्दतवचनावचनाभ्यनुज्ञानेऽपि साधारणान्दतवचनावचनप्रतिषेधातिकमनिमित्तकप्रस्ववायस्य तादवँस्थ्यादभ्यनुज्ञावचनमनर्थकमिति। यतः साक्ष्यन्दतवचनावचनयोभूयानप्रस्ववायः साधारणान्दतवचनावचनयोरल्पीयानिस्पर्थवदभ्यनुज्ञावचनम् । यद्यपि भूयसः प्रस्ववायस्य निन्नृत्त्या आनुषङ्गिकस्याल्पीयसः प्रस्ववायस्य
निन्नृत्तिरन्यत्र तथापीहाभ्यनुज्ञावचनात्प्रायश्चित्तविधानाच भूयसो निन्नृत्तयाल्पीयानप्यानुषङ्गिकोऽपि प्रस्ववायो न निवर्तत इति गम्यते । एतदेवान्यत्र प्रश्लेषु वर्णिवधाशङ्कायां पान्थादीनामन्दतवचनात्रचनाभ्यनुज्ञानं वेदितव्यम् । नच तत्र प्रायश्चित्तमस्तिः प्रतिषेधान्तराभावात् । निमित्तान्तरेण कालान्तरेऽर्थतत्त्वावगमेऽपि
साक्षिणामन्येषां च दण्डाभावोऽस्मादेव वचनादवगम्यत इति ॥ ८३ ॥

इति साक्षिप्रकरणम् ।

टिप्प०—1 वचनेन. 2 सरस्वतीदेवताकत्विनरासायाह-सरस्वतीति । 3 'विणिनां हि वधो' इति वचनाद्वधप्रसङ्गे सत्यवचनमेव, तथा च गौतमः—'नानृतवचने दोषो जीवनं च तद्धीनम्, न तु वाऽब्पीयसो जीवनम्' इति ।

पाठा०- १ भ्यनुज्ञया ख. २ नाभूतं B. ३ निषिद्धं ख. ४ स्थ्याद-वचनाभ्यनुज्ञा ख. ५ साक्षिणामसत्यवचनावचनप्रतिषेधातिकमयोः ख.

#### अथ लेख्यप्रकरणम् ६

भुक्तिसाक्षिणौ निरूपितौ, सांप्रतं छेल्यं निरूप्यते । तत्र छेल्यं द्विधम्— शासनं जानपदं चेति । शासनं निरूपितम् । जानपदमभिधीयते । तच द्विविधम्— खहस्तकृतमैन्यकृतं चेति । तत्र खहस्तकृतमेसाक्षिकं, अन्यकृतं ससाक्षिकम् अनयोश्च देशाचारानुसारेण प्रामाण्यम् । यथाह नारदः (१।१३५)—'लेल्यं तु द्विविधं ह्रेयं खहस्ताऽन्यकृतं तथा । असाक्षिमत्साक्षिमच सिद्धिदेशस्थितेस्तयोः ॥' इति । तत्रान्यकृतमाह—

## यः कश्चिद्थों निष्णातः खरुच्या तु परस्परम् । लेख्यं तु साक्षिमत्कार्यं तस्मिन्धनिकपूर्वकम् ॥ ८४॥

धनिकाधमणेयोयाँ ऽथाँ हिरण्यादिः परस्परं खरुच्या 'इयता कालेने-ताबद्देयम्', 'इयती च प्रतिमासं वृद्धिः' इति निष्णातो व्यवस्थितः तस्मिन्नथं कालान्तरे विप्रतिपत्तौ वस्तुतत्त्वनिर्णयार्थं लेख्यं साक्षिमदुक्तलक्षणसाक्षियुक्तं धनिकपूर्वकं धनिकः पूर्वो यस्मिस्तद्धनिकपूर्वकम् । धनिकनामलेखनपूर्वक-मिति यावत् । कार्यं कर्तव्यम् । उक्तलक्षणाः साक्षिणो वा कर्तव्याः; 'कर्ता तु यत्कृतं कार्यं सिद्धार्थं तस्य साक्षिणः । प्रवर्तन्ते विवादेषु खकृतं वाऽथ लेख्य-कम् ॥' इति स्मरणात् ॥ ८४॥

## समामासतदर्धाहर्नामजातिखगोत्रकैः । सत्रक्षचारिकात्मीयपितृनामादिचिह्वितम् ॥ ८५ ॥

अपि च, समा संवत्सरः, मासश्चेत्रादिः, तद्धं पक्षः-शुक्तः कृष्णो वा, अहस्तिथिः प्रतिपदादिः, नाम धनिकैणिकयोः, जातिर्वाद्यण्यवादिः, स्वगोत्रं वासिष्ठादिगोत्रम्, एतैः समादिभिश्चिह्वितम्, तथा सब्रह्मचारिकं बहुचादि-शाखाप्रयुक्तं गुणनाम बहुचः कठ इति । आत्मीयपितृनाम धनिकर्णिक-पितृनाम, 'आदि'ग्रहणाइवैयजातिसंख्याचारादेर्भ्रहणम् । 'एतैश्च चिह्नितं लेख्यं कार्यम्' इति गतेन संबन्धः ॥ ८५ ॥

## समाप्तेऽथे ऋणी नाम खहस्तेन निवेशयेत् । मतं मेऽमुकपुत्रस्य यदत्रोपरि लेखितम् ॥ ८६ ॥

किन, धनिकाधमणीयोर्गेऽर्थः खरुच्या न्यवस्थितस्तस्मिन्नर्थे समाप्ते लिखिते

टिप्प॰—1 साक्षिनिरपेक्षम्. 2 यचोक्तं व्यासेन—'जातिः संशा निवासोऽर्थः संख्या वृद्धिश्च वत्सरः। मासः पक्षो दिनं चैषां लिखितं व्यक्तिकारकम्॥' इति ।

पाठा०-१ °मन्यहस्तकृतं ग. २ सगोत्रकैः. A. ३ धनिकाऽधमार्णिकयोः ख. ४ संख्यावारादेः ख. ग. ऋणी अधमणीं नामात्मीयं खहस्तेनासिक्षेष्ठ्ये यदुपरि लेखितं तन्ममामुकः पुत्रस्य सतं अभिप्रेतमिति निवेशयेत् पत्रे विलिखेत् ॥ ८६ ॥

> साक्षिणश्च खहस्तेन पितृनामकपूर्वकम् । अत्राहममुकः साक्षी लिखेयुरिति ते सैमाः ॥ ८७॥

तथा, तस्मिलेख्ये ये साक्षिणो लिखितास्तेऽप्यात्मीयितृनामलेखनपूर्वकं अस्मिन्नर्थेऽयममुको देवदत्तः साक्षी इति स्वहस्तेनैकैकशो लिखेयुः। ते च समाः संख्यातो गुणतश्च कर्तव्याः। यद्यधमर्णः साक्षी वा लिपिन्नो न भवति तदाधमणेंऽन्येन साक्षी च साक्ष्यन्तरेण सर्वसाक्षिसंनिधो स्वमतं लेख-येत्। यथाह नारदः—'अलिपिन्न ऋणी यः स्वातस्वमतं तु स लेखयेत्। साक्षी वा साक्षिणाऽन्येन सर्वसाक्षिसमीपतः॥' इति॥ ८०॥

उभयाभ्यर्थितेनैतन्मया ह्यमुकसूनुना । लिखितं ह्याउँ क्लिति लेखकोऽन्ते ततो लिखेत् ॥ ८८ ॥ अपि च, ततो लेखक उभाभ्यां धनिकाधमर्णिकाभ्यां प्रार्थितेन मयाऽ-मुकेन देवदत्तेन विष्णुमित्रसूनुना एतल्लेख्यं लिखितमित्यन्ते लिखेत् ८८ सांप्रतं सकृतं लेख्यमाह—

विनापि साक्षिभिर्लेख्यं खहस्तिलिखितं तु यत्। तत्प्रमाणं स्मृतं लेख्यं बलोपधिकृतादते॥ ८९॥

यहुं एयं खहस्तेन लिखितमधमणेंन तत्स्यिशिभिविनापि प्रमाणं स्मृतं मन्वादिभिः । बलोपिधकृताहते बलेन बलात्कारेण उपिधना छल-लोभकोधभयमदादिलक्षणेन यत्कृतं तस्माद्विना । नारदोऽप्याह (१।१३७)— 'मत्ताभियुक्तस्त्रीबालबलात्कारकृतं च यत्। तदप्रमाणं लिखितं भयोपिधकृतं तथा ॥' इति । तैंचैतत्खहस्तकृतं परहस्तकृतं च यहेष्ट्यं देशाचारानुसारेण सर्वन्धकः व्यवहारेऽबन्धकव्यवहारे च युक्तमर्थकमापरिलोपेन लिप्यक्षरापरिलोपेन च लेख्य-मिखेतावत् न पुनः साधुशब्दैरेन, प्रातिखिकदेशभाषयापि लेखनीयम्। यथाह् नारदः (१।१३६)—'देशाचाराविषद्धं यद्यक्ताधिविधिलक्षणम् । तत्प्रमाणं स्मृतं लेख्यमविद्यप्तकमाक्षरम् ॥' इति । विधानं विधिः, आधिविधिराधिविधिराधिविधिराधिकरणं तस्य लक्षणं गोप्याधिभोग्याधिकालकृतमिखादि तद्यक्तं विस्पष्टं यस्मिस्त्वक्राधिविधिलक्षणम् । अविद्यप्तक्रमाक्षरम् ॥ अर्थानां कमः कमश्वाक्षराणि च

टिप्प॰—1 यदप्याह नारदः—'लेख्यं तु द्विविधं विद्यात् स्वहस्तान्यकृतं तथा। असाक्षिमत् साक्षिमच सिद्धिर्देशस्थितिस्तयोः' इति । 2 आक्षिप्तः.

पाठा०—१ तेऽसमाः, ं २ काभ्यामुभाभ्यां ख. ३ विना तु खं॰ ४ तन्नेतत् घ. ५ कृतं च लेख्यं ग. ६ संबन्धन्यवहारे च ख.

क्रमाक्षराणि अविद्यप्तानि कमाक्षराणि यस्मिस्तद्विद्यप्तकमाक्षरं । तदेवंभूतं छेख्यं प्रमाणम् । राजशासनवन्न साधुशब्दिनयमोऽत्रेखभिप्रायः ॥ ८९ ॥

लेख्यप्रसङ्गेन लेख्यारूढमप्युणं त्रिभिरेव देयमिलाह—

ऋणं लेख्यकृतं देयं पुरुषिस्निभिरेव तु ।

यथा साक्ष्यादिकृतसृणं त्रिभिरेव देयं, तथा लेख्यकृतमप्याहर्नृतेत्पुत्रतत्पुत्रैिस्तिभिरेव देयं, न चतुर्थादिभिरिति नियम्यते। नतु 'पुत्रपात्रैर्ऋणं देयम्'
(च्य०५०) इत्यविशेषेण ऋणमात्रं त्रिभिरेव देयमिति नियतमेव। बाढम्। अस्यबोत्सर्गस्य पत्राह्णढणिवये स्मृत्यन्तरप्रभवामपवादशङ्कामपनेतुमिदं वचनमारब्धम्। तथा हि—पत्रलक्षणमिभधाय कात्यायनेनाभिहितम्—'एवं कालमितकान्तं पितृणां दाप्यते ऋणम्' इति। इत्यं पत्राह्णढम्णमितिकान्तकालमि पितृणां
संबन्धि दाप्यते। अत्र 'पितृणाम्' इति बहुवचनिर्देशात्कालमिति वचनाचतुर्थादिर्दाप्य इति प्रतीयते। तथा हारीतेनापि—'लेख्यं यस्य भवेद्धत्ते लामं
तस्य विनिर्दिशेत' इति । अत्रापि यस्य हस्ते लेख्य (पत्र) मस्ति तस्यणंलामः
इति सामान्येन चतुर्थादिभ्योऽप्यृणलाभोऽस्तीति प्रतीयते। अतश्चितदाशङ्कानिवद्यर्थमेतद्वचनमित्युक्तम्। वचनद्वयं च योगिश्वरवचनानुसारेण योजनीयम्॥—

अस्यापवादमाह-

आधिस्तु भुज्यते तावद्यावत्तन्न प्रदीयते ॥ ९० ॥

सबन्धकेऽपि पैत्रारूढं ऋणं त्रिभिरेव देयमिति नियमादणापाकरणानधिकारे-णाँध्याहरणेऽप्यनधिकारप्राप्ताविदमुच्यते । याचचतुर्थेन पद्यमेन वा ऋणं न दीयते तावदेवाधिर्भुज्यत इति वदता सबन्धकर्णापाकरणे चतुर्थादेरप्यधिकारो दिशतः । नन्वेतदप्युक्तमेव 'फलभोग्यो न नश्यति' (व्य०५८) इति । सल्यम् । तद्प्येतस्मिन्नसल्पपवादवचने पुरुषत्रयविषयमेव स्यादिति सर्वमनवद्यम् ॥ ९०॥

प्रासिकं परिसमाप्य प्रकृतमेवानुसरति—

देशान्तरस्थे दुर्लेख्ये नष्टोन्मृष्टे हते तथा । भिन्ने दुग्धेऽथवा छिने लेख्यमन्यत्तु कारयेत् ॥ ९१ ॥

व्यवहाराक्षमे पत्रे पत्रान्तरं कुर्यादिति विधीयते । व्यवहाराक्षमत्वं चात्यन्तव्यव-

टिप्प०—1 अयमर्थः-बहुत्वं त्रित्वे पर्यवस्पति, तथा च 'पितूणां' इत्युक्तः प्रपोत्रस्य प्रपितामहर्णं देयमिति प्रतीयते । एवं यदा पौत्रोऽप्यतिक्रान्तो मृतस्तदा 'पुत्र-पौत्रेर्क्षणं देयम्' (व्य० ५०) इत्यादिवचनैः पौत्रानन्तरकालीनस्य प्रपौत्रारदेयत्वे पौत्रेर्कणं देयम्' (व्य० ५०) इत्यादिवचनैः पौत्रानन्तरकालीनस्य प्रपौत्रारदेयत्वे सिद्धेऽपि 'अतिक्रान्तं कालं' इत्युक्तः पौत्रादीनामपि पत्रारूढे ऋणे देयत्वारंका भवतीति ।

पाठा०—१ तत्पुत्रपौत्रैः. २ वचनाच चतुर्थादिः ख. ३ पत्रारूढे ऋणे ख. पत्रारू तथा छि. ४; छिन्ने भिन्ने तथा दृग्धे ए. ख-ग. ४ कारणापहरणे ख. ५ दृग्धे तथा छि. ४; छिन्ने भिन्ने तथा दृग्धे ए. या॰ १७

हितदेशान्तरस्थे पत्रे दुर्छेख्ये दुष्टानि संदिह्यमानानि अवाचकानि वा लेख्यानि लिप्यक्षराणि पदानि वा यस्मिस्तत् दुर्लेख्यं तस्मिन्दुर्लेख्ये, नष्टे कालवशेन, उन्मुछ मधीदौर्बल्यादिना मृदितलिप्यक्षरे, हुते तैस्करादिभिः, भिन्ने विद्लिते, दुग्धे अमिना प्रज्वलिते, छिन्ने द्विधाभूते सति पैत्रं द्विभेवति । एतचार्थिप्रल-थिंनोः परस्परानुमतौ सलाम् । विमलां तु व्यवहारप्राप्तौ देशान्तरस्थपत्रानयना-याध्वापेक्षया कालो दातव्यः । दुर्गदेशावस्थिते नष्टे वा पत्रे साक्षिभिरेव व्यवहार-निर्णयः कार्यः। यथाह नारदः (१।१४२)—'लेख्ये देशान्तरन्यस्ते शीणे दुर्लिखिते हृते। सतस्तत्कालकरणमसतो द्रष्टृदर्शनम् ॥' इति। सतो विद्यमानस्य पत्रस्य देशान्तरस्थस्यानयनाय कालकरणं कालावधिर्दातन्यः । असतः पुनरविद्यमानस्य पत्रस्य पूर्वे ये द्रष्टारः साक्षिणस्तैर्दर्शनं व्यवहारपरिसमापनं कार्यम् । यदा तु साक्षिणो न सन्ति तदा दिव्येन निर्णयः कार्यः—'अलेख्यसाक्षिके देवीं व्यवहारे विनिर्दिशेत्' इति स्मरणात् । एतच जानपदं व्यवस्थापत्रम् । राजकीयमपि व्यवस्थापत्रमीदशमेव भवति । इयांस्तु विशेषः—'राज्ञः खहस्तसंयुक्तं खमुद्रा-निह्नितं तथा । राजकीयं स्मृतं लेख्यं सर्वेष्वर्थेषु साक्ष्मित् ॥' इति । तथान्यदिष राजकीयं जयपत्रकं वृद्धविष्ठिनोक्तम् - 'यथोपन्यस्तसाध्यार्थसंयुक्तं सोत्तरिक्तयम् । सावधारणकं चैव जयपत्रकिमध्यते ॥ प्राङ्घिवाकादिहस्ताङ्कं मुद्रितं राजमुद्रया । सिद्धेऽर्थे वादिने दद्याज्ञियने जयपत्रकम् ॥' इति । तथा सभासदोऽपि मँतं मेऽमुकपुत्रस्येति स्वहर्त्तं दद्युः।—'सभासदश्च ये तत्र स्मृतिशास्त्रविदः स्थिताः। यथालेख्यविधौ तद्वत्खहस्तं दद्युरेव ते ॥' इति सार्णात् । सभासदां च पर-स्परानुमतिव्यतिरेकेण न व्यवहारो निःशल्यो भवति । यथाह नारदः—'यत्र सभ्यो जनः सर्वः साध्वेतदिति मन्यते । स निःशल्यो विवादः स्यात्सशल्यस्त्व-न्यथा भवेत् ॥' इति । एतच्चतुष्पाद्यवहार एव ।—'साधयेत्साध्यमर्थं यचतुष्पादा-न्वितं च यत् । राजर्भुद्रान्वितं चैव जयपत्रकिमध्यते ॥' (कास्यायनः ?) इति स्मरणात् । यत्र तु हीनता । यथा—'अन्यवादी कियाद्वेषी नोपस्थाता निरुत्तरः । आहूतप्रपैलायी च हीनः पञ्चविधः स्मृतः ॥' ( नारदः मा० २।३३ ) इति । तत्र न जयपत्रकमस्ति, अपि तु हीनपत्रकमेव । तच कालान्तरे दण्डप्राह्यर्थं, जयपत्रं तु प्राच्न्यायविधिसिद्धार्थमिति निशेषः ॥ ९१ ॥

टिप्प०—1 प्रतिज्ञातार्थः साध्यार्थस्तेन संयुक्तम्, तथोत्तरेण द्वितीयपादरूपेण क्रियया पत्रादिरूपेण च सहितम्। तथा सावधारणकं-अवधारणं निर्णयस्तेन सहितं जय-पत्रं भवति। तच्चोक्तं वृहस्पतिना 'पूर्वोत्तरिक्रयावादनिर्णयान्ते यदा नृपः। प्रदद्या-ज्जयिने हेल्वं जयपत्रं तदुच्यते॥' इति। 2 हीनपत्रत इत्याशयः।

पाठा०—१ तस्करादिना ग-घ. २ द्वितीयपत्रं भवति ग. ३ नाय दुर्गाध्वापेक्षया ख. ४ दुर्देशावस्थिते क. ग. ५ दृष्टदर्शनं घ. ६ व्यवहारे ख. ७ दत्तं मे ख. ८ मुद्राङ्कितं ग. ९ व्यपलापी ग.

लेख्यसंदेहे निर्णयनिमित्तान्याह—

## <sup>°</sup>संदिग्धलेख्यश्चद्धिः स्थात्स्वहस्तलिखितादिभिः । युक्तिप्राप्तिकियाचिह्नसंबन्धागमहेतुभिः ॥ ९२ ॥

'शुद्धमशुद्धं वा' इति संदिग्धस लेख्यस शुद्धिः स्वहस्तिलिखिता-दिभिः स्यात्। सहस्तेन लिखतं यहेल्यान्तरं तेन शुद्धः । यदि सहशान्य-क्षराणि भवन्ति तदा शुद्धः स्यादिल्यधः । 'आदि'शब्दात् साक्षिलेखकस्वहस्तिले-खितान्तरसंवादाच्छुद्धिरिति । युक्त्या प्राप्तिर्युक्तिप्राप्तिः, देशकालपुरुषाणां द्रव्येण सह संबन्धः प्राप्तिः । 'अस्मिन्देशेऽस्मिन्कालेऽस्य पुरुषस्येदं द्रव्यं घटते' इति युक्तिप्राप्तिः, क्रिया तत्साक्ष्युपन्यासः, चिह्नमसाधारणं श्रीकारादि, 'संब-न्धोऽर्थिप्रल्यिनोः पूर्वमिष परस्परिवश्वासेन दानमहणादिसंवन्धः, आगमो-ऽस्यतावतोऽर्थस्य संभावितः प्राप्त्युपायः, एते एव हेतवः । एभिईतुभिः संदि-ग्यलेख्यस्य शुद्धिः स्यात्' इत्यन्वयः । यदा तु लेख्यसंदेहे निणयो न जायते तदा साक्षिभिनिर्णयः कार्यः । यथाह कात्यायनः—'दूषिते पत्रके वादी तदा-कृदास्तु निर्दिशेत्' इति । साक्षिसंभवविषयमिदं वचनम् । साक्ष्यसंभवविषयं तु हारीतवचनम्—'न मयतत्कृतं पत्रं कूटमेतेन कारितम् । अधरीकृत्य तत्पत्रमथें दिव्येन निर्णयः ॥' इति ॥ ९२ ॥

एवं शोधिते पत्रे ऋणे च दातव्ये प्राप्ते यदा कृत्स्नमेव ऋणं दातुमसमर्थस्तदा किं कर्तव्यमित्यत आह—

## लेख्यस्य पृष्ठेऽभिलिखेद्दन्या दत्त्वर्णिको धनम् । धनी वीपगतं दद्यात्स्वहस्तपरिचिह्नितम् ॥ ९३ ॥

यदाऽधमणिकः सकलमृणं दातुमसमर्थस्तदा शक्त्यग्रसारेण दत्त्वा पूर्वकृतस्य लेख्यस्य पृष्ठेऽभिलिखेत् 'एतावन्मया दत्तम्' इति । उत्तमणों वा उप-गतं प्राप्तं धनं तस्यैव लेख्यस्य पृष्ठे दद्याद्भिलिखेत्—'एतावन्मया लब्धम्' इति । कथम् १ स्वहस्तपरिचिह्नितं स्वहस्तलिखिताक्षरचिह्नितम् । यद्वा,— उपगतं प्रवेशपत्रं स्वहस्तलिखितचिह्नितमधमणीयोत्तमणीं दद्यात् ॥ ९३॥

ऋणे तु कृत्स्ने दत्ते छे हयं किं कर्तव्यमिस्यत आह—

## द्त्त्वर्ण पाटयेक्षेरूयं शुद्धौ वाऽन्यतु कारयेत्।

क्रमेण सकृदेव वा कृत्समृणं दत्त्वा पूर्वकृतं लेख्यं पाटयेत् । यदा दुदुर्गदेशावस्थितं लेख्यं नष्टं वा तदा शुद्धये अधमणंलनिवृत्त्यर्थमन्यलेख्यंकारयेदुंत्तमणेनाधमणः । पूर्वोक्तकमेणोत्तमणों विद्युद्धिपत्रमधमणीय द्यादित्यर्थः ॥—

पाठा०—१ संदिग्धलेख्ये गुद्धिः, △. २ संबन्धप्राप्तिः ख घ. ३ चोप-गतं घ. ४ लिखितपरिचिह्नित ग. ५ उत्तमणै अध ख.

ससाक्षिके ऋणे कृत्से दातव्ये किं कर्तव्यमित्यत आह—

साक्षिमच भवेद्यद्वा तहातव्यं ससाक्षिकम् ॥ ९४ ॥ यत्तु ससाक्षिकमृणं तत्पूर्वसाक्षिसमक्षमेव दद्यात् ॥ ९४ ॥ इति लेख्यप्रकरणम् ।

#### अथ दिव्यप्रकरणम् ७

लिखितसाक्षिभुक्तिलक्षणं त्रिविधं मानुबं प्रमाणमुक्तम् । अथावसरप्राप्तं दिव्यं प्रमाणमभिधास्यन् 'तुलाझ्याप' इत्यादि।भरीदौः पश्चिभः श्लोकैर्दिव्यमातृकां कथ-यति । तत्र तावद्दिव्यान्युपदिशति—

तुलाध्यापो विषं कोशो दिन्यानीह विशुद्धये।

तुलादीनि कोशान्तानि पश्च दिन्यानीह धर्मशास्त्र विशुद्धये संदिग्ध-

सार्थस्य संदेहेनिवृत्तये दातव्यानीति ॥—

नन्वैन्यत्रान्यान्यपि तण्डुलादीनि दिन्यानि सन्ति—'घटोऽप्रिरुदकं चैव विषं कोशस्तथैव च । तण्डुलाश्चेव दिन्यानि सप्तमस्तप्तमाषकः ॥' इति पितामहस्मर-णात् । अतः कथमेतावन्सेवेस्यत आह—

महाभियोगे व्वेतानि

एतानि महाभियोगेष्वेव नान्यत्रेति नियम्यते न पुनिरमान्येव दिव्या-नीति । महत्त्वाविधं च वक्ष्यति । नन्वल्पाभियोगेऽपि कोशं इष्यते; 'कोश-मल्पेऽपि दापयेत्' इति स्मरणात् । सत्यम् । कोशस्य तुलादिषु पाठो न महाभि-योगेष्वेवेति नियमार्थः, किंतु सावष्टमभाभियोगेऽपि प्राध्यर्थः । अन्यथा शङ्काभि-योगे एव स्यात्; 'अवष्टमभाभियुक्तानां घटादीनि विनिर्दिशेत् । तण्डुलाश्चेव कोशश्च शङ्कास्वेव न संशयः ॥' इति स्मरणात् ॥

महाभियोगेषु शिक्कतेषु सावष्टमभेषु चाविशेषेण प्राप्तावपवादमाह—

शीर्षकस्थेऽभियोक्तरि ॥ ९५ ॥ एतानि व्रलावीन्यभियोक्तरि शीर्षकं स्थेऽभियुक्तस्य भवन्ति । शीर्षकं

टिप्प०—1 'धटः स्यातु तुलाकाष्ठम्' इत्यभिधानम् । 2 महाभियोगो महाभिप्रायः, महापातकाद्यभियोग इति वाः स च द्विविधः—शिक्कतः, सावष्टम्भश्च । अवष्टम्भेन
सिहतः सावष्टम्भः, स्तोपिर दण्डमंगीकृत्य लापितः सावष्टम्भः, 'निश्चयः सः' इति
कल्पतरुः । यथाऽभियोक्ता 'अहमस्यापराधं जानामि' इति शीर्षकस्थो भवति स सावम्हमाभियोगः इति भावः । 3 'यद्यनेनेदं न कृतं स्यात्, तदा मयाऽयं दण्डो देयः'
इति वादी शीर्षकस्थः ।

पाठा०—१ दिभिरारभ्य घ. २ संदिग्ध, ३ अन्यत्रान्या ख. ४ योगे त्वेतानि, A, ५ कोशोऽस्त्येव ग.

शिरो व्यवहारस्य चतुर्थः पादो जयपराजयलक्षणस्तेन च दण्डो लक्ष्यते, तत्र तिष्ठतीति शीर्षकस्यः तत्प्रयुक्तदण्डभागित्यर्थः ॥ ९५ ॥

'ततोऽथीं लेखयेत्सयः प्रतिज्ञातार्थसाधनम्' (व्य॰ ७) इति भावप्रतिज्ञावा-

दिन एव <sup>१</sup>कियेति व्यवस्था दर्शिता तदपवादार्थमाह—

रुच्या वाऽन्यतरः कुर्यादितरो वर्तयेच्छिरः ।

रुच्याभियोक्तभियुक्तयोः परस्परसंप्रतिपत्त्याऽन्यतरोऽभियुक्तोऽभियोक्ता वा दिव्यं कुर्यात् । इतरोऽभियुक्तोऽभियोक्ता वा शिरः शारीरमर्थदण्डं वा वर्तयेद्ङ्गीकुर्यात् । अयमभिसन्धः—न मानुषप्रमाणविद्वयं प्रमाणं भावैक-गोचरं अपि तु भावाभावाविद्योषेण गोचरयति । अतश्च मिथ्योत्तरे प्रत्यवस्क-न्दने प्राङ्क्याये वाऽर्थिप्रत्यर्थिनोरन्यतरस्थेच्छया दिव्यं भवतीति ॥—

अल्पाभियोगे महाभियोगे शङ्कासावष्टम्भयोरप्यविशेषेण कोशो भैवतीत्युक्तं, तुलादीनि विषान्तानि तु महाभियोगेष्वेव सावष्टमभेष्वेवेति च नियमो दर्शितः।

तत्रावष्टमंभाभियोगेष्वेवेत्यस्यापवादमाह—

विनापि शीर्षकात्कुर्यान्नुपँद्रोहेऽथ पातके ॥ ९६ ॥

राजद्रोहाभिशङ्कायां व्रह्महत्यादिपातकाभिशङ्कायां च शिरःस्थायिना विनापि तुलादीनि कुर्यात् महाचौर्याभिशङ्कायां च । यथाह—'राजिभः शिङ्कतानां च निर्दिष्टानां च दस्युभिः । आत्मशुद्धिपराणां च दिन्यं देयं
शिरो विना ॥' इति । तण्डुलाः पुनरत्यचौर्यशङ्कायामेव ।—'चौर्ये तु तण्डुला
देया नान्यत्रेति विनिश्चयः' इति पितामहवचनात् । तप्तमाषस्तु महाचौर्याभिशङ्कायामेवः 'चौर्यशङ्काभियुक्तानां तप्तमाषो विधीयते' इति स्मरणात् । अन्ये
पुनः शपथा अल्पार्थविषयाः 'सत्यं वाहनशस्त्राणि गोबीजकनकानि च ।
देवतापितृपादांश्च दत्तानि सुकृतानि च ॥ स्पृशेन्छिरांसि पुत्राणां दाराणां सुहदां
तथा । अभियोगेषु सर्वेषु कोशपानमथापि वा ॥ इत्येते शपथाः प्रोक्ता मनुना
स्वल्पकारणे ॥' इति नारदस्मरणात् ॥ यद्यपि मानुषप्रमाणानिर्णयस्य निर्णायकं
यत्तद्वियमिति लोकप्रसिद्ध्या शपथानामपि दिव्यत्वं तथापि कालान्तरनिर्णयनिमित्तत्वेन समन-त्ररनिर्णयनिमित्तभ्यो धटादिभ्यो दिव्यभ्यो भेदत्वव्यपदेशो
ब्राह्मणपरित्राजकवत् । कोशस्य तु शपथत्वेऽपि धटादिषु पाठो महाभियोगविषयत्वेनावष्टम्भाभियोगविषयत्वेन च धटादिसाम्यान्तु समनन्तरनिर्णयनिमित्तरवेन । तण्डुलानां तप्तमाषस्य च समनन्तरनिर्णयनिमित्तत्वेऽप्यल्पविषयत्वेन

टिप्प॰—1 'ब्राह्मणानामञ्चय' इत्युक्त परिव्राजकेऽपि व्राह्मणत्वस्याविशिष्टत्वात् तित्रमञ्चणेऽपि प्राप्ते, पुनः 'परिव्राजकमामञ्चय' इति पृथगिभधानं यथा परिव्राजकप्राधान्य- स्वापनार्थं तद्वच्छपथिसद्धानां तुलादीनां पृथवस्व्यापनं प्रयोजनान्तरार्थमित्याशयः।

पाठा०—१ क्रियाच्यवस्था ख. २ भवतीति युक्तं घ. ३ राजद्रोहे v. ४ साध्येषु ग. सर्वेषु कोशयान घ. ५ नारदादि ख-ग. ६ नन्तरितिमित्त-तिर्णयेभ्यो घ.

शाङ्काविषयत्वेन च धटादिवैलक्षण्यात्तेष्वपाठ इति संतोष्टव्यम् । एतानि च दिव्यानि रापथाश्व यथासंभवमृणादिषु विवादेषु प्रयोक्तव्यानि । यत्तु-पितामह-वचनम् 'स्थावरेषु विवादेषु दिव्यानि परिवर्जयेत्' इति, तद्पि लिखितसाम-न्तादिसद्भावे दिव्यानि परिवर्जयेदिति व्याख्येयम् । ननु विवादान्तरेष्विप प्रमाणान्तरसंभवे दिव्यानामनवकाश एव । सत्यम् । ऋणादिषु विवादेषु उक्त-ळक्षणसाक्युपन्यासेऽथिंना कृतेऽपि प्रलर्थी यदि दण्डाभ्युपगमावष्टममेन दिव्य-मवलम्बते तदा दिव्यमपि भवति । साक्षिणामाशयदोषसंभवाद्दिव्यस्य च निर्देश-षत्वेन वस्तुतत्त्वविषयत्वात्तल्रक्षणत्वाच धर्मस्य । यथाह नारदः—'तत्र सखे स्थितो धर्मेः व्यवहारस्तु साक्षिणि । दैवसाध्ये पौरुषेयीं न लेख्यं वा प्रयोज-येत् ॥' इति । स्थावरेषु च विवादेषु प्रसर्थिना दण्डावष्टम्भेन दिव्यावलम्बने कृतेऽपि सामन्तादिरष्टप्रमाणसद्भावे न दिन्यं प्राह्ममिति विकल्पनिराकरणार्थं 'स्थावरेषु विवादेषु' इत्यादिपितामहवचनं नात्यन्तिकदिव्यति राक्रणार्थम् ालिखितसामन्तायभावे स्थावरविवादेष्वनिर्णयप्रसङ्गात् ॥ ९६ ॥

दिव्ये साधारणविधि:-

सँचैलं स्नातमाहूय सूर्योद्य उपोषितम्। कारयेत्सर्वदिच्यानि नृपन्नाह्मणसंनिधी।। ९७॥

किंच, पूर्वेद्यरुपोषितमुदिते सूर्ये सचैलं स्नातं दिन्यप्राहिणमाहृय नुपस्य सभ्यानां च ब्राह्मणानां संनिधौ सर्वाणि दिव्यानि कारयेत्प्रा-ड्विवाकः—'त्रिरात्रोपोषिताय स्युरेकरात्रोषिताय वा । नित्यं दिव्यानि देयानि शुचये चाईवाससे ॥' इत्युपवासविकल्पः पितामहेनोक्तो बलवद्बलवन्महाकार्याः ल्पकार्यविषयत्वेन व्यवस्थितो द्रष्टव्यः । उपवासनियमश्च कार्यितुः प्राड्विवाक-स्यापि-'दिन्येषु सर्वकार्याणि प्राड्विवाकः समाचरेत् । अध्वरेषु यथाध्वर्यः सोपवासो नृपाज्ञया ॥' इति पितामहवचनात् ॥ अत्र यद्यपि सूर्योदय इत्यवि-शेषेणोक्तं, तथापि शिष्टसमाचाराङ्गानुवासरे दिव्यानि देयानि । तत्रापि-'पूर्वा-क्देऽ भिपरीक्षा स्यात्पूर्वीक्षे च घटो भवेत्। मध्याहे तु जलं देशं धर्मतत्त्वमभी-प्सताम् ॥ दिवसस्य तु पूर्वोह्ने कोर्राग्रुद्धिर्विधीयते । रात्रौ तु पश्चिमे यामे विषं देयं सुशीतलम् ॥' इति पितामहोक्तो विशेषो द्रष्टयः ॥ अनुक्तकालविशेषाणां तण्डुळतप्तमाषप्रभृतीनां पूर्वोह्न एव प्रदानम्; 'पूर्वोह्ने सर्वेदिव्यानां प्रदानं परिकीर्तितम्' इति सामान्येन नारदस्मरणात् । अहनि त्रिधा विभक्ते पूँवी भागः पूर्वाहः, मध्यमो मध्याहः, उत्तरोऽपराहः । तथापरोऽपि कालिवेशेषो विधिप्रतिषेधमुखेन दर्शितः । विधिमुखस्तावत्—'अप्नेः शिशिरहेमन्तौ वर्षाश्चैव

पाठा०-१ न्तरसद्भावे घ. २ उक्तलक्षणे घ. ३ माशयेदोष घ. ४ स-चैल्खानमाहूय А. ५ कोशसिद्धिः ख. ६ अनुक्तवेला ग-घ. ७ प्रथमो भागः घ. ८ उत्तमो घ.

प्रकिर्तिताः । शरद्भीष्मेषु सिललं हेम्नते शिशिरे विषम् ॥ चैत्रो मार्गशिरश्चैन चैशाखश्च तथैव च । एते साधारणा मासा दिव्यानामिनरोधिनः ॥ कोशस्तु सर्वदा देयस्तुला स्यात्मविकालिकी ॥' इति । 'कोश'महणं सर्वशपथानामुपलक्षणम् । तण्डुलानां पुनर्विशेषानिभधानात्मार्वकालिकत्वम् । प्रतिषेधमुखोऽपि—'न श्चीते तोयशुद्धिः स्यान्नोष्णकालेऽमिशोधनम् । न प्राप्तृषि विषं दद्यात्प्रवाते न तुलां तथा ॥ नापराह्णे न सन्ध्यायां न मध्याह्णे कदाचन ॥' इति । 'न शिते तोयशुद्धिः स्या'दित्यत्र 'शीत'शब्देन हेमन्त-शिशिर-वर्षाणां महणम् । 'नोष्णकान्लेऽमिशोधन'मित्यत्र 'उष्णकाल'शब्देन भिष्मशरदोः विधानलब्धस्यापि पुनर्निषेध आदरार्थः; प्रयोजनं तु वक्ष्यते ॥ ९७॥

अधिकारिव्यवस्थामाह—

## तुला स्त्रीचालवृद्धान्धपङ्गुत्राह्मणरोगिणाम् । अग्निर्जलं वा सूद्रस्य यवाः सप्त विषस्य वा ॥ ९८ ॥

स्त्री स्त्रीमात्रं जातिवयोवस्थाविशेषानादरेण, बाळ आ षोडशाद्वर्षाजातिविशे-षानादरेण, बृद्धोऽशीतिकावरः, अन्धो नेत्रविकलः, पङ्गः पादविकलः, ब्राह्मणी जातिमात्रम्, रोगी व्याधितः, एतेषां शोधनार्थं तुलैवेति निय-म्यते । अग्निः फालस्तप्तमाष्ट्रश्च क्षत्रियस्य । जलमेव वैर्यस्य । वा'राब्दोऽव-थारणे । विषस्य यवा उक्तपरिमाणाः सप्तेव शूद्रस्य शोधनार्थं भवन्ति । ब्राह्मणस्य तुलाविधानात् 'शृद्धस्य यवाः सप्त विषस्य वा' इति विषविधानादिमिर्जलं वेति क्षत्रियवैश्यविषयमुक्तम् । एतदेव स्पष्टीकृतं पितामहेन—'ब्राह्मणस्य धटो देयः क्षत्रियस्य हुताशनः । वैश्यस्य सिललं प्रोक्तं विषं शृदस्य दापयेत् ॥' इति । यत्तु ह्यादीनां दिव्याभावसारणम्, 'सन्नतानां मृशातीनां व्याधितानां तपस्ति-नाम् । स्रीणां च न भवेद्दिव्यं यदि धर्मस्त्वपेक्षितः ॥'इति, तत् 'रुच्या वाडन्यतरः कुर्यात्' (व्य॰ ९६) इति विकल्पनिवृत्त्यर्थम् । एतदुक्तं भवति—'अवष्टम्भा-भियोगेषु स्यादीनामभियोक्तृत्वेऽभियोज्यानामेव दिन्यं, एतेषामभियोज्यत्वेऽप्य-भियोक्तृणामेव दिव्यम् । परस्पराभियोगे तु विकल्प एव । तत्रापि तुलैवेति कात्या-यनवचनेन नियम्यते । तथा महापातकादिशङ्काभियोगे स्यादीनां तुलैवेति एतच वचनं सर्वदिव्यसाधारणेषु मार्गिक्षरश्चेत्रवैशाखेषु छ्यादीनां सर्वदिव्यसमवधाने नियामकतयार्थवत् । नच सैर्वकालं स्त्रीणां तुलैवेतिः; 'स्त्रीणां तु न विषं प्रोक्तं न चापि सलिलं स्पृतम् । धटकोशादिभिस्तासामन्तस्तत्त्वं विचारयेत्॥' इति विषसिलल्यितिरिक्तघटकोशास्यादिभिः शुद्धिविधानात् । एवं बालादिष्विप योजनीयम् । तथा ब्राह्मणादीनामपि न सार्वकालिकस्तुलादिनियमः; 'सर्वेषामेव वणीनां कोशशुद्धिविधीयते । सर्वाण्येतानि सर्वेषां ब्राह्मणस्य विषं विना ॥' इति

पाठा०-१ तोयसिद्धिः सात् ख. २ सार्वकार्छ ख. ३ यथा ख.

पितामहस्मरणात्। तस्मात्साधारणे काले बहुदिव्यसमनधाने तुलादिनियमार्थमेवेदं वचनम् । कालान्तरे तु तत्तत्कालविहितं सर्वेषाम् । तथा हि—वर्षास्त्रिरेव सर्वेषाम् । हेमन्तशिशिरयोस्तु क्षत्रियादित्रयाणामित्रविषयोर्विकल्पः । त्राह्मणस्य लिमिरेव न कदाचिद्विषम्; 'ब्राह्मणस्य विषं विना' इति प्रतिषेधात् । प्रीष्मशर-दोस्तु सलिलमेव । येषां तु व्याधिविशेषेणाश्यादिनिषेधः — 'कुष्ठिनां वर्जयेद्सिं सलिलं श्वासकासिनाम् । पित्तश्चेष्मवतां निलं विषं तु परिवर्जयेत् ॥' इति तेषा-मम्यादिकालेऽपि साधारणं तुलीचेव दिन्यं भवति ॥ तथा 'तोयमिन्नर्विषं चैव दातव्यं बलिनां चणाम्' इति वैचनादुर्बलानामपि सर्वथा विधिप्रतिषेधाहतु-कालानतिक्रमेण जातिवयोर्वस्थाश्रितानि दिव्यानि देयानि ॥ ९८॥

'महाभियोगेष्वेतानि' ( व्य० ९५ ) इत्युक्तं, तत्रासियोगस्य यद्पेक्षं महत्त्वं तदिदानीमाह-

## नासहस्राद्धरेत्फालं न विषं न तुलां तथा।

पणसहस्राद्वीक फालं विषं तुलां वा न कारयेत् । मध्यवर्ति जलमपि । यथोक्तम्—'तुलादीनि विषान्तानि गुरुष्वर्थेषु दापयेत्' इति । अत्र कोशस्याप्रहणं 'कोशमल्पेऽपि दापयेत्' इलल्पाभियोगेऽपि तस्य स्मरणात्। एतानि चत्वारि दिव्यानि पणसहस्राद्ध्वेमेव भवन्ति नार्वागिखर्थः ॥ नन्वर्वाग-प्यक्रयादीनि पितामहेन दर्शितानि—'सहस्रे तु घटं दद्यात्सहस्राधें तथायसम्। अर्घसार्धे तु सलिलं तस्यार्धे तु विषं स्मृतम् ॥' इति सत्यम् ।-र्तेत्रेत्थं व्यवस्था यद्रव्यापहारे पातिलं भवति तद्विषयं पितामहवचनं, इतरद्रव्यविषयं योगीश्वर-वचनमिति । एतच वचनद्वयं स्तेयसाहसविषयम्, अपह्नवे तु विशेषो दर्शितः कालायनेन-'दत्तस्यापह्नवो यत्र प्रमाणं तत्र कल्पयेत् । स्तेयसाहसयोर्दिव्यं स्वल्पेऽप्यर्थे प्रदापयेत् ॥ सर्वद्रव्यप्रमाणं तु ज्ञात्वा हेम प्रकल्पयेत् । हेमप्रमाणयुक्तं तु तदा दिन्यं नियोजयेत् ॥ ज्ञात्वा संख्यां सुवर्णानां शतनाशे विषं स्मृतम् । अशीतेस्तु विनाशे वै दँद्याचैव हुताशनम् ॥ षष्ट्या नाशे जलं देयं चत्वारिंशति वै घटम् । विंर्शद्शविनारो तु कोशपानं विधीयते ॥ पश्चाधिकस्य वा नारो ततोऽर्घार्थस्य तण्डुलाः । ततोऽर्धार्धविनाशे हि स्पृशेत्पुत्रादिमस्तकान् ॥ ततोऽर्धा-र्धविनाशे तु लौकिक्यश्च कियाः स्मृताः । एवं विचारयन्राजा धर्मार्थाभ्यां न हीयते ॥' इति । 'ज्ञात्वा संख्या सुवर्णानाम्' इत्यत्र 'सुवर्ण'शब्दः 'बोडश माषाः सुवर्णः' ( आ॰ ३६३ ) इत्युक्तपरिमाणवचनः । 'नाश'शब्दश्वात्रापह्ववचनः । 'नासहस्राद्धरेत्फालम्' इत्यत्र तु ताम्रिकपणसहस्रं बोद्धव्यम् ॥—

पाठा०- १ तुला दिव्यं ग. २ दुर्बलानामिति सर्वदा घ. ३ प्रतिवेधाहते उक्तकालानति ग. ४ वस्थानाश्रितानि ख. ५ यद्पेक्ष्य ख-ग. ६ तत्रैवं व्यवस्था घ. ७ दद्यादेव ख. ८ दद्यात्रिंशद्विनाशे तु ग.

् ननु चपदोहे महापातके चैतानि दिव्यान्युक्तानि, तत्कथं 'नासहस्राद्धरेत्फालम्' ( व्य॰ ९९ ) इत्यत्राह—

नृपार्थेष्वभिंशापे च वहेयुः शुचयः सदा ॥ ९९ ॥

नृपद्गेहेषु महापातकाभियोगे च सदा द्रव्यसंख्यामनपेक्ष्यैवैतानि दिव्यानि वहेयुः कुर्युरुपवासादिना शुच्यः सन्तः। तथा देशविशेषोऽपि नारदेनोकः—
'सभाराजकुलद्वारदेवायतनचत्वरे। निधेयो निश्चलः प्रूचो धूपमाल्यानुलेपनैः॥' इति। निधेयो धटः। व्यवस्था च कात्यायनेनोक्ता—'इन्द्रस्थानेऽभिशस्तानां महापातिकनां चणाम्। नृपद्रोहे प्रवृत्तानां राजद्वारे प्रयोजयेत्॥ प्रातिलोम्य-प्रस्तानां दिव्यं देयं चतुष्पथे। अतोऽन्येषु सभामध्ये दिव्यं देयं विदुर्वधाः॥ अस्पृश्याधमदासानां म्लेच्छींनां पापकारिणाम्। प्रातिलोम्यप्रस्तानां निश्चयो न तुष्पिद्वानि दिव्यानि संशये तेषु निर्दिशेत्॥' इति॥ ९९॥

इति दिव्यमातृका ॥

एवं सर्वेदिच्योपयोगिनीं दिव्यमीतृकामभिधायेदानीं घटादिदिव्यानां प्रयोग-साह-

> तुलाधारणिवद्वद्भिरिभयुक्तस्तुलाश्रितः । प्रतिमानसमीभूतो रेखां कृत्वाञ्चतारितः ॥ १०० ॥ 'त्वं तुले सत्यधामासि पुरा देवैविंनिर्मिता । तत्सत्यं वद कल्याणि! संशयान्मां विमोचय ॥१०१॥ यद्यसि पापकृन्मातस्ततो मां त्वमधो नय । शुद्धश्चेद्रमयोध्वं मां तुलामित्यभिमन्त्रयेत्'॥ १०२ ॥

तुलाया धारणं तोलनं ये विदन्ति सुवर्णकारप्रस्तयस्तैः प्रतिमानेन
मृदादिना समीभूतः समीकृतस्तुलामाश्रितोऽधिक्रढोऽभियुक्तोऽभियोक्ता वा
दिव्यकारी रेखां कृत्वा येन संनिवेशेन प्रतिमानसमीकरणदशायां शिक्यतलेऽवस्थितस्तस्मिन्पार्ण्डलेखेनाङ्कियित्वाऽवतारितस्तुलामभिमन्त्रयेत् प्रार्थयेतानेन
मन्त्रण—हे तुले! त्वं सत्यस्य स्थानमसि, पुरा आदिस्छो देवैहिरिण्यगर्भप्रमृतिभिर्विनिर्मितोत्पादिता। तत्तसात्सत्यं संदिग्धसार्थस्य सक्ष्पं वद्
दर्शयः कल्याणि शोभने! असात्संशयानमां विमोचय। हे मातः!
यद्यहं पापकृद्सस्यवाद्यस्मि ततो मां त्वमधो नय। अथ शुद्धः सस्य-

टिप्प०—1 मातृका नाम परिभाषा. 2 पाण्डुलेखः 'खडू' इति भाषाप्रसिद्धः.

पाठा०—१ अभिशापेषु ग. २ नृपद्गोहेषु ख. ३ ततोऽन्येषु तु कार्येषु सभामध्ये विदुर्ब्धाः ग. ४ म्लेच्छानामपकारिणां ग. ५ दापयेत् ग. ६ रेखाः कु॰ ४. ७ विशोधय घ. ८ पाण्डुलेख्येन ख.

वाद्यसि ततौ मामूर्ध्व गमयेति ॥ प्राड्विवाकस्य तुलाभिमन्त्रणमन्त्राः स्मृत्य न्तरोक्ताः, अयं तु दिव्यकारिणः । जयपराजयलक्षणं तु मन्त्रलिक्वादेवावगर्मयत इति न पृथगुक्तम् ॥ घटनिर्माणं पुनरारोहणाद्यर्थसिद्धमेव पितामहनारदादिभिः स्पष्टीकृतम्। तद्यथा—'छित्ता तु यज्ञियं वृक्षं यूपवन्मन्त्रपूर्वकम्। प्रणम्य लोक-पालेभ्यस्तुला कार्या मनीषिभिः॥ मन्त्रः सौम्यो वानस्पलार्छेद्ने जप्य एव च। चतुरसा तुला कार्या हडा ऋज्वी तथैव च। कटकानि च देयानि त्रिषु स्थानेषु चार्थवत् । चतुईस्ता तुला कार्या पादौ चोपरि तत्समौ ॥ अन्तरं तु तयोईस्तौ भवेद ध्यर्घमेव वा । हस्तद्वयं निखेयं तु पादयोरुभयोरिप । तोरणे च तथा कार्ये पार्श्वयोरुभयोरिप । धटादुचतरे स्यातां निसं दशभिरङ्गुलैः ॥ अवसम्बी च कर्तव्यो तौरणाभ्यामधोमुखौ । मृन्मयौ सूत्रसंबद्धौ घटमस्तकचुम्बिनौ ॥ प्राझुखौ निश्वलः कार्यः शुचौ देशे घटस्तथा । शिक्यद्वयं समासज्य पार्श्वयोरमयोरि ॥ प्राञ्जुखान्कलपयेद्रभािव्यक्ययोरुभयोरि । पश्चिमे तोलयेत्कर्तृनन्यस्मिन्मृत्तिकाः शुभाम् ॥ पिटैंकं पूरयेत्तस्मिन्निष्टकात्रावपांसुभिः । अत्र च मृतिकेष्टकात्रावपांसूनां विकल्पः । 'परीक्षका नियोक्तव्यास्तुलामानविशारदाः ॥ वणिजो हेर्मैकाराश्व कांस्यकारास्तथैव च । कार्यः परीक्षकैर्नित्यमवलम्बसमो घटः ॥ उदकं च प्रदा-तन्यं घटस्योपरि पण्डितैः । यस्मिन प्रवते तोयं स विज्ञेयः समो घटः ॥ तोलः यित्वा नरं पूर्व पश्चात्तमवतार्य तु । घटं तु कारयेन्नित्यं पताकाष्वजशोभितम् ॥ तत आवाहयेद्वान्विधनानेन मन्त्रवित् । वादित्रतूर्यघोषैश्व गन्धमाल्यानुलेपनैः ॥ र्भाञ्जाखः प्राज्ञिलिभूत्वा प्राङ्विवाकसाती वदेत्। एह्येहि भगवन्धर्म अस्मिन्दिन्ये समाविश ॥ सहितो लोकपालैश्च वस्वादित्यमहद्गणैः । आवाह्य तु घटे धर्मं पश्चा-दङ्गानि विन्यसेत् ॥ इन्द्रं पूर्वे तु संस्थाप्य प्रेतेशं दक्षिणे तथा । वरुणं पश्चिमे भागे कुवेरं चोत्तरे तथा ॥ अझ्यादिलोकपालांश्च कोणभागेषु विन्यसेत् । इन्द्रः पीतो यमः इयामो वरुणः स्फटिकप्रभः ॥ कुवेरस्तु सुवर्णाभो विहिश्वापि सुव-र्णभः । तथैव निर्ऋतिः इयामो वायुर्धूम्रः प्रशस्यते ॥ ईशानस्तु भवेदक्त एवं ध्यायेत्क्रमादिमान् । इन्द्रस्य दक्षिणे पार्श्वे वसूनाराधयेद्धुधः ॥ धरो ध्रुवस्तथा सोम आपश्चेवानिलोऽनलः । प्रत्यूषश्च प्रभासश्च वसवोऽष्टौ प्रकीर्तिताः ॥ देवेशेशानयोर्मध्य आदित्यानां तथा गणम्। धाताऽर्यमा च मित्रश्च वँरुणोंऽशुर्भ-गस्तथा ॥ इन्द्रो विवस्वान्पूषा च पर्जन्यो दशमः स्मृतः । ततस्त्वष्टा ततौ विष्णुरजघन्यो जघन्यजः ॥ इस्रेते द्वादशादित्या नामिनः परिकीर्तिताः । अमेः पश्चिमभागे तु रुद्राणामयनं विदुः ॥ वीरभद्रश्च शम्भुश्च गिरिशश्च महायशाः।

टिप्प०—1 लिङ्गमूर्ध्वगमनादिकम्. 2 पिटकं वंशभाण्डविशेषः.

पाठा०—१ मन्नाः स्मृत्यन्तरोक्ताः ग-घ. २ प्रान्तरं ख. ३ हेमकारश्र कांसकारः घ. ४ प्राञ्जलिः प्राञ्जुलो भूत्वा घ. ५ ध्रुवोऽध्वरस्तथा सोमः ख. धरो ध्रुवश्र सोमश्र घ. ६ श्रादित्यानां तथायनं ग. श्रादित्याराधनं तथा घ. ७ वरुणोंऽशो भग ग-घ. ८ श्रोः पश्चिमदिग्भागे रुद्राणां स्थापनं विदुः ग.

अजैकपादहिर्बुध्यः पिनाकी चापराजितः ॥ भुवनाधीश्वरश्चेव कपाली च विशां-पतिः । स्थाणुर्भवश्च भगवान् रुद्रास्त्वेकादश स्मृताः ॥ प्रेतेशरक्षोमध्ये तु मातृ-स्थानं प्रकल्पयेत् । ब्राह्मी माहेश्वरी चैव कौमारी वैष्णवी तथा ॥ वाराही चैव माहेन्द्री चामुण्डा गणसंयुता । निर्ऋतेरुत्तरे भागे गणेशायतनं विदुः ॥ वरुण-स्योत्तरे भागे महतां स्थानमुच्यते । पवनः स्पर्शनो वायुरनिलो माहतस्तथा ॥ प्राणः प्राणेशजीवौ च महतोऽष्टौ प्रकीर्तिताः । धटस्योत्तरभागे तु दुर्गामावाह्ये-द्भुधः ॥ एतासां देवतानां तु खनाम्ना पूजनं विदुः । भूषावसानं धर्माय दत्त्वा चार्घादिकं क्रमात् ॥ अर्घादिपश्चादङ्गानां भूषान्तमुपकल्पयेत् । गन्धादिकां नैवेधीन्तां परिचर्या प्रकल्पयेत् ॥' इति । अत्र च तुलां पताकाध्वजालंकृतां विधाय तस्यं 'एहोही'ति मन्त्रेण धर्ममावाह्य 'धर्मायार्घं कल्पयामि नमः' इत्यादिना प्रयोगेणार्थ्यायाचमनीयम्ध्रपर्काचमनीयस्नानवस्रयज्ञोपवीताचमनीयमुकुटकटका-दिभूषान्तं दत्त्वा इन्द्रादीनां दुर्गान्तानां प्रणवाद्येः खनामभिश्वतुर्थ्यन्तैर्नमोन्तैर-र्घ्यादिभूषान्तं पदार्थातुसमयेन दत्त्वा धर्माय गन्धपुष्पधूपदीपनैवेद्यादि दत्त्वा इन्द्रादीनां गन्धादीनि पूर्ववद्यात् । गन्धपुष्पाणि च धटपूजायां रक्तानि कार्याणि । यथाइ नारदः—'रक्तैर्गन्धेश्व माल्येश्व दध्यपूपाक्षतादिभिः । अर्च-येतु धटं पूर्वं ततः शिष्टांस्तु पूजयेत् ॥' इति । इन्द्रारीनां तु विशेषानिभधाना-ष्यथालामं रक्तरन्यैर्वा पूजनमिति पूजाकमः ॥ एतच सर्व प्राड्विवाकः कुर्यात्। यथोक्तम्- 'प्राडिवाकस्ततो विप्रो वेदवेदाङ्गपारगः । श्रुतवृत्तोपसंपन्नः शान्त-चित्तो विमत्सरः ॥ सत्यसंधः शुचिर्दक्षः सर्वप्राणिहिते रतः । उपोषितः शुद्ध-वासाः कृतदन्तानुधावनः ॥ सर्वासां देवतानां च पूजां कुर्याद्यथाविधि ॥' तथा । ऋतििरिमश्रतुर्मिश्रतसृषु दिश्च लौकिकामौ होमः कार्यः । यथाह—'चतुर्दिश्च तथा होमः कर्तव्यो वेदपारगैः । आज्येन इविषा चैव समिद्धिर्होमसाधनैः ॥ सावित्र्या प्रणवेनाथ खाहान्तेनैव होमयेत् ॥' प्रणवादिकां गायत्रीमुचार्य पुनः खाहाकारान्तं प्रणवमुचार्य समिदाज्यचरूनप्रसेकमष्टोत्तरशतं जुहुयादिसर्थः । एवं हवनान्तां देवपूजां विधायानन्तरमियुक्तमर्थं वक्ष्यमाणमन्त्रसिहतं पत्रे लिखित्वा तत्पत्रं शोध्य शिरोगतं कुर्यात् । यथाह—'येदर्थमभियुक्तः स्यालि-खित्वा तं तु पत्रके । मन्त्रेणानेन सहितं तत्कार्यं तु शिरोगतम् ॥' मन्त्रश्वायम्— 'आदित्यचन्द्राविनलोऽनलश्च यौर्भूमिरापो हृद्यं यमश्व । अहृश्च रात्रिश्च उमे च संध्ये धर्मश्र जानाति नरस्य वृत्तम् ॥' इति । एतच धर्मावाहनादि शिरसि पत्रा-रोपणान्तमनुष्ठानकाण्डं सर्वदिव्यसाधारणम् । यथोक्तम्—'इमं मन्त्रविधि कृत्स्रं सर्वदिव्येषु योजयेत् । आवाहनं च देवानां तथैव परिकल्पयेत् ॥' इति । अन-न्तरं प्राड्विवाको घटमामन्त्रयेत्; 'घटमामन्त्रयेचैव विधिनानेन शास्त्रवित्' इति स्मरणात् । मन्त्राश्च दर्शिताः—'त्वं घट! ब्रह्मणा सृष्टः परीक्षार्थं दुरात्मनाम् । धुकाराद्धर्ममृतिंस्त्वं टकारात्कुटिलं नरम् ॥ धृतो भावयसे यसाद्धटस्तेनाभिधीयते ।

पाठा०-१ निवेद्यान्तां परिचर्यां ग-घ. २ यं चार्थमभियुक्तः स्थात् घः

स्वं वेतिस सर्वजनत्तां पापानि सुकृतानि च ॥ त्वेमेव देव ! जानीषे न विदुर्यानि मानवाः । व्यवहाराभिशस्तोऽयं मानुषः शुद्धिमिच्छति ॥ तदेनं संशयादसाद्धमैत-स्त्रातुमईसि ॥' इति । शोध्यस्तु 'त्वं तुले' इत्यादिना पूर्वोक्तेन मन्त्रेण तुलामामन्त्रयेत्। अनन्तरं प्राड्विनाकः शिरोगतपत्रकं शोध्य यथास्थानं निवेश्ये च धटमारोपयतिः 'पुनरारोपयेत्तस्मिञ्छरोवस्थितपत्रकम्' इति स्मरणात् । आरोपितं च विनाडीपञ्चकं यावत्तथैवावस्थापयेत् । तत्कालपरीक्षां च ज्योतिः शास्त्राभिज्ञः कुर्यात्; 'ज्योति-र्विद्राह्मणः श्रेष्ठः कुर्यात्कालपरीक्षणम् । विनाड्यः पत्र विज्ञेयाः परीक्षाकालको विदैः ॥' इति स्मरणात् । दशगुर्वक्षरोचारणकालः प्राणः । ष्रुप्राणा विनाडी । उक्तं च-'दशगुरुवर्णः प्राणः षद् प्राणाः स्याद्विनाडिका तासाम् । षष्ट्या घटी घटीनां पेष्ट्याहः खामिभिदिंनैर्मासः ॥' इति । तसिश्र कार्ले ग्रेख्यग्रद्धिपरीक्षणार्थं शुचयः पुरुषा राज्ञा नियोक्तव्याः । ते च शुद्धयशुद्धी वश्यन्ति । यथोक्तं पिता-महेन—'साक्षिणों ब्राह्मणाः श्रेष्ठा यथादष्टार्थवादिनः । ज्ञानिनः शुवयोऽलुब्धा नियोक्तव्या चपेण तु ॥ शंसन्ति साक्षिणः श्रेष्ठाः शुद्धच शुद्धी चपे तदा ॥' इति । शुद्धशुद्धिनिर्णयकारणं चोक्तम् ( नारदः १।२८३)—'तुलितो यदि वर्धेत स शुद्धः स्थान संशयः । समी वा हीयमानी वा न सँ शुद्धो भवेन्नरः ॥' इति । यत्त पितामहवचनम्- 'अल्पदोषः समो होयो वहुदोषस्तु हीयते' इति, तत्र यद्यप्य-भियुक्तस्यार्थस्याल्पत्वं वहत्वं च न दिन्येनावधार्यितं शक्यते तथापि सक्टदमति-पूर्वत्वेनाल्पलमसकुन्मतिपूर्वत्वेन च महत्त्वमिति दण्डप्रायश्चित्ताल्यलमहत्त्वमव-धार्यते । यदा चानुपलक्ष्यमाणदृष्टकारण एव कक्षादीनां छेदो भन्नो वा भवति तदाप्यशुद्धिरेव-( नारदः १।२८४ ) 'कक्षच्छेदे तुलाभन्ने धटकर्कटयोस्तथा। रजुर्चछेदेऽक्षभङ्गे च तथैवाद्युद्धिमादिशेत्ा।' इति स्मरणात् । कक्षं शिक्यतलम् । कर्कटा तुलान्तयोः शिक्याधारावीषद्वकावायसकीलको कर्कटराङ्गसंनिभा । अक्षः पादस्तम्भयोरुपरि निविष्टस्तुलाधारपट्टः । यदा तु दश्यमानकारणक एषां भन्न-स्तदा पुनरारोपयेत ; 'शिक्यादिच्छेदैभङ्गेषु पुनरारोपयेन्नरम्' इति सारणात्। ततश्र- ऋत्विवपुरोहिताचार्यान्दक्षिणाभिश्र तोषयेत् । एवं कारयिता राजा भुक्ला भोगान्मनोरमान् ॥ महतीं कीर्तिमाप्नोति ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥' यदा तूक्तलक्षणं घटं तथैव स्थापयितुमिच्छति तदा वायसाद्यपघातनिरासार्थं कपाटादि-सहितां शालां कुर्यात्; 'विशालामुर्वेतां शुभ्रां घटशालां तु कारयेत्। यत्रस्था नोपहन्येत श्वभिश्वण्डालवायसैः ॥ तत्रैव लोकपालादीन्सर्वान्दिश्च निवेशयेत् । त्रिसन्ध्यं पूजयेदेतान्गन्धमाल्यानुळेपनैः ॥ कपाटबीजसंयुक्तां परिचारकरक्षिताम् । मृत्पानीयामिसंयुक्तामग्रून्यां कारयेत्रृपः ॥' इति स्मरणात् । बीजानि यववीह्या-दीनि ॥ १००-१०२ ॥

इति धटविधिः॥

पाठा०—१ सर्वभूतानां घ. २ त्वमेव सर्वं घ. ३ यथानिवेशं च घ. ४ षष्ट्याहोरात्र उक्तश्च ख. ५ शोध्यशुद्धि ग. ६ सर्वे घ. ७ न विशुद्धो घ. ८ छेदे च भङ्गे च घ. ९ भङ्गे त घ. १० मुच्छितां घ.

इदानीं कमप्राप्तमिमिदिव्यमाह—

करें। विमृदितंत्रीहेर्रुक्षयित्वा ततो न्यसेत् । सप्ताश्वत्थस्य पत्राणि तावत्स्रत्रेण वेष्टयेत् ॥ १०३ ॥

दिव्यमातृकोक्तसाधारणधर्मेषु सत्सु तुलाविधानोक्तधर्मावाहनादिशिरःपत्रा-रोपणान्ते च विध्यन्ते सत्ययमिविधौ विशेषः । विमृदितवीहेर्विमृदिता विघर्षिता बीह्यः कराभ्यां येनासौ विमृदितबीहिस्तस्य करौ लक्षयित्वा तिल-कालकत्रणिकणादिस्थानेष्वलक्तकरसादिनाऽङ्कयित्वा । यथाह् नारदः (१।३०१)— 'हस्तक्षतेषु सर्वेषु कुर्यादंसपदानि तु' इति । अनन्तरं सप्ताश्वत्थस्य पंणिनि हस्तयोर जलीकृतयोन्यंसेत्—'पत्रैर जलिमापूर्य आश्वत्यैः सप्तभिः समैः' इति सरणात् । तानि च ईस्तसहितानि सूत्रेण तावद्वेष्टयेत् । यावन्सश्वरथपणीनि सप्तकृत्वो वेष्टयेदित्यर्थः । सूत्राणि च सप्त शुक्रानि भवन्ति—'वेष्टयीत सितैईस्तौ सप्तिः सूत्रतन्तुभिः' इति नारदवचनात् । तथा सप्त शमीपत्राणि सप्तैव दूर्वाप-त्राणि चाक्षतांश्च दध्यक्तानक्षतांश्वाश्वत्थपत्राणामुपरि विन्यसेत्; 'सप्त पिप्पल-पत्राणि रामीपत्राण्यथाक्षतान् । दूर्वीयाः सप्त पत्राणि दध्यक्तांश्वाक्षताच्यसेत् ॥ इति स्मरणात् । तथा कुसुमानि च विन्यसेत्; 'सप्त पिप्पलपत्राणि अक्षता-न्सुमनो दिधि । हस्तयोर्निक्षिपेत्तत्र सूत्रेणावेष्टनं तथा ॥' इति पितामहवचनात् । सुमनसः पुष्पाणि । यद्पि स्मरणम्—'अयस्तर्धं तु पाणिभ्यामर्कपत्रेस्तु सप्तभिः अँन्तर्हितं हरन् शुद्धस्त्वद्ग्धः सप्तमे पदे ॥'इति, तद्प्यश्वत्थपत्राभावेऽर्कपत्रविषयं वेदितव्यम् ; अश्वत्थपत्राणां पितामहप्रशंसावचनेन मुख्यत्वावगमात्—'पिप्प-लाजायते विहः पिप्पलो वृक्षराद्ध स्मृतः । अतस्तस्य तु पत्राणि इस्तयोर्विन्यसे-द्धधः ॥' इति ॥ १०३ ॥

कर्तुरस्यभिमन्त्रणमाह---

त्वमग्ने! सर्वभूतानामन्तश्ररिस पावक!। साक्षिवत्पुण्यपापेभ्यो ब्रृहि सत्यं कवे! मम ॥ १०४॥

हे अग्ने ! त्वं सर्वभूतानां जरायुजाण्डजसेदजोद्भिजानामन्तः शरी-राभ्यन्तरे चरित उपयुक्तान्नपानादीनां पाचकत्वेन वर्तसे । पावक शुद्धिहेतो ! कवे कान्तदर्शिन् ! साक्षिवत् पुण्यपापेभ्यः सत्यं बूहि । 'पुण्यपापेभ्यः' इति त्यच्योपे पद्मी । पुण्यपापान्यवेक्ष्य सत्यं ब्रूहि दर्शयेखर्थः । अयःपिण्डे त्रिभि-स्तापैः संतप्ते संदंशेन पुरत आनीते कर्ता पश्चिममण्डले प्राद्धुस्तिष्ठन् अनेन मन्त्रेणाप्तिं अभिमन्त्रयेत् । यथाह नारदः (१।२८८-८९)—'अग्निवर्णमयःपिण्डं

पाठा०—१ अग्निविधिं ग. अग्निविधानं घ । २ तनीही छक्ष त. ३ सप्त चाश्वत्थपत्राणि त. ४ तावत्स्त्राणि वेष्टयेत् ख. ५ पत्राणि घ. द स्वहस्त-सहितानि घ. ७ अन्तर्हितं रहः शुद्धमद्रधः ख. अन्तर्हितेहरन् ग.

सस्फुलिङ्गं सुरिक्षितम् । तापे तृतीये संताप्य ब्र्यात्सत्यपुरस्कृतम् ॥' इति । अस्यार्थः -लोहगुद्धयर्थं सुतप्तं लोहपिण्डमुदके निक्षिप्य पुनः संताप्योदके निक्षिप्य तृतीये तापे संताप्य संदंशेन गृहीत्वा पुरत आनीते सत्यपुरस्कृतं सत्यशब्दयुक्तं 'त्वममे सर्वभूतानाम्'इत्यादिमन्त्रं कर्ता ब्र्यादिति ॥ प्राड्विवाकस्तु मण्डलभूभागा-इक्षिणप्रदेशे लोकिकमिमपुपसमाधाय 'अमये पावकाय स्वाहा' इत्याज्येनाष्टोत्तर्शतवारं जुहुयात् ; 'शान्त्यर्थं जुहुयादमौ पृतमष्टोत्तरं शतम्' इति स्मरणात् । हुत्वा च तिस्मन्नमावयः पिण्डं प्रक्षिप्य तिस्मित्ताप्यमाने धर्मावाहनादिहवनान्तं पूर्वोक्तं विधि विधाय तृतीये तापे वर्तमाने अयः पिण्डस्थमिमभिमेन्न्नरिभिमन्नयेत् – 'त्वममे ! वेदाश्चत्वारस्त्वं च यशेषु हृयसे । त्वं सुखं सर्वदेवानां त्वं सुखं न्रह्मवादिनाम् ॥ जठरस्थो हि भूतानां ततो वेत्सि ग्रुभाग्रुभम् । पापं पुनासि वे यस्मात्तसात्पावक! उच्यसे । पापेषु दर्शयात्मानमर्चिष्मान्भव पावकः । त्वमेव देव! जानीषे न हृताशन ! ॥ त्वममे ! सर्वदेवानामन्तश्चरिस साक्षिवत् । त्वमेव देव! जानीषे न विदुर्यानि मार्नुषाः ॥ व्यवहाराभिश्चत्वोऽयं मानुषः ग्रुद्धिमच्छति । तदेनं संश-यादस्माद्धमेतस्रातुमर्हसि ॥' इति ॥ १०४ ॥

## तस्येत्युक्तवतो लौहं पश्चाश्चत्पलिकं समम् । अग्निवर्णं न्यसेतिपण्डं हस्तयोरुभयोर्षि ॥ १०५॥

अपि च, तस्य कर्तुरित्युक्तवतः 'त्वमन्ने सर्वभूतानामि'खादिभिर्मन्त्रैरिम-मन्त्रणं कृतवतो लौहं लोहविकारं पिण्डं पञ्चाद्यात्पिलकं पञ्चाशत्पलसंमितं सममसरिहतम् । सर्वतश्च समं वृत्तं श्वक्षणं तथाऽष्टाङ्गलायामम् ; 'असहीनं समं कृत्वा अष्टाङ्गलमयोमयम् । पिण्डं तु तापयेदन्नौ पञ्चाशत्पिलकं समम् ॥' इति पितामहस्मरणात् । अश्चिवर्णमन्निसहश्चभुभयोहस्त्योरश्वत्थपत्रदिधदूर्वाय-न्तरितयोन्यसेनिन्निक्षिपेत्प्राङ्विवाकः ॥ १०५॥

ततः किं कुर्यादिखत आह—

# स तमादाय सप्तेव मण्डलानि शनैत्रजेत्।

स पुरुषस्तं तप्तलोहिपण्डं अञ्चलिना गृहीत्वा सप्त मण्डलानि शनै-क्रेजेत्। एवकारेण मण्डलेष्वेव पदन्यासं मण्डलानतिक्रमणं च द्शीयति। यथाह पितामहः—'न मण्डलमिकामेचाप्यर्वाक्स्थापयेत्पदम्' इति ॥—

सतैव मण्डलानि शनैर्वजेदित्युक्तं, तत्रैकैकं मण्डलं किंप्रमाणकं मण्डलयोरन्तरं च कियत्प्रमाणकमित्यत आह—

# षोडशाङ्कलकं ज्ञेयं मण्डलं तावदन्तरम् ॥ १०६॥

बोडश अङ्गुलानि यस तत् **षोडशाङ्गुलकम् ।** षोडशाङ्गुलप्रमाणं मण्डलं बोद्धव्यम् । मण्डलयोरन्तरं मध्यं च तावदेव षोडशाङ्गुलकमेव ।—सप्त

पाठा०-१ मानवाः २ न्यसेत्क्षिप्रं V. ३ शाङ्खिकं A.

मण्डलानि वजेदिति वदता प्रथममवस्थानमण्डलमेकमुक्तम् । अतश्वाष्टमण्डलानि षोडशाङ्करुकानि मण्डलानामन्तराणि मध्यानीत्यर्थः । मण्डलान्तराणि तु सक्ष तावरप्रमाणानि ॥ एतदेव नारदेन परिसंख्यायोक्तम् (१।२७५,७६)— 'द्वात्रिंशदङ्कुलं प्राहुर्मण्डलान्मण्डलान्तरम् । अष्टिभर्मण्डलेरेवमङ्कलानां शतद्व-यम् । चत्वारिंशत्समधिकं भूमेरङ्गुलमानतः ॥' इति । अयमर्थः--अवस्थानम-<mark>ण्डलाखोडशाङ्कलान्सण्डलान्तरमन्यन्मण्डलम् । द्वितीयायेकमेकं द्वा</mark>त्रिंशदङ्कलं सान्तरालं, तदेवमवस्थानमण्डलं षोडशाङ्खलम् । गन्तव्यानि च सप्त मण्डलानि सान्तरालानि द्वात्रिंशदङ्कुलानि । एवमष्टाभिर्मण्डलैश्वत्वारिंदशिवकं शतद्वयं भूमेरङ्खळमानतोऽङ्खळमानमिति सार्वविभक्तिकस्तसिः । अस्मिस्तु पक्षेऽवस्थानम-ण्डलं षोडशाङ्चलं विधाय द्वीत्रिंशदङ्खलप्रमाणानां सप्तानां सान्तरालमण्डलभूभा-गानामेक्सेकं भूभागं द्विधा विभज्यान्तरालभूभागान्वोडशाङ्कलप्रमाणान्विहाय मण्डलभूभागेषु द्विषोडशाङ्गलप्रमाणेषु गन्तृपदप्रमाणानि सप्त मण्डलानि कार्याणि । यथा तेनैवोक्तम् ( नारदः १।२९९ )—'मण्डलस्य प्रमाणं तु कुर्योत्तत्पदसंमितम्" इति । यत्तु पितामहेनोक्तम्—'कारयेन्मण्डलान्यष्टौ पुरस्तान्नवमं तथा । आप्तेयं मण्डलं चायं द्वितीयं वारणं स्मृतम् ॥ तृतीयं वायुदैवलं चतुर्थं यमदैवतम् । पचमं त्विन्द्रदैवलं षष्ठं कौबेरमुच्यते ॥ सप्तमं सोमदैवलं सावित्रं त्वष्टमं तथा । नवमं सर्वदैवत्यमिति दिन्यविदो विदुः ॥ द्वात्रिंशदङ्गलं प्राहुर्मण्डलान्सण्डलान्त-रम् । अष्टाभिर्मण्डलैरेवमञ्जलानां शतद्वयम् ॥ षद्पश्चाशत्समधिकं भूमेस्तु परि-करपना । कर्तुः पदसमं कार्यं मण्डलं तु प्रमाणतः ॥ मण्डले मण्डले देयाः कुशाः शास्त्रप्रचोदिताः ॥' इति ।—तत्रै नवमं सर्वदैवसमपरिमिताङ्कलप्रमाणं मण्डलं विद्याष्टाभिर्मण्डलैरप्टाभिश्वान्तरालैः प्रसेकं षोडशाङ्गलप्रमाणैरङ्गलानां षद्पञ्चा-शद्धिकं शतद्वयं संपद्यते । तत्रापि गन्तव्यानि सप्तेव मण्डलानि । यतः प्रथमे तिष्ठति नवमे क्षिपतीति न विरुद्धयते । अङ्कलप्रमाणं च--'तिर्यग्यवोदराण्यष्टा-वूर्ध्वा वा वीहयस्रयः । प्रमाणमञ्जलस्योक्तं वितस्तिर्द्वार्दशाङ्गला ॥ हस्तो वितस्ति-द्वितयं दण्डो हस्तचतुष्टयम् । तत्सहस्रद्धयं कोशो योजनं तचतुष्टयम् ॥' इति बोद्धव्यम् ॥ १०६ ॥

सप्त मण्डलानि गत्वा किं कर्तव्यमिखत आह—

# मुक्तवाप्रिं मृदितत्रीहिरदग्धः शुद्धिमामुयात्।

अष्टमे मण्डले स्थित्वा नवमे मण्डलेऽग्नितसमयःपिण्डं स्यक्तवा बीहीन्

टिप्प०—1 मदनरत्ने तु—'अष्टमं सर्वदैनतम् । पुरस्तान्नवमं यत्तु तन्महत्पा-थिवं विदुः ॥ मृद्गोमयेन तु कृतान्यद्भिः पर्शुक्षितानि वा' इति पाठः ।

पाठा०—१ परिसंख्यययोक्तम् ख. ग. २ द्वादशाङ्गुळप्रमाणानां घ. ३ तन्नवमं ख. ग. ४ द्वादशाङ्गुळः ख.

क्रेराभ्यां मद्यित्वाऽद्ग्धह्तत्वश्चेच्छुद्धिमामुयात् । दग्धहत्तश्चेदशुद्ध इस्थर्थसिद्धम् । यस्तु संत्रासात्प्रस्खलन्हत्ताभ्यामन्यत्र दह्यते तथाप्यशुद्धो न भवति । यथाह कात्यायनः—'प्रस्खलन्निभास्तश्चेत्स्थानादन्यत्र दह्यते । अद्ग्यं तं विदुर्देवास्तस्य भूयोऽपि दापयेत् ॥' इति ॥—

## अन्तरा पतिते पिण्डे संदेहे वा पुनर्हरेत् ॥ १०७॥

यदा गच्छतोऽन्तराष्टममण्डलादर्वागेव चिण्डः पतित दग्धादग्धते वा संशायस्तदा पुनहरेत् इत्यर्थप्राप्तमुक्तम्। तत्र चायमनुष्ठानकमः—पूर्वेद्युभ्रुंबुद्धि विधायापरेद्युमण्डलानि यथाशास्त्रं निर्माय मण्डलाधिदेवताश्च मन्त्रस्तत्र तत्र तत्र संपूज्याप्तिमुपसमाधाय शान्तिहोमं निर्वर्धामावयःपिण्डं निधाय धर्मावाहनादिस्तर्वः देवतापूजां हवनान्तां निर्वर्धे उपोषितस्य सातस्यार्द्रवाससः पश्चिमे सण्डले तिष्ठतो निहिमर्दनादिकरसंस्कारं विधाय प्रतिज्ञापत्रं समन्तकं कर्तः तरित्रसि बद्धाः प्राङ्घि-वाकस्तृतीये तापेऽमिमभिमन्नय तप्तमयःपिण्डं संदंशेन गृहीत्वा कर्त्रभिमन्त्रितं तस्याञ्जलो निद्ध्यात् । सोऽपि मण्डलानि सप्त गत्वा नवमे मण्डले प्रक्षिप्यादग्धः शुद्धो भवतीति ॥ १०७॥

इलमिविधिः॥

संप्रत्युदकविधिमाह—

सत्येन माऽभिरक्ष त्वं वरुणेत्यभिंशाप्य कम् । नाभिद्रघोदकस्थस्य गृहीत्वोरू जलं विशेत् ॥ १०८॥

हे वरण ! 'सत्येन मामभिरक्ष त्वम्' इत्यनेन मन्त्रेण कमुदक्मभिशाप्याभिमन्त्र्य नाभिद्ध्नोद्कस्थस्य नाभित्रमाणोदकस्थितस्य पुरुषस्योक्त
गृहीत्वा शोध्यो जलं प्रविशेत् जले निमजेत् । एतच वरुणपूजायां सत्याम्;
'गन्धमाल्येः सुरिभिर्मधुक्षीरपृतादिभिः । वरुणाय प्रकुर्वात पूजामादौ समाहितः ॥' इति नारदस्मरणात् । तथा साधारणधर्मेषु धर्मावाहनादिसकलदेवर्तापूजाहोमसमन्त्रकप्रतिज्ञापत्रशिरोनिवेशनान्तेषु सत्स च । तथा—'तोय! त्वं प्राणिनां
प्राणः सप्टेराग्रं तु निर्मितम् । ग्रुद्धेश्व कारणं प्रोक्तं द्रव्याणां देहिनां तथा ॥
अतस्त्वं दर्शयात्मानं ग्रुभाग्रुभपरीक्षणे ॥' इति प्राङ्विवाकेनोदकाभिमन्त्रणे कृते
शोध्यः 'सँस्थेन माऽभिरक्ष त्वं वरुण!' इति जलं प्रार्थयेत् । उदकस्थानानि च

टिप्प०—1 यचोक्तं नारदेन—'ब्राह्मणः क्षत्रियो वैदयो रागद्वेषविविजितः। नाभिमात्रे जले स्थाप्यः पुरुषः स्थाणुवद् बली' इत्युक्तम्। 2 'ततस्त्वावाहयेदेवान् सिलेलं चानुमन्त्रयेत्' इति पितामहः। 3 'सत्येनाभिरक्षस्व वरुण!' इति विश्व०।

पाठा०—१ कराभ्यां वीहीन् ख. २ भूतशुद्धिं ख. ३ पश्चिममण्डले ख-ग. ४ संदंशकेन घ. ५ अभिशय्य ग. अभिशाय्य घ. ६ देवपूजा घ. ७ इत्युक्तं प्रार्थयते ख. ग.

नारदेनोक्तानि (११३०५)—'नदीषु तनुवेगासु सागरेषु वहेषु च। हृदेषु देव-खातेषु तडागेषु सरःसु च' इति । तथा पितामहेनापि—'स्थिरतोये निर्मेजेत न माहिणि न चाल्पके । तृणशैवालरिहते जैलौकामत्स्यवर्जिते ॥ देवखातेषु यत्तोयं तस्मिन्कुर्याद्विशोधनम् । आहार्यं वर्जयेत्तिसं शीघ्रगासु नदीषु च ॥ आविशेत्सिलिले नित्यमूर्मिपङ्कविवर्जिते ॥' इति । आहार्यं तडागादिभ्य आहृतं तामकटाहादिक्षिप्तं जलम् । नाभिप्रमाणोदकस्थश्च यित्तयवृक्षोद्भवां धर्मस्थूणामै-वष्टभ्य प्राद्ध्यक्तिष्ठेत्; 'उदके प्राद्ध्यक्तिष्ठेद्धमेस्थूणां प्रगृह्य च ।' इति स्मरणात्॥ १०८॥

ततः किं कर्तेव्यमित्यत आह—

समकालमिष्ठं मुक्तमानीयान्यो जवी नरः। गते तस्मिन्निमन्नाङ्गं पञ्चेचेच्छिद्धमाप्नुयात् ॥ १०९॥

निमजनसमकालं गते तस्मिन् जविन्येकस्मिन्पुरुषे अन्यो जवी शर-पातस्थानस्थितः पूर्वमुक्तमिषुमानीय जले निमन्ना यदि पर्यति तदा स शुद्धो भवति । एतदुक्तं भवति — त्रिषु शरेषु मुक्तेष्वेको वेगवान्मध्यमशरपात-स्थानं गत्वा तमादाय तत्रैव तिष्ठति । अन्यस्तु पुरुषो वेगवान् शरमोक्षस्थाने तोरणमूळे तिष्ठति । एवं स्थितयोस्तृतीयस्यां करतालिकायां शोध्यो निमजाति । त्तःसमकालमेव तोरणमूलस्थितोऽपि द्वततरं मैध्यशरपातस्थानं गच्छति । शर-आही च तिसन्प्राप्ते द्वततरं तोरणमूलं प्राप्यान्तर्जलगतं यदि न पश्यित र्तदा शुद्धो भवतीति । एतदेव स्पष्टीकृतं पितामहेन—'गन्तुश्चापि च कर्तुश्च समं गमनमज्जनम् । गच्छेत्तोरणमूलात्तु लक्ष्यस्थानं जवी नरः ॥ तस्मिन्गते द्विती॰ योऽपि वेगादादाय सायकम् । गच्छेत्तोरणमूर्छं तु यतः स पुरुषो गतः ॥ आग-तस्तु शरप्राही न पर्यति यदा जले । अन्तर्जलगतं सम्यक्तदा शुँदं विनिर्दि-शेत्॥' इति । जिवनेश्व पुरुषयोर्निर्धारणं कृतं नारदेन—'पञ्चाशतो धाव-कानां या स्यातामधिको जवे। तो च तत्र नियोक्तव्या शरानयनकारणात् ॥' इति । तोरणं च निमज्जनसमीपस्थाने समे शोध्यकणप्रमाणोच्छितं कार्यम्; भारवा तु तज्जलस्थानं तटे तोरणमुच्छितम् । कुर्वीत कर्णमात्रं तु भूमिभागे समे शुचौ ॥' इति नारदस्मरणात् । शरत्रयं वैणवं च धनुर्मङ्गलद्रव्यैः श्वेत-पुष्पादिभिः प्रथमं संपूजयेत्; 'शरान्संपूजयेत्पूर्वं वैणवं च धनुस्तथा । मङ्ग-

टिप्प॰—1 'स्भीं स्थूणोऽयःप्रतिमा' इत्यमरः। 2 अवष्टम्भः धारणात्मक-संयोगविशेषः। 3 'अप्सु प्रवेश्य पुरुषं प्रक्षिणेत्सायकत्रयम्' इति बृहस्पतिसरणात्। 4 मूर्शोऽपि निमज्जनात् इत्याशयः, अत प्रवोक्तं 'न पश्यती'ति। ततश्च न मूलविरोधः।

पाठा०—१ तिमजोतु ख. २ जलूका घ. ३ °मानयेद्यो ज, ° A. ४ गतेऽन्यस्मिन् ए. ५ तदा गुद्धो ग-घ. ६ स्थितयोस्तयोस्तृतीय ख. ७ मध्यमशर ग. ८ तदा गुद्धिं वजतीति ख.

लैर्धूपपुष्पेश्व ततः कर्म समाचरेत् ॥' इति पितामहवचनात् । धनुषः प्रमाणं लक्ष्यस्थानं च नारदेनोक्तम्- कूरं धनुः सप्तशतं मध्यमं षद्शतं स्मृतम्। सन्दं पश्चरातं ज्ञेयमेष ज्ञेयो धनुर्विधिः ॥ सध्यमेन तु चापेन प्रक्षिपेच शर-त्रयम् । हस्तानां तु शते सार्धे लक्ष्यं कृत्वा विचक्षणः ॥ न्यूनाधिके तु दोषः स्यातिक्षपतः सायकांस्तथा॥' इति । अङ्गुलानां सप्ताधिकं रातं सप्तरातं ऋरं धनुः । एवं षद्शतं पञ्चशतं च । एवं चैकादशाङ्गलाधिकं हस्तचतुष्टयं ऋरस्य धनुषः प्रमाणम्, सध्यमस्य दशाङ्कलाधिकम्, मन्दस्य नवाङ्कलाधिकसित्युक्तं भवति। शराश्वानायसात्रा वैणवाः कार्याः; 'शरांशानाय साप्रांस्तु प्रकुर्वात विशुद्धये। वेणुकाण्डमयांश्वेव क्षेप्ता तु सुदढं क्षिपेत् ॥' इति स्मरणात् । क्षेप्ता क्षत्रियस्तद्दु-त्तिर्वा ब्राह्मणः सोपवासो नियोक्तव्यः। यथाह— क्षेप्ता च क्षत्रियः प्रोक्तस्त-द्वृत्तिर्ज्ञोद्मणोऽपि वा । अक्रूरहृदयः शान्तः सोपवासस्ततः क्षिपेत् ॥' इति। त्रिषु मुक्तेषु मध्यमः शरो प्राह्यः; तेषां च प्रोषितीनां च शराणां शास्त्रचीद-नात् । मध्यमस्तु शरो प्राह्यः पुरुषेण बलीयसा ॥' इति वचनात् । तत्रापि यतनस्थानादानेतव्यः; न सर्पणस्थानात्, 'शरस्य पतनं श्राद्यं सर्पणं तु विवर्ज-येत् । सर्पन्सर्पन्शरो यायादूरादूरतरं यतः ॥' इति वचनात् । वाते च प्रवायति विषमादिदेशे च शरमोक्षो न कर्तव्यः; 'इषुं न प्रक्षिपेद्विद्वानमारुते चाित-वायति । विषमे भूप्रदेशे च वृक्षस्थानसमाकुले ॥ तृणगुल्मलतावलीपङ्कपाषाण-संयुते ॥' इति पितामहवचनात् । निममाङ्गं पर्येचेच्छु द्धिमासुयादिति वदता उन्मजिताङ्गस्याशुद्धिदीर्शेता । स्थानान्तरगमने चाशुद्धिः पितामहेनोक्ताः 'अन्यथा न विशुद्धिः स्यादेकाङ्गस्यापि दर्शनात् ॥' इति 'स्थानाद्वाऽन्यत्र गमना-यस्मिन्पूर्वं निवेशितः ॥' इति । एका इस्यापि दर्शनादिति च कर्णायि।-त्रायेण । 'शिरोमात्रं तु दश्येत न कर्णों नापि नासिका । अप्सु प्रवेशने यस्य शुद्धं तमि निर्दिशेत् ॥' इति विशेषाभिधानात् । अयमत्र प्रयोगकमः—'उक्त-लक्षणजलाशयसंनिधावुक्तलक्षणं तोरणं विधाय उक्तप्रमाणे देशे लक्ष्यं निधाय तोरणसंनिधी सशरं धनुः संपूज्य जलाशये वरुणमावाह्य पूजयित्वा तत्तीरे धर्मादींश्व देवान्हवनान्तिमिष्ट्रा शोध्यस्य शिरसि प्रतिज्ञापत्रमावध्य प्राड्विवाको जलमभिमन्त्रयते-'तोय! त्वं प्राणिनां प्राणः' इत्यादिना मन्त्रेण। अथ शोध्यः-'सर्येन' इस्यादिना मन्त्रेण जलमभिमन्त्र गृहीतस्थूणस्य नाभिमात्रोदकावस्थितस्य बलीयसः पुरुषस्य समीपमुपसर्पति । अथ शरेषु त्रिषु मुक्तेषु मध्यमशरपातस्थाने मध्यमं शरं गृहीत्वा जिवन्येकस्मिन्पुरुषे स्थिते अन्यसिश्च तोरणमूळे स्थिते श्राङ्गिवाकेन तालत्रये दत्ते युगपद्रमनमज्जनमथ शरानयनमिति ॥ १०९ ॥

इत्युदकविधिः ॥

इदानीं विषविधानमाह—

त्वं विष! ब्रह्मणः पुत्रः सत्यधर्मे व्यवस्थितः । त्रायखास्मादभीशापात्सत्येन भव मेऽमृतम् ॥ ११० ॥ एवमुक्त्वा विषं शार्क्षं भक्षयेद्धिमशैलजम् । यस्य वेगैर्विना जीर्येच्छुद्धं तस्य विनिर्दिशेत् ॥ १११ ॥

'त्वं विष'इलादिमन्त्रेण विषमिमम्बय कर्ता विषं हिमशैलनं शृङ्गमवं भक्षयेत् । तच भक्षितं सत् यस्य विषं वेगैर्विना जीर्यति स शुद्धो भवति । विषवेगो नाम धातोधीत्वन्तरप्राप्तिः । 'धातोधीत्वन्तरप्राप्तिविषवेग इति स्मृतः' इति वचनात् । धातवश्च त्वगस्ङ्जांसमेदोस्थिमजाशुकाणीति सप्त । एवं च सप्तेव विषवेगा भवन्ति । तेषां च लक्षणानि पृथगेव विषतन्त्रे कथितानि-विगो रोमाञ्चमाद्यो रचयति विषजः खेदवक्रोपशोषौ तस्योध्वस्तत्परौ द्वौ वपुषि जनयतो वर्णभेदप्रवेपौ । यो वेगः पश्चमोऽसौ नैयति विवेशतां कण्ठभन्नं च हिकां षष्ठो निःश्वासमोहौ वितरति च मृतिं सप्तमो भक्षकस्य ॥' इति । अत्र च महादेवस्य पूँजा कर्तव्या । यथाह नारदः—'दद्याद्विषं सोपवासो देवन्राह्मण-संनिधौ । धूपोपहारमन्त्रेश्व पूजयिला महेश्वरम् ॥' इति प्राड्विवाकः कृतोपवासो महादेवं पूजियत्वा तस्य पुरतो विषं व्यवस्थाप्य धर्मादिपूजां हवनान्तां विधाय प्रतिज्ञापत्रं शोध्यस्य शिर्ति निधाय विषमभिमन्त्रयते—'त्वं विष! ब्रह्मणा सृष्टं परीक्षार्थं दुरात्मनाम् । पापानां द्शीयात्मानं शुद्धानाममृतं भव ॥ मृत्युमूर्ते विष! त्वं हि ब्रह्मणा परिनिर्मितम् । त्रायखैनं नरं पापात्सखेनास्यामृतं भव ॥ इति । एवमभिमन्त्रय दक्षिणाभिमुखावस्थिताय द्यात् ; 'द्विजानां संनिधावेव दक्षिणाभिमुखे स्थिते । उदब्रुखः प्राङ्मुखो वा विषं दयात्समाहितः ॥' इति नारदवचनात् । विषं च वत्सनाभादि याह्यम्; 'शृङ्गिणो वत्सनाभस्य हिमजस्य विषस्य वा ॥' इति पितामहवचनात् । वर्ज्यानि च तेनैवोक्तानि-'चारितानि च जीर्णानि कृत्रिमाणि तथैव च। भूमिजानि च सर्वाणि विषाणि परिवर्जयेत् ॥' इति । तथा नारदेनापि ( १।३२१ ) — अष्टं च चारितं चैन धूपितं मिश्रितं तथा। कालकूटमलावुं च विषं यँनेन वर्जयेत्॥' इति । कालश्च नारदेनोक्तः ( ११३१९ )—'तोलियत्वेप्सितं काले देयं ति हिमागमे । नापराह्ने न मध्याहे न संध्यायां तु धर्मवित् ॥' इति । कालान्तरे तूक्तप्रमाणाद्रल्पं देयम्; चतुर्यवा मात्रा श्रीष्मे पञ्चयवा स्मृता । हेमन्ते सा सप्तयवा शरदाल्पा ततोऽपि हि ॥' इति सारणात् । अल्पेति षड्यवेत्यर्थः । 'हेमन्त'प्रहणेन शिशिरस्यापि

टिप्प०—1 अतिचन्न्रलतामिति भावः.

पाठा०—१ सत्ये धर्मे, A.; सत्यधर्मव्यवस्थितः V. २ व्यवस्थितम् B. ३ जीर्णं तस्य गुद्धं वितिर्दिशेत् A.; V. ४ नयनविवशतां. ५ पुजा कार्या. ख. ६ तथैवोक्तानि ख. ७ यक्तेन परि ग.

अहणम् । 'हेमन्तिशिशिरयोः समासेन' इति श्रुतेः । वसन्तस्य च सर्वदिव्यसाधा-रणलात्तत्रापि सप्त यवा विषं च घृतपुतं देयं; नारदवचनात् । 'विषस्य पल-षङ्गागाङ्गागो विंशतिमस्तु यः । तमष्टभागहीनं तु शोध्ये दद्याद्वृतष्ठुतम् ॥१ ( नारदः १।३२३ ) इति । पर्लं चात्र चतुः सुवर्णकम् । तस्य षष्टो भागो दश माषाः दश यवाश्व भवन्ति । 'त्रियवं त्वेककृष्णलम् । पञ्चकृष्णलको माषः' इलेको माषः पञ्चद्रा यवा भवन्ति । एवं द्शानां साषाणां यवाः सार्धशतं भवन्ति । पूर्वे च दश यवा इति षष्टयधिकं शतं यवाः पलस्य षष्ठो भागस्तस्मा-द्विंशतितमो भागोऽष्टौ यवास्तस्याष्टभाग एकयवः, तेन हीनं विंशतितमं भागं सप्तयवं घृतहुतं दद्यात् । घृतं च विषात्रिंशद्धणं प्राह्यम् ; 'पूर्वाह्ने शीतले देशे विषं देयं तु देहिनाम् । घृते नियोजितं श्वक्णं पिष्टं त्रिंशद्भुणान्वितम् ॥ इति काला-यनवचनात् । त्रिंशद्भणेन घृतेनान्वितं विषम् । शोध्यक्ष कुद्काद्भियो रक्षणीयः; 'तिरात्रं पचरात्रं वा पुरुषैः सौरिधिष्ठितम् । कुहकादिभयाद्राजा रक्षयेद्विस्रकारि-णम् ॥ ओषधीर्मन्त्रयोगांश्च मणीनथ विषापहान् । कर्तुः शरीरसंस्थांस्तु गृढो-त्पन्नान्परीक्षयेत् ॥' इति पितामहस्मरणात् । तथा विषमपि रैक्षणीयम्--'शार्क्ष हैमवतं शस्तं गन्धवर्णरसान्वितम् । अकृत्रिममसंमूढममन्त्रोपहतं च यत्॥' ( १।३२२ ) इति नारदस्मरणात् । तथा विषे पीते यावत्करतालिकाशतपद्यकं तावत्प्रतीक्षणीयोऽनन्तरं चिकित्सनीयः । यथाह नारदः—'पच्चतालशतं कालं निर्विकारो यदा भवेत्। तदा भवति संशुद्धस्ततः कुर्याचिकित्सितम्॥' इति। पितामहेन तु दिनान्तोऽवधिरुक्तोऽल्पमात्राविषयः—'भिक्षते तु यदा खस्थो मूर्च्छा च्छा दिविवार्जितः । निर्विकारो दिनस्यान्ते शुद्धं तमिप निर्दिशेत् ॥' इति । अत्र च प्राड्विवाकः सोपवासो महादेवं संपूज्य तत्पुरतो विषं स्थापयित्वा धर्मा-दीनिष्ट्वा शोध्यस्य शिरसि प्रतिज्ञापत्रं निधाय विषमभिमन्त्र्य दक्षिणाभिभुखस्थिताय विषं प्रयच्छति । स च शोध्यो विषमिमाइय भक्षयतीति कमः ॥११०-१११॥

इति विषविधानम्॥

अथ कोशविधिमाह—

# देवानुग्रान्समभ्यर्च्य तत्स्नानोदकमाहरेत् । संस्नाच्य पाययेत्तसाञ्जलं तु प्रसृतित्रयम् ॥ ११२ ॥

उत्रान्देवान्दुर्गादिलादीन् समभ्यच्यं गन्धपुष्पादिभिः पूजयित्वा संस्नाप्य तत्सानोद्कमाहरेत् । आहल्य च 'तोय! त्वं प्राणिनां प्राणः' इलादिना तत्तोयं प्राड्विवाकः संस्नात्य शोध्येन च तत्तोयं पात्रान्तरे कृत्वा 'सलेन माभिरक्ष त्वं वरुण!' इल्पनेनाभिमन्त्रितं पाययेत्प्रसृतित्रयम् । एतच साधा-रणधर्मेषु धर्मावाहनादिसकलदेवतापूजाहोमसमन्त्रकप्रतिज्ञापत्रशिरोनिवेशनान्तेषु

पाठा०—१ परीक्षणीयं ग. २ तथापि घ. ३ भिमुखाय स्थिताय ख. मुखाय विष घ. ४ संश्राब्य. A.

सत्सु । अत्र च स्नाप्यदेवतानियमः कार्यनियमोऽधिकारिनियमश्च पितामहादिभिरक्तः—'भक्तो यो यस्य देवस्य पाययेत्तस्य तज्जलम् । समभावे तु देवानामादित्यस्य च पाययेत् ॥ दुर्गायाः पाययेचीरान्ये च शस्त्रोपजीविनः । भारकरस्य तु
यत्तोयं ब्राह्मणं तन्न पाययेत् ॥ दुर्गायाः स्नापयेच्छूलमादित्यस्य तु मण्डलम् ।
अन्येषामपि देवानां स्नापयेदायुधानि तु ॥' इति देवतानियमः । 'विस्नम्भे
सर्वशङ्कासु संधिकार्ये तथैव च । एषु कोशः प्रदातव्यो नित्यं चित्तविशुद्धये ॥'
इति कार्यनियमः । 'पूर्वाह्ने सोपवासस्य स्नातस्यार्द्रपटस्य च । सश्क्रस्याव्यस्निनः
कोशपानं विधीयते ॥' (नारदः १।३२८) सश्क्र आस्तिकः । 'मद्यपस्नीव्यस्मिननां
कितवानां तथैव च । कोशः प्राज्ञनं दातव्यो ये च नास्तिकवृत्तयः ॥ मह्मपराधे
निर्धमें कृतघे स्नीवकुत्सिते । नास्तिकव्रात्यदाँशेषु कोशपानं विवर्जयेत् ॥' इति ।
मह्मपराधो मह्मपातककी, निर्धमों वर्णाश्रमधर्मरहितः पाखण्डी, कृत्सितः प्रतिलोमजः । दाशाः कैवर्ताः, इत्यधिकारिनियमः । तथा गोमयेन मण्डलं कृत्वा तत्र
शोध्यमादित्याभिमुखं स्थापितवा पाययेदिति नारदवचनादवगन्तव्यम् । यथाह
—'तमाहूयाभिशस्तं तु मण्डलाभ्यन्तरे स्थितम् । आदित्याभिमुखं कृत्वा पाययेत्प्रस्तित्रयम् ॥' इति ॥ ११२ ॥

ननु तुलादिषु विषान्तेषु समनन्तरमेव शुद्धयशुद्धिभावना, कोशे तु कथिम-त्यत आह—

> अवीक् चतुर्दशादहो यस नो राजदैविकम्। व्यसनं जायते घोरं स शुद्धः सान्न संशयः ॥ ११३॥

चतुर्द्शाद्द्धः पूर्व यस राजिकं राजनिमित्तं दैविकं देवप्रभवं व्यसनं दुःखं घोरं महत् नो नैव जायते अल्पस्य देहिनामपरिहार्यत्वात्स शुद्धो वेदितव्यः । ऊर्ध्वं पुनरवधेर्न दोषः । यथाह नारदः (१।३३१)—'ऊर्ध्वं यस्य द्विसप्ताहाद्वेक्वतं तु महद्भवेत्। नाभियोज्यः स विदुषा कृतकालव्यतिकमात्॥'इसर्थं-सिद्धमेवोक्तम् । 'अर्वाक् चतुर्दशाद्द्धः' इस्रेतन्महाभियोगविषयम् ; 'महाभियोगे- व्वेतानि' इति प्रस्तुस्याभिधानात् । अवध्यन्तराणि पितामहेनोक्तान्यस्पविषयाणि ; 'कोशमल्पेऽपि दापयेत्' इति स्मरणात् । तानि च—'त्रिरात्रात्सप्तरात्राद्वा द्वाद्वाहिसप्तकात् । वैकृतं यस्य दर्येत पापकृत्स उदाहृतः ॥' इति । महाभियोगोक्तद्व्यादर्वाचीनं द्रव्यं त्रिधा विभज्य त्रिरात्राद्यपि पक्षत्रयं व्यवस्थापनीयम्॥११३॥

#### इति कोशविधिः॥

तुलादीनि कोशान्तानि पश्च महादिव्यानि यथोद्देशं योगिश्वरेण व्याख्या-तानि । स्मृत्यन्तरे त्वल्पाभियोगविषयाण्यन्यान्यपि दिव्यानि कथितानि ।

पाठा०—१ पितामहनारदादिभिः घ. २ दापयेत् घ. ३ विमेदे घ. ४ दासेषु ख.

यथाह पितामहः—'तण्डुलानां प्रवक्ष्यामि विधि भक्षणनोदितम् । चौरे तु तण्डुला देया नान्यत्रेति विनिश्चयः ॥ तण्डुलान्कारयेच्छुक्काञ्छालेनीन्यस्य कस्यचित् । मृन्मये भाजने कृत्वा आदिख्याप्रतः ग्रुचिः ॥ स्नानोदकेन संपिश्मान्यत्रोत तत्रैत्र वासयेत् । प्राङ्मुखोपोषितं स्नातं शिरोरोपितपत्रकम् ॥ तण्डुलानभक्षयित्वा तु पत्रे निष्टीवयेत्ततः । पिप्पलस्य तु नान्यस्य अभावे भूजं एव तु ॥ लोहितं दश्यते यस्य हनुस्ताछ च शीर्यते । गात्रं च कैम्पते यस्य तमशुद्धं विनिर्दिशेत् ॥' इति । शिरोरोपितपत्रकं तण्डुलान्भक्षयित्वा निष्टीवयेत्प्राङ्घिनवाकः ॥ भक्षयित्वेति च ण्यन्तात्सिचि रूपम् । सर्वदिव्यसाधारणं च धर्मावान्हनादि पूर्ववदिहापि कर्तव्यम् ॥

#### इति तण्डुलविधिः॥

तप्तमाषविधिः पितामहेनोक्तः । तथा हि—'सौवर्णं राजतं वापि ताम्नं वा षोडशाङ्कुलम् । चतुरङ्गलखातं तु मृन्मयं वाऽथ मण्डलम् ॥' वर्तुलमित्यर्थः । 'पूरयेद्भृततैलाभ्यां विशत्या तु पलैस्तु तत् । सुवर्णमाषकं तस्मिन्सुतप्ते निक्षि-पेत्ततः ॥ अङ्गुष्ठाङ्गलियोगेन उद्धरेत्तप्तमाषकम् । कराग्रं यो न धुनुयाद्विस्फोटो वा न जायते । शुद्धो भवति धर्मेण निर्विकारकराङ्गलिः ॥' इति । 'उद्धरेत्'इति वचनात्पात्रादुत्क्षेपणमात्रं, ने बहिः प्रक्षेपणमाद्रेणीयम् ॥

अपरः कल्पः—'सौवर्ण राजते ताम्ने आयसे मृन्मयेऽपि वा । गव्यं घृतसुपादाय तद्मी तापयेच्छुचिः ॥ सौवर्णी राजतीं ताम्नोमायसीं वा सुशोधिताम् ।
सिल्छेन सकुद्धीतां प्रक्षिपेत्ताम्र मुद्रिकाम् ॥' (नारदः १।३३४) 'भ्रमद्वीचितरङ्गाल्ये ह्यनखस्पर्शगोचरे । परीक्षेतार्द्रपर्णेन चुँरुकारं सुघोषकम् ॥ ततश्चानेन
मन्त्रेण सकुत्तद्भिमन्त्रयेत् ॥ परं पवित्रममृतं घृत त्वं यज्ञकमसु । दह पावक!
पापं त्वं हिमशीतं छुचौ भव ॥ उपोषितं ततः स्नातमार्द्रवाससमागतम् । प्राहयेनमुद्रिकां तां तु घृतमध्यगतां तथा ॥ प्रदेशिनीं च तस्याथ परीक्षेयुः परीक्षकाः ।
यस्य विस्फोटका न स्युः छुद्धोऽसावन्यथाऽछुचिः ॥' इति । अत्रापि धर्मावाहनायनुसंघातत्र्यम् ॥ घृतानुमन्त्रणं प्राद्विवाकस्य । 'त्वममे ! सर्वभूतानाम्' इति
क्रोध्यस्यास्थिभमन्त्रणमन्त्रः । 'प्रदेशिनीं परीक्षेयुः' इति वचनात् प्रदेशिन्यैव
मुद्रिकोद्धरणम् ॥

#### इति तप्तमाषकविधिः ॥

धर्मायमिदव्यविधिः ॥ धर्माधर्माख्यदिव्यविधिश्व पितामहेनोक्तः । तथाच-'अधुना संप्रवक्ष्यामि धर्माधर्मपरीक्षणम् । हन्तॄणां याचमानानां प्रायश्चित्तार्थिनां चणाम् ॥' इति । हन्तॄणामिति साहसाभियोगेषु, याचमानानामिति अर्थाभियोगेषु, प्रायश्चित्तार्थिनामिति पातकाभियोगेषु; 'राजतं कारयेद्धर्ममधर्मं सीसकायसम्'

पाठा०-१ कम्पयेद्यस्य ख. २ न प्रक्षेपणं ख. ३ माहरणीयं ग. ४ चूरुकारं ख.

इति प्रतिमाविधानं सीसकं वा आयसं वेति ॥ पक्षान्तरमाह्— 'लिखेद्भूर्जं पटे वापि धर्माधर्मों सितासितो । अभ्युक्ष्य पत्रगव्येन गन्धमाल्यैः समर्चयेत् ॥ सितपुष्पस्तु धर्मः स्यादधर्मोऽसितपुष्पधृक् । एवंविधायोपलिख्य पिण्डयोस्तो निधापयेत् ॥ गोमयेन मृदा वापि पिण्डौ कार्यौ समंततः । मृद्धाण्डकेऽनुपहते स्थाप्यौ चानुपलक्षितौ ॥ उपलिप्ते छुचौ देशे देवब्राह्मणसंनिधौ । आवाहयेत्ततो देवाँह्रोकपालांश्व पूर्ववत् ॥ धर्मावाहनपूर्वं तु प्रतिज्ञापत्रकं लिखेत् ॥' ततः— 'यदि पापविमुक्तोऽहं धर्मस्त्वायातु मे करे । अधुद्धश्वन्मम करे पाप आयातु धर्मतः ॥' इति ॥ अभिशस्तोऽभिमन्त्रयते — 'अभियुक्तस्तयोश्चैकं प्रगृह्णीताविल- मिवतः । धर्मे गृहीते छुद्धः स्यादधर्मे तु स हीयते ॥ एवं समासतः प्रोक्तं धर्माधर्मपरीक्षणम् ॥' इति ॥

#### इति धर्माधर्मदिव्यविधिः॥

अन्ये च शपथा द्रव्याल्पत्वमहत्त्वविषया जातिविशेषविषयाश्च मन्वादिभिरुक्ताः। ते यथा—'निष्के तु सत्यवचनं द्विनिष्के पादलम्भनम् । त्रिकादर्वाक्तु पुण्यं स्यात्कोशपानमतः परम् ॥' (मनुः ८।११३) 'सत्येन शापयेद्विप्रं क्षत्रियं वाहनायुधेः। गोबीजकाञ्चनैवैंश्यं ग्रद्धं सर्वेस्तु पातकैः॥' (मनुः ८।११३) इत्यादयः। अत्र च शुद्धिविभावना मनुनोक्ता (८।११५)—'न चाऽऽर्तिमृच्छिति क्षिप्रं स होयः शपथे शुचिः' इति । आर्तिरिप 'यस्य नो राजदैविकं व्यसनं जायते चोरम्' इत्युक्तेव । कालियमश्च एकरात्रमारभ्य त्रिरात्रपर्यन्तं त्रिरात्रमारभ्य पत्ररात्रपर्यन्तम् । एकरात्रप्रमृतित्वं कार्यलाघवगौरवपर्यालोचनया दृष्टव्यम् ॥ एवं दिव्येर्जयपराजयावधारणे द्रज्वविशेषोऽिप दर्शितः कात्यायने—'शतार्धं दापये-च्छुद्धमशुद्धो द्रज्वभाग्मवेत्' इति । तं द्रज्वमाह—'विषे तोये हुताशे च तुला-कोशे च तण्डुले । तप्तमाषकदिव्ये च कमाइण्डं प्रकल्पयेत् ॥ सहसं घदशतं चैव तथा पत्रशतानि च । चतुिल्रिधेकमेवं च हीनं हीनेषु कल्पयेत् ॥' इति ॥ 'निह्ववे भावितो द्याद्' इत्युक्तदण्डेनायं दिव्यनिवन्धनो द्रज्वः समुचीयते ॥

इति दिव्यप्रकरणम् ॥

टिप्प०—1 अस पूर्वार्थ—'यमिद्धो न दहत्यप्तिरापो नोन्मज्ञयन्ति च' इति मनुस्मृतावालोचनीयम्

पाठा०-१ पापमायतु खः

#### अथ दायविभागप्रकरणम् ८

प्रमाणं मानुषं दैविमिति भेदेन वर्णितम् । अधुना वर्ण्यते दायविभागो योगमूर्तिना ॥

तत्र 'दाय'शब्देन यद्धनं स्वामिसंबन्धादेव निमित्तादन्यस्य स्वं भवति तद्दच्यते । स च द्विविध:-अप्रतिवन्धः, सप्रतिवन्धश्च । तत्र पुत्राणां पौत्राणां च पुत्रत्वेन पौत्रत्वेन च पितृधनं पितामहधनं च खं भवतीत्यप्रतिवन्धो दायः । पितृव्य-भात्रादीनां तु पुत्राभावे स्वाम्यभावे च स्वं भवतीति सप्रतिवन्धो दायः । एवं तत्पुत्रादिष्वप्यूहनीयः । विभागो नाम द्रव्यसमुदायविषयाणामनेकस्वाम्यानां तदेकदेशेषु व्यवस्थापनम् । एतदेवाभिष्रेत्योक्तं नारदेन—'विभागोऽर्थस्य पित्र्यस्य तनयैर्यत्र कल्प्यते। दायभाग इति प्रोक्तं व्यवहारपदं वुधैः (ना०१३।१)॥' इति । पित्र्यस्येति स्तत्वनिमित्तसंबन्धोपलक्षणम् । 'तनयैः'इस्यपि प्रसासज्ञोपलक्षणम् । इदमिह निरूपणीयम्,-किसन्काले कस्य कथं केश्व विभागः कर्तव्य इति। तत्र कस्सिन्काले कथं कैश्रेति तत्र तत्र श्लोकव्याख्यान एव वक्ष्यते। कस्य विभाग इखेतावदिह चिन्खते । किं विभागात्खत्वमुत खस्य सतो विभाग इति । तत्र ख्तवमेव तावित्ररूप्यते-िकं शास्त्रैकसमधिगम्यं खत्वमुत प्रमाणान्तरसमधिग-म्यमिति । तत्र शास्त्रेकसमधिगम्यमिति तावद्युक्तं; गौतमवचनात्—'खामी रिक्थकयसंविभागपरित्रहाधिगमेषु ब्राह्मणसाधिकं लब्धं क्षत्रियस्य विजितं निर्विष्टं वैश्यश्रद्धयोः ॥' (गौ०१०।३९-४२) इति । प्रमाणान्तरगम्ये खत्वे नेदं वचन-मर्थवत्स्यात्। तथा स्तेनातिदेशे मनुः (८१३४०)—'योऽर्देतादायिनो हस्ताहिप्सेत ब्राह्मणो धनम् । याजनाध्यापनेनापि यथा स्तेनस्तथैव सः ॥' इति । अद्तादायिनः सकाशाद्याजनादिद्वारेणापि द्रव्यम्जयतां दण्डविधानमनुपपन्नं स्यात्स्वत्वस्य लौकि॰ कत्वे । अपि च, लौकिकं चेत्खत्वं मम खमनेनापहतमिति न ब्रूयात् ;अपहर्तुरेव खत्वात् । अन्यर्थाऽन्यस्य स्वं तेनापहतिमति नापहर्तुः स्वम् । एवं तर्हि सुवर्णरज-तादिखहपनदस्य वा समन्यस्य वा स्विमति संशयो न स्यात् । तसाच्छान्निकस॰ मधिगम्यं खत्वमिति । अत्रोच्यते—'ठौकिकमेव खत्वं ठौकिकार्थकियासाधनत्वात् त्रीह्यादिवत् । आह्वनीयादीनां हि शास्त्रगम्यानां न लौकिकिकायासाधनत्वमस्ति ॥ नन्वाह्वनीयादीनामपि पाकादिसाधनत्वमस्स्येव । नैतत् ,-नहि तत्राह्वनीयादि-रूपेण पाकादिसाधनत्वम् । किं तर्हि १ प्रत्यक्षादिपरिदृश्यमानाम्यादिरूपेण । इह तु सुवर्णादिरूपेण न क्रयादिसाधनलमपि तु सत्वेनैव। नहि यस यत्सं न भवति तत्तस्य कयाद्यर्थिकयां साधयति ॥ अपि च,-प्रखन्तवासिनामप्यदृष्टशास्त्रव्यवहा-राणां खत्वन्यवहारो दश्यते; कयविकयादिदर्शनात् । किंच,-नियँतोपायकं खत्वं

पाठा०—१ अत्र पुत्रसद्भावः स्वामिसद्भावश्च प्रतिबन्धः, तद्भावे पितृ-ब्यत्वेन आतृत्वेन च स्वं भवतीति विशेषः स्व. घ. २ द्रव्यस्य ब्यव-स्थापनं स्व. ३ पैत्रस्य ग. घ. ४ अदत्तादायिनश्चौरस्य. ५ याजनाध्या-पनाद्वापि स्व. ६ अन्यथास्त्रं स्व. ७ नियतोपाधिकं घ.

लोकसिद्धमेवेति न्यायविदो मन्यन्ते । तथा हि--लिप्सासूत्रे तृतीये वर्णके द्रव्या-र्जननियमानां ऋतवर्थत्वे खत्वमेव न स्यात् । खत्वस्यालौकिकत्वादिति पूर्वपक्षा-संभवमाशङ्का द्रव्यार्जनस्य प्रतिप्रहादिना खत्वसाधनत्वं लोकसिद्धमिति पूर्वपक्षः समर्थितो गुरुणा-ननु च द्रव्यार्जनस्य ऋत्वर्थत्वे खत्वमेव न भवतीति याग एव न संवर्तेत । प्रलपितमिदं केनापि 'अर्जनं खत्वं नापादयतीति विप्रतिषिद्धम्' इति वदता। तथा सिद्धान्तेऽपि खत्वस्य लौकिकत्वमङ्गीकृत्यैव विचारप्रयोजनमुक्तम्, अतो 'नियमातिकमः पुरुषस्य न कतोः' इति । अस्य चार्थं एवं विवृतः--यदा द्रव्यार्जननियमानां ऋत्वर्थत्वं तदा नियमार्जितेनैव द्रव्येण ऋतुंसिद्धिर्न नियमाति-कमार्जितेन द्रव्येण न कतुसिद्धिरिति न पुरुषस्य नियमातिकमदोषैः पूर्वपक्षे । राद्धान्ते त्वर्जननियमस्य पुरुषार्थत्वात्तदतिक्रमेणार्जितेनापि द्रव्येण कतुसिद्धिर्भवति, पुरुषस्येव नियमातिकमदोष इति नियमातिकमार्जितस्यापि खत्वमङ्गीकृतम् ,-अन्यथा ऋतुसिद्धयभावात्, न चैतावता चौर्यादिप्राप्तस्यापि स्ततं स्यादिति मनत-व्यम्। लोके तत्र खत्वप्रसिद्धयभावात् , व्यवहारविसंवादाच एवं प्रतिप्रहाद्युपायके खत्वे लौकिके स्थिते—'व्राह्मणस्य प्रतिग्रहादय उपायाः, क्षत्रियस्य विजिताद्यः, वैरयस्य कृष्यादयः, ग्रुदस्य ग्रुश्रूषादयः' इत्यदृष्टार्था नियमाः । रिक्थाद्यस्तु सर्वेसाधारणाः—'स्वामी रिक्थक्रयसंविभागपरिग्रहाधिगमेषु' (गौ० १०।३९) इत्युक्ताः । तत्राप्रतिबन्धो दायो रिक्थम् । कयः प्रसिद्धः। संविभागः सप्रतिबन्धो दायः । परिग्रहोऽनन्यपूर्वस्य जलतृणकाष्टादेः स्वीकारः। अधिगमो निष्यादेः प्राप्तिः। एतेषु निमित्तेषु सत्सु खामी भवति । ज्ञातेषु ज्ञायते खामी। 'ब्राह्मणस्याधिकं लब्धम्' (गौ॰ १०१४०) इति ब्राह्मणस्य प्रतिब्रहादिना यल्लब्धं तद्धि कमसा-धारणम् । 'क्षत्रियस्य विजितम्' (गौ० १०।४१) इत्यत्राधिकसित्यनुवर्तते । त्रियस्य विजयदण्डादिलञ्चमसाधारणम् । 'निार्वष्टं वैदयद्यद्वयोः'(गौ०१०।४२) इसित्राप्यधिकमिस्र नुवर्तते । वैश्यस्य कृषिगोरक्षादिलधं निर्विष्टं तदसाधारणम् । राद्रस्य द्विजशुश्रूषादिना सतिरूपेण यल्रब्धं तदसाधारणम् । एवमनुलोमजानां प्रतिलोमजानां च लोकप्रसिद्धेषु खत्वहेतुषु यद्यदसाधारणमुक्तं 'सूतानामश्वसार-थ्यम्' इत्यादि तत्तत्सर्वं निर्विष्टशब्देनोच्यते सर्वस्यापि मृतिरूपत्वात् ॥ 'निर्वेशो मृतिभोगयोः' (तृ॰ ना॰ २१४) इति त्रिकाण्डीस्मरणात् । तत्तदसाधारणं वेदितव्यम् । यदिप 'पली दुहितरश्चैव' (व्य० १३५) इत्यादिस्मरणं तत्रापि खामिसंबन्धितया बहुषु दायविभागितया प्राप्तेषु लोकप्रसिद्धेऽपि खत्वे व्यामोहनिवृत्त्यर्थं स्मरणिमति सर्वमनवयम् ॥ यदपि मम स्वमनेनापहृतिमिति न ज्र्यात्खत्वस्य ठौकिकत्व इति,-तद्प्यसत्; स्वत्वहेतुभूतक्रयादिसंदेहात्स्वत्वसंदे-होपपत्तेः । विचारप्रयोजनं तु-'यद्गर्हितेनार्जयन्ति कर्मणा ब्राह्मणा धनम् । ेतस्योत्सर्गेण ग्रद्धयन्ति जप्येन तपसैव च ॥' इति । शास्त्रैकसमधिगम्ये स्वत्वे

पाठा०—१ कतुसिद्धितियमातिक्रमार्जितेन द्रव्येण न कतुसिद्धिरिति घ. २ दोष इति पूर्वपक्षे घ. ३ कृतेषु ख.

गहिंतेनासत्प्रतिप्रहवाणिज्यादिना लब्धस्य खत्वमेव नास्तीति तत्पुत्राणां तैदिव-भाज्यमेव। यदा तु लेौकिकं खत्वं तदाऽसत्प्रतिप्रहादिलब्धस्यापि खत्वात्ततपुत्राणां तिद्वभाज्यमेव । 'तस्योत्सर्गेण शुद्धान्ति' इति प्रायश्वित्तमर्जयितुरेव, तत्प्रत्रादीनां त दायत्वेन खत्विमिति न तेषां दोषसंवन्धः; 'सप्त वित्तागमा धर्म्या दायो लाभः ऋयो जयः। प्रयोगः कर्मयोगश्च संत्प्रतियह एव च ॥' इति (१०।११५) मनसरणात्॥

इदानीमिदं संदिह्यते—'िकं विभागात्खेमुत खस्य सतो विभाग इति । तत्र विभागात्स्विमिति तावद्युक्तम्; जातपुत्रस्याधानविधानात् । यदि जन्मनैव स्तवं स्यात्तदोत्पन्नस्य पुत्रस्यापि तत्स्वं साधारणमिति द्रव्यसाध्येष्वाधानादिषु पितुरन-धिकारः स्यात्। तथा विभागात्प्राक् पितृप्रसादलब्धस्य विभागप्रतिषेधो नोपपद्यतेः सर्वानुमला दत्तत्वाद्विभागप्राप्त्यभावात् । यथाह—'शौर्यभार्याधने चोभे यच विद्या-थनं भवेत् । त्रीण्येतान्यविभाज्यानि प्रसादो यश्च पैतृकः ॥' (ना० १३।६) इति ॥ तथा 'भर्ता श्रीतेन यहतं स्त्रिय तस्मिन्मतेऽपि तत् । सा यथाकाममश्रीयादयाद्वा स्थावराहते ॥' इति प्रीतिदानवचनं च नोपपद्यते, जन्मनैव खत्वे । नच 'स्थाव-राहते यहत्तम्' इति संबन्धो युक्तः; व्यवहितयोजनाप्रसङ्गात् । यद्पि-'मणिमु-काप्रवालानां सर्वस्येव पिता प्रभुः । स्थावरस्य तु सर्वस्य न पिता न पिता-सहः ॥' तथा—'पितृप्रसादाद्भज्यन्ते वस्त्राण्याभरणानि च । स्थावरं तु न भुज्येत त्रसादे सति पैतृके ॥' इति स्थावरस्य प्रसादेंदानप्रतिषेधवन्ननं, तिपतामहो-पात्तस्थावरविषयम् । अतीते पितामहे तद्धनं पित्रापुत्रयोः साधारणमपि मणि-मुक्तादि पितुरेव, स्थावरं तु साधारणमित्यसादेव वचनाद्वगम्यते । तसात्र जन्मना खत्वं किंतु खामिनाशाद्विभागाद्वा खत्वम् । अत एव पितुरूर्धं विभा-गात्प्राग्द्रव्यखत्वस्य प्रहीणत्वाद्रन्येन गृह्यमाणं न निवार्यत इति चोद्यस्यानवः काशः । तथैकपुत्रस्यापि पितृप्रयाणादेव पुत्रस्य स्वमिति न विभागमपेक्षत इति । अत्रोच्यते-लोकप्रसिद्धमेव खत्वमित्युक्तम् । लोके च प्रत्रादीनां जन्मनैव खत्वं प्रसिद्धतरं नापहवमर्हति । 'विभाग'शब्दश्च वहुस्वामिकधनविषयो लोक-प्रसिद्धः, नान्यदीयैविषयो न प्रहीणविषयः; तथा 'उत्पत्त्यैवार्थस्वामित्वं लभेतेत्या-चार्याः' इति गौतमवचनाच । 'मणिमुक्ताप्रवालानाम्' इत्यादिवचनं च जन्म-ना स्वत्वपक्ष एवोपपद्यते । नच पितामहोपात्तस्थावरविषयमिति युक्तम्; 'न

टिप्पo—1 स्वामिनाशस्यापि स्वत्वहेतुत्वेनातीते पितामहे तद्धने पितापुत्रयोः साधारण्ये मणिमुक्तादिकं वचनात् पितुः । स्थावरे तु साधारण्यमेवेत्येतावानथीं यदि तद्व-चनात् प्रतीयते, तदा पूर्वोक्ता व्यवस्था स्यात् ; न च तथा । ततश्चैवं वक्तव्यम्-पिता-महे जीवत्यपि स्थावरेषु सर्वसाधारण्यमिति। तथा चास्य वचनस्य पितामहोपार्जितस्थावर-विषयत्वमनुपपन्नमित्याशयः।

पाठा०-१ न विभाज्यमेव ग. २ स्वत्वं छौकिकं तदा ग. ३ त्स्वत्वमुत क. ख. ४ प्रसादादिह न प्रति ख. प्रसाददाने प्रति क. ५ समानमपि घ. ६ प्रसिद्धो ग. ७ न्यदीयधनविषयो घ. ८ तं तथोत्पत्त्येव ख.

पिता न पितामहः' इति वचनात् । पितामहस्य हि खार्जितमपि पुत्रे पात्रे च सखदेयमिति वचनं जन्मना खत्वं गमयति । तथा परमते मणिमुक्ताप्रवालव-स्त्राभरणादीनां पैतामहानामपि पितुरेव खत्वं; वचनात्, एवमस्मन्मतेऽपि पित्रार्जितानामप्येतेषां पितुर्दानाधिकारः, वचनादित्यविशेषः ॥ यत्त 'भर्त्रा शीतेन' इत्यादिविष्णुवचनं स्थावरस्य श्रीतिदानज्ञापनं, तत्स्वोपार्जितस्यापि पुत्राद्यभ्यनुज्ञयैवेति व्याख्येयम्; पूर्वोक्तेर्मणिमुकादिवचनैः स्थावरव्यतिरिक्त-स्यैव प्रीतिदानयोग्यत्वनिश्वयात् ॥ यदप्यर्थसाध्येषु वैदिकेषु कर्मखनिवकार इति, तत्र तिद्धधानवलादेवाधिकारो गम्यते । तस्मात्पैतृके पैतामहे च द्रव्ये जन्मनैव खत्वम्, तथापि पितुरावश्यकेषु धर्मकृत्येषु वाचनिकेषु प्रसाददानकु-दुम्बभरणापद्विमोक्षादिषु च स्थावरव्यतिरिक्तद्रव्यविनियोगे खात्रव्यमिति स्थितम्। स्थावरे तु स्वार्जिते पित्रादिशाप्ते च पुत्रादिपारतन्त्रयमेव; 'स्थावरं द्विपदं चैव यद्यपि खयमर्जितम् । असंभूय स्तान्सर्वान्न दानं न च विकयः ॥ ये जाता येऽप्यजाताश्च ये च गर्भे व्यवस्थिताः । वृत्तिं च तेऽभिकाङ्क्षन्ति न दानं न च विकयः ॥' इत्यादिसारणात् । अस्यापवादः—'एकोऽपि स्थावरे कुर्याद्दानाघ-मनविकयम् । आपत्काले कुटुम्बार्थं धर्मार्थे च विशेषतः ॥' इति । अस्यार्थः— अप्राप्तव्यवहारेषु पुत्रेषु पौत्रेषु भारत्वानादावसमर्थेषु भारत्षु वा तथाविधे-ष्विभक्तेष्विप सकलकुदुम्बव्यापिन्यसमापदि तत्पोषणे वाऽवश्यं कर्तव्येषु च पित्-श्राद्धादिषु स्थावरस्य दानाधमनविकयमेकोऽपि समर्थः कुर्यादिति । यत्तु वच-नम्—'विभक्ता वाऽविभक्ता वा सपिण्डाः स्थावरे समाः। एको ह्यनीशः सर्वत्र दानाधमनविकये ॥' इति, तद्प्यविभक्तेषु द्रव्यस्य मध्यस्थत्वादेकस्यानीर्धंरत्वात् सर्वोभ्यनुज्ञाऽवस्यं कार्या। विभक्तेषु तूत्तरकालं विभक्ताविभक्तसंशयव्युदासेन व्यवद्दारसौकर्याय सर्वाभ्यनुज्ञांन पुनरेकस्यानीश्वरत्वेन; अतो विभक्तानुमित-व्यतिरेकेणापि व्यवहारः सिद्धालेवेति व्याख्येयम् । यदपि—'खप्रामज्ञाति-सामन्तदायादानुमतेन च । हिरण्योदकदानेन षङ्गिर्गच्छति मेदिनी ॥' इति तैत्रापि यामानुमतिः; 'प्रतियहप्रकाशः स्यात्स्थावरस्य विशेषतः' ( व्य॰ १७६ ) इति सरणात् व्यवहारप्रकाशनार्थमेवापेक्ष्यते, न पुनर्यामानुमला विना व्यवहारासिद्धिः । सामन्तानुमतिस्तु सीमाविप्रतिपत्तिनिरासाय । ज्ञातिदाया-दानुमतेस्तु प्रयोजन मुक्तमेव 'हिरण्योदकदानेन' इति; 'स्थावरे विकयो

टिप्प०—1 स्वोपाजितेष्विप स्थावरेष्वनुशासमर्थानुशाईसर्वानुमितमन्तरेण दानान-धिकारः, इतरेषु नानुमत्यपेक्षेति तदभिप्रायः । 2 उपरि 'षड्मिर्गच्छिति मेदिनी' इत्युक्तम् , तत्र षण्णां क्रमेणोपयोगं दर्शयन् प्रथमतो यामजनानुमितं दर्शयति—तत्रापीत्यादिना ।

पाठा०—१ पितृपितामहस्य घ. २ मुक्तावस्त्राभरणा ख-घ. ३ एतेषां मिणमुक्तादीनां. ४ विमोक्षणादिषु ख., घ. ५ वा अनुज्ञादा ख., अनुज्ञादा-नादाव घ. ६ अनीशकत्वाद् घ. ७ सीमाप्रतिपत्ति ख-ग.

नास्ति कुर्योदाधिमनुज्ञया' इति स्थावरस्य विकयप्रतिषेधात्, 'भूमिं यः प्रति-युकाति यश्च भूमिं प्रयच्छति । उभौ तौ पुण्यकर्माणौ नियतौ खर्गगामिनौ ॥" इति दानप्रशंसादर्शनाच । विक्रयेऽपि कर्तव्ये सहिरण्यमुदकं दत्त्वा दानक्ष्पेण स्थावरविकरं कुर्यादिखर्थः । पैतृके पैतामहे च धेने जन्मनैव खत्वेऽपि विशेषः 'भूर्या पितामहोपात्ता' ( व्य० १२१ ) इखत्र वक्ष्यामः ॥ इदानीं यस्मिन्काले येन च यथा विभागः कर्तव्यस्तह्शयन्नाह—

विभागं चेत्पिता कुर्यादिच्छया विभजेत्सुतान्। ज्येष्ठं वा श्रेष्ठभागेन सर्वे वा स्युः समांशिनः ॥११४॥

यदा विभागं पिता चिकीर्षति तदा इच्छैया विभजेत् पुत्रानात्मनः सकाशात् पुत्रं पुत्रौ पुत्रान् । इच्छाया निरङ्कशत्वादनियमप्राप्तौ नियमार्थमाह ज्येष्ठं वा श्रेष्ठभागेनेति । ज्येष्ठं श्रेष्ठभागेन, मध्यमं मैध्यभागेन, कनिष्ठं कनिष्ठभागेन, 'विभनेत्' इत्यनुवर्तते । श्रेष्ठादिविभागश्च मनुनोक्तः (९।११२)— 'जैयेष्ठस्य विश उद्धारः सर्वद्रव्याच यद्वरम् । ततोऽर्धं मध्यमस्य स्यात्त्ररीयं तु यवीयसः ॥' इति । 'वा'शब्दो वक्ष्यैमाणपक्षापेक्षः । सर्वे वा स्युः समांशिन इति । सर्वे वा ज्येष्ठादयः समांशभाजः कर्तव्याः । अयं च विषमो विभागः खार्जितद्रव्यविषयः । पितृकमायाते तु समखाम्यस्य वक्ष्यमाणत्वाचेच्छया विषमो विभागो युक्तः । विभागं चेतिपता क्र्यादिति । यदा पितुर्विभागेच्छा स तावदेकः कालः । अपरोऽपि जीवैत्यपि पितरि द्रव्यनिःस्पृहे निवृत्तरमणे मातरि च निवृत्तरजस्कायां, पितुरनिच्छायामपि पुत्रेच्छयैव विभागो भवति । यथोक्तं नारदेन ( १३।३ )—'अत ऊर्ध्वं पितुः पुत्रा विभजेयुर्धनं समम्' इति पित्रो-रूर्षं विभागं प्रतिपाय-'भातुनिवृत्ते रजिस प्रतासु भगिनीषु च । निवृत्ते चापि रमणे पितर्युपरतस्पृहे ॥' इति दर्शितः । अत्र 'पुत्रा धनं समं विभजेयुः' इलनुषज्यते । गौतमेनापि—'ऊर्ध्वं पितुः पुत्रा रिक्थं विभजेरन्' ( २८११ ) इत्युक्त्वा 'निवृत्ते चापि रजिस' (गौ० २८।२) इति द्वितीयः कालो दर्शितः।

टिप्प०—1 एतेन पितुनिधनमेव स्वत्वकारणं, न जन्म इत्युक्तम्, अन्यथा 'ऊर्ध्व पितुश्च मातुश्च' इति मनुविरोधापत्तिः । 2 इच्छयेति ऐच्छिकविभाग एव विवृत उत्तर्यथेन। इच्छायाः संभवति उक्तपक्षद्वयावलम्बनत्वे स्वातन्त्र्यायोगाद्वाक्यभेदापत्तेः, एकसौ लक्षं कसैनित्कपदिकमन्यसै न किमपीत्यव्यवस्थापत्तेश्च व्य. म. । 3 उद्धियत इत्युद्धारः । ज्येष्ठस्याविभक्तसाधारणधनादुद्धृत्य विंशतितमो भागः सर्वद्रव्येभ्यश्च यच्छ्रेष्ठं तद्दातव्यमि-त्यादि । अयं चोद्धारिवभागः कलौ नेष्टः; कलिवर्ज्येषु पाठात् न्यः मः । 4 जीवत्येव पितिर पितुरिच्छ्या विभाग इति यस्मिन्काले विभाग इत्यस्य, 'पिता' इत्यनेन येनेत्यस्य, 'ज्येष्ठं' इलनेन यथा इलस्योपसंग्रहः । 5 'न्यूनाधिक-' (व्य० ११६) इलादिः । 6 मातु-रिति । रमणः कामः । उपरतस्पृहो विरक्तः प्रत्तासु भगिनीषु चेति काकाक्षिवद्रजोरम-णनिवृत्त्योविशेषणम् व्य. म.।

पाठा०-१ मध्यमभागेन घ. २ जीवलेव S.

'जीवित चेच्छिति' (गौ० २८।२) इति तृतीयः कालो दर्शितः। तथा सरजस्का-यामिष मातर्यनिच्छत्यिष पितर्यधर्मवर्तिनि दीर्घरोगग्रस्ते च पुत्राणामिच्छ्या भविति विभागः। यथाह शङ्कः—'अकामे पितिरे रिक्थविभागो वृद्धे विपरीतचेतिस रोगिणि च' इति ॥ ११४॥

पितुरिच्छया विभागो द्विधा दर्शितः-समो विषमश्च; तत्र समविभागे विशेष-माह—

> यदि कुर्यात्समानंशान् पत्यः कार्याः समांशिकाः । न दत्तं स्त्रीधनं यासां भर्ता वा श्रश्चरेण वा ॥ ११५॥

यदा खेच्छया पिता सर्वानेव सुतान समविभागिनः करोति तदा पह्यश्च पुत्रसमांशभाजः कर्तव्याः, यासां पत्नीनां भन्न श्वशुरेण या स्त्रीधनं न दत्तम् । दत्ते तु ख्रीधने अर्थांशं वक्ष्यति (व्य० १४८)— 'दत्ते त्वधं प्रकल्पयेत्' इति ॥ यदा तु श्रेष्ठभागादिना ज्येष्ठादीन् विभजति तदा पत्न्यः श्रेष्ठादिभागान्न लभन्ते, किंतुद्धृतोद्धारात्समुदायात्समानेवांशाँ हभन्ते खोद्धारं च ॥ यथाहापत्तम्वः (ध० २।१४।९)—'परीभाण्डं च गृहेऽलंकारो भार्यायाः' इति ॥ ११५॥

'ज्येष्ठं वा श्रेष्ठभागेन सर्वे वा स्युः समाशिनः' ( व्य० ११४ ) इति पक्षद्वये-उप्यपनादमाह—

शक्तस्यानीहमानस्य किंचिद्त्वा पृथिक्या।

स्वयमेव द्रव्यार्जनसमर्थस्य पितृद्रव्यमनीहमानस्यानिच्छैतोऽपि यतिकचि-द्सारमपि द्त्वा पृथिक्रिया विभागः कर्तव्यः पित्रा। तत्पुत्रादीनां दायजि-पृक्षा मा भूदिति ॥—

'ज्येष्ठं वा श्रेष्ठभागेन' (व्य० ११४) इति न्यूनाधिकविभागो दर्शितः । तत्र शास्त्रोक्तोद्धारादिविषमविभागव्यतिरेकेणान्यथाविषमविभागनिषेधार्थमाह—

न्यूनाधिकविभक्तानां धेर्म्यः पितृकृतः स्मृतः ॥ ११६॥ न्यूनाधिकविभागेन विभक्तानां पुत्राणामसौ न्यूनाधिकविभागो यदि

टिप्प०—1 इच्छायामुक्तं । क्रजित्तदिच्छां विनापि विभागमाह बृहस्पतिः— 'क्रमागते गृहसेने पिता पुत्राः समांशिनः ॥ पैनुके न विभागार्हाः सुताः पितुरिनच्छया ॥' अर्थादियतामहाद्याजिते धने तदिनच्छयापि पुत्रा विभागार्हा इत्यर्थः वयः मः । 2 अत्र 'पह्यः' इति वहुवचनेन 'पली'पदस्वारस्थेन च सापलमानुरिप विभागः स्वितः । अत एव मदनरले 'पह्यः' इति वहुवचनात्प्रतिपलीस्वांशेन तुल्योंऽशो ब्राह्यः', न तु ताभ्यः पृथक् कृत्वांशो देयः; 'पुत्रवत् जायापत्योर्न विभागो विचते' इति हारीत्रविरोधात् । तथा पुण्यफलेषु द्रव्यपरिषदेषु च द्रव्यार्जनेष्विरि तस्याः सहत्वमेव । तद्वत्पतिर्जयति जाया गृहे निवसतीति योगक्षेमानुभयायत्ताविति द्रव्यार्जने सहत्वम् । 3 विष्णुनाप्युक्तम्—'मातरः पुत्रभगानुसारिभागहारिण्यः' इति ।

<sup>्</sup>पाठा०- १ निच्छतो याँकिचिदसारमप्रथक् ख-ग. २ धर्मः A.

धर्यः शास्त्रोक्तो अवित तदाऽसौ पितृकृतः कृत एव न निवर्तत इति मन्वा-दिभिः स्मृतः । अन्यथा तु पितृकृतोऽपि निवर्तत इत्यभिप्रायः । यथाह नारदः ( १३।६ )—'व्याधितः कुपितश्चेव विषयासक्तमानसः । अन्यथाशास्त्रकारी च न विभागे पिता प्रभुः ॥' इति ॥ ११६ ॥

इदानीं विभागस्य कालान्तरं कर्त्रन्तरं प्रकारनियममाह—

## विभेजेरन्सुताः पित्रोर्रें ध्वै रिक्थमृणं समम्।

पित्रोमीतापित्रोरूर्ध्व प्रयाणादिति कालो दर्शितः । सता इति कर्तारो द्शिताः । समिति प्रकारनियमः । सममेवेति रिक्थमणं च विभन्नेरन । नर्नु— फ़र्म्व पितुश्च मातुश्व' ( मनुः ९।१०४ ) इत्युपक्रम्य ( मनुः ९।१०५ ) — 'ज्येष्ठ एव तु गृह्णीयात्पित्रयं धनमशेषतः । शेषास्तमुपजीवेयुर्यथैव पितरं तथा ॥' इत्युक्त्वोक्तम् ( मनुः ९।११२ )— ज्येष्ठस्य विंश उद्धारः सर्वद्रव्याच यद्वरम् । तैतों ऽर्धं मध्यमस्य स्यातुरीयं तु यवीयसः ॥' इति । सर्वसार्द्वेच्य-समुदायाद्विंशतितमो भागः सर्वद्रव्येभ्यश्च यच्छ्रेष्ठं तज्ज्येष्ठाय दातव्यम् ; तद्र्धं चत्वारिंशत्तमो भागो मध्यमं च द्रव्यं मध्यमाय दातव्यम्; तुरीयमशीतितमो भागो हीनं द्रव्यं च कनिष्ठाय दातव्यमिति मातापित्रोरू व विभजतामुद्धारा-विभागो मनुना दर्शितः । तथा (मनुः ९।११६।११७)—'उद्धारेऽनुद्धृते त्वेषा-मियं स्यादंशकल्पना । एकाधिकं हरेज्येष्ठः पुत्रोऽध्यर्धं ततोऽनुजः ॥ अंशमंशं यनीयांस इति धर्मो व्यवस्थितः ॥' इति । ज्येष्ठस्य द्वौ भागौ, तदनन्तरजातस्य सार्ध एको भागः ततोऽनुजानामेकैको विभाग इत्युद्धारव्यतिरेकेणापि विषमो विभागो दिशिंतः पित्रोरूर्धं विभजताम् । जीवद्विभागे च खयमेव विषमो विभागो दर्शितः-'ज्येष्ठं वा श्रेष्ठभागेन' (व्य॰ ११४) इति । अतः सर्वसिन्नपि काले विषमो विभागोऽस्तीति क्षयं सममेव विभनेरित्रति नियम्यते ॥ अत्रोच्यते-सत्यम् , अयं विषमो विभागः शास्त्रदष्टस्तथापि लोकविदिष्टत्वाचानुष्टेयः; 'अस्वर्गं लोकविदिष्टं धर्म्यमप्याचरेत्र तु' (आ॰ १५६) इति निषेधात् । यथा 'महोक्षं वा महाजं वा श्रोत्रियायोपकल्पयेत्' (आ॰ १०९) इति विधानेऽपि लोकविद्विष्टत्वादननुष्ठानम् ।

टिप्प०—1 अत्रासंबद्धत्वाद्धहुशेषपूरणेन न्याख्यातम्; अन्यथा तु तस्याशास्त्रोक्तत्वे तु 'अन्यथाशास्त्र' इति पाठः । 'अन्यथा' इति पाठेऽपि स एवार्थः इति बाल् ।
2 पितुरूर्ध्वं च प्रागपि च मन्वादिवचनैविषमविभागविधानात् समविषमविभागयोर्विकल्पे
न्याय्ये सममेवेति नियमो न घटते इति पूर्वपक्ष्याक्षिपति—निवलादिना ।

पाठा०—१ विभजेयुः V. २ रूध्वंमृणं घ. ३ प्रायणात् क. ख. ४ तद्र्धं मध्यमस्य स्वात्तद्र्धं तु कनीयस इति व्य. म. ५ इनसमुचयात् घ. ६ द्शितो मनुना ग. ७ कथं विभजेरन्निति सममेव नियम्यते घ. ८ शास्त्र-इष्टोऽस्ति ग. यथा वा—'मेन्नावरणीं गां वशामनुबन्ध्यामालभेत' इति गवालम्भनविधानेऽपि लोकविद्विष्टत्वादननुष्ठानम्। उक्तं च—'यथा नियोगधर्मो नो नानुबन्ध्यावधोऽपि वा । तथोद्वारविभागोऽपि नैव संप्रति वर्तते ॥' इति । (नियोगमनतिकम्य यथानियोगं, नियोगधीनो यो धर्मो देवराच सुतोत्पत्तिं रिखादिः स नो भवति ) खापत्तम्बोऽपि (आ० ध० २।१४।१)—'जीवन्पुत्रेभ्यो दायं विभजेत्समम्' इति समतामुक्ता—'ज्येष्ठो दायाद इत्येके' (आ० ध० २।१४।५) इति 'कृत्सधन'प्रहृणं ज्येष्ठस्यैकीयमतेनोपन्यस्य देशविशेषे सुवर्णं कृष्णा गावः कृष्णं भौमं ज्येष्ठस्य दथः पितुः पॅरीभाण्डं च गृहेऽलंकारो भार्याया ज्ञातिधनं चेत्येके' (ध० २।१४।-६-९) इत्येकीयमतेनेवमुद्धारविभागं दर्शयित्वा 'तच्छास्त्रैविप्रतिषिद्धम्' (आ० ध० २।१४।१०) इति निराकृतवान् । तं च शास्त्रविप्रतिषिद्धम्' (आ० ध० २।१४।१०) इति निराकृतवान् । तं च शास्त्रविप्रतिषेधं खयमेव दर्शयित स्म भनः पुत्रभ्यो दायं व्यभजदित्यविशेषेण श्रूयते' (ध० २।१४।११) इति । तस्माद्विषमो विभागः शास्त्रदृष्टोप लोकविरोधाच्छुतिविरोधाच नानुष्टेय इति सममेव विभजेरित्रिति नियम्यते ॥—

मातापित्रोर्धनं सुता विभजेरित्रत्युक्तं, तत्र मातृधनेऽपवादमाह—

मातुर्दुहितरः शेषमृणात्

मातुर्धनं दुहितरो विभनेरन्। ऋणाच्छेषं मातृक्रतर्णापाकरणावशिष्टम्। अतश्चर्णसमं न्यूनं वा मातृधनं स्रुता विभनेरिश्वस्य विषयः। एतदुक्तं भविति —मातृकृत्रम्णं पुत्रेरेवापाकरणीयं, न दुहितृभिः। ऋणावशिष्टं तु धनं दुहितरो गृह्णीयुरिति । युक्तं चैतत् — 'पुमान् पुंसोऽधिके क्षत्रे स्रो भवस्यधिके स्त्रियाः' (मनुः ३।४९) इति हयवयवानां दुहितृषु वाहुल्यात् स्त्रीधनं दुहितृगािम, पितृधनं पुत्रगािमः (पितृधनं पुत्रगािमः (पितृधनं पुत्रगािमः (पितृधनं पुत्रगािमः पितृवयवानां पुत्रेषु वाहुल्यादिति । तत्र च गौतमेन विशेषो द्शितः (२८।२४)— 'स्रीधनं दुहितृणामप्रताानामप्रतिष्ठितानां च' इति । अस्यार्थः — प्रताद्यसमवायेऽप्रतानामेव स्त्रीधनम् । प्रतासु च प्रतिष्ठिताप्रति-ष्ठितासमवायेऽप्रतिष्ठितानां चेवेति । अप्रतिष्ठिता निर्धनाः ॥—

दुहित्रभावे मातृधनमृणावशिष्टं को गृह्णीयादित्यत आह—

ताभ्य ऋतेऽन्वयः ॥ ११७॥ ताभ्यो दुहितृभ्यो विना दुहितृणामभावे अन्वयः पुत्रादिर्गृह्णीयात ।

टिप्प॰—1 मित्रावरुणदेवताकां वशां वन्ध्यामनुबन्ध्यामालभेतेत्यर्थः । 2 अन्यो नियोगधर्मो विधिधर्मो विधायकवाक्यविहितो महोक्षमहाजालम्भनरूपस्तथानुबन्ध्यावशालम्भनरूपस्तथानुबन्ध्यावशालम्भनरूपस्त धर्मो यथा नास्ति तथा विषमविमागोऽपि नास्तीति तदाशयः । 3 उत्कृष्टोऽशो ज्येष्ठस्य पितुः । 4 प्रत्ता विवाहिता, अप्रत्ता अनूहा, प्रतिष्ठिता सधना, अप्र-तिष्ठिता निर्धना । 5 दुहित्रन्वय इत्यपरार्कः ।

पाठा०—१ धर्मीऽन्यो B. २ स्त्रमतमुक्त्वा ख. घ. ३ विशेषेषु घ.; विशेषेण क. ४ परिभाण्डं ग. ५ विप्रतिषिद्धं घ. ६ कृतणं.

एतच-'विभजेर-सुताः पित्रोरूध्वम्' (व्य० ११७) इल्पनेनैव सिद्धं स्पष्टार्थ-मुक्तम् ॥ ११७॥

अविभाज्यमाह—

पितृद्रव्याविरोधेन यद्नयत्स्वयमार्जितम् । मैत्रमोद्वाहिकं चैव दायादानां न तद्भवेत् ॥ ११८॥ क्रमाद्भ्यागतं द्रव्यं हत्रमप्युद्धरेतु यः । दायादेभ्यो न तद्द्याद्विद्यया लब्धमेव च ॥ ११९॥

मातापित्रोई व्याविनारोन यत्स्वयमर्जितं, मैत्रं मित्रसकाशायहरू । औद्घाहिकं विवाहलर्बं दायादानां भ्रातृणां तन्न भनेत् । क्रमात्पितृ-कमादायातं यत्किश्चिद्रवयं अन्येहृतमसामध्यादिना पित्रादिभिरनुद्धतं यः पुत्राणां मध्य इतराभ्यनुज्ञयोद्धरति तदायादेभ्यो भात्रादिभ्यो न द्धात्, उद्तैंव गृह्णीयात्। तत्र क्षेत्रे तुरीयांशमुद्धर्ता लभते, शेषं तु सर्वेषां सममेव। यथाह शहुः-- 'पूर्वं नष्टां तु यो भूमिमेकश्चेदुद्धरेत्कमात् । यथाभागं लभनतेऽन्ये दत्त्वांशं तु तुरीयकम् ॥' इति । कमादभ्यागतमिति शेषः । तथा विखया वेदा-ध्ययनेनाध्यापनेन वेदार्थव्याख्यानेन वा यल्लब्धं तदपि दायादेभ्यो न द्यात्, अर्जक एव गृह्णीयात् । अत्र च 'पितृद्वव्याविरोधेन यरिकचित्खयमर्जितम्॥' इति सेर्वत्र शेषः । अतश्च पितृद्दव्याविरोधेन यन्मैत्रमर्जितं पितृद्दव्याविरोधेन यदौद्घाहिकं, पितृदव्याविरोधेन यत्कैमादायातसुद्धृतं, पितृदव्याविरोधेन विद्यया यहुच्छामिति प्रस्रेकमिसंबध्यते । तथा च पितृद्रव्याविरोधेन प्रत्युपकारेण यन्मैत्रम्, आसुरादिविवाहेषु यहुडधम्, तथा पितृद्रव्यव्ययेन यत्क्रमायात-मुद्भृतं तथा पितृद्रव्यव्ययेन लब्धया विद्यया यहाब्धम्, तत्सर्वं सर्वेर्भा-तृभिः पित्रा च विभेजनीयम् । तथा 'पितृद्व्याविरोधेन' इत्यस्य सर्वशेषत्वादेव पितृद्रव्यविरोधेन प्रतिग्रहरूष्धमि विभजनीयम् । अस्य च सर्वशेषत्वाभावे मैत्रमौद्राहिकमिलादिनार्ब्धव्यम् । अथ पितृद्रव्यविरोधेनापि यन्मैत्रादिलब्धं तस्याविभाज्यत्वाय मैत्रादिवचनमर्थवदित्युच्यते । तथा सति समाचारविरोधः, विद्यालब्धे नारदवचनविरोधश्च।—'कुटुम्बं विसृयाद्घातुर्यो विद्यामधिगच्छतः। भागं विद्याधनात्तसात्स लभेताश्रुतोऽपि सन् ॥' (नारदः १३।१०) इति । तथा विद्याधनस्याविभाज्यस्य लक्षणमुक्तं कालायनेन—'परभक्तोपयोगेन विद्या प्राप्ता-

टिप्प०—1 यदि 'पितृद्वाविरोधेन' इत्ययमंशो मैत्रादिशेषो न स्यात्तदाऽयमर्थः संपत्स्यते—यद्य पितृद्रव्याविरोधेनाजितं, तत्तदविभाज्यमिति । तथा चानया वचन-व्यत्तया साधारण्येन तादृशानां मैत्रादीनामप्यविभाज्यत्वे सिद्धे पुनस्तेषां 'मैत्रमौद्वाहि• कम्' इत्यविभाज्यत्वाभिधानमनुपपत्रं स्यादिस्यत आह्—अस्येति ।

पाठा०—१ मभ्युद्धरेतु 🕰 २ सर्वत्र होषः क. ३ कमायातं क.

न्यतस्तु या। तया लब्धं धनं यत्तु विद्याप्राप्तं तदुच्यते ॥' इति । तथा 'पितृद्रव्या-विरोधेन' इत्यस्य भिन्नवाक्यत्वे प्रतिप्रहरूब्धस्याविभाज्यत्वमाचारविरुद्धमापद्येत । एतदेव स्पृष्टीकृतं मनुना ( ९।२०८ )— 'अनुपन्नन्पितृद्व्यं श्रमेण यदुपार्जितम् । दायादेभ्यो न तह्याद्वियया लब्धमेव च ॥' इति श्रमेण सेवायुद्धादिना। ननु पितृद्रव्याविरोधेन यन्मैत्रादिलब्धं द्रव्यं तदविभाज्यमिति न वक्तव्यम्; विभागप्राप्त्यभावात् । यद्येन लब्धं तत्तस्यैव, नान्यस्येति प्रसिद्धतरम् । प्राप्तिपूर्व-कश्च प्रतिषेधः । अत्र कश्चिदित्यं प्राप्तिमाह-"यत्किश्चित्पितरि प्रेते धनं ज्येष्ठी-Sिधगच्छति । भागो यवीयसां तत्र यदि विद्यानुपालिनः ॥' ( मनुः ९।२०४ ) इति । ज्येष्ठो वा कनिष्ठो वा मध्यमो वा पितरि प्रेते अप्रेते वा यवीयसां वर्षांयसां चेति व्याख्यानेन पितारे सत्यसति च मैत्रादीनां विभाज्यस्वं प्राप्तं प्रतिषि-द्धात इति,-तदसत् ; नहात्र प्राप्तस्य प्रतिषेधः, किंतु सिद्धस्येवानुवादोऽयम् । लोक-सिद्धस्यैवानुवादकान्येव प्रायेणास्मिन्प्रकरणे वचनानि । अथवा 'समवेतैस्तु यत्प्राप्तं सर्वे तत्र समांशिनः ।' इति प्राप्तस्यापवाद इति संतुष्यतु भवान् । अतश्च 'यत्किचि-त्पितरि प्रेते' इल्रस्मिन्वचने ज्येष्ठादिपदाविवक्षया प्राप्तिरिति व्यामोहमात्रम् । अतो मैत्रादिवचनैः पितुः प्रागूर्धं वाविभाज्यत्वेनोक्तस्य 'यत्किचित्पितरि प्रेते' इँखपवाद इति व्याख्येयम् । तथाऽन्यद्प्यविभाज्यमुक्तं मनुना (९।२१९)—'वस्त्रं पत्रमलंकारं कृतान्नमुद्कं स्त्रियः । योगक्षेमं प्रचारं च न विभाज्यं प्रचक्षते ॥' इति । धृतानामेव वस्त्राणामविभाज्यत्वं, यद्येन धृतं तत्तस्यैव । पितृंधृतवस्त्राणि तु पितुरूर्धं विभजतां श्राद्धभोके दातव्यानि । यथाह वृहस्पतिः— वस्नालंकार-शय्यादि पितुर्यद्वाहनादिकम् । गन्धमाल्यैः समभ्यर्च्य श्राद्धभोक्रे समर्पयेत् ॥' इति । अभिनवानि तु वस्राणि विभाज्यान्येव । पत्रं वाहनमश्वशिबिकादि, तद्पि ययेनारूढं तत्तस्यैव । पित्र्यं तु वस्त्रवदेव, अश्वादीनां बहुत्वे तु तद्विकयोपजीविनां विभाज्यलमेव । वैषम्येणाविभाज्यत्वे ज्येष्ठस्य (मनुः ९।११९)—'अजाविकं सैकशफं न जातु निषमं भजेत् । अजानिकं सैर्कशफं ज्येष्ठस्यैव निधीयते ॥' इति मनुस्मरणात् । अलंकारोऽपि यो येन घृतः स तस्यैव । अघृतः साधारणो विभाज्य एव। (मनुः ९।२००)—'पत्यौ जीवति यः स्त्रीभिरलंकारो धृतो भवेत् । न तं भजेरन्दायादा भजमानाः पँतन्ति ते ॥' इति । 'अलंकारो धृतो भवेत्' इति विशेषेणोपादानादधतानां विभाज्यत्वं गम्यते । कृतात्रं तण्डुलमोदकादि तदप्य-विभाज्यं यथासंभवं भोक्तव्यम् । उदकं उदकाधारः कूपादि, तच विषमं मूल्य-

टिप्पo—1 'दायादेभ्य' इत्यस्य स्थाने 'स्वयमीहितलब्धं तन्नाकामो दातुमईति' इत्युत्तरार्धं मनुस्मृतावुपलभ्यते.

पाठा०—१ विरोधश्वापचेत घ. २ तिषेधः घ. ३ चाविभाज्य घ. ४ इत्यस्यापवाद ख. ५ पितृष्टताति ख. ६ तु विषमं-मनुस्मृतिः. ७ पतन्त्रधः ग. ८ विशेषस्रोपादाना ग.

द्वारेण न विभाज्यं पर्यायेणोपभोक्तव्यम् । स्त्रियश्च दास्यो विषमाः न मूल्यद्वारेण विभाज्याः, पर्यायेण कर्म कार्यितव्याः । अवरुद्धास्तु पित्रा खरिण्याद्याः समा अपि पुत्रैर्न विभाज्याः । 'ब्रीषु च संयुक्ताखविभागः' (२८।४६) इति गौतम-सरणात् । योगश्च क्षेमश्च योगक्षेमम् । 'योग'शब्देनालब्धलाभकारेणं श्रौतसा-र्तामिसाध्यं इष्टं कर्म लक्ष्यते । 'क्षेम'शब्देन लब्धपरिरक्षणहेतुभूतं बहिर्वेदिदान-तडागारामनिर्माणादि पूर्तं कर्म लक्ष्यते । तदुभयं पैतृकमि पितृद्रव्यविरोधार्जित-मप्यविभाज्यम् । यथाह लौगाक्षिः—'क्षेमं पूर्तं योगमिष्टमित्याहुस्तत्त्वदर्शिनः। अविभाज्ये च ते प्रोक्ते शयनासनमेव च ॥' इति । 'योगक्षेम'शब्देन योगक्षेम-कारिणो राजमित्रपुरोहितादय उच्यन्ते-इति केचित् । छत्रचामरशस्त्रोपानत्प्रमु-तय इखन्ये । प्रचारो गृहारामादिषु प्रवेशनिर्गममार्गः सोऽप्यविभाज्यः । यत्त-शनसाः क्षेत्रस्याविभाज्यलमुक्तम्—'अविभाज्यं सगोत्राणामासहस्रकुलादपि याज्यं क्षेत्रं च पत्रं च कृतान्त्रमुदकं स्त्रियः॥' इति, तद्राह्मणोत्पन्नक्षत्रियादिपुत्र-विषयम् । 'न प्रतिप्रह भूर्देया क्षत्रियादिसुताय वै । यद्ययेषां पिता दद्यानमृते विप्रासुतो हरेत् ॥' इति सारणात् । याज्यं याजनकर्मलब्धम् । पितृप्रसाद-लब्धस्याविभाज्यत्वं वश्यते । नियमातिकमार्जितस्याविभाज्यत्वमनन्तरमेव न्यरासि । पितृद्रव्यविरोधेन यद्जितं तद्विभजनीयमिति स्थितं, तत्रार्जकस्य भाग-द्वयं; वसिष्ठवचनात्—'येन चैषां स्वयमुपार्जितं स्यात्स द्यंशमेव लभेतं' (१७११) इति ॥ ११८-११९ ॥

अस्यापवादमाह—

## सामान्यार्थसम्रत्थाने विभागस्तु समः स्पृतः।

अविभक्तानां आतृणां सामान्यस्यार्थस्य कृषिवाणिज्यादिना संभूय समुतथाने सम्यग्वर्धने केनचित्कृते सम एव विभागो नार्जयितुर्रैशह्यम् ॥—
पित्रये द्रव्ये पुत्राणां विभागो दर्शितः, इदानीं पैतामहे पौत्राणां विभागे
विशेषमाह—

## अनेकपितृकाणां तु पितृतो भागकल्पना ॥ १२०॥

यद्यपि पैतामहे द्रव्ये पौत्राणां जन्मना खत्वं पुत्रैरविशिष्टं, तथापि तेषां पितृद्वारेणैव पैतामहॅंद्रव्ये विभागकल्पना, न खह्मापेक्षया। एतदुक्तं भवति—यदाऽविभक्ता भ्रातरः पुत्रानुत्पाद्य दिवं गतास्तदैकस्य द्वौ पुत्रौ, अन्यस्य त्रयोऽपरस्य चलार इति पुत्राणां वैषम्ये तैत्र द्वावेकं खिपित्र्यमंशं लभेते, अन्ये

टिप्प०—1 इदं मेघातिथि-कल्पतर्वभिष्रतम् । 2 तत्र तेषां पितृतो भाग-कल्पना, न तेषां समो विभाग इत्याशयः ।

पाठा०-१ करणं ख. २ साधारणसार्थस ग. घ. ३ भागद्वयम् घ. ४ द्रव्यविभाग क. ५ पित्रंशं घ.

त्रयोऽप्येकमंशं पित्रयं, चत्वारोऽप्येकमेवांशं पित्रयं लभनत इति । तथा केषुचि-त्रुत्रेषु ध्रियमाणेषु केषुचित्पुत्रानुत्पाद्य विनष्टेष्वप्यथैमेव न्यायः । ध्रियमाणाः स्वानंशानेव लभनते, नष्टानामपि पुत्राः पित्रयानेवांशाँह्रभन्त इति वाचनिकी व्यवस्था ॥ १२०॥

अधुना विभक्ते पितर्यविद्यमानश्रातृके वा पौत्रस्य पैतामहे द्रव्ये विभागो नास्ति । अधियमाणे पितरि 'पितृतो भागकल्पना' ( व्य० १२० ) इत्युक्तलात् । भवतु वा स्वार्जितविरपतुरिच्छयैवेत्याशिङ्कत आह—

### भूर्या पितामहोपात्ता निवन्धो द्रव्यमेव वा । तत्र स्थात्सदृशं स्वाम्यं पितुः पुत्रस्य वैवेव हि ॥ १२१ ॥

भूः शालिक्षेत्रादिका । निबन्ध एकस्य पर्णभरकस्येयन्ति पर्णानि, तथा एकस्य क्रमुकफलभरकस्येयन्ति क्रमुकफलानीत्याद्युक्तलक्षणः । द्रव्यं सुवर्णरज्ञ-तादि यत्पितामहेन प्रतिग्रहविजयादिना लब्धं तत्र पितुः पुत्रस्य च स्वाम्यं लोकप्रसिद्धमिति कृत्वा विभागोऽस्ति । हि यसात्तत्सदृशं समानम्, तस्मान्न पितुरिच्छयैव विभागो नापि पितुर्भागद्वयम् । अतश्व 'पितृतो भागकल्पना' ( व्य॰ १२० ) इत्येतत्स्वाम्ये समेऽपि वाचनिकम् । 'विभागं चेत्पिता कुर्यात्' (व्य॰ १९४) इस्रेतत्स्वार्जितविषयम् । तथा—'द्वावंशौ प्रतिपयेत विभजन्ना-त्मनः पिता' ( नारदः १३।१२ ) इत्येतदपि स्वार्जितविषयम् । 'जीवतोरस्वतन्त्रः स्याजरयापि समन्वितः' इत्येतदपि पारतच्यं मातापित्रर्जितद्रव्यविषयम् । लथा—'अनीशास्ते हि जीवतोः' इत्येतदपि । तथा सरजस्कायां मातरि सस्पृहे च पितारे विभागमनिच्छस्यपि पुत्रेच्छया पैतामहद्रव्यविभागो भवति । तथा-डविभक्तेन पित्रा पैतामहे द्रव्ये दीयमाने विकीयमाणे वा पौत्रस्य निषेधेऽप्यथि-कारः, पित्रजिते न तु निषेधाधिकारः; तत्परतन्त्रलात् । अनुमतिस्तु कर्तव्या । तथा हि-पैतृके पैतामहे च खाम्बं यद्यपि जन्मनैव, तथापि पैतृके पितृपर-तन्त्रत्वात् पिर्कुश्चार्जकत्वेन प्राधान्यात् पित्रा विनियुज्यमाने खार्जिते द्रव्ये पुत्रेणा-नुमतिः कर्तव्या । पैतामहे तु द्वयोः स्वाम्यमविज्ञिष्टमिति निषेवाधिकारोऽप्यस्तीति विशेषः । मनुरिष (९।२०९) 'पैतृकं तु पिता द्रव्यमनवाप्तं यदामुयात् । न तत्पुत्रैभेजेत्सार्धमकामः खयमर्जितम् ॥' इति । यत्पितामहार्जितं केनाप्यपहृतं

टिप्प॰—1 अत्राविभक्तधने भ्रातिर मृते तत्पुत्रः पितामहादनवाप्तविभागः पितृ-न्यात्तत्पुत्राद्वा निजिपतृभागं गृजीयात् । एवं च तत्पुत्रः । तत्पीत्रस्तु न रुभेतेति कात्या-यनमतम् । 2 मृते पितरीति भावः ।

पितामहेनानुद्धृतं यदि पितोद्धरित तत्स्वार्जितमिव पुत्रैः सार्धमकामः स्वयं न विभजेदिति वदन् पितामहार्जितमकामोऽपि पुत्रेच्छया पुत्रैः सह विभजेदिति दर्शयति ॥ १२१ ॥

विभागोत्तरकालमुत्पन्नस्य पुत्रंस्य कथं विभागकल्पनेत्यत आह—

### विभक्तेषु सुतो जातः सवर्णायां विभागभाक् ।

विभक्तेषु पुत्रेषु पश्चात्सवर्णायां भार्यायामुत्पन्नो विभागभाक् ।
विभन्यत इति विभागः । पित्रोविंभागस्तं भनतीति विभागभाक्ः पित्रोह्म्वं तयोरंशं लभत इत्यर्थः । मातृभागं चासत्यां दुहितरि, 'मातुर्दुहितरः शेषम्' (व्य० १९७ ) इत्युक्तलात् । असवर्णायामुत्पन्नस्तु खांशमेव पित्र्याहभते, मातृकं तु सर्वमेव । एतदेव मनुनोक्तम् (९।२१६)—'ऊर्ध्वं विभागाजातस्तु पित्र्यमेव हरेद्धनम्' इति । पित्रोरिदं पित्र्यमिति व्याख्येयम् ; 'अनीशः पूर्वजः पित्रोर्त्रातुर्भागे विभक्तजः' इति स्मरणात् । विभक्तयोर्मातापित्रोविंभागे विभागात्त्वास्तुरुपन्नो न खामी, विभक्तजश्च श्रातुर्भागे न खामीत्यर्थः । तथा विभागात्त्रकालं पित्रा यत्किचिद्वितंतं तत्सर्वं विभक्तजस्यवः 'पुत्रैः सह विभक्तेन पित्रा यत्स्वयमिनितम् । विभक्तजस्य तत्सवैमनीशाः पूर्वजाः स्मृताः ॥' इति स्मरणात् । य विभक्ताः पित्रा सह संस्रष्टाः पितुरूर्ध्वं तैः सार्धं विभक्तजो विभजेत् । यथाह मनुः (९।२१६)—'संस्रष्टास्तेन वा ये स्युर्विभजेत सत्तैः सह' इति ॥—

पितुरू ध्व पुत्रेषु विभक्तेषु पश्चादुत्पन्नस्य कथं विभागकल्पनेत्यत आह—

### दृश्याद्वा तद्विभागः स्यादायन्ययविशोधितात्।। १२२ ॥

तस पितिर प्रेते भ्रातृविभागसमयेऽस्पष्टगर्भायां मातिर भ्रातृविभागोत्तरकालमुत्पन्नस्यापि विभागः। तद्विभागः कृत इस्रत आह । हृद्यान्द्रातृभिर्गृहीताद्धनात्। कीदशात्? आयत्ययिद्योधितात्। आयः प्रतिदिवसं प्रतिमासं
प्रस्वव्दं वा यदुत्पयते, त्ययः पितृकृतर्णापाकरणं, ताभ्यामायव्ययाभ्यां यच्छोधितं तत्तस्मादुद्ध्य तद्भागो दातव्यः स्यात् । एतदुक्तं भवति—प्रातिस्विकेषु
भागेषु तदुत्थमायं प्रवेश्य पितृकृतं चर्णमपनीयाविशिष्टभ्यः स्वभ्यो भागोईयः
किंचितिकिचिदुद्ध्य विभक्तजस्य भागः स्वभागसमः कर्तव्य इति । एतच्च विभागसमयेऽप्रजस्य भातुर्भार्यायामस्पष्टगर्भायां विभागादूर्ध्वमुत्पन्नस्यापि वेदितव्यम् ।
स्पष्टगर्भायां तु प्रसवं प्रतीक्ष्य विभागः कर्तव्यः। यथाह वसिष्ठः (१०१४१)
— अथ भ्रातॄणां दायविभागो याश्चानपत्याः स्त्रियस्तासामापुत्रलाभात्' इति ।
गृहीतगर्भाणामाप्रसवात्प्रतीक्षणमिति योजनीयम् ॥ १२२॥

पाठा०—१ मातुर्भागं तु सर्वमेव ग. घ; मातृभागं B. २ कृतसृणं घ. ३ भागेभ्यो यिकचिदुद्धत्य ज. ४ समये आतुर्भार्यामप्रजायामस्पष्टगर्भायां स्वभागा ग., समये आतृभार्यायामप्रजस्य स्पष्टगर्भायां विभागादूष्वं घ.

विभक्तजः पित्र्यं मातृकं च सर्वं धनं गृह्णातीत्युक्तं, तत्र यदि विभक्तः पिता माता वा विभक्ताय पुत्राय स्नेहवशादाभरणादिकं प्रयच्छति, तदा विभक्तजेन दानप्रतिषेधो न कर्तव्यः; नापि दत्तं प्रत्याहर्तव्यमित्याह—

### पितृभ्यां यस्य यद्तं तत्तस्यैव धनं भवेत् ।

मातापित्रभ्यां विभक्ताभ्यां पूर्वं विभक्तस्य पुत्रस्य यहत्तमलंकारादि, तत्त-स्येव पुत्रस्य, न विभक्तजस्य खं भवति । न्यायसाम्याद्विभागात्त्रागपि यस्य यहत्तं तत्तस्येव । तथा असति विभक्तजे विभक्तयोः पित्रोरंशं तदूष्वं विभजतां यस्य यहत्तं तत्तस्येव, नान्यस्येति वेदितव्यम् ॥—

जीवद्विभागे खपुत्रसमांशित्वं पत्नीनामुक्तं, 'यदि कुर्यात्समानंशान्' (व्य० ११५) इत्यादिना । पितुरूर्धं विभागेऽपि पैत्नीनां खपुत्रसमांशित्वं दर्शयितुमाह—

पितुरूर्ध्व विभजतां माताऽप्यंशं समं हरेत्।। १२३।। पितुरूर्ध्व पितुः श्रैयाणादूर्ध्व विभजतां मातापि खपुत्रांशसममंशं हरेत्, –यदि स्नीधनं न दत्तम्; दत्ते त्वर्धांशहारिणीति वैक्ष्यते॥ १२३॥

पितरि प्रेते यद्यसंस्कृता भ्रातरः सन्ति, तदा तत्संस्कारे कोऽधिकियत इत्यत आह—

असंस्कृतास्तु संस्कार्या आतृभिः पूर्वसंस्कृतैः।

पितुरू वं विभजद्भिश्चित्सिरसंस्कृता भ्रातरः समुदायद्रव्येण संस्कर्तव्याः॥—

असंस्कृतासु भगिनीषु विशेषमाह—

भगिन्यश्र निजादंशादत्त्वांशं तु तुरीयकम् ॥ १२४॥

असार्थः—भगिन्यश्चासंस्कृताः संस्कृतिया भ्रातृभिः। किं कृला ? निजादं-शाचतुर्थमंशं दरवा । अनेन दुहितरोऽपि पितुरूष्वंमंशभागिन्य इति गम्यते। तत्र 'निजादंशात्' इति प्रत्येकं परिकल्पितादंशादुद्ध् चतुर्थाशो दातव्य इँत्येवमर्था न भवति, किंतु यजातीया कन्या, तजातीयपुत्रभागाचतुर्याशभागिनी सा कर्तव्या। एतदुक्तं भवति—यदि ब्राह्मणी सा कन्या तदा ब्राह्मणीपुत्रस्य यावानंशो भवति, तस्य चतुर्याशस्तस्याभवति। तद्यथा—यदि कस्यचिद्रार्ह्मणस्यका

टिप्प०—1 यदा ब्राह्मणस्य सर्ववर्णा भार्या भवन्ति, तासां च प्रत्येकं कन्यकाः सन्ति, तत्र ब्राह्मणी या कन्यका सा ब्राह्मणस्य पुत्रस्य यावानंशो भवति ततश्चतुर्थोऽर्श्व लभते; एवं ब्राह्मणस्येन पितुः क्षत्रियादिकन्यकाः क्षत्रियादिसुतांशभागमाहिण्य इति अप् ।

पाठा०—१ तसैव क. ग. २ मातुः स्वपुत्र ख. ३ प्रायणा क. ग. ३ वक्ष्यति ग. ५ असंस्कृताश्च △. ६ संस्कार्याः ग. ७ इत्ययमर्थो क., इत्यथों ग. ८ कस्यचिद्राह्मण्येवैका ख.

पत्नी पुत्रश्वेकः कन्या चैका, तत्र पित्र्यं सर्वभेव द्रव्यं द्विधा विभज्य तत्रैकं भागं चतुर्धा विभज्य तुरीयमंशं कन्याय दत्तवा शेषं पुत्रो गृहीयात्; यदा तु हो पुत्री एका च कन्या, तदा पितृधनं सर्व त्रिधा विभज्य एकं भागं चतुर्धा विभज्य तुरीयमंशं कन्याये दत्त्वा शेषं द्वी पुत्री विभज्य गृहीतः; अथ त्वेकः पुत्री दे कन्ये, तदा पित्र्यं धनं त्रिधा विभज्य एकं भागं चतुर्धा विभज्य तत्र द्वा भागी द्धाभ्यां कन्याभ्यां दत्त्वाऽवशिष्टं सर्वं पुत्रो गृँहातीखेवं समानजातीयेषु समविषमेषु आतृषु भगिनीषु च योजनीयम्। यदा तु ब्राह्मणीपुत्र एकः क्षत्रियाकन्या चैका, तत्र पितृधनं सप्तथा विभज्य क्षत्रियापुत्रभागांश्लीश्वतुर्धा विभज्य तुरीयांशं क्षत्रियाकन्यायै दत्त्वा शेषं बाह्मणीपुत्रो र्यंहाति । यदा तु हो बाह्मणीपुत्री क्षत्रि-याकन्या चैका, तत्र पित्रयं धनमेकादशधा विभज्य तेषु त्रीनंशान् क्षत्रियापुत्र-भागांश्रतुर्धा विभज्य चतुर्थमंशं क्षत्रियाकन्यायै दत्त्वा शेषं सर्वं ब्राह्मणीपुत्रा विभज्य गृह्णीतः ॥ एवं जातिवैषम्ये भ्रातृणां भगिनीनां च संख्यायाः साम्ये वैषम्ये च सर्वत्रोहनीयम् । नैच 'निजादंशाइत्वांशं तु तुरीयक'मिति तुरीयां-शाविवक्षया संस्कारमात्रोपयोगि द्रव्यं दत्त्वेति व्याख्यानं युक्तम् । मनुवचनवि-रोधात् (९।११८)—'खेभ्योंऽशेभ्यस्तु कन्याभ्यः प्रदद्युर्धातरः पृथक् । स्वात्स्वादंशाचतुर्भागं पतिताः स्युरिदत्सवः ॥' इति । अस्यार्थः — ब्राह्मणादयो भातरो ब्राह्मणीप्रमृतिभ्यो भगिनीभ्यः ख्रेभ्यः खजातिविहितेभ्योंऽशेभ्यः 'चतुरों-उशान्हरेद्विप्र' (मनुः ९।१५३ ) इत्यादिवस्यमाणेभ्यः खात्खादंशादात्मीया-दात्मीयाद्भागाचतुर्थं चतुर्थं भागं दद्यः। न चात्रात्मीयभागादुद्ध्य चतुर्थांशो देय इत्युच्यते, किंतु खजातिविहितादेकस्मादेकसमादंशात्पृथकपृथगेकस्याप्येकस्यै कन्यायै चतुर्थों इशो देय इति जातिवैषम्ये संख्यावैषम्ये च विभागक्रुप्तिरुक्तव । 'पतिताः स्युरिदत्सव' इत्यकरणे प्रत्यवायश्रवणादवश्यदातव्यता प्रतीयते । अत्रापि , चतुर्थभागवचनमविविक्षितं संस्कारमात्रोपयागिद्रव्यदानमेव विविक्षतिमिति चेन्न । स्मृतिद्वयेऽपि चतुर्थाशदानाविवक्षायां प्रमाणाभावाददाने प्रत्यवायश्रवणाचेति। यद्पि कैश्चिदुच्यते-अंशदानविवक्षायां बहुभ्रातृकायाः बहुधनत्वं, बहुभगिती-कस्य च निर्धनता प्राप्नोतीति, तदुक्तरीत्या परिहतमेव । नह्यत्रात्मीयाद्भागादुद्धृत्य चतुर्थांशस्य दानमुच्यते येन तथा स्यात् ; अतोऽसहायमेधातिथिप्रसृतीनां व्याख्या-नमेव चतुरसं, न भारचेः । तसात्पितु इर्ध्व कन्याप्यंशभागिनी पूर्व चेयातिक-चित्पिता ददाति, तदेव लभते; विशेषवचनाभावादिति सर्वमनवद्यम् ॥ १२४ ॥

पाठा०—१ अथ तु ग. घ. २ गृह्णीयात एवं ग. ३ पिन्यं धनं घ. ४ गृह्णीयात ग. ५ गृह्णीयाताम् ग. ६ नच दस्वांशं तु ग. घ. ७ संस्क्रार-रोपयोगि खं. ८ बहुधनकत्वं घ. ९ वरिष्ठं, न भागुरेः ख.

एवं 'विभागं चेतिपता कुर्यात्' (व्य०१९४) इत्यादिना प्रबन्धेन समानजाती-यानां श्रातृणां परस्परं पित्रा च सह विभागक्रुप्तिरुक्ता; अधुना भिन्नजातीयानां विभागमाह—

चतुस्त्रिद्येकभागाः स्युर्वर्णशो ब्राह्मणात्मजाः । क्षत्रजास्त्रिद्येकभागा विद्जास्तु द्येकभागिनः ॥ १२५ ॥

'तिह्यो वर्णानुपूर्व्येण' ( आ॰ १७ ) इति ब्राह्मणस्य चतस्रः, क्षत्रियस्य तिसः, वैश्यस्य द्वे, श्रद्धस्यैकेति भार्या दर्शिताः । तत्र बाह्मणात्मजा बाह्मणोत्पन्ना वर्णशः- 'वर्ण'शब्देन ब्राह्मणादिवेर्णाः स्त्रिय उच्यन्ते । 'संख्यैकवचनाच वीप्सा-याम्' (पा॰ ५।४।४३) इत्यधिकरणकारकादैकवचनाद्वीप्सायां शस् । अतश्च वर्णे वर्णे ब्राह्मणोत्पेनाः यथाकमं चतुस्त्रिद्येकभागाः स्युभवेयुः। एतदुक्तं भवति— ब्राह्मण्यामुत्पन्ना एकेकशश्रुत्रस्यतुरो भागाँ समन्ते । तेनैव क्षत्रियायामुत्पन्नाः प्रलेकं त्रीस्त्रीन् वैदयायां हो हो द्रादायामेकमे-कमिति । अत्रजाः क्षत्रियेणोत्पन्नाः, 'वर्णशः' इत्यतुवर्ततेः, यथाकमः, त्रिद्येक-भागाः । क्षत्रियेण क्षत्रियायामुत्पन्नाः प्रत्येकं त्रीस्त्रीच्, वैश्यायां द्वौ द्वौ, श्रूदा-यामेकमेकम् । विद्जाः वैश्येनोत्पन्नाः । अत्रापि 'वर्णश' इत्यनुवर्तते, यथाकमं द्येक भागिनः । वैद्येन वैद्यायामुत्पन्नाः प्रत्येकं द्वौ द्वौ भागौं लभनते । सूदाया-मेकमेकम् । 'शूद्रस्यैकैव भार्या' इति भिन्नजातीयपुत्राभावात्ततपुत्राणां पूर्वोक्त एव विभागः; यद्यपि 'चतुस्त्रिद्यकभागा' इत्यविशेषेणोक्तं, तथापि प्रतिप्रहप्राप्त-भूव्यतिरिक्तविषयसिदं द्रष्टव्यम्। यतः सारन्ति—'न प्रतिप्रहभूदेंया क्षत्रियादि-सुताय वै। यद्यप्येषा पिता द्यानमृते विप्रासुतो हरेत् ॥' इति । प्रतिप्रह्यहणा-त्क्रयादिना लब्धा भूः क्षत्रियादिसुतानामपि भवसेव । ग्रुद्रापुत्रस्य विशेषप्रति-षेधाच । 'श्रूद्यां द्विजातिभिर्जातो न भूमेर्भागमईति' इति । यदि ऋयादिप्राप्ता भूः क्षत्रियादिमुतानां न भवेत्तदा श्रूदापुत्रस्य विशेषप्रतिषेधो नोपपद्यते । यत्पुनः (मनु:९।१५५)—'ब्राह्मणक्षत्रियविशां श्रूदापुत्रो न रिक्थभाक् । यदेवास्य पिता द्यात्तदेवास्य धनं भवेत् ॥' इति, तद्पि जीवता पित्रा यदि श्रद्वापुत्राय किमपि प्रदत्तं स्यात्तद्विषयम् । यदा तु प्रसाददानं नास्ति, तदैकांशभागित्यविरुद्धम् ॥१२५॥

अथ सर्वविभागशेषे किंचिदुच्यते-

अन्योन्यापहृतं द्रॅंच्यं विभक्ते यंतु दृश्यते । तत्पुनस्ते समैरंशैर्विभजेरिचति स्थितिः ॥ १२६॥

परस्परापहृतं समुदायद्भ्यं विभागकार्ले वाज्ञातं विभक्ते पितृधने यहु-इयते, तत्समैरंशैर्विभजेरिक्नेखेवं स्थितिः शास्त्रमर्थादा। अत्र 'समैरंशैः'इति

टिप्प०—1 तत्र 'वर्ण'शब्दस्य नियतपुंस्त्वेनात्र स्त्रीषु लक्षणायां 'अपि'पदस्यैक तदङ्गीकारात्-बा०।

पाठा०—१ विड्जी तु द्वयेकभागिनी A. २ वर्णास्त्रय उच्यन्ते ग. घ. ३ त्पन्ना एकैकशश्चतुस्त्रि ग. ४ प्रतं ग. ५ यदि दृश्यते A. ६ वा ज्ञातं ख. च ज्ञातं ग.

वदतोद्धारविभागो निषदः । विभजेरित्रति वदता येन दश्यते तेनैव न प्राह्ममिति दर्शितम् । एवं च वचनस्यार्थवत्त्वाज्ञ समुदायद्रव्यापहारे दोषाभावपरत्वम् । नन मनुना ज्येष्ठस्यैव समुदायद्रव्यापहारे दोषो दर्शितो न कनीयसाम् (मनुः ९।२१३) भयो ज्येष्ठो विनिकुर्वात लोभाद्भातृन्यवीयसः । सोऽज्येष्ठः स्यादभागश्च नियन्तव्यश्व राजिभः ॥' इति वचनात् । नैतत्; यतः संभावितस्वातत्र्यस्य पितृस्थानीयस्य ज्येष्ठस्यापि दोषं वदता ज्येष्ठपरतन्त्राणां कनीयसां पुत्रस्थानी यानां दण्डापूपिकनीत्या सुतरां दोषो दार्शित एव । तथा चाविशेषेणैव दोषैः श्रूयते । गौतमः—'यो वै भागिनं भागाञ्चदते चयते चैनं स यदि चैनं न चय-तेऽथ पुत्रमथ पौत्रं चयत' इति । यो भागिनं भागाई भागानुदते भागादपाक-रोति भागं तस्मै न प्रयच्छति, स भागानुत्र एनं नोत्तारं चयते नारायति दोषिणं करोति; यदि तं न नाशयति, तदा तस्य पुत्रं पौत्रं वा नाशयतीति, ज्येष्ठविशेष-मन्तरेणैव साधारणद्रव्यापहारिणो दोषः श्रुँतः । अथ साधारणं द्रव्यमात्मनोऽपि खं भवतीति खत्वबुद्धा गृह्यमाणं न दोषमावहतीति मतम् । तदसत् , खबुद्धया गृहीतेऽप्यवर्जनीयतया परखमपि गृहीतमेवेति निषेधानुप्रवेशाहोषमावह्त्येव । यथा मौद्रे चरौ विपन्ने सहरातया माषेषु गृह्यमाणेषु 'अयज्ञिया वै माषाः' इति निषेधो न प्रविशति, मुद्रावयवबुद्या गृह्यमाणलादिति पूर्वपक्षिणोक्ते मुद्रावयवेषु गृह्यमाणेष्ववर्जनीयतया माषावयवा अपि गृह्यन्त एवेति निषेधः प्रविशस्येवेति राद्धान्तिनोक्तम् । तसाद्वचनतो न्यायतश्च साधारणद्रव्यापहारे दोषोऽस्त्येवेति सिद्धम् ॥ १२६ ॥

बामुष्यायणस्य भागविशेषं दर्शयंत्तस्य सक्ष्यमाह— अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत्पादितः सुतः । उभयोरप्यसौ रिक्थी पिण्डदाता च धर्मतः ॥ १२७॥

'अपुत्रां गुर्वनुज्ञातः' (आ०६८) इलाद्युक्तविधिना अपुत्रेण देवरादिना परक्षेत्रे परभार्यायां गुरुनियोगेनोत्पादितः पुत्रः उभयोवीजिक्षेत्रिणोरसौ रिक्थी रिक्थहारी पिण्डदाता च धर्मत इति । अस्पार्थः—यदाऽसौ नियुक्तो देवरादिः स्वयमप्यपुत्रोऽपुत्रस्य क्षेत्रे स्वपरपुत्रार्थं प्रवृत्तो यं जनयति, स द्विपितृको ह्यामुख्यायणो द्वयोरिष रिक्थहारी पिण्डदाता च । यदा तु नियुक्तः पुत्रवान् केवलं क्षेत्रिणः पुत्रार्थं प्रयत्ते, तदा तद्वत्पन्नः क्षेत्रिण एव पुत्रो भवति,

टिप्प०—1 'मौद्रं चरुं निर्वेपेत्' इति विहितमुद्राभावे प्रतिनिधित्वेन माषा श्राह्या न वेति संशयः। 'अयिशया वै माषाश्रणकाः कोद्रवाः' इति श्रूयते। तेन सामान्येन माषजातिनिषिध्यते; अतो मुद्रावयवबुद्धया गृद्यमाणेष्विष माषेष्ववर्जनीयतया निषिद्ध-माषजातीयावयवा अपि गृद्धन्त एवेति निषेधशास्त्रप्रवेशोऽस्तीत्यस्याशयः।

पाठा०-१ यो लोभाद्वितिकुर्वीत. २ चोत्तारं क. ३ श्रूयते घ. ४ अप-

न बीजिनः । स च न नियमेन बीजिनो रिक्थहारी पिण्डदो वेति । यथोकं मनुना (९।५३)— कियाभ्युपगमात्क्षेत्रं बीजार्थं यत्प्रदीयते । तस्येह भागिनौ हृष्टों बीजी क्षेत्रिक एव च ॥' इति । क्रियाभ्युपगमादिति अत्रोत्पन्नमपत्यमाव-योरुभयोरिप भवत्वित संविदङ्गीकरणायत्क्षेत्रं क्षेत्रस्वामिना वीजावपनार्थं वीजिने वीयते तत्र तस्मिनक्षेत्रे उत्पन्नस्यापस्यस्य वीजिक्षेत्रिणौ भागिनौ स्वामिनौ दृष्टौ महर्षिभिः । तथा (मनुः ९।५२)—'फलं लनभिसंघाय झेन्निणां वीजिनां तथा। प्रलक्षं क्षेत्रिणामयों बीजाद्योनिर्वलीयसी ॥' इति। फलं त्वनिमसंधा-येति । अत्रोत्पचमपत्यमावयोरुभयोर्स्तिवत्येवमनभिसंधाय परक्षेत्रे यदपत्य-मुत्पाद्यते तदंपत्यं क्षेत्रिण एव । यतो बीजाद्योनिर्वलीयसी; गवाश्वादिषु तथा दर्शनात् । अत्रापि निर्योगो वाग्दत्ताविषय एवः इतरस्य नियोगस्य मनुना निषिद्धत्वात् (९।५९,६०)--'देवराद्वा सपिण्डाद्वा स्त्रिया सम्याब्युक्तया । प्रजेप्सिताऽधिगन्तव्या सन्तानस्य परिक्षये ॥ विधवायां नियुक्तस्तु घृताक्तो वारयतो निशि । एक मुत्पादयेत्पुत्रं न द्वितीयं कथंचन ॥' इत्येवं नियोग मुपन्यस्य मनुः खयमेव निषेवति (९।६४,६८)—'नान्यस्मिन्विधवा नारी नियोक्तव्या द्विजातिभिः । अन्यस्मिन्हि नियुज्ञाना धर्मं हन्युः सनातनम् ॥ नोद्वाहिकेषु मन्त्रेषु नियोगः कीर्खते क्रचित् । न विवाहविधानुकं विधवावेदनं पुनः ॥ अयं द्विजैहिं विद्वद्भिः पशुधर्मो विगहितः । मनुष्याणामि प्रोक्तो वेने राज्यं प्रशासित ॥ सहीमखिलां भुजन राजिंपवरः पुरा । वर्णानां संकरं चके कामोपहतचेतनः ततः प्रसृति यो मोहात्प्रमीतपितकां श्चियम् । नियोजयत्यपत्यार्थे गेर्हन्ते तं हि -साधवः ॥' इति ॥ नच विहितप्रतिषिद्धत्वाद्विकल्प इति मन्तव्यम् ; नियोक्णां निन्दाश्रवणात्, स्रीधर्मेषु व्यभिचारस्य बहुदोषश्रवणात्, संयमस्य प्रशस्त-त्वाच । यथाह मनुरेव (५।१५७)—'कामं तु क्षपयेद्देहं पुष्पमूलफलैः शुसैः । नतु नामापि 'गृह्णीयात्पत्यौ प्रेते परस्य तु ॥' इति जीवनार्थं पुरुषान्तराश्रयणं प्रतिषिद्धय (मनुः ५१९५८।१६१)— आसीतामरणात्क्षान्ता नियता ब्रह्मचा-रिणी । यो धर्म एकपनीनां काङ्क्षन्ती तमनुत्तमम् ॥ अनेकानि सहस्राणि कौमा-रब्रह्मचारिणाम् । दिवं गतानि विप्राणामकृत्वा कुळसंततिम् ॥ मृते भर्तरि साध्वी स्त्री ब्रह्मचर्ये व्यवस्थिता । खर्गं गच्छत्यपुत्रापि यथा ते ब्रह्मचारिणः अपत्यलोभाया तु स्त्री भर्तारमितवर्तते । सेह निन्दामवाप्नोति परलोकाच हीयते ॥' इति पुत्रार्थमपि पुरुषान्तराश्रयणं निषेधति । तस्मादिहितप्रतिषिद्धत्वा-द्विकल्प इति न युक्तम् ॥ एवं विवाहसंस्कृतानियोगे प्रतिषिद्धे कस्तर्हि धर्म्यो नियोग इत्यत आह (मनुः ९।६९।७०)—'यस्या म्रियेत कन्याया वाचा सत्ये कृते पतिः । तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः ॥ यथाविध्यधिगम्यैनां शुक्रवस्रां शुचिवताम् । मिथो भजेताप्रसवात्सकृत्सकृदतावृतौ ॥' इति

पाठा०- १ पिण्डदाता च ग. २ करणेन यत्क्षेत्रं. ३ बीजवापनार्थं ग. ४ तथानियोगो. घ. ५ तं विगर्हनित-मनुः. ६ विध्यभिगम्यैनां ख.

यसी वाग्दत्ता कन्या स प्रतिग्रहमन्तरेणव तस्याः प्रतिरित्यसमादेव वचनादव-गम्यते । तस्मिन्प्रेते देवरस्तस्य ज्येष्ठः कनिष्ठो वा निजः सोद्रो विन्देत परि-णयेत् । यथाविधि यथाशास्त्रमधिगम्य परिणीय अनेन विधानेन घृताभ्यक्तवा-शुक्रवस्त्रां शुचित्रतां मनोवाकायसंयतां मिथो रहस्यागर्भ अहणात्प्रत्यृत्वेकवारं गच्छेत् । अयं च विवाहो वाचनिको घृताभ्यङ्गादिनिय-मनत्, नियुक्ताभिगमनाङ्गमिति न देवरस्यः भार्यालमापादयति । अतस्तदुत्पन्न-मपत्यं क्षेत्रस्वामिन एव भवति, न देवरस्य संविदा तूभयोरपि ॥ १२७॥

समानासमानजातीयानां पुत्राणां विभागक्कृतिरुक्ता, अधुना मुख्यगौणपुत्राणां दायप्रहणव्यवस्थां दर्शयिष्यंस्तेषां खरूपं तावदाह-

> औरसो धर्मपतीजस्तत्समः प्रतिकासुतः । क्षेत्रजः क्षेत्रजातस्तु सगोत्रेणेतरेण वा ॥ १२८ ॥

उरसो जात औरसः पुत्रः, स च धर्मपत्नीजः-सवर्णा धर्मविवाहोढा धर्म-पत्नी, तस्यां जात औरसः पुत्रो मुख्यः । तत्समः पुत्रिकासुतः तत्सम और-ससमः, पुत्रिकायाः सुतः पुत्रिकासुतः । अत एवौरससमः । यथाह वसिष्टः-'अभ्रातृक्षं प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यामलंकृताम्। अस्यां यो जायते पुत्रः स से पुत्रो भवेदिति ॥' इति । अथवा पुत्रिकैव सुतः पुत्रिकासुतः; सोऽप्यौरससम एव पित्र-वयवानामल्पलात्, मात्रवयवानां वाहुल्याचः; यथाह वसिष्ठः (१०।१५)— 'तृतीयः पुत्रिकैव' इति । तृतीयः पुत्रः पुत्रिकैवेत्यर्थः । द्यामुष्यायणस्तु जनकः सौरसादपकृष्टः; अन्यक्षेत्रोत्पन्नलात् । 'क्षेत्रजः क्षेत्रजातस्तु सगोत्रेणेत-रेण वा। इतरेण सिपण्डेन देवरेण वोत्पन्नः पुत्रः क्षेत्रजः ॥ १२८॥

गृहे प्रच्छन उत्पन्नो गूढजस्तु सुतः स्मृतः। कानीनः कन्यकाजातो मातामहसुतो मतः ॥ १२९॥

गूढजः पुत्रो भर्तृगृहे प्रच्छन्न उत्पन्नो हीनाधिकजातीयपुरुषजलप्रहा-रेण पुरुषविशेषजलनिश्चयाभावेऽपि सवर्णजलनिश्चये सति बोद्धव्यः । कानी-नस्तु कन्यकायामुत्पन्नः पूर्ववत्सवर्णात्स मातामहस्य पुत्रः । यदानूढा सा भवेत्तथा पितृगृह एव संस्थिता, अथोढा तदा वोढुरेव पुत्रः। यथाह मनुः ( ९।१७२ )— 'पिंतृवेश्मिन कन्या तु यं पुत्रं जनयेद्रहः । तं कानीनं वदेन्नाम्ना वोर्द्धः कन्यासमुद्भवम् ॥' इति ॥ १२९ ॥

अक्षतायां क्षतायां वा जातः पौनर्भवः सुतः। द्द्यान्माता पिता वा यं स पुत्रो दत्तको भवेत् ।। १३०॥ पौनर्भवस्तु पुत्रोऽक्षतायां क्षतायां वा पुनभ्रवां सवर्णादुत्पन्नः।

टिप्प०-1 रहः अप्रकाशम्. 2 बोद्धः कन्यापरिणेतुः.

पाठा०-१ स्वीरसानिकृष्टी घ.

मात्रा भर्त नुइया प्रोषित प्रेते वा भर्तरि पित्रा वोभाभ्यां वा सवर्णय यसे दीयते, स्त तस्य दत्तकः पुत्रः । यथाइ मनुः (९१९८)—'माता पिता वा द्यातां यमद्भः पुत्रमापदि । सर्दशं प्रीतिसंयुक्तं स ह्रेयो दिव्रमः सुतः ॥' इति । आपद्रहणाद्नापदि न देयः; दातुरयं प्रतिषेयः । तथा एकपुत्रो न देयः । 'न त्वेवैकं पुत्रं द्यात्प्रतिगृह्णीयाद्वा' (१५१३) इति वसिष्टस्मरणात् । तथाऽनेक-पुत्रसद्भावेऽपि ज्येष्ठो न देयः । 'ज्येष्ठेन जातमात्रेण पुत्री भवति मानवः' (मनुः ९१९०६)—इति तस्येव पुत्रकार्यकरणे मुख्यत्वात् । पुत्रप्रतिप्रहप्रकारश्च 'पुत्रं प्रतिप्रहीष्यन्वन्धृताहृय राजिन चावेद्य निवेशनमध्ये व्याहृतिभिर्हृत्वा अदूरवान्धवं वन्धुसंनिकृष्ट एव प्रतिगृह्णीयात्' इति वसिष्ठेनोक्तः । 'अदूरवान्धवम् इत्यत्यन्तदेशभाषाविष्रकृष्टस्य प्रतिषेधः । एवं कीतस्वयंदत्तकृत्रमेष्विष योजनीयम्; समानन्यायत्वात् ॥ १३०॥

#### क्रीतश्च ताभ्यां विक्रीतः कृत्रिमः स्थात्स्वयंकृतः । दत्तात्मा तु स्वयंदत्तो गेर्भे विन्नः सहोढजः ॥ १३१ ॥

कीतस्तु पुत्रस्ताभ्यां मातापितृभ्यां माता पित्रा वा विक्रीतः पूर्ववत्, तथैकं पुत्रं ज्येष्ठं च वर्जयित्वा आपित सवर्ण इस्त्रेव । यत्तु मनुनोक्तम् (९११७४)— 'कीणीयाद्यस्त्वपसार्थं मातापित्रोर्यमन्तिकात्। सकीतकः सुनस्तस्य सदशोऽसदशो-ऽपि वा॥' इति, तद्धुणः सदशोऽसदशो वेति व्यः रूथेयं, न जात्याः, 'सजातीयेष्वयं प्रोक्तस्त्वयेषु' (व्य०१३३) इत्युपसंहारात् । कृत्रिमः स्यात्स्वयंकृतः । कृत्रिमस्तु पुत्रः स्वयं पुत्रार्थिना धनक्षेत्रप्रदर्शनादिष्रैलोभनः पुत्रीकृतो मातापितृविहीनः तत्सद्भावे तत्परतन्त्रत्वात् । द्त्तात्मा तु पुत्रो यो मातापितृविहीनस्ताभ्यां सक्तो वा तवाहं पुत्रो भवामीति स्वयंद्रंत्तत्वमुपगतः । सहादिजस्तु गर्भे स्थितो गर्भिण्यां परिणीतायां यः परिणीतः स वोद्धः पुत्रः ॥ १३१ ॥

## उत्सृष्टो गृह्यते यस्तु सोऽपविद्धो भवेत्सुतः ।

अपविद्धो मातापितृभ्यामुत्सृष्टो यो गृह्यते, स प्रहीतुः पुत्रः सर्वत्र सवर्ण इत्येव ॥-

टिप्प०—1 'वा'शब्दानमात्रभावे पितैव द्यात्। पित्रभावे मातैव । उभयसस्वे तु उभावपीति मदनः. 2 सदृशं कुलगुणादिभिनं जात्येति मेधातिथिः, सदृशं जात्येति कुछूकः. 3 स चोक्तो मनुना (९।१७७)— 'मातापितृविहीनो यस्त्यक्तो वा स्यादकारणात्। आत्मानं स्पर्शयेयस्तु स्वयंदक्तस्तु स स्मृतः॥ ' इति। 2 सहोढोऽप्युक्तो मनुनैव (९।१७३)— 'या गभिणी संस्क्रियते शाताऽशातापि वा सती। वोद्धः स गभीं भवति सहोढ इति चोच्यते॥ 'इति।

पाठा०-१ निषेधः घ. २ गर्भे भिन्नः ख. घ. ३ प्रलोभेन ग ३ खयंदत्त उपनतः ॥; ग. घ.

एवं मुख्यामुख्यपुत्राननुकम्यैतेषां दाययहणे कममाह—

## पिण्डदों ऽशहरश्रेषां पूर्वाभावे परः परः ॥ १३२ ॥

एतेषां पूर्वीकानां पुत्राणां द्वादशानां पूर्वेस्य पूर्वेस्याभावे उत्तर उत्तरः श्राद्धदोंऽशहरो धनहरो वेदितव्यः। औरसपौत्रिकेयसमवाये औरस-स्यैव धनमहणे प्राप्ते मनुरपवादमाह ( ९।१३४ )—'पुत्रिकायां कृतायां तु यदि पुत्रोऽनुजायते । समस्तत्रं विभागः स्याज्येष्ठता नास्ति हि स्त्रियाः ॥' इति । तथा अन्येषामपि पूर्वस्मिन्पूर्वस्मिनसत्यप्युत्तरेषां पुत्राणां चतुर्थाशभागित्वसुक्तं वसि-छन । 'तसिंभेंदप्रतिगृहीते औरस उत्पचेत चैतुर्थभागभागी स्याइत्तकः' (१५।९) इति। 'दत्तक'प्रहणं कीतकृत्रिमादीनां प्रदर्शनार्थम्; पुत्रीकरणाविशेषात्। तथा .च काल्यायनः—'उत्पन्ने त्वौरसे पुत्रे चैतुर्थाशहराः स्रुताः । सवर्णा असवर्णास्तु यासाच्छादनभाजनाः॥' इति । सवर्णा दत्तकक्षेत्रजादयस्ते सत्यौरसे चतुर्थांश-हराः । असवर्णाः कानीनगूडोत्पन्नसहोडजपौनर्भवास्ते त्वौरसे सति न चतुर्था-शहराः, किंतु प्रासाच्छादनभाजनाः । यद्पि विष्णुवचनम्-'अप्रशस्तास्त कानीनगृढोत्पन्नसहोढजाः । पौनर्भवश्च नैवैते पिण्डरिक्थांशसागिनः ॥' इति, तदप्योरसे सति चतुर्थांशनिषेधपरमेव; औरसाद्यभावे तु कानीनादीनामपि सकल-पित्रयधनग्रहणमस्स्रेव । 'पूर्वाभावे परः परः' इति वचनात् ॥ यदपि मनुवचनम् ( ९।१६३ )—'एक एवौरसः पुत्रः पित्र्यस्य वसुनः प्रभुः । शेषाणामानृशंस्यार्थं प्रदयात्तु प्रजीवनम् ॥' इति, तद्पि दत्तकादीनामौरसप्रतिकूलत्वे निर्गुणत्वे च वेदितव्यम् । तत्र क्षेत्रजस्य विशेषो दर्शितस्तेनैव (मनुः ९।१६४)—'षष्टं तु क्षेत्रजस्यांशं प्रदद्यात्पैतृकाद्धनात् । औरसो विभजन्दायं पित्र्यं पश्चममेव वा ॥' इति प्रतिकूलत्वनिर्गुणत्वसमुचये षष्टमंशम्, एकतरसद्भावे पश्चममिति विवेक्त-व्यम् ॥ यदपि मनुना पुत्राणां षद्भद्वयभुपन्यस्य पूर्वषद्भस्य दायादवानधवत्वस्-क्तम्, उत्तरषद्गस्यादायादवान्धवत्वमुक्तम् (मनुः ९।१५९।१६०)—'औरसः क्षेत्रजश्चैव दत्तः कृत्रिम एव च । गूडोत्पन्नोऽपविद्धश्च दायादा बान्धवाश्च षद् ॥ कानीनश्च सहोढश्च कीतः पोनभेवस्तथा। खयंदत्तश्च शौद्रश्च षडदायादवा-न्धवाः ॥' इति, तदपि खपितृसपिण्डसमानोदकानां संनिहितरिक्थहरान्तराभावे पूर्वषद्भस्य तदिक्थहरत्वम्, उत्तरषद्भस्य तु तन्नास्ति । वान्धवत्वं पुनः समान-गोत्रत्वेन सपिण्डत्वेन चोदकप्रदानादिकार्यकरत्वं वर्गद्वयस्यापि सममेवेति व्याख्ये-

टिप्प०—1 तृतीयांशहरा इति-कल्पतरः। 2 आपसाम्बधर्मविवृतौ तु स्मृत्य-न्तरवाक्यं—'औरसः पुत्रिका बीजक्षेत्रजौ पुत्रिकासुतः। पौनर्भवश्च कानीनः सहोढो गूढसंभवः॥ दत्तः क्रीतः स्वयंदत्तः कृत्रिमश्चापविद्धकः। यत्रक्कचोत्पादितश्च स्वपुत्रा दश पञ्च च॥' इत्युक्तम्।

पाठा०- १ चतुर्थांश ग. घ.

यम् ॥ (मनुः ९११४२)—'गोत्ररिक्थे जनयितुर्न भजेद्द्रिमः सुतः । गोत्रेरिक्थानुगः पिण्डो व्यपैति ददतः स्वधा ॥' इत्यत्र 'दित्रम'महणस्य पुत्रप्रतिनिधि-प्रदर्शनार्थत्वात् । पितृधनहारित्वं तु पूर्वस्य पूर्वस्याभावे सर्वेषामविशिष्टम् । (मनुः ९११८५)—'न भ्रातरो न पितरः पुत्रा रिक्थहराः पितुः ।' इत्योरस-व्यतिरिक्तानां पुत्रप्रतिनिधीनां सर्वेषां रिक्थहारित्वप्रतिपादनपरस्तात् । औरसस्य तु (मनुः ९११६६)—'एक एवौरसः पुत्रः पित्र्यस्य वसुनः प्रभुः ।' इत्यनेनेव रिक्थभाक्तस्योक्तस्तात् । 'दायाद'शब्दस्य 'दायादानिप दापयेत्' इत्यादौ पुत्र-व्यतिरिक्तरिकथभाग्विषयत्वेन प्रसिद्धताच । वासिष्ठादिषु वर्गद्वयेऽपि कस्यचिद्य-स्यवेन पाठो गुणवदगुणवद्विषयो वेदितव्यः । गौतमीये तु 'पौत्रिके यस्य दशम-त्वेन पाठो विज्ञातीयविषयः । तस्मात्स्थितमेतत्पूर्वपूर्वभावे परः परोंऽशभागिति ॥ यतु (९११८२)—'भ्रातृणामेकजातानामेकश्वत्पुत्रवान्भवेत् । सैर्वे ते तेन पुत्रेण पुत्रिणो मनुरव्रवीत् ॥' इति, तद्पि भ्रातृपुत्रस्य पुत्रीकरणसंभवेऽन्येषां पुत्रीकरणनिषेधार्थम् , न पुनः पुत्रस्वप्रतिपादनाय । 'तत्सुता गोत्रजा बन्धः—' (व्य० १३५) इत्यनेन विरोधात् ॥ १३२॥

इदानीमुक्तोपसंहारव्याजेन तत्रैव नियममाह—

#### सजातीयेष्वयं प्रोक्तस्तनयेषु मया विधिः।

समानजातीयेष्वेव पुत्रेषु अयं 'पूर्वाभावे परः पर' इत्युक्तो विधिः, न भिन्नजातीयेषु । तत्र च कानीनगृहोत्पन्नसहोडजपौनभेवाणां सवर्णत्वं जनकद्वा-रेण, न खंखपेणः तेषां वर्णजातिलक्षणाभावस्थोक्तत्वात् । तथानुलोमजानां मूर्धा-विस्कादीनामौरसेष्वन्तर्भावात्तेषामप्यभावे क्षेत्रजादीनां दायहरत्वं बोद्धव्यम् । ग्रद्धापुत्रस्त्वौरपोऽपि कृत्सं भागमन्याभावेऽपि न लभते । यथाह मनुः (९११५४)—'यद्यपि स्यानु सत्पुत्रो वैद्यपुत्रोऽपि वा भवेत् । नाधिकं दशमाह्द्याच्छूदा-पुत्राय धर्मतः ॥' इति । यदि सत्पुत्रो विद्यमानद्विजातिपुत्रो यद्यपुत्रोऽविद्यमानद्विजातिपुत्रो वा स्यात्तसिनमृते क्षेत्रजादिर्वाऽन्यो वा सपिण्डः ग्रद्धापुत्राय तद्धना-द्वातापुत्रो वा ग्रम्यते ॥

टिप्प॰—1 गोत्रेति गोत्रिरिक्थे अनुगच्छतीति गोत्रिरिक्थानुगः; प्रायस्तत्समिनयत इति यावत् । दित्रिमः केवलः ब्यामुष्यायणे गोत्राचनुवृत्तेः । पिण्डः श्राह्ममौध्वंदेहिकादीति मेधातिथिकुळूकभटाद्यः । पिण्डः सापिण्डयं, स्वधौध्वंदेहिकश्राद्धादीत्यपरे व्य.म. । 2 'दानप्रतिभुवि प्रेते' (मनुः ८।१६०) इति पूर्वार्धमस्य दानप्रतिभुवि तु पित्रि मृते पुत्रं ऋणं दापयेदिति तस्यार्थः ।

पाठा०- १ सर्वासाँसो. २ स्वरूपद्वारेण ग. ३ प्यसत्पुत्रोऽपि वा भवेत्.

अधुना शुद्रधनविभागे विशेषमाह—

जातोऽपि दास्यां शुद्रेण कामतोंऽशहरो भवेत्।। १३३॥ मृते पितरि कुर्युस्तं आतरस्त्वर्धभागिकम् । अभातको हरेत्सर्वं दुहित्रणां सुताहते ॥ १३४ ॥

शूद्रेण दास्यामुत्पन्नः पुत्रः कामतः पितुरिच्छया भागं लभते। पित-रूध्वं तु यदि परिणीतापुत्राः सन्ति तदा ते आतरस्तं दासीपुत्रं अर्धभाः गिनं कुर्युः, समागादर्धं दद्युरिसर्थः। अथ परिणीतापुत्रा न सन्तिं तदा कृत्सं धेनं दासीपुत्रो गृह्णीयात् यदि परिणीतादुहितरस्तत्पुत्रा वा न सन्ति। तत्सद्भावे त्वर्धभागिक एव दासीपुत्रैः। अत्र च 'ग्रूइ'यहणाह्मिजातिना दास्या-मुत्पन्नः पितुरिच्छयाऽप्यंशं न लभते नाप्यर्ध, दुहितर एव कैरस्रम् । किंत्वनुकूलः श्वेजीवनमात्रं लभते ॥ १३३-१३४ ॥

मुख्यगौणसुता दायं गृह्णन्तीति निरूपितम्, तेषामभावे सर्वेषां दायादकम उच्यते-

> पत्नी दुहितरश्रेव पितरी आतरस्तथा। तत्सुता गोत्रजा बँन्धुशिष्यसब्रह्मचारिणः ॥ १३५॥ एषामभावे पूर्वस्य धनभागुत्तरोत्तरः। स्वर्यातस्य ह्यपुत्रस्य सर्ववर्णेष्वयं विधिः ॥ १३६ ॥

पूर्वोक्ता द्वादशपुत्रा यस्य न सन्ति असावनुत्रः, तस्यापुत्रस्य स्वर्गातस्य परः लोकं गतस्य धनभाक् धनप्राही एषां पल्यादीनामनुकान्तानां मध्ये पूर्वस्य पूर्वस्थाभाव उत्तर उत्तरो धनभागिति संबन्धः । सर्वेषु मूर्धावसिक्तादिषु अनुलो-मजेषु स्तादिषु प्रतिलोमजेषु वर्णेषु च ब्राह्मणादिषु अयं दायमहणविधिर्वायमह-णकमो वेदितव्यः । तत्र प्रथमं पत्नी धनभाक् । पत्नी विवाहसंस्कृता 'पत्युनी यज्ञसंयोगे' (अ॰ ४।१३३) इति स्मरणात्। एकवचनं च जात्यभिप्रायेण। ताश्च बह्वयश्चेत्सजातीया विजातीयाश्च तदा यथांशं विभज्य धनं गृह्वनित । वृद्ध-मनुरपि पत्रयाः समप्रधर्नसंबन्धं वक्ति—'अपुत्रा शयनं भर्तुः पालयन्ती वर्ते स्थिता। पढ़येव द्यात्तिपण्डं कृत्स्नमंशं लभेत च॥' इति। वृद्धविष्णुरि — अपुत्रधनं पह्यभिगामि, तदभावे दुहितृगामि, तदभावे पितृगामि, तदभावे मातृगामि' इति । कालायनोऽपि—'पत्नी पत्युर्धनहरी या स्यादव्यभिचारिणी।

पाठा०-१ विभागेऽपि ग. २ धनं गृह्णीयात् ग. घ. ३ कृत्स्नं धनं ग.; दूरत एव क. ४ बन्धुशिष्याः सब्रह्म ख. ५ दिष्वनुलोमजेषु सृतादिषु त्रतिलोमजेषु ब्राह्मणादिषु अयं ग. ६ भाक् विवाह ग. घ. यथा ख. ८ धनप्रहणं घ.

तदभावे तु दुहिता ययनूढा भवेत्तदा ॥' इति । तथा 'अपुत्रस्याथ कुलजा पत्नी दुहितरोऽपि वा। तदभावे पिता माता भातापुत्राश्व कीर्तिताः ॥' इति । बृह-स्पतिरिप ( वृद्ध. २५।४८ )— 'कुल्येषु विद्यमानेषु पितृभ्रातृसनाभिषु । असुतस्य प्रमीतस्य पत्नी तद्भागहारिणी ॥' एतद्विरुद्धानीवे वाक्यानि लक्ष्यन्ते ( ना० १३।-२५-२६ )— 'श्रातृणामप्रजाः प्रेयात्कश्चिचेत्प्रव्रजेत वा। विभजेरन्धनं तस्य शेषास्ते स्त्रीयनं विना ॥ भरणं चास्य कुर्वीरन्स्रीणामाजीवनक्षयात् । रक्षन्ति श्चायां भर्तुश्चेदान्छिद्युरितरासु तु ॥' इति पत्नीसद्भावेऽपि भ्रातृणां धनप्रहणं प्लीनां च भरणमात्रं नारदेनोक्तम् । मनुना तु (९।१८५) — 'पिता हरेदपुत्रस्य रिक्थं भ्रातर एव वा' इत्यपुत्रस्य धनं पितुर्भातुर्वेति दर्शितम् । तथा ( मनुः ९।-२१७)— अनपत्यस्य पुत्रस्य माता दायमवासुर्यात्। मातर्यपि च वृत्तायां पितु-मीता हरेद्धनम् ॥' इति मातुः पितामह्याश्व धनसंबन्धो दर्शितः । शङ्खेनापि-'खर्यातस्य हापुत्रस्य भातृगामि द्रव्यं तदभावे पितरौ हरेयातां ज्येष्टा वा पत्नी' इति भ्रातृणां पित्रोज्येष्ठायाश्च पत्याः क्रमेण धनसंबन्धो दर्शितः । काल्यायने-नापि— विभक्ते संस्थिते द्रव्यं पुत्राभावे पिता हरेत्। भ्राता वा जननी वाऽथ माता वा तित्पतुः क्रमात् ॥' इत्येवमादीनां विरुद्धार्थानां वाक्यानां धारेश्वरेण व्यवस्था दर्शिता—'१ ली गृह्णीयात्' इत्येतद्वचनजातं विभक्तभ्रातृस्त्रीविषयम् । सा च यदि नियोगार्थिनी भवति । कुत एतत् नियोगसव्यपेक्षायाः पह्या धनप्रहुणं न स्ततन्त्रायां इति । 'पिता हरेदपुत्रस्य' (मनुः ९।१८५) इत्यादिवचनात्तत्र व्यवस्थाकारणं वक्तव्यम् । नान्यद्यवस्थाकारणमस्ति इति गातमवचनाच ( २९।-पाइ ) 'पिण्डगोत्रर्षिसंबन्धा रिक्थं भजेरन् स्त्री वाऽनपत्यस्य वीजं लिप्सेत**'** इति । असार्थः-पिण्डगोत्रिषंसंबन्धा अनपसस्य रिक्थं भजेरन्स्री वा रिक्थं भजेत् यदि बीजं लिप्सेतेति । मनुरिष ( ९।१४६ )—धनं यो बिम्यान्द्रातुर्मृतस्य क्षियमेव वा । सोऽपत्यं भ्रातुरुत्पाच द्यात्तस्यैव तद्धनम् ॥' इति । अनेनेतद्दर्श-यति विभक्तधनेऽपि भातर्युपरतेऽपत्यद्वारेणैव पत्या धनसंबन्धो नान्यथेति । तथाऽविभक्तधनेऽपि ( मनुः ९।१२० )— कनीयाङ्ग्येष्टभार्यायां पुत्रमुत्पादये-चिदि । समस्तत्र विभागः स्यादिति धर्मो व्यवस्थितः ॥' इति । तथा वसिष्ठोऽपि (१७४८) 'रिक्थलोभाचास्ति नियोगः' इति रिक्थलोभाचियोगं प्रतिषेधयन् नियोगद्वारक एव पह्नयाः धनसंबन्धो नान्यथेति दर्शयति । नियोगाभावेऽपि पद्भया अरणमात्रमेव नारदवचनात् 'भरणं चास्य कुर्वीरन्स्रीणामाजीवनक्षयात्' इति । योगीश्वरेणापि किल वक्ष्यते (व्य० १४२)— 'अपुत्रा योषितश्चेषां भर्तव्याः साधुवृत्तयः । निर्वास्या व्यभिचारिण्यः प्रतिकृलास्तथैव च ॥' इति । अपि च द्विजातिधनस्य यथार्थत्वात्स्रीणां च यज्ञेऽनधिकाराद्धनग्रहणमयुक्तम् । यथा च केनापि स्मृतम्—'यज्ञार्थे द्रव्यमुत्पन्नं तत्रानिधकृतास्तु ये । अरिक्थभाजस्ते सर्वे यासाच्छादनभाजनाः ॥ यज्ञार्थं विहितं वित्तं तसात्तिद्विनयोजयेत् । स्थानेषु धर्मः

पाठा०-१ सार्यकुलजा क. ख. २ विरुद्धानि च वाक्यानीह ग्र.

जुष्टेषु न स्त्रीमूर्खविधर्मिषु ॥' इति, – तदनुपपन्नम्; 'पत्नी दुहितरः' (व्य॰ १३५) इत्यत्र नियोगस्याप्रतीतेरप्रस्तुतत्वाच । अपि चेदमत्र वक्तव्यम्, – पत्न्याः धनप्रहणे नियोगो वा निमित्तं तदुत्पन्नमपत्यं वा । तत्र नियोगस्यैव निमित्तत्वे अनुत्पादित-पुत्राया अपि धनसंवन्धः प्राप्नोति । उत्पन्नस्य च पुत्रस्य धनसंवन्धो न प्राप्नोति । अथ तदपत्यस्यैव निमित्तत्वं, तथा सति पुत्रस्यैव धनसंवन्धात्पत्नीति नारब्धव्यम्॥

अथ स्त्रीणां पतिद्वारको धनसंबन्धः पुत्रद्वारको वा नान्यथेति सतम्, नतद्व्यसत्; (मनुः ९।१९४)— 'अध्यम्यध्यावहनिकं दत्तं च प्रीतिकर्मणि । आतृमातृपितृप्राप्तं षिद्वधं स्त्रीधनं स्मृतम् ॥' इत्यादिविरोधात् । किंचः सर्वथा पुत्रामावे 'पत्नी दुहितरः' इत्यारब्धम् । तत्र नियुक्ताया धनसंबन्धं वदता क्षेत्रं जस्येव धनसंबन्धं उक्तो भवति । स च प्रागेवाभिहित इति 'अपुत्रप्रकरणे पत्नी'ति नारब्धस्यम् । अथ पिण्डगोत्रिषंवन्धा रिक्धं भजेरन्त्री वाडनपत्यस्य वीजं लिप्सेत' (गौ॰ २९।५) इति गौतमवचनान्नियुक्ताया धनसंबन्ध इति । तद्वन्यसत्, नहि यदि वीजं लिप्सेत तदाडनपत्यस्य स्त्री धनं गृह्णीयादित्ययमर्थों- इस्तात्प्रतीयते । किंतु 'अनपत्यस्य धनं पिण्डगोत्रिषंवन्धा भजेरन्त्री वा सा स्त्री बीजं वा लिप्सेत संयता वा भवेत्' इति तस्या धर्मान्तरोपदेशः; 'वा'शब्दस्य पक्षान्तरवचनत्वेन यद्यर्थाप्रतीतेः । अपि च संयताया एव धनप्रहणं युक्तं, न नियुक्तायाः स्मृतिलोकनिन्दितायाः । 'अपुत्रा शयनं भर्तुः पालयन्ती वते स्थिता । पत्रयेव दद्यात्तिपण्डं कृत्समंशं लभेत च ॥' इति संयताया एव धन- प्रहणमुक्तम् ॥

तथा नियोगश्च निन्दितो मनुना (९१६४)— 'नान्यस्मिन्विषया नारी नियोक्तव्या द्विजातिभिः। अन्यस्मिन् हि नियुज्ञाना धर्म हन्युः सनातनम्॥' इत्यादिना।
यत्तु विषष्ठवचनम् (१०१६५) 'रिक्थलोभान्नास्ति नियोगः' इति, तद्दिभक्ते
संस्रष्टिनि वा भर्तरि प्रेते तस्या धनसंबन्धो नास्तिति खापसस्य धनसंबन्धार्थ
नियोगो न कर्तव्य इति व्याख्येयम्। यदिष नारदवचनम् (१३१२६)— 'भरणं
चास्य कुर्वीरन्श्रीणामाजीवनक्षयात्' इति, तदिष 'संस्रैष्टानां तु यो भागस्तेषामेव
स इष्यते' इति संस्रेष्टानां प्रस्तुतत्वात्तत्श्रीणामनपत्यानां भरणमात्रप्रतिपादनपरम्। नच 'त्रातृणामप्रजाः प्रेयात्' (ना० १३१२४) इत्येतस्य संस्रष्टिविषयत्वे
'संस्रेष्टानां तु यो भाग' (ना० १३१२४) इत्यनेन पौनक्त्यमाशङ्कनीयम्।
यतः पूर्वोक्तविवरणेन स्त्रीधनस्याविभाज्यत्वं तत्स्रीणां च भरणमात्रं विधीयते।
यदिष 'अपुत्रा योषितश्चेषाम्' (व्य० १४०) इत्यादिवचनं, तत् क्रीवादिश्रीवियदिष 'अपुत्रा योषितश्चेषाम् स्त्रित्र स्त्रायाद्वानस्य यज्ञार्थत्व दानहोमाद्यसिद्धेः।
अथ यज्ञशब्दस्य धर्मोपळक्षणत्वाद्दानहोमादीनामिष धर्मत्वात्तदर्थत्वमिवकद्धिमिति

पाठा०-१ संबन्धो युक्तो घ. २ सा बीजं वा घ. ३ संसृष्टिनां तु घ.

मतम् । एवं तर्ह्यर्थकामयोधनसाध्ययोरसिद्धिरेव स्यात् । तथा सति 'धर्मार्थका-मान्से काले यथाशक्ति न हापयेत्' (आ०११५) । तथा 'न पूर्वाह्ममध्यन्दिनापरा-ह्मानफलान्कुर्याद्यथाशक्ति धर्मार्थकामेभ्यः' (गौ॰ ९।२४)। तथा 'न तथैतानि शक्यन्ते संनियन्तुमसेवया' (मनुः २।९६) इत्यादियाज्ञवल्कयगौतममनुवचन-विरोधः । अपि च धनस्य यज्ञार्थत्वे 'हिरेण्यं धार्यम्' इति हिरण्यसाधारणस्य कत्वर्थतानिराकरणेन पुरुषार्थत्वमुक्तं तत्प्रत्युद्धतं स्यात् । किंच यज्ञशब्दस्य धर्मो-पलक्षणपरत्वे स्त्रीणामपि पूर्तेधर्माधिकाराद्ध्त्यहणं युक्ततरम् । यत्तु पारतच्च्यवचनं 'न स्त्री खात इयम हीते' (मनुः ९।३) इत्यादि तदस्तु पारत इयं, धनस्त्रीकारे तु को विरोधः ॥ कथं तर्हि 'यज्ञार्थं द्व्यमुत्पन्नम्' इत्यादिवचनम् ? उच्यते— 'यज्ञार्थमेवार्जितं यद्धनं तद्यज्ञ एव नियोक्तव्यं पुत्रादिभिरपी'खेवं परं तत्।— 'यज्ञार्थं लब्धमददद्भासः काकोऽपि वा भवेत्' (आ०१२७) इति दोषश्रवगस्य पुत्रादिष्वैष्यविशेषात् । यदपि काल्यायनेनोक्तम्—'अदै।यिकं राजगामि योषिद्ध-लौध्वेदेहिकम् । अपास्य श्रोत्रियद्रव्यं श्रोत्रियेभ्यस्तद्पयेत् ॥' इति । अदायिकं दायादरहितं यद्धनं तद्राजगामि राज्ञो भवति, योषिद्भृत्यौध्वदिहिकमपास्य, तत्स्त्रीणामशनाच्छादनोपयुक्तं औध्वेदेहिकं धनिनः श्राद्धायुपयुक्तं चापरस्य परि-हृत्य राजगामि भवतीति संबन्धः । अस्यापवादै उत्तरार्धे । श्रोत्रियद्रव्यं च योषि-डु लौ वंदेहिकमपास 'श्रोत्रियायोपपादये'दिति, तदप्यवरु स्त्रीविषयम् ; योषिद्र-हणात् । नारदवचनं च ( १३।५२ )— 'अन्यत्र व्राह्मणार्तिकतु राजा धर्मपरा-यणः । तत्स्त्रीणां जीवनं द्वादेष दायविधिः स्मृतः ॥' इत्यवरुद्धविषयमेव । स्त्रीशब्दग्रहणात् । इह तु 'पली'शब्दादूढायाः संयताया धनप्रहणमविरुद्धम् । तसाद्विभक्तासंसृष्टिन्यपुत्रे स्वर्गते पत्नी यनं प्रथमं गृह्णातीस्यमर्थः सिद्धो भवति । विभागस्योक्तत्वात्संसृष्टिनां तु वक्ष्यमाणत्वात् । एतेनाल्पधनविषयत्वं श्रीकॅरादि-भिरुक्तं निरस्तं वेदितव्यम् । तथा ह्यौरसेषु पुत्रेषु सत्खिप जीवद्विभागे अजीव-द्विभागे च पत्न्याः पुत्रसमांशप्रहणमुक्तम् (व्य॰ ११५)—'यदि कुर्यात्समानं॰ शान् पत्न्यः कार्याः समांशिकाः' इति । तथा—'पितुरूर्ध्व विभजतां माताप्यंशं समं हरेत्' इति च, तथासखपुत्रस्य खर्यातस्य धनं पत्नी भरणादतिरिक्तं न लभत इति व्यामोहमात्रम् । अंथ 'पह्यः कार्याः समांशिका' (व्य॰ १९५) इत्यत्र 'माताप्यंशं समं हरेत्' (व्य॰ १२३) इस्रत्र च जीवनोपयुक्तमेव धनं स्त्री हर-तीति मतं, -- तदसत्; 'अंश'शब्दस्य 'सम'शब्दस्य चानर्थक्यप्रसङ्गात्। स्यान्म-तम्—वहुधने जीवनोपयुक्तं धनं गृह्णाति अल्पे तु पुत्रांशसमांशं गृह्णातीति । तच न विधिवैषम्यप्रसङ्गात् । तथा हि 'पत्नयः कार्याः समाशिकः' 'माताप्यशं सम

टिप्प॰—1 तैत्तिरीयब्राह्मणे श्रूयते (२।२।४)-'तस्मात् सुवर्णं हिरण्यं धार्यम्, दुर्वणोंऽस्य भ्रातृन्यो भवति' इति ।

पाठा०—१ दिष्वविशेषात् घ. २ आदायकं घ. ३ ऽपवादः। श्रोत्रिय ख.घ. ४ श्रीकारादिभिः घ. ५ तथा पत्थः घ. ६ स्वीधनमिति मतं घ. या० २१

हरेत्' इति च वहुधने जीवनमात्रोपयुक्तं वाक्यान्तरमपेक्य प्रतिपादयति, अल्प-धने तु पुत्रांशसममंशं प्रतिपादयतीति । यथा चातुर्मास्येषु 'द्रेयोः प्रणयन्ति' इस्त्र पूर्वपक्षिणा सौमिकप्रणयनातिदेशे हेतुःवेन प्राप्ताया उत्तरवेदा 'न वैश्वदेवे उत्तर-वेदिमुपिकरन्ति 'न शुनासीरीये' इत्युत्तरवेदिप्रतिवेधे दिशते राद्धान्तैकदेशिना 'न सौमिकप्रणयनातिदेशप्राप्ताया उत्तरवेद्याः प्रथमोत्तमयोः पर्वणोरयं प्रतिषेधः किंत-पात्रं वपन्तीति प्राकरणिकेन वचनेन प्राप्ताया उत्तरवेद्याः प्रतिषेधोऽयसित्यभिहिते पुनः पूर्वपक्षिणा 'उपात्र वपन्ति'इति प्रथमोत्तसयोः पर्वणोः प्रतिषेधमपेक्य पाक्षि-कीमत्तरवेदिं प्रापयति । मध्यमयोस्तु निरपेक्षमेव नित्यवदुत्तरवेदिं प्रापयति' (जै॰ ७।३।२३-२५) इति विधिवैषम्यं दर्शितम्। राद्धान्तेऽपि विधिवैषम्यभयात्प्रथमो-त्तमयोः पर्वणोहत्तरवेदिप्रतिषेधो निलानुवादो 'द्वयोः प्रणन्ति'इयलाखर्थवादपर्या-लोचनया 'उपात्र वपन्ति' इति मध्यमयोरेव वरुणशघाससाकसेधपर्वणोहत्तरवेदि विधत्त इति द्शितम् । यदपि मतम् (मनुः ९।१८५)—'पिता हरेदपुत्रस्य रिक्थं श्रातर एव वा' इति मनुस्मरणात्, तथा--स्वर्यातस्य ह्यपुत्रस्य भ्रातृगामि द्रव्यं तदभावे पितरी हरेयाँतां ज्येष्ठा वा पत्नी' इति शङ्खसरणाच अपुत्रस्य धनं आतृ-गामीति प्राप्तं. 'भरणं चास्य कुर्वारन्स्रीणामाजीवनक्षयात्' (ना॰ १३।२६) इल्या-दिवचनाच भरणोपयुक्तं धनं पत्नी लभत इत्यपि स्थितम्। एवं स्थिते बहुधने अपने खर्याते भरणोपयुक्तं पत्नी गृहाति, शेषं च भ्रातरः। यदा तु पत्नीभरणमा-त्रोपयुक्तमेव द्रव्यमस्ति ततो न्यूनं वा तदा किं पत्रयेव गृहात्युत भातरोऽपीति विरोधे पूर्ववलीयस्त्वज्ञापनार्थं 'पली दुहितर' इलारब्धमिति, तदप्यत्र भगवाना-चार्यो न मृष्यति । यतः (मनुः ९।१८५)— पिता हरेदपुत्रस्य रिक्थं भ्रातर एव वा' इति विकल्पर्सरणान्नदं कमपरं वचनम्, अपि तु धनप्रहणेऽधिकारप्रद-र्शनमात्रपरम् । तचासस्यपि पत्यादिग्णे घटत इति व्याचचक्षे । राङ्खवचनमपि संस्ष्टभात्विषयमिति । अपि चाल्पविषयत्वमस्माद्वचनात्प्रकर्णाद्वा नावगम्यते । 'धनभागुत्तरोत्तरः' (व्य॰ १३६) इखस्य च 'पत्नी दुहितर' इति विषयद्वये वाक्यान्तरमपेक्याल्पधनविषयत्वम् , पित्रादिषु तु धनमात्रविषयत्वमिति पूर्वोक्त विधिवैषम्यं तदवस्थमेवेति यिकिचिदेतत् । यत्तु हारीतवचनम्-विधवा यौव-नस्था चेन्नारी भवति कर्भशा। आयुषः क्ष्पणार्थं तु दातव्यं जीवनं तदा॥' इति, - तदिप शिक्कतव्यभिचारायाः सकलधनप्रहणनिषेधपरम् । असादिव वैचनाद्नाशङ्कितव्यभिचारायाः सकलधनप्रहणं गम्यते । एतदेवाभिप्रेत्योक्तं शङ्केन 'ज्येष्ठा वा पत्नी' इति । ज्येष्ठा गुणज्येष्ठा अनाशङ्कितव्यभिचारा, सा सकलं धनं गृहीत्वाऽन्यां कर्कशामि मातृवत्पालयतीति सर्वमनवद्यम् । तस्मा-

टिप्प०—1 द्रयोर्वरुणप्रधाससाकमेथपर्वणोः. 2 अत्र चातुर्मास्येषृपवपन्ति वेदिमुपकिरन्तीत्यारायः।

पाठा०—१ तथा ख. २ त्पात्त ख. त्पात्र घ. ३ प्रतिपादयति ग. घ. ४ हरेतां घ. ५ अपुत्रधनं घ. ६ अवणात् घ. ७ धिकारमात्रप्रदर्शनपरं घ. ८ संस्टिविषयं घ. ९ वचनादशिक्षत ख.

दपुत्रस्य खर्यातस्य विभक्तस्यासंसृष्टिनो धनं परिणीता स्त्री संयता सकलमेव गृहातीति स्थितम् ।

तदमावे दुहितरः । 'दुहितर' इति बहुवचनं समानजातीयानामसमान्जातीयानां च समविषमांशप्राप्त्यर्थम् । तथा च कात्सायनः—'पत्नी भर्तुर्धनहरी
या स्याद्य्यभिचारिणी । तदमावे तु दुहिता यद्यन्द्रा भवेत्तदा ॥' इति । वृहस्पतिरिप (२५१५५-५६)—'भर्तुर्धनहरी पत्नी तां विना दुहिता स्मृता । अङ्गादङ्गात्संभवति पुत्रवहुहिता चणाम् ॥ तस्मात्पितृधनं त्वन्यः कथं गृह्णीत मानवः ॥'
इति । तत्र चोढान्द्रासमवायेऽन्दैव गृह्णाते । 'तदभावे तु दुहिता यद्यन्द्रा भवेतदा' इति विशेषस्मरणात् । तथा प्रतिष्ठिताप्रतिष्ठितानां समवाये अप्रतिष्ठितेव तदभावे प्रतिष्ठिताः, 'स्रीधनं दुहितृणामप्रत्तानामप्रतिष्ठितानां च' (गौ. २९१६) इति
गौतमवचनस्य पितृधनेऽपि समानत्वात् । न चैतत्पुत्रिकाविषयमिति मन्तव्यम् ।
'तत्समः पुत्रिकासुतः' इति पुत्रिकायास्तत्सुतस्य चौरससमत्वेन पुत्रप्रकरणेऽभिधानात् । 'च'शब्दाद्दुहित्रभावे दौहित्रो धनभाक् । यथाह विष्णुः—'अपुत्रपौत्रसंताने
दौहित्रा धनमामुयुः । पूर्वेषां तु स्वधाकारे पौत्रा दौहित्रिका मताः ॥' इति । मनुरपि (९११६)—'अकृती वा कृता वाऽपि यं विन्देत्सदृशात्सुतम् । पौत्री
मातामहस्तेन द्यात्पण्डं हरेद्धनम् ॥' इति ॥

तदभावे पिर्तरौ मातापितरौ धनभाजो । यद्यपि युगपदिधिकरणवचनतायां द्वन्द्वस्मरणात् तदपवाद्वादेकशेषस्य धनग्रहणे पित्रोः कमो न प्रतीयते, तथापि विग्रहवाक्ये 'मातृ'शब्दस्य पूर्वनिपातादेकशेषाभावपक्षे च मातापितराविति 'मातृ'शब्दस्य पूर्वं श्रवणात् पाठकमादेवार्थकमावगमाद्धनसंबन्धेऽपि कमापेक्षायां,

टिप्प०—1 अप्रतिष्ठिता अनपत्या निर्धना वा. 2 स्त्रीपदं पितुरप्युपलक्षकमिति संप्रदायिवदः. 3 अकृतेति । अकृता वा कृता विति पुत्रिकाया एव दैविध्यं, तत्र 'यद-पत्यं भवेदस्यां तन्मम स्यात्स्वधाकरं' इत्यभिधाय कन्यादानकाले वरानुमत्या या क्रियते सा कृता, अभिसंधिमात्रकृता वाग्व्यवहारेण न कृता अकृता इति कुळ्ळूकः । 4 व्यवहारम्यूखेऽपि—दौहित्राभावे पिता तदभावे माता । तथा च कात्यायनः—'अपुत्रस्याप्यकुलजा पत्नी दुहितरोऽपि वा । तदभावे पिता माता भ्राता पुत्राः प्रकीतिताः' ॥ विष्णुश्च—'अपुत्रधनं पत्यभिगामि, तदभावे दुहितृगामि, तदभावे दौहित्रगामि, तदभावे पितृगामि, तदभावे मातृगामि, तदभावे भातृगामि, तदभावे भातृगामि, तदभावे भातृगामि, तदभावे भातृपत्रगामि, तदभावे स्वत्यगामि' इति । यत्तु विज्ञानेश्वरः—द्वन्द्वापवादके पितरावित्येकरोपे कमा-प्रतीताविप तदर्थवोधके विग्रहवाक्ये मातृशब्दस्य पूर्विनपातात् अपवायद्वन्द्वात्कमानुसारात् पितुः पुत्रान्तरसाधारण्यात् मातुस्त्वसाधारण्याच्चादौ मातुस्तदभावे पितुर्धनग्रहणमूचे तदेतद्वचोविरोधादपास्तम् । विग्रहवाक्ये मातृशब्दस्य पूर्विनपात एकरोपस्य द्वन्द्ववैकिलिक्तिन तदपवादत्वे साधारण्यासाधारण्ययोः क्रमनियामकत्वे मानाभावाच्च.

पाठा०- १ अक्षता वा क्षता वापि ग,

प्रतीतकमानुरोधेनैव प्रथमं माता धनभाक्, तदभावे पितेति गम्यते । किंच पिता पुत्रान्तरेष्वपि साधारणः; माता तु न साधारणीति प्रव्यासत्त्यतिशयात् 'अनन्तरः सपिण्डायस्तस्य तस्य धनं भवेत्' (मनुः ९१९८७) इति वचनान्मा- तुरैव प्रथमं धनप्रहणं युक्तम् । नच सपिण्डेष्वेव प्रव्यासित्तिनियामिका, अपि तु समानोदकादिष्वप्यविशेषेण धनप्रहणे प्राप्ते प्रव्यासित्तरेव नियामिकेलस्मादेव वचनादवगम्यत इति । मातापित्रोर्मातुरैव प्रव्यासत्त्यतिशयाद्धनप्रहणं युक्ततरम् । तदभावे पिता धनभाक् ।

पित्रभावे भौतरो धनभाजः । तथा च ( मनुः ९११८५ )—'पिता हरेदपुन्त्रस्य रिक्थं भ्रातर एव वा' इति । यत्पुनधीरेश्वरेणोक्तम् ( ९१२१० )—'अन्प्लस्य पुत्रस्य माता दायमवाप्नुयात् । मातर्यपि च वृत्तायां पितुर्माता हरेद्धनम् ॥' इति मनुवचनाजीवस्यपि पितरि मातरि वृत्तायां पितुर्माता पितामही धनं हरेन्न पिता । यतः पितृगृहीतं धनं विजातीयेष्वपि पुत्रेषु गच्छति, पितामहीगृहीतं तु सजातीयेष्वेव गच्छतीति पितामस्येव गृह्णातीति । एतद्ध्याचार्यो नानुमन्यते । विजातीयपुत्राणामपि धनप्रहणस्थोक्तत्वात्, 'चतुश्चिद्ध्येकभागाः स्युः' ( व्य० १२५ ) इस्यादिनेति । यत्पुनः ( मनुः ९११८९ )—'अहार्यं ब्राह्मणद्रव्यं राज्ञा निस्प्रमिति स्थितिः' इति मनुस्परणं तन्नुपाभिप्रायं, नतु पुत्राभिप्रायम् । भ्रातृष्विपा सोदराः प्रथमं गृह्णीयुः भिन्नोदराणां मात्रा विप्रकर्षात् । 'अनन्तरः सपिण्डाद्यस्य तस्य धनं भवेत्' ( मनुः ९११८० ) इति स्मरणात् ।

सोदराणामभावे भिन्नोदरा धनभाजः, आतृणामप्यभावे तत्पुत्राः पितृक्रमेण धनभाजः। आतृआतृपुत्रसमवाये आतृपुत्राणामनिधकारः; आत्रभावे आतृपुत्रणामधिकारवचनात्; यदा त्वपुत्रे आतिर स्वर्याते तन्नातृणामविशेषेण धन-संबन्धे जाते आतृधनविभागात्प्रागेव यदि कश्चिद्धाता सृतस्तदा तत्पुत्राणां पितृतो-ऽधिकारे प्राप्ते तेषां आतृणां च विभज्य धनप्रहणे 'पितृतो भागकल्पना' ( व्य॰ १२० ) इति युक्तम् ॥

श्रातृपुत्राणामप्यभावे गोत्रजा धनभाजः । गोत्रजाः पितामही सपिण्डाः समानोदकाश्व । तत्र पितामही प्रथमं धनभाक् । 'मातर्यपि च वृत्तायां पितुर्माता धनं हरेत्' ( मनुः ९।२१७ )—इति मात्रनन्तरं पितामह्या धनग्रहणे प्राप्ते

टिप्प०—1 तथा च विष्णुकात्यायनौ—(वि० १७।४।७) 'प्रागुक्तमपुत्रध्रनं पद्ध्यभिगामि, तदभावे दृहित्गामि, तदभावे दौहितृगामि, तदभावे पितृगामि, तदभावे मातृगामि' इति । 'अपुत्रस्याथ कुळजा पत्नी दुहितरोऽपि वा । तदभावे पिता माता भ्राता पुत्राश्च कीर्तिताः ॥' इति । 2 अत्र केचन-सोदराभावे भिन्नोदरास्तदभावे सोदरस्ता इत्याहुस्तन्न । 3 आचार्थशब्देनात्र विश्वरूपाचार्योऽभिन्नेतः । 4 भ्रातृपदस्य सोदरे शक्त्या भिन्नोदरे च गौण्या वृत्तिद्वयविरोधात् । केचित्तु 'भ्रातर' इत्यत्र 'भ्रात्पुत्रौ स्वसदुहितृभ्याम्' इत्यनुशासनात् भ्रातरश्च स्वसारश्च भ्रातर इति विरूपकेन्नशेषण भ्रात्रभावे भिगन्य इत्या-

पित्रादीनां भ्रातृसुतपर्यन्तानां वद्धकमत्वेन मध्येऽनुप्रवेशाभावात्, पितुर्माता धनं हरेत्' इत्यस्य वचनस्य धनमहणधिकारप्राप्तिमात्रपरत्वादुर्क्षे तत्सुतान-तरं पितामही गृह्णातीत्यविरोधः ॥ पितामह्याथाभावे समानगोत्रजाः सपिण्डाः पितामहाद्यो धनभाजः; भिन्नगोत्राणां सपिण्डानां 'वन्धु'शब्देन महणात् । तत्र च पितृसन्तानाभावे पितामही पितामहः पितृत्यास्तत्पुत्राश्च कमेण धनभाजः । पितामहसन्तानाभावे प्रपितामही प्रपितामहस्तत्पुत्रास्त्र कमेण धनभाजः । पितामहसन्तानाभावे प्रपितामही प्रपितामहस्तत्पुत्रास्तत्स्नवश्चेत्यवमां सप्तमात्य-मानगोत्राणां सपिण्डानां धनमहणं वेदितव्यम् । तेषामभावे समानोदकानां धनस्वन्थः । ते च सपिण्डानामुपरि सप्त वेदितव्याः । जन्मनामज्ञानावधिका वा । यथाऽऽह वृहन्मनुः—'सपिण्डता तु पुरुषे सप्तमे विनिवर्तते । समानोदकभान्वस्तु निवर्तताचतुर्दशात् ॥ जन्मनाम्नोः स्मृतेरेके तत्परं गोत्रमुच्यते ॥' इति ।

गोत्रजामावे वन्थवो धनभाजः । वन्धवश्च त्रिविधाः—आत्मवन्धवः, पितृवैन्धवः, मातृवन्धवश्चेति । यथोक्तम्—'आत्मिपितृष्वसुः पुत्रा आत्ममातृष्वसुः स्रुताः । आत्ममातृष्वपुः स्रुताः । आत्ममातृष्वपुः स्रुताः । अत्ममातृष्वपुः स्रुताः । पितुः पितृष्वसुः पुत्राः पितुर्मातृष्वसुः स्रुताः । पितुर्मातृष्वसुः स्रुताः । मातुर्मातुष्वपुत्राश्च विज्ञेया मातृवान्धवाः ॥' इति ॥ तत्र चान्तरङ्गत्वात्प्रथममात्मवन्धवो धनभाजस्तद्भावे पितृवन्धवस्तद्भावे मातृवन्धव इति क्रमो वेदिर्तव्यः । वन्धृनामभावे आचार्यः, तद्भावे शिष्यः—'पुत्राभावे यः प्रलासचः सपिण्डः, तद्भावे आचार्यः, आचार्याभावे-ऽन्तेवासी' इलापस्तम्बस्तरणात् ॥

शिष्याभावे सब्रह्मचारी धनभाक् । येन सहैकस्मादाचार्यादुपनयनाध्ययनतद्रथं-ज्ञानप्राप्तिः, स सब्रह्मचारी । तद्भावे ब्राह्मणद्रव्यं यः कश्चित् श्रोत्रियो गृह्णीयात् । 'श्रोत्रिया ब्राह्मणस्यानपत्यस्य रिक्थं भजेरन्' (२५।४१) इति गौतमस्मरणात् ।

टिप्प०—1 तदभावे भगिनीः 'अनन्तरः सिपण्डाबस्तस्य तस्य धनं भवेत्' इति मन्तेः। 'वहवो ज्ञातयो यत्र सकुत्या वान्धवास्तथा। यस्त्वासन्नतरस्तेषां सोऽनपत्यधनं हरेत्॥' इति वृहस्पत्युक्तेः। तस्या अपि भ्रातृगोत्रोत्पन्नत्वेन गोत्रजत्वाविद्येषाच्च। सगोन्त्रता परं नास्ति न च सात्र धनमहण्प्रयोजकत्वेनोक्ता इति व्यवहारमयुखः। 2 सप्तममिन्याप्येत्याशयः। 3 मनुस्मृतौ 'तदभावे सकुत्यः स्यादाचार्यः शिष्य एव वा' इत्यत्र सकुत्यशब्देन सगोत्रसमानोदकानां मातुलादीनां वन्धुत्रयस्य महणम्। योगीश्वरवचनेऽपि वन्धुपदेन मातुल्लक्षणमन्यथा मातुलादीनामम्रहणमेव प्रसञ्चेति तत्पुत्राणां धनाधिकारस्ततः प्रत्यासन्नानां तेषां स नेति महदनौन्तित्यमापचेत । 4 ननु पत्यादीनां सर्वेषां मृतनिरूपितानामेव धनभावत्वं वान्धवानामपि तथैवास्तु, अतः कथं पितुर्मातुश्च बान्धवानां धनसंवन्धः, 'पितुः पितृष्वमुः पुत्राः' इत्यादि तु संशासंशिसंवन्धमात्रार्थं न धनसंवन्धार्थमिति चेदुच्यते,—विनाप्येतद्वचनं पितृमातुलपितृन्यादिष्विव पितृमातृवान्धवेष्वपि योगेनैव तच्छब्दप्रवृत्तिसंभवे संशासंश्चिसंवन्धवोधनानर्थक्यापत्तेः। तेन वन्धूनुद्दिश्य धनसंवन्धविधौ पितृमातृवन्धुप्रापणेनैव वचोऽर्थवत्ता । वन्धूद्देशेनाशौचादिविधावप्येवमेविति दिक् ।

तदभावे ब्राह्मणमात्रम् । यथाऽऽह मनुः (९।१८८)—'सर्वेषामप्यभावे तु ब्राह्मणा रिक्थभागिनः । त्रेविद्याः छचयो दान्तास्तथा धर्मो न हीयते ॥' इति । न कदाचिद्पि ब्राह्मणद्रव्यं राजा गृह्णीयात्; 'अहार्यं ब्राह्मणद्रव्यं राज्ञा नित्य-मिति स्थितिः' (९।१८९) इति मनुवचनात् । नारदेनाप्युक्तम्—'ब्राह्मणार्थस्य तन्नाशे दायादश्चेन कश्चन । ब्राह्मणायेव दातव्यमेनस्वी स्यानृपोऽन्यथा ॥' इति ॥ क्षत्रियादिधनं सब्रह्मचारिपर्यन्तानामभावे राजा हरेत् । न ब्राह्मणः । यथाऽऽह मनुः (९।१८९)—'इतरेषां तु वर्णानां सर्वाभावे हरेन्नृप' इति ॥ १३५-१३६ ॥

टिप्पo-1 वीरमित्रोद्ये तु-अत्रायं मृतपुंधनाधिकारक्रमः । तत्र प्रथमं पुत्रः, तदभावे पौत्रः, तदभावे प्रपौत्रः । मृतिपतृकपौत्रमृतिपैतृपितामहकप्रपौत्रयोस्तु पुत्रेण सह युगपदिथकारः । प्रपौत्रपर्यन्ताभावे पत्नी । सा च प्राप्तभर्तृदाया भर्तुकुलं तदभावे पितृकुलं वा समाश्रिता सती शरीररक्षार्थं भर्तृदायं मुझीत । तथा भर्तुरुपकारार्थं यथा-कथंचिद्दानादिकमि कुर्वीत । नतु स्त्रीधनवत्स्वच्छन्दं विनियुक्षीत । तदभावे दुहिता । तत्र प्रथमं कुमारी, तदभावे वाग्दत्ता तदभावे चोढा । सा च पुत्रवती संभावितपुत्रा च द्वे युगपदेवाधिकारिण्यो । वन्ध्या विधवा च पुत्रहीना नाधिकारिणी । ऊढाया अभावे दौहितः। तदभावे पिता, तदभावे आता। तत्रापि प्रथमं सोदरः, तदभावे वैमात्रेयः। मृतस्य भारतसंस्पृदत्वे त सोदरमात्रविषये प्रथमं संस्पृष्टसोदर एवाधिकारी, तदभावे चासं-सृष्टसोद्रः । एवं वैमात्रेयमात्रविषये प्रथमं संसृष्टवैमात्रेयः, तदभावे चासंसृष्टवैमात्रेयः । यदा तु संसृष्टो वैमात्रेयः सोदरश्च संसृष्टः, तदा तावुभौ तुल्यवदधिकारिणौ । भ्रातृणा-मभावे आतुः पुत्रः । तत्रापि प्रथमं सोदरआत्पुत्रः, तदभावे वैमात्रेयआत्पुत्रः । संसर्गे तु सोदरभ्रात्पुत्रमात्रविषये प्रथमं संसृष्टसोदरभ्रात्पुत्रः, तदभावे चासंसृष्टसोदर-भातृपुत्रः । वैमात्रेयभातृपुत्रमात्रविषये प्रथमं संसृष्टवैमात्रेयभातृपुत्रः । तदभावे चासं-स्ष्टवैमात्रेयभ्रात्पुत्रः । यदा तु सोदरभ्रात्पुत्रोऽसंस्ष्टो वैमात्रेयभ्रात्पुत्रश्च संस्ष्टः तदा द्वौ भ्रातृवत्तुल्याधिकारिणौ । भ्रातृपुत्राभावे तु भ्रातृपौत्रः । तत्रापि भ्रातुः सोदरासोदर-कमः संसर्गासंसर्गक्रमश्च बोध्यः । तदभावे पितृदौहित्रः; स च सोदरभगिनीपुत्रः, तद-भावे वैमात्रेयभगिनीपुत्रश्च । तदभावे पितुः सहोदरः, तदभावे पितुर्वेमात्रेयः । तद-भावे पितृसोदरपुत्रपितृवैमात्रेयपुत्रपितृसोदरपौत्रपितृवैमात्रेयपौत्राणां कमेणाधिकारः । तदभावे पितामहदौहितः । तत्रापि पितृसोदरभगिनीपुत्रः वैमात्रेयभगिनीपुत्रश्च । वक्ष्य-माणप्रिपतामहदौहित्राधिकारेऽप्येवम् । तदभावे पितामहः । तदभावे पितामही । तद-भावे पितामहसोदरभात्वैमात्रेयभातृतत्युत्रपौत्रप्रपितामहदौहित्राः क्रमेणाधिकारिणः । यतावत्पर्यन्तानां धनिमोग्यपिण्डदातॄणां त्वभावे धनिदेयपिण्डभोक्तृणां मातुलादीनाम-थिकारस्तदभावे धनिमातृष्वस्तीयस्याधिकारः । तदभावे मातुलपुत्रपौत्राणां कमेणाधिकारः। तदभावे चाधस्तनसकुर्यानां धनिभोग्यलेपदातॄणां प्रतिप्रणपृप्रभृतिपुरुषत्रयाणां क्रमेणा-थिकारः । तदभावे पुनरूर्ध्वतनसकुल्यानां थनिदेयलेपभोक्तॄणां वृद्धप्रितामहादिसन्तती-वामासत्तिक्रमेणाथिकारः । तदभावे समानोदकानामथिकारः । तेपामभावे चाचार्यस्य

पुत्राः पौत्राश्च दायं गृह्णन्ति तदभावे पत्न्यादय इत्युक्तं, इदानीं तदुभयाप-वादमाह—

## वानप्रस्थयतिब्रह्मचारिणां रिक्थभागिनः । क्रमेणाचार्यसच्छिष्यधर्मभ्रात्रेकतीर्थिनः ॥ १३७॥

वानप्रस्थस यतेर्वहाचारिणथ कमेण प्रतिलोमकमेणाचार्यः, स-चिछ्ण्यः, धर्मभ्रात्रेकतीर्थी च, रिक्थस्य धनस्य भागिनः। ब्रह्मचारी नैष्टिकः । उपकुर्वाणस्य तु धनं मात्रादय एव गृह्णनित । नैष्टिकस्य तु धनं तदप-वादत्वेनाचार्यो गृह्णातीत्युच्यते । यतेस्तु धनं सच्छिष्यो गृह्णाति । सच्छिष्यः पुन-रध्यात्मशास्त्रश्रवणधारणतद्र्यानुष्ठानक्षमः; दुर्वृत्तस्याचार्यादेरपि भागानईत्वात् । वानप्रस्थस्य धनं धर्मभ्रात्रेकतीर्थां गृहाति । धर्मभ्राता प्रतिपन्नो भ्राता, एक-तीर्थी एकाश्रमी, धर्मभाता चासावेकतीर्था च धर्मभात्रेकतीर्था । एतेषामाचार्था-दीनामभावे पुत्रादिषु सत्खप्येकतीर्थ्येव गृह्णाति । ननु 'अनंशास्लाश्रमान्तर्-गताः' इति वसिष्ठस्मरणादाश्रमान्तरगतानां रिकथसंबन्ध एव नास्ति कृतस्तद्धि-भागः १ नच नैष्ठिकस्य खार्जितधनसंवनैधो युक्तः; प्रतिप्रहादिनिषेधात् । 'अनि-चयो भिद्धः' (३।७) इति गौतमस्मरणात् । भिक्षोरपि न खार्जितैधनसंबन्ध-संभवः । उच्यते—वानप्रस्थस्य तावत्—'अहो मासस्य षण्णां वा तथा संवत्स-रस्य वा । अर्थस्य निचयं कुर्यात्कृतमाश्चयुजे त्यजेत् ॥' (प्राय० ४७) इति वचना-द्धनसंबन्धोऽस्लेव । यतेरपि—'कौपीनाच्छादनार्थं वा वासोऽपि विमृयात्तथा । योगसंभारभेदां य गृह्णीयात्पादुके तथा ॥ इत्यादिवचनाद्रस्रपुस्तकसंबन्धोऽस्त्येव; नैष्ठिकस्यापि शरीरयात्रार्थं वस्त्रादिसंवन्घोऽस्लेवेति तद्विभागकथनं युक्तमेव १३७

इदानीं खर्यातस्य पुत्रस्य पत्यादयो धनभाज इत्युक्तस्यापवादमाह—

## संसृष्टिनस्तु संसृष्टी

विभक्तं धनं पुनर्भिश्रीकृतं संसष्टं तदस्यास्तीति संस्ट्रिशः; संसष्टतं च न येन केनापि, किंतु पित्रा भ्रात्रा पितृव्येण वाः; यथाऽऽह वृहस्पतिः (२५।७२)—

तदमावे शिष्यस्य तदमावे सहवेदाध्यायिब्रह्मचारिणोऽिषकारः । तदमावे चैकयामस्य-सगोत्रसमानप्रवरयोः क्रमेणाथिकारः । उक्तपर्यन्तानां सर्वेषां संविधनामभावे ब्राह्मणधन-वर्ज्यं राजा गृह्णीयात् । ब्राह्मणधनं तु त्रैविद्यादिगुणयुक्ता ब्राह्मणा गृह्णीयुः । एवं वान-प्रस्थयनं भ्रातृत्वेनानुमतोऽपरो वानप्रस्थं एकतीर्थसेत्री गृह्णीयात् । तथा यतिधनं सिच्छिष्यः । नैष्ठिकब्रह्मचारिणो धनमाचार्यः । उपकुर्वाणस्य तु ब्रह्मचारिणो धनं पित्रादि-गृह्णीयादिति हेयम्.

पाठा०—१ संबन्धः प्रतिप्रहादिः घ. २ धनसंभवः घे. ३ हि वासोऽपि बिस्यात्तथा क. 'विभक्तो यः पुनः पित्रा भ्रात्रा वैकत्र संस्थितः । पितृव्येणाथवा प्रीत्या स तस्तं. सृष्ट उच्यते ॥' इति । तस्य संसृष्टिनो मृतस्यांशं विभागं विभागकाले अवि. ज्ञातगर्भायां भार्यायां पश्चादुत्पन्नस्य पुत्रस्य संसृष्टी दद्यात् । पुत्राभावे संसृष्ट्ये. वापहरेद्गृह्णीयात्, न पह्यादिः ॥

'संस्रष्टिनस्तु संस्रष्टी' इत्यस्यापवादमाह—

## सोदरस तुं सोदरः। द्याद्पहरेचांशं जातस्य च मृतस्य च ॥ १३८॥

संस्रष्टिनः संस्रष्टीत्यनुवर्तते । अतश्च सोदरस्य संस्रेष्टिनो मृतस्यांशं सोदरः संस्रष्टी अनुजातस्य सुतस्य दद्यात् ; तदभावे अपहरेदिति पूर्ववत् संवन्धः । एवं च सोदरासोदरसंसर्गे सोदरसंस्रष्टिनो धनं सोदर एव संस्रष्टी गृह्णाति न भिन्नोदरः संस्रष्टयपीति पूर्वोक्तस्यापवादः ॥ १३८॥

इदानीं संसृष्टिन्यपुत्रे स्वर्याते संसृष्टिनो भिंशोदरस्य, सोद्रस्य चासंसृष्टिनः सद्भावे, कस्य धनप्रहणमिति विवक्षायां द्वयोविभज्य प्रहणे कारणमाह—

# अन्योदर्यस्तु संसृष्टी नान्योद्यो धनं हरेत्। असंसृष्टचिप वाऽऽद्यात्संसृष्टो नान्यमातृजः॥ १३९॥

अन्योद्यः सापत्नो भ्राता संसृष्टी धनं हरेत्, न पुनरन्योद्यों धनं हरेदसंसृष्टी । अनेनान्वयव्यतिरेकाभ्यामन्योद्यस्य संसृष्टित्वं धनमहणे कारणमुक्तं भवति । असंसृष्टी स्तेतुत्तरेणापि संबध्यते । अत्रश्चासंसृष्ट्यपि संसृष्टः एकोदरष्टिनो धनमाद्दीत । कोऽसावित्यत आह—संसृष्ट इति । संसृष्टः एकोदरसंसृष्टः । सोदर इति यावत् । अनेनासंसृष्टस्यापि सोदरस्य धनमहणे सोदरत्वं
कारणमुक्तं, 'संसृष्ट' इत्युत्तरेणापि संवध्यते । तत्र च संसृष्टः संसृष्टीत्यर्थः ।
नान्यमातृजः । अत्र 'एव'शब्दाधाहारेण व्याख्यान कार्यम्, संसृष्ट्यप्यन्यमातृज एव संसृष्टिनो धनं नाद्दीतेति एवं चासंसृष्ट्यपि वाऽऽद्यादित्यपिशब्द-

टिप्प०—1 अत्र वावये पितृञ्जातृपितृच्येरेव सह संसष्टता नान्येन । वचनेऽनुपादानादिति मिताक्षरादिषु विभागकर्तृसामानाधिकरण्येनैव सेति युक्तम् । पित्रादिपदानि
तु विभागकर्तृमात्रोपञ्क्षकाणि 'अर्धमन्तवेदी मिनोत्यर्ध बहिवेदी'तिवत् । अन्यथा वाक्यभेदात् । तेन पत्नीपितामहञ्जातृपौत्रपितृच्यपुत्रादिभिरपि सह संस्ष्टता भवति । विभक्ती
य एकत्र स्थितः स संस्ष्ट इति सामानाधिकरण्याद्विभक्तञ्जात्रोः पुत्रादीनां न संसर्गः ।
विचमानं भावि वा धनमावयोः पुनर्विभागाविध साधारणिमत्याकारिका बुद्धिरिच्छा वा
संसर्गः-च्यवहारमयूखः ।

पाठा०—१ च सोदरः v. २ संसृष्टिनो धनं ''संसृष्ट्यनुजातस्य घ. ३ दिति संबन्धः घ. ४ भिन्नोद्रस्यासंसृष्टिनः सोद्रस्य च घ. ५ वा द्यात्; चाद्यात् ४; v. ६ नान्यमातृकः ४. ७ मुक्तं। असंसृष्टी घ. श्रवणात 'संस्ष्टो नान्यमातृज एव' इत्यवधारणनिषेधाचासंस्र्टसोदरस्य चंस्ट्टेंभिन्नोदरस्य च विभज्य प्रहणं कर्तव्यमित्युक्तं भवति । द्वयोरिप धनप्रहणकारणस्पेकैकस्य सद्भावात् । एतदेव स्पष्टीकृतं मनुना (९१२१०)—'विभैक्ताः सह
जीवन्तो विभजेरन्पुनर्यदि' इति संस्रष्टिविभागं प्रक्रम्य 'येषां ज्येष्ठः कनिष्ठो वा
हीयेतांशप्रदानतः । म्रियेतान्यतरो वाऽपि तस्य भागो न छुप्यते ॥ सोदर्या
विभजेयुक्तं संमेल्य सिहताः समम् । श्रातरो ये च संस्र्ष्टा भगिन्यश्च सनाभयः ॥
(९१२९१२९२) इति वदता । येषां श्रातृणां संस्रष्टिनां मध्ये ज्येष्ठः कनिष्ठो
मध्यमो वांशप्रदानतोंऽशप्रदाने । सार्वविभक्तिकस्तिसः । विभागकाल इति
यावत् । हीयेत खांशात् श्रव्येत आश्रमान्तरपरिप्रहेण ब्रह्महत्यादिना वा म्रियेत
वा तस्य भागो न छुप्यते । अतः पृथगुद्धर्णीयो न संस्रष्टिन एव गृह्णीयुरित्यर्थः ।
तस्योद्धृतस्य विनियोगमाह—सोदर्या विभजेयुस्तमिति । तमुद्धृतं भागं सोदर्याः
सहोदरा असंस्रष्टा अपि समेल्य देशान्तरगता अपि समागम्य सहिताः संभ्य
सँमं न न्यूनाधिकभावेनः ये च श्रातरो भिन्नोदराः संस्र्ष्टाः, ते च सनाभयो
भगिन्यश्च समं विभजेयुः । समं विभज्य गृह्णीयुरिति तस्यार्थः ॥ १३९॥

पुत्रपत्यादिसंसृष्टिनां यद्दायग्रहणसुक्तं, तस्यापवादमाह—

#### क्कीबोऽथ पतितस्तज्ञः पज्जरुन्मत्तको जडः। अन्धोऽचिकित्स्यरोगाद्या र्भर्तव्याः स्युनिरंशकाः १४०

हीवस्तृतीया प्रकृतिः । पतितो ब्रह्महादिः, तज्जः पतितोत्पन्नः, पङ्गः पाद-विकलः, उन्मत्तकः वातिकपैत्तिकश्चैष्मिकसाँनिपातिकप्रहावेशलक्षणैरुन्मादैरभि-भूतः, जडो विकलान्तःकरणः, हिताहितावधारणाऽक्षम इति यावत् । अन्धो नेत्रेन्द्रियविकलः, अचिकित्स्यरोगोऽप्रतिसमाधेयर्थक्षमादिरोगप्रस्तः, 'आद्य'शब्दे-नाश्रमान्तरगतिपतृद्वेष्युपपातिकविधरमूकनिरिन्द्रियाणां प्रहणम् । यथाऽऽह विषष्टः (१०।५२)—'अनंशास्त्वाश्रमान्तरगताः' इति । नारदोऽपि (१३।-२१)—'पितृद्विद्र पतितः षण्ढो यश्च साँदौपपातिकैः । औरसा अपि नैतेंऽशं लभरन्क्षेत्रजाः कृतः ॥' इति । मनुरिष (९।२०१)—'अनंशौ क्षीवपतितौ जाल्य-न्धविधरौ तथा। उन्मत्तजलमूकाश्च ये च केचिन्निरिन्द्रयाः ॥' इति । निरिन्दियो

दिप्प०—1 'अपयात्रित' इति पाठमङ्गीकृत्य अपयात्रितो राजद्रोहाद्युपरोधेन वन्धुमिर्धटस्फोटादिना बहिष्कृत इति मदनः । व्यवसायार्थं नावादिना समुद्रमध्ये द्वीपान्तरं गत इति युक्तम्, 'द्विजस्याब्धो तु नौ यातुः शोधितस्याप्यसंग्रहः' इति तस्य कलौ संसर्गनिषेधात्; राजद्रोहादौ घटस्फोटबहिष्कारयोरविधानाच्च-व्य० मयुखः.

पाठा०—१ निषेधादसंसष्ट ग. २ संस्ष्टिनो भिन्नोदरस्य च घ. ३ सं-स्टाः सहजीवन्त. ४ सममन्यूनाधिक घ. ५ भिनन्यश्च विभजेयुः ख. ६ भर्तन्यास्तु निरंशकाः △. ७ संनिपातप्रहा ख. ८ क्षयादिरोग घ. ९ स्वाद्वपात्रितः. निर्गतमिन्द्रियं यसाद्याध्यादिना स निरिन्द्रियः। एते क्रीवादयोऽनंशाः रिकथ-भाजो न भवन्ति । केवलमशनाच्छादनदानेन पोषणीया भवेयुः । अभरणे तु पतितत्वदोषः । 'सर्वेषामपि तु न्याय्यं दातुं शक्तया मनीषिणा । श्रासाच्छादन-मल्यन्तं पतितो ह्यददद्भवेत् ॥' (९।२०२)—इति मनुस्मरणात् । अल्यन्तं याव-जीवमिल्यर्थः । एतेषां विभागात्प्रागेव दोषप्राप्तावनंशत्वमुपपन्नं न पुनर्विभक्तस्य । विभागोत्तरकालमप्यौषधादिना दोषनिर्हरणे भागप्राप्तिरस्येव ।— विभक्तेषु स्तो जातः सवर्णायां विभागभाक्' (व्य० १२२) इत्यस्य समानन्यायत्वात् । पतिता-दिषु तु पुंहिङ्गत्वमविवक्षितम् । अतश्च पत्नीदुहिनृमात्रादीनामप्युक्तदोषैदुष्टानाम-नंशित्वं वेदितव्यम् ॥ १४० ॥

क्रीवादीनामनंशित्वात्तत्पुत्राणामप्यनंशित्वे प्राप्ते इदमाह—

### औरसाः क्षेत्रजास्त्वेषां निर्दोषा भागहारिणः ।

एतेषां क्लीवादीनामोरसाः क्षेत्रजा वा पुत्रा निर्दोषा अंशग्रहणविरोधिक्कैव्या-दिदोषरहिता भागहारिणों ऽश्र शाहिणो भवन्ति । तत्र हीवस्य क्षेत्रजः पुत्रः संभवत्यन्येषामौरसा अपि । 'औरस-क्षेत्रज'योर्प्रहणामेतरपुत्रव्युदासार्थम् ॥

क्रीबादिदुहितृणां विशेषमाह—

# सुताश्चेषां प्रभर्तव्या यावद्वे भर्तृसात्कृताः ॥ १४१ ॥

एषां क्षीवादीनां सता दुहितरो यावद्विवाहसंस्कृता भवन्ति, तावद्भरणीयाः 'च'शब्दात्संस्कार्याश्च ॥ १४१ ॥

क्षीबादिपलीनां विशेषमाह—

### अपुत्रा योषितश्रेषां भर्तच्याः साधुवृत्तयः । निर्वासा व्यभिचारिण्यः प्रतिक्लास्तथैव च ॥ १४२॥

एषां- क्रीवादीनामपुत्राः पत्थः साधुवृत्तयः सदाचाराश्रेद्धर्तव्या भरणीयाः; व्यभिचारिण्यस्तु निर्वास्याः । प्रतिकृलास्तथैव च निर्वास्या भवन्ति, भरणीयाश्वाव्यभिचारिण्यश्वेत् । न पुनः प्रातिकृल्यमात्रेण भरणमपि न कर्तव्यम् ॥ १४२ ॥

'विभजेरन्स्ताः पित्रोः' ( व्य॰ ११७ ) इस्तत्र स्त्रीपुंधनविभागं संक्षेपेणाभिन धाय पुरुषधनविभागो विस्तरेणाभिहितः, इदानीं स्त्रीधनविभागं विस्तरेणाभि-धास्यंस्तत्खरूपं तावदाह-

## पितृमातृपति आतृदत्तमध्य स्युपागतम्। आधिवेदैनिकाद्यं च स्त्रीधनं परिकीर्तितम् ॥ १४३ ॥

पित्रा मात्रा पत्या भ्रात्रा च यहत्तं, यच विवाहकालेऽ सावधिकृत्य मातुलादिभिर्दत्तम्, आधिवेदनिकं अधिवेदनिमित्तं 'अधिविन्नस्त्रियै द्यात्'

पाठा०- १ दोषाणामनंशित्वं घ. २ वेदनिकं चैव A; V.

(व्य० १४८) इति वक्ष्यमाणं । 'आद्य'शब्देन रिक्थकयसंविभागपरिग्रहा-धिगमप्राप्तमेतत्स्त्रीधनं मन्वादिभिरुक्तम् । 'श्लीधन'शब्दश्च यौगिको न पारिभाषिकः। योगसंभवे परिभाषाया अयुक्तत्वात् । यत्पुनर्मनुनोक्तम् (९।१९४) — 'अध्यय्यध्यावहनिकं दत्तं च प्रीतिकर्मणि । आतृमातृपिनृप्राप्तं षड्विधं स्त्रीधनं स्मृतम् ॥' इति स्त्रीधनस्य षड्विधत्वं, तच्यूनसंख्याव्यवच्छेदार्थं नाधिकसंख्याव्य-वच्छेदाय ॥ अध्यव्यादिस्वरूपं च कात्यायनेनाभिहितम् — 'विवाहकाले यत्स्रीभ्यो दीयते श्विमसंनिधौ । तद्ध्यप्तिकृतं सद्भिः स्त्रीधनं परिकीर्तितम् ॥ यत्पुनर्लभते नारी नीयमाना पितुर्यहात् । अध्यावहनिकं नाम स्रीधनं तदुदाहृतम् ॥ प्रीत्या दत्तं तु यर्तिसिच्छूश्या वा श्वगुरेण वा । पादवन्दनिकं चैव प्रीतिदत्तं तदुच्यते । ऊढ्या कन्यया वाऽपि पत्युः पितृगृहेऽपि वा । भ्रीतुः सकाशात्पित्रोर्वा लब्धं सौदायिकं स्मृतम् ॥' इति ॥ १४३ ॥

### वन्धुदत्तं तथा ग्रुस्केमन्वाधेयकमेव च।

किंच बन्धुभिः कन्याया मातृबन्धुभिः पितृबन्धुभिश्च यहत्तम्, गुरुकं यहृहीत्वा कन्या दीयते । अन्वाध्ययः परिणयनादनु पश्चादाहितं दत्तम् । उक्तं च कात्यायनेन—'विवाहात्परतो यच लब्धं भर्तृकुलात्त्र्या । अन्वाधेयं तु तह्रव्यं लब्धं पितृकुलात्त्था ॥' इति स्त्रीधनं परिकीर्तितमिति गतेन संबन्धः ॥

एवं स्त्रीधनमुक्तं, तद्विभागमाह—

#### अंतीतायामप्रजसि वान्धवास्तद्वामुयुः ॥ १४४ ॥

तत्पूर्वोक्तं स्त्रीधनमप्रजित अनपत्यायां दुहितृदौहित्रीदौहित्रपुत्रपौत्ररहितायां स्त्रियामतीतायां वान्धवा भर्त्रोदयो वश्यमाणा गृह्णन्ति ॥ १४४॥

सामान्येन वान्धवा धनप्रहणाधिकारिणो दर्शिताः । इदानीं विवाहभेदेना-धिकारिभेदमाह—

#### अप्रजस्त्रीधनं भर्तुत्रीह्मादिषु चैतुर्घ्यपि । दुहितृणां प्रस्ता चेच्छेपेषु पितृगामि तत् ॥ १४५ ॥ अप्रजसः स्त्रियाः पूर्वोक्तायाः ब्राह्मदैचार्पप्राजापत्येषु चतुर्षु विवाहेषु

हिटप्०—1 अत्रत्थं वीरमित्रोदयन्याख्यानम्-गृहोपस्करणादीनां यन्मूल्यं कन्यापंणोपाधित्वेन वराविन्यः कन्याभरणरूपेण गृह्यते तच्छुल्कमिति मदनरले न्याख्या-तम्। उभयत्रापि पित्रादीनां कन्याया इदमित्युदेशो विवक्षितः। 'यदानेतुं भर्तृगृहे शुल्कं तत्परिकीर्तितम्' इति न्यासोक्तं वा भर्तृगृहगमनार्थमुत्कोचादि यद्दत्तं तच्छुल्कमित्थर्थ इति । अन्यथा तत्सत्त्वाभावेन स्त्रीधनत्वन्यपदेशानुपपत्तेः। 2 चतुर्ध्वपीत्यपिशब्दाद्धान्धर्वम्रह्मणम्। यद्धा,—अतदुणसंविज्ञानवहुत्रीहिणा त्राह्मित्रा दैवार्षप्राजापत्यगान्धर्वाश्चत्वारः। तेन भ्राह्मदैवार्षगान्धर्वप्राजापत्येषु यद्धनम्। अप्रजायामतीतायां भर्तुरेव तदिष्यते॥' इति न मनुवचनविसंवादः।

पाठा०-१ भर्तुः सकाशात्. २ अप्रजायामतीतायां A. ३ अप्रज-स्रयाः क. ग.

भार्यात्वं प्राप्ताया अतीतायाः पूर्वोक्तं धनं प्रथमं अर्तुभवति । तदभावे तत्प्र-त्यासन्नानां सपिण्डानां भवति । शेषेच्वासुरगान्धर्वराक्षसपैशाचेषु विवाहेषु तद्प्रजल्लीयनं चितृगासि । माता च पिता च पितरा तौ गच्छतीति पितृ-गामि । एकशेषनिर्दिष्टाया अपि मातुः प्रथमं धनप्रहणं पूर्वमेवोक्तम् । तदभावे तत्प्रलासन्नानां धनप्रहणम् । सर्वेष्वेच विवाहेषु प्रस्तापलवती चेहुहितृणां तद्धनं भवति । अत्र 'दुहितृ'शब्देन दुहितृदुहितर उच्यन्ते । साक्षादुहितृणां 'मातुर्दुहितरः शेषम्' ( व्य॰ ११७ ) इत्यत्रोक्तवात् । अतथ मातृथनं मातिरि वृत्तायां प्रथमं दुहितरो गृह्णन्ति, तत्र चोढान्दासमवायेऽन्दैव गृह्णाति, तद्भावे च परिणीता; तत्रापि प्रतिष्ठिताऽप्रतिष्ठितासमवायेऽप्रतिष्ठिता गृह्णाति, तद्भावे प्रतिष्ठिता; यथाह गौतमः ( २९१६ )—'स्रीधनं दुहितृणासप्रतानामप्रतिष्ठितानां च' इति । तत्र 'च'शब्दात्प्रतिष्ठितानां च । अप्रतिष्ठिता अनपत्या निर्धना वा । एतच गुल्कव्यतिरेकेण । गुल्कं तु सोदर्याणामेवः 'भगिनीशुल्कं सोदर्याणामूर्ध्वं मातुः' ( २९१६ ) इति गौतमवचनात् । सर्वासां दुहितृणामभावे दुहितृदुहितरो गृह्णन्तः; 'दुहितूणां प्रस्ता चेत्' इससाद्वचनात् । तासां भित्रमातृकाणां विष-माणां समवाये मातृद्वारेण भागकल्पनाः 'प्रतिमातृ वा स्ववर्गेण भागविशेषः' (२९।५) इति गौतमस्मरणात् ॥ दुहितृदौहित्रीणां समवाये दौहित्रीणां किंचि-देव दातव्यम्; यथाह मनुः (९।९९३)—'यास्तासां स्युईहितरस्तासामपि यथाऽईतः । मातामह्या धनातिंकचितप्रदेयं प्रीतिपूर्वकम् ॥' इति ॥ दौहित्रीणाम-प्यभावे दौहित्रा धनहारिणः; यथाह नारदः-(१३।२) 'मातुर्दुहितरोऽभावे दुहितृणां तदन्वयः' इति । तच्छव्देन संनिहितदुहितृपरामशीत् ॥ दौहित्राणाम-भावे पुत्रा गृह्णन्ति । 'ताभ्य ऋतेऽन्वय' ( व्य० ११७ ) इत्युक्तत्वात् । मनुरिष दुहितृणां पुत्राणां च सातृधनसंबन्धं दर्शयति (९।१९२)—'जनन्यां संस्थि-तायां तु सर्वे सहोदराः। समं भजेरन्मातृकं रिक्थं भगिन्यश्व सनाभयः॥' इति। मातृकं रिक्थं सर्वे सहोदराः समं भजेरन्, सनाभयो भगिन्यश्च समं भजेरित्रति संबन्धः; न पुनः सहोदरा भगिन्यश्च संभूय भजेरन्निति इतरेतरयोगस्य द्वन्द्वैक-शेषाभावादप्रतीतेः । विभागैकर्तृत्वान्वयेनापि 'च'शब्दोपपत्तेः; यथा देवदत्तः कृषि कुर्याद्यज्ञदत्तश्चेति । 'सम'यहणमुद्धारविभागनिवृत्त्यर्थम् । 'सोद्र'यहणं भिन्नोदर-निवृत्त्यर्थम् । अनपत्यहीनजातिस्रीधनं तु भिन्नोदराप्युत्तमजातीयसपत्नीदुहिता गृह्णाति, तदमावे तदपलम्; यथाऽऽह मनुः (९।१९८)— स्त्रियास्तु यद्भः वेद्वितं पित्रा दत्तं कथंचन। ब्राह्मणी तद्धरेत्कन्या तदपत्यस्य वा भवेत्॥' इति।

टिप्प॰—1 भर्त्रभावे तत्प्रत्यासन्नानां सिपण्डानां पित्रभावे च तत्प्रत्यासन्नानां सिपण्डानामिति तत्रापि तेनास्याः प्रत्यासन्नास्तत्प्रत्यासन्नाः । तद्वारा तत्कुले प्रत्यासन्ना इति यावदः

पाठा०-१ स्ववर्गे भाग ग. स्वस्ववर्गेण घ. २ कर्तृत्वेनः न्वयेनापि घ.

'ब्राह्मणी'यहणमुत्तमजात्युपलक्षणम् । अतश्वानपत्यवैश्याधनं क्षत्रियाकन्या गृह्णति । पुत्राणामभावे पौत्राः पितामहीधनहारिणः । 'रिक्थभाज ऋणं प्रति-ऋर्युः' (२९१७) इति गौतमस्मरणात्, 'पुत्रपौत्रैर्ऋणं देयम्' (व्य०५०) इति पौत्राणामपि पितामह्यूणापाकरणेऽधिकारात् । पौत्राणामप्यभावे पूर्वोक्ता भर्त्रादयो बान्धवा धनहारिणः ॥ १४५॥

स्रीधनप्रसङ्गेन वाग्दत्ताविषयं किंचिदाह—

दच्या कन्यां हरन्दण्ड्यो व्ययं देद्याच सोदयम्।

कन्यां वाचा द्त्वाऽपहरन् द्रव्यानुवन्धायनुसारेण राज्ञा द्ण्डनीयः । एतचापहरणकारणाभावेः सति तु कारणे 'दत्तामि हरेत्पूर्वाच्छ्रेयांश्वेद्वर आव-जेत्' (आ॰ ६५) इत्यपहाराभ्यनुज्ञानाच दण्ड्यः । यच वाग्दाननिमित्तं वरेण खसंबन्धिनां कन्यासंबन्धिनां चोपचारार्थं धनं व्ययीकृतं, तत्सर्वं सोद्यं समृद्धिकं कन्यादाता वराय द्द्यात् ॥—

अथ क्यंचिद्वाग्दत्ता संस्कारात्प्राङ् म्रियेतै, तदा किं कर्तव्यमित्यत आह—

मृतायां द्त्तमाद्द्यात् परिशोध्योभयव्ययम् ॥ १४६ ॥ यदि वाग्दत्ता मृता तदा यत्पूर्वमङ्गलीयकादि श्रेंत्कं वरेण दत्तं, तद्वर आद-दीत परिशोध्योभयव्ययम् । उभयोरात्मनः कन्यादातुश्व यो व्ययः, तं परिशोध्योभयव्ययम् । उभयोरात्मनः कन्यादातुश्व यो व्ययः, तं परिशोध्य विगमव्यावशिष्टमाद्दीत । यत्तु कन्याये मातामहादिभिर्दत्तं शिरोभूषणादिकं वा कमायातं, तत्सहोदरा आतरो गृह्णीयुः; 'रिक्थं मृतायाः कन्याया गृह्णीयुः सोदरास्तदभावे मातुस्तदभावे पितुः' इति वौधायनसरणात् ॥ १४६ ॥

मृतप्रजास्त्रीधनं भर्तृगामीत्युक्तम् , इदानीं जीवन्त्याः सप्रजाया अपि स्त्रिया धनग्रहणे कचिद्भर्तुरभ्यनुज्ञामाह—

दुर्भिक्षे धर्मकार्ये च व्याधौ संप्रतिरोधके । गृहीतं स्त्रीधनं भर्ता न स्त्रियै दातुमहिति ॥ १४७॥

दुर्भिक्षे क्रुटम्बभरणार्थं, धर्मकार्ये अवश्यकर्तन्ये, व्याधो च संप्रति-रोधके, बन्दिग्रहणनिग्रहादौ, द्रव्यान्तररिहतः स्त्रीधनं गृह्धन्मता न पुन-द्रातुमहिति; प्रकारान्तरेणांपहरन्दद्यात् । भर्तृव्यतिरेकेण जीवन्त्याः श्रिया धनं केनापि दायादेन न प्रहीतव्यम्; 'जीवन्तीनां तु ताधां ये तद्धरेयुः खबान्धवाः । तान्छिष्याचौरदण्डेन धार्मिकः पृथिवीपतिः ॥' (मनुः ८।२९) इति दण्डविधा-

टिप्प०—1 अनुबन्धो नाम दोषोत्पादको दोषः, 'दोषोत्पादेऽनुबन्धः स्यात्' इत्यमरोक्तेः । 2 संप्रतिरोधक इति न्याधिविशेषणं कार्यानुष्ठानवाधक इति च तदर्थ इत्याह वाचस्पतिः ।

पाठा०—१ पितामहार्णापाकरणाधिकारात् ख. २ द्याःसहोदयम् A. ३ म्रियते तदा क. ख. ४ सर्वमादद्यात् A. ५ शुल्कं वा वरेण ख. ६ विग-णय्य. ७ क्रमागतं ख. ८ भर्त्रा घ., भर्त्रा न श्चियो ४. ९ णापहृतं दृद्यात् घ. या० २२

जात् । तथा-'पत्यौ जीवति यः स्त्रीभिरलंकारो धतो भवेत् । न तं भजेरन्दायादा भजमानाः पतन्ति ते ॥' (मनुः ९।२००) इति दोषश्रवणाच ॥ १४७॥

आधिवेदनिकं स्त्रीधनमुक्तं, तदाह—

### अधिविन्निस्तिये दैद्यादाधिवेदनिकं समस् । न दत्तं स्त्रीधनं यस्ये दत्ते त्वधं प्रकल्पयेत् ॥ १४८ ॥

यसा उपिर विवाहः साऽधिविचा, सा चासौ स्त्री चः तस्यै अधिविच्चस्त्रिये, आधिवेदनिकमधिवेदनिमित्तं धनं समं यावदिधिवेदनाथ व्ययीकृतं तावहः चात्। यस्यै मैर्त्रा श्रञ्जरेण वा स्त्रीधनं न दत्तमः, दत्ते पुनः स्त्रीधने आधिवेदनिकद्वत्यस्यार्ध दैद्यात्। 'अर्ध'शब्दश्वात्र समविभागवचनो न भवति, अतश्य यावता तत्पूर्वदत्तमाधिवेदनिकसमं भवति तावहेयसित्यर्थः १४८

एवं विभागमुक्ला इदानीं तत्संदेहे निर्णयहेतूनाह—

## विभागनिह्ववे ज्ञातिबन्धुसाक्ष्यभिलेखितैः । विभागभावना ज्ञेया गृहक्षेत्रेश्च यौतकैः ॥ १४९ ॥

विभागस्य निह्नवे अपलापे ज्ञातिभिः पितृवन्धुभिर्मातृवन्धुभिः मातुलादिभिः साक्षिभिः पूर्वोक्तलक्षणेळें ख्येन च विभागपत्रण विभागभावना
विभागनिर्णयो ज्ञातत्यः। तथा यौतंकैः पृथकृतैर्गृहक्षेत्रेश्च । पृथकृष्यादिकार्यप्रवर्तनं पृथवपद्यमहायज्ञादिधर्मानुष्ठानं च। नारदेन विभागलिङ्गमुक्तम्
(१३१३७, ३९)—इति । 'विभागधर्मसंदेहें दायादानां विनिर्णयः। ज्ञातिभिभागलेख्येन पृथक्षार्यप्रवर्तनात् ॥ श्रातृणामविभक्तानामेको धर्मः प्रवर्तते। विभाग
स्रति धर्मोऽपि भवेत्तेषां पृथक् पृथक् ॥' तथाऽपराण्यपि विभागलिङ्गानि 'तेनैवोकानि—'साक्षित्वं प्रातिभाव्यं च दानं प्रहणमेन च। विभक्ता श्रातरः कुर्युनीविभक्ताः कथंचन ॥' (ना० १२१४२, ४३) इति ॥ १४९॥

इति दायविभागप्रकरणम्।

टिप्प०—1 धृतो भर्त्रोदिना तस्यै दत्तः स तथा धृत इत्यर्थः। 2 प्रकल्पयेदित्य-स्यार्थमाह—दद्यादिति। प्रतेन 'प्रकीरितम्' इत्यपपाठः स्चितः—इति बा०। अनेन 'प्रकीरितः' इति पाठो विज्ञानेश्वर-बालंभटी-विसंवादीति स्फुटम्। अपरं च, वृद्दयतेऽयं पाठश्चोद्धतो मिताक्षरायां विज्ञानेश्वरेण 'यदि कुर्यात्' (व्य०११५) इत्यत्र। 3 ज्ञातिभिः उदासीनैः सजातीयैः, वन्धुभिः वन्धुत्रयेश्चीत्रादिभिश्चेति मावः। 4 यौतकैः पृथकृतैर्गृहस्त्रेत्रीरिति विशेषणविशेष्यभावः—व्य० मयुखे। 5 तत्र बृहस्पितः—'स्वेच्छा-कृतविमानो यः पुनरेव विसंवदेत्। स राज्ञांऽशे स्वके स्थाप्यः शासनीयोऽनुवन्धकृत्र्यं इत्याद । 6 कृष्यादिरूपेत्याशयः। 7 तेनैव नारदेनेत्यर्थः।

पाठा०-१ देयमाधि A. २ प्रकीर्तितम् A. ३ श्वशुरेण भन्ना वा ख-अ होया स्नेत्रकगृहयौतकैः v.

#### अथ सीमाविवादप्रकरणम् ९

अधुना सीमाविवादनिर्णय उच्यते-

सीम्रो विवादे क्षेत्रस्य सामन्ताः स्थविरादयः । गोपाः सीमाकृषाणा ये सँवे च वनगोचराः ॥ १५० ॥ नयेयुरेते सीमानं स्थलाङ्गारतुषद्धमेः । सेत्वरमीकनिम्नास्थिचैत्याचैर्हपलक्षिताम् ॥ १५१ ॥

यामद्वयसंबन्धिनः क्षेत्रस्य सीस्रो विवादे तथैकप्रामान्तर्वितिक्षेत्रमर्यादा-विवादे च सामन्ताद्यः स्थलाङ्गारादिभिः पूर्वकृतैः सीमालक्षणैरुप-लक्षितां चिह्नितां सीमां नयेयुर्निश्चित्युः । सीमा क्षेत्रादिमर्यादाः सा चतु-विंधा-जनपदसीमा, श्रामसीमा, क्षेत्रसीमा, गृहसीमा चेति । सा च यथासंभवं पम्बलक्षणा । तदुक्तं नारदेन—'ध्वजिनी सित्सनी चैव नैधानी भयवर्जिता । राजशासननीता च सीमा पत्रविधा स्मृता ॥' इति ॥ ध्वजिनी वृक्षादिलक्षिता; वृक्षादीनां प्रकाशकत्वेन ध्वजतुल्यत्वात् । मत्स्यनी सलिलवतीः; 'मत्स्य'शब्दस्य खाधारजळळक्षकत्वात्.। नैधानी निखाततुषाङ्गारादिमतीः, तेषां निखातत्वेन निधानतुल्यत्वात् । भयवर्जिता अर्थिप्रत्यर्थिपरस्परसंप्रतिपत्तिनिर्मिता । राजशास-ननीता ज्ञातचिहाभावे राजेच्छया निर्मिता । एवंभूतायां षोढा विवादः संभवति । यथाऽऽह कालायनः—'आधिक्यं न्यूनता चांशे अस्तिनास्तित्वमेव च। अभो-गमक्तिः सीमा च षड् भूवादस्य हेतवः ॥' इति ॥ तथा हि—'ममात्र पञ्चनि-वर्तनाया भूमेरिधका भूरिस्त' इति केनचिदुक्ते पश्चनिवर्तनैव नाधिकेलाधिक्ये विवादः । 'पश्चनिवर्तना मदीया भूमिः' इत्युक्ते न ततो न्युनैवेति न्युनतायाम् । 'पञ्चनिवर्तनो ममांश' इत्युक्ते अंश एव नास्तीत्यस्तिनास्तित्वविवादः संभवति 🕨 'मदीया भूः प्रागविद्यमानभोगैव भुज्यते' इत्युक्ते न संतता चिरंतन्येव मे 'भुक्ति'-रिसभोगभुक्तों विवादः। इयं मर्यादेयं वेति सीमाविवाद इति षद्धप्रकार एव विवादः संभवति । षद्प्रकारेऽपि भूविवादे श्रुत्यर्थाभ्यां सीमाया अपि निर्णाय-मानत्वात्सीमानिर्णयप्रकरणे तस्यान्तर्भावः । समन्ताद्भवाः सामन्ताः । चतस्य दिक्ष्वनन्तरप्रामादयस्ते च प्रतिसीमं व्यवस्थिताः: 'ग्रामो प्रामस्य सामन्तः क्षेत्रं क्षेत्रस्य कीर्तितम् । गृहं गृहस्य निर्दिष्टं समन्तात्परिरभ्य हि काल्यायनवचनात् । 'प्रामादि'शब्देन तत्स्थाः प्रकृषा लक्ष्यन्ते । प्रामः पलायित इति यथा। 'सामन्त'यहणं च तत्संसक्ताद्युपलक्षणार्थम् । उक्तं च कात्यायनेन — 'संसक्तकास्तु सामन्तास्तत्संसकास्तथोत्तराः । संसक्तसक्तसंसकाः पैद्माकाराः

टिप्प०-1 अनेन मन्वनुक्रमो नाभिमत इति स्चितम्।

पाठा०—१ स्थिवरा गणाः v. २ किषाणाश्च (=बृद्धवालिका) ग, A.,v. ३ चान्ये A. ४ रुपलक्षितम् v. ५ पद्मकाराः क. ख.

प्रकीर्तिताः ॥' इति ॥ स्थिवरा वृद्धाः । 'आदि'यहणेन मौलोद्धृतयोर्घहणम् । बृद्धादिलक्षणं च तेनैवोक्तम्—'निष्पद्यमानं येर्दष्टं तत्कार्यं तद्धणान्वितः । वृद्धा वा यदि वाऽत्रद्धास्ते तु वृद्धाः प्रकीर्तिताः ॥ ये तत्र पूर्व सामन्ताः पश्चादेशान्तरे गताः । तन्मूललात्तु ते मौला ऋषिभिः परिकीर्तिताः ॥ उपश्रवणसंभोगकार्याः ख्यानोपचिहिताः । उद्धरन्ति पुनर्यस्मादुद्धतास्ते ततः स्मृताः ॥' इति ॥ गोपा गोचारकाः । सीमाकृषाणाः सीमासंनिहितक्षेत्रकर्षकाः । सर्वे च वनगोचरा वन-चारिणो व्याधादयः । ते च मनुनोक्ताः (८।२६०)—'व्याधाञ्ज्ञाकुनिकानगोपा-न्कैवर्तान्मूलखातकान् । व्यालप्राहीनुब्छवृत्तीनन्यांश्च वनगोचरान् ॥' इति ॥ स्थल-मुनतो भूप्रदेशः, अङ्गारोऽमेरुच्छिष्टम्, तुषा धान्यत्वचः, द्रमा न्यप्रोधादयः, सेतुर्जलप्रवाहबन्धः, चैलं पाषाणादिबन्धः, आदिशब्देन वेणुवालुकादीनां प्रह-णम्, एतानि च प्रकाशाप्रकाशमेदेन द्विप्रकाराणि । यथाऽऽह मनुः (८।२४६-२४८) 'सीमानृक्षांश्व कुर्वात न्यप्रोधाश्वत्थिकं ग्रुकान् । शाल्मलीशालतालांश्व क्षीरिणश्चेव पादपान् ॥ गुल्मान्वेणूंश्च विविधाञ्शमीवल्लीस्थलानि च । शरान्के-ब्जकगुल्मांश्व यथा सीमा न नर्यति ॥ तडागान्युदपानानि वाप्यः प्रस्रवणानि च। सीमासंधिषु कार्याणि देवतायतनानि च॥' इति प्रकाशरूपाणि। (मनुः ८।२४९-२५२)—'उपच्छन्नानि चान्यानि सीमालिङ्गानि कारयेत्। सीमाज्ञाने रणां वीक्ष्य नित्यं लोके विपर्ययम् ॥ अरमनोऽस्थीनि गोवालांस्तुषान्भसा कपालिकाः । करीषमिष्टकाङ्गारशर्करावाङ्घकास्तथा ॥ यानि चैवंप्रकाराणि काला-द्भिर्मन भक्षयेत् । तानि संधिषु सीमायामप्रकाशानि कारयेत् ॥ एतैर्लिक्वैनये-त्सीमां राजा विवदमानयोः ॥' इति प्रच्छन्नलिङ्गानि ॥ एतैः प्रकाशाप्रकाश-रूपौर्लिङ्गेः सामन्तादिभैदिशितैः सीमां प्रति विवदमानयोः सीमानिर्णयं कुर्या-द्राजा ॥ १५०-१५१ ॥

यदा पुनिश्चहानि न सन्ति, विद्यमानानि वा लिङ्गालिङ्गतया संदिग्धानि, तदा निर्णयोगायमाह—

> सामन्ता वा र्समग्रामाश्रत्वारोऽष्टौ दशापि वा । रक्तस्रग्वसनाः सीमां नयेयुः क्षितिधारिणः ॥ १५२॥

सामन्ताः पूर्वोक्तलक्षणाः, समग्रामाश्चत्वारोऽष्टौ दशापि वेसेवं समसंख्याः प्रसासन्नप्रामीणाः । रक्तस्रिग्वणो रक्ताम्बरधराः मूर्ध्यारो-पितिक्षितिखण्डाः सीमानं नयेगुः प्रदर्शयेगुः । 'सामन्ता वा' इति विक-ल्पाभिधानं स्मृत्यन्तरोक्तसाक्ष्यभिप्रायम् । यथाऽऽह मनुः (८१२५३)— 'साक्षिप्रस्यय एव स्यात्सीमावादिविनिणये' इति ॥ तत्र च साक्षिणां निणेतृत्वं मुख्यम्; तदभावे सामन्तानाम् । तदुक्तम् (मनुः ८१२५८)—'साक्ष्यभावे तु चत्वारो ग्राम्याः सीमान्तवासिनः । सीमाविनिणयं कुर्युः प्रयता राजसंनिधौ ॥'

पाठा०-१ प्राहांस्तू च छत्तीन् ग. २ कु अकगुल्मांश्च क. ख. ३ प्रका-शितैः घ. ४ समा प्रामा A.

इति; तदभावे तत्सक्तादीनां निणंतृत्वम् । यथाऽऽह काखायनः—'खार्थसिद्धौ प्रदुष्टेषु सामन्तेष्वर्थगौरवात् । तत्संसक्तेस्तु केर्तव्य उद्धारो नात्र संशयः ॥ संसक्तसकेदोषे तु तत्संसक्ताः प्रकीर्तिताः । कर्तव्या न प्रदुष्टास्तु राज्ञा धर्म विजानता ॥' इति । सामन्तायभावे मौलादयो प्राह्याः; 'तेषामभावे सामन्त-मौलवृद्धोद्भतादयः। स्थावरे षद्प्रकारेऽपि कार्या नात्र विचारणा ॥' इति कात्या-यनेन कमेविधानात् । एते च सामन्तादयः संख्यागुणातिरेकेण संभवन्ति । 'सामन्ताः साधनं पूर्वं निर्दोषाः स्युर्गुणान्विताः । द्विगुणास्तूत्तरा ज्ञेयास्ततोऽन्ये त्रिगुणा मताः ॥' इति स्मरणात् ॥ ते च साक्षिणः सामन्तादयश्व स्तैः सैः शपथैः शापिताः सन्तः सीमां नयेयुः; ( मनुः ८।२५६ )—'शिरोभिस्ते गृहीत्वोर्वी स्रिग्वणो रक्तवाससः । सुकृतैः शापिताः स्वैः स्वैर्नयेयुस्ते समंजसम् ॥' इति स्मर-णात् । नयेयुरिति वहुवचनं द्वयोर्निरासार्थं नैकस्य । 'एकश्चेदुन्नयेत्सीमां सोपवासः समुन्नयेत् । रक्तमाल्याम्बर्धरो भूमिमादाय मूर्धनि ॥' (ना० १९।१०।९) इति नारदेनैकस्याभ्यनुज्ञानात् ॥ योऽयं-- 'नैकः समुन्नयेत्सीमां नरः प्रस्ययवा-निष । गुरुःवादस्य कार्यस्य कियैषा बहुषु स्थिता ॥' इस्रेकस्य निषेधः स उभया-नुमत्रधर्मविद्यतिरिक्तविषय इत्यविरोधः ॥ स्थलादिचिह्नाभावेऽपि साक्षिसामन्ता-दीनां सीमाज्ञाने उपायविशेषो नारदेनोक्तः—'निम्नगापहृतोत्सृष्टनष्टचिहासु भूमिषु । तत्प्रदेशानुमानाच प्रमाणाद्भोगदर्शनात्॥' (ना. १९१६) इति । निम्नगाया नद्या अपहृतेनापहरणेनोत्सृष्टानि खस्थानात्प्रच्युतानि नष्टानि वा लिङ्गानि यासु मर्यादाभूमिषु तत्र तत्प्रदेशानुमानादुत्सृष्टनष्टनिहानां प्राचीनप्रदेशानुमानात् यामादारभ्य सहस्रदण्डपरिमितं क्षेत्रमस्य प्रामस्य पश्चिमे भागे इस्रेवंविधात्प्रमा-णाद्वा प्रत्यर्थिसमक्षमविप्रतिपन्नाया असार्तकालोपलँक्षितभुक्तेवी निश्चितुयः ॥ वृह-स्पतिना चात्र विशेषो दर्शितः—'आगमं च प्रमाणं च भोगं कालं च नाम च। भूभागलक्षणं चैव ये विदुस्तेऽत्र साक्षिणः ॥' इति । एते च साक्षिसामन्तादयः श्रापयैः श्राविताः सन्तः कुलादिसमक्षं राज्ञा प्रष्टव्याः । यथाह मनुः (८।२५४) - 'प्रामेयककुलानां तु समक्षं सीन्नि साक्षिणै: । प्रष्टव्याः सीमलिङ्गानि तयोश्वेव विवादिनोः ॥' इति । ते च पृष्टाः साक्ष्यादयः समस्ता ऐकमत्थेन सीम्नि निर्णयं ब्रुयुः । तैर्निणीतां सीर्मां तत्प्रदर्शितसकललिङ्गयुक्तां साक्ष्यादिनामान्वितां चावि-स्मरणार्थं पत्रे समारोपयेत् । उक्तं च मनुना ( ८।२६१ )—'ते पृष्ठास्तु यथा ब्र्यः समस्ताः सीम्नि निर्णयम् । निबधीयात्तथा सीमां सर्वास्तांश्रेव नामतः ॥' इति । एतेषां साक्षिसामन्तप्रभृतीनां सीमाचङ्गमणदिनादारभ्य यावित्रपक्षं राज-

टिप्प०—1 अत्र 'साक्षि'यहणं सामन्ताबुपलक्षणार्थम्—सु०। 2 'सीमासंधिषु लक्षणम्। तत्तथा स्थापयेद्राजा धर्मेण यामयोर्द्रयोः' इति मनु०।

पाठा०—१ कुर्वीत घ. २ दोषेषु ग. ३ कमाभिधानात् घ. ४ पछ-क्षितेभुक्तिर्वा घ, ५ साक्षिणः सामन्तादयः घ. ६ सीमानं ख.

दैविकव्यसनाव्यसनं चेन्नोत्पर्यते तदा तत्प्रदर्शनात्सीमानिर्णयः । अयं च राजदै-विकव्यसनावधिः काल्यायनेनोक्तः—'सीमाचङ्कमणे कोशे पादस्पर्शे तथैव च। जिपक्षपक्षसप्ताहं दैवराजिकमिष्यते ॥' इति ॥ १५२ ॥

यदा त्वमीषामुक्तसाक्ष्यवचसां त्रिपक्षाभ्यन्तरे रोगादि दृश्यते, अथवा प्रति-वादिनिर्दिष्टाभ्यधिकसंख्यागुणसाक्ष्यन्तरिवेद्धवचनता तदा ते मृषाभाषितया दण्डनीयास्तदाह—

#### अनृते तु पृथग्दण्ड्या राज्ञा मध्यमसाहसम् ।

अनृते मिथ्यावदने निमित्तभूते सति सर्वे सामन्ताः प्रत्येकं सध्यमसा-हसेन चत्वारिंशदधिकेन पणपश्चशतेन दण्डनीयाः । सामन्तविषयता चास्य साक्षिमोलादीनां स्मृत्यन्तरे दण्डान्तर्विधानादवगम्यते । यथाऽऽह मनुः (८१२५७)—'यथोक्तेन नयन्तस्ते पूयन्ते सत्यसाक्षिणः । विपरीतं नयन्तस्तु दाप्याः स्युर्द्विशतं दमम् ॥' इति ॥ नारदोऽपि (११।७)—'अथ चेदनृतं ब्रूयुः सामन्ताः सीमनिर्णये । सर्वे पृथकपृथग्दण्ड्या राज्ञा मध्यमसाहसम् ॥ इति सामन्तानां मध्यमसाहसं दण्डमभिधाय—'शेषाश्चेदनृतं ब्रुयुर्नियुक्ता भूमि-कर्मणि । प्रलेकं तु जघन्यास्ते विनेयाः पूर्वसाहसम् ॥' इति, तत्संसक्तादिषु प्रथमं साहसमुक्तवान् । मौलादीनामपि तमेव दण्डमाह—'मौलवृद्धाद्यस्त्वन्ये दण्डगत्या पृथक् पृथक् । विनेयाः प्रथमेनैव साहसेनानृते स्थिताः॥' (ना० १११८) इति । 'आदि'शब्देन गोपशाकुनिकव्याधवनगोचराणां प्रहणम् । यद्यपि शाकुनि-कादीनां पापरतत्वालिङ्गप्रदर्शन एवोपयोगो न साक्षात्सीमानिर्णये तथाऽपि लिङ्ग-दर्शन एव मृषाभाषित्वसंभवाद्ण्डविधानमुपपद्यत एव । 'अनृते तु पृथकू दण्ड्या' इत्येतद्ण्डविधानमज्ञानविषयम् ; 'वहूनां तु गृहीतानां न सर्वे निर्णयं यदि । कुर्युर्भयाद्वा लोभाद्वा दण्ड्यास्तूत्तमसाहसम् ॥' इति ज्ञानविषये साक्ष्यादीनां कालायनेन दण्डान्तरविधानात् । तथा साक्षिवचनभेदेऽप्ययमेव दण्डस्तेनैवोक्तः — 'कीर्तिते यदि भेदः स्यादण्ड्यास्तूत्तमसाहसम्' इति । एवमज्ञानादिनानृतवदने साक्ष्यादीन्दण्डयित्वा पुनः सीमाविचारः प्रवर्तयितव्यः । 'अज्ञानोक्तौ दण्डयित्वा पुनः सीमां विचारयेत्' इत्युक्त्वा 'खक्त्वा दुष्टांस्तु सामन्तानन्यान्मौलादिभिः सह । संमिश्र्य कारयेत्सीमामेवं धर्मविदो विदुः ॥' इति निर्णयप्रकार स्तेनैवोक्तः ॥-

यदा पुनः सामन्तप्रमृतयो ज्ञातारश्चिहानि च न सन्ति, तदा कथं निर्णय इस्रत आह—

अभावे ज्ञातृचिह्नानां राजा सीम्नः प्रवर्तिता ॥ १५३ ॥ ज्ञातृणां सामन्तादीनां लिङ्गादीनां च वृक्षादीनामभावे राजैव सीम्नः प्रवर्तिता प्रवर्तियता । अन्तर्भावितोऽत्र ण्यर्थः । त्रामद्वयमध्यवर्तिनीं विवादी-स्पदीभूतां भुवं समं प्रविभज्य 'अस्येयं भूरस्येयम्' इत्युभयोः समर्प्य तन्मध्ये

पाठा०- १ मिथ्यावदते ग. २ साक्ष्यमौलत्वादीनां घ. ३ प्रवर्तकः A.

सीमालिङ्गानि कुर्यात् । यदा तस्यां भूमावन्यतरस्योपकारातिशयो दश्यते, तदा तस्येव प्रामस्य सकला भूः समर्पणीया । यथाऽऽह मनुः (८।२६५)—'सीमा-यामविषह्यायां खयं राजैव धर्मवित् । प्रदिशेद्ध्मिमेतेषामुपकारादिति स्थितिः ॥' इति ॥ १५३ ॥

असत्यामप्यतद्भावाशङ्कायामस्याः स्मृतेन्यायमूलतां दर्शयितुमतिदेशमाह—

#### आरामायतनग्रामनिपानोद्यानवेश्मसु । एष एव विधिर्ज्ञेयो वर्षाम्बुप्रवहादिषु ॥ १५४॥

आरामः पुष्पफलोपचयहेतुर्भूभागः, आयतनं निवेशनं पैलालकूटायर्थं विभक्तो भूप्रदेशः, यामः प्रसिद्धः, 'प्राम'प्रहणं च नगराद्युपलक्षणार्थम्, निपानं पानीयस्थानं वापीकूपप्रमृतिकम्, उद्यानं कीडार्था भूमिः, वेश्म गृहम्, एतेष्वारामादिष्वयमेव सामन्तसाक्ष्यादिलक्षणो विधिक्षात्वयः। तथा प्रव-र्षणोद्भूतजलप्रवाहेषु अनयोर्गृहयोर्मध्येन जलौघः प्रवहति अनयोवें खेवंप्रकारे विवादे 'आदि'प्रहणारप्रासादादिष्वपि प्राचीन एव विधिवेंदितव्यः। तथा च काल्यायनः—'क्षेत्रकूपतडागानां केदारारामयोरपि। गृहप्रासादादसथन्वपदेवगृहेषु च॥' इति॥ १५४॥

सीमानिर्णयमुक्तवा तत्त्रसङ्गेन मर्यादाप्रभेदनादौ दण्डमाह— मर्यादायाः प्रभेदे च सीमातिऋमणे तथा । क्षेत्रस्य हरणे दण्डा अधमोत्तममध्यमाः ॥ १५५ ॥

अनेकक्षेत्रव्यवच्छेदिका साधारणा भूमियदा, तस्याः प्रकर्षेण भेद्ैने सीमातिक्रमणे सीमामितलङ्घ कर्षणे क्षेत्रस्य च भयादिप्रदर्शनेन हरणे यथाकमेण अधमोत्तममध्यमसाहसा दण्डा वेदितव्याः । 'क्षेत्र'प्रहणं चात्र गृहारामाद्युपलक्षणार्थम् । यदा पुनः सीयभ्रान्त्या क्षेत्रादिकमपहरति, तदा द्विशतो दमो वेदितव्यः । यथाऽऽह मनुः (८।२६४)—'गृहं तडागमारामं क्षेत्रं वा भीषया हरन् । शतानि पश्च दण्ड्यः स्याद्ज्ञानाद्विशतो दमः ॥' इति । अपिहयमाणक्षेत्रादिभूयस्त्वपर्यालोचनया कदाचिदुत्तमोऽपि दण्डः प्रयोक्तव्यः । अत एवाह—'वधः सर्वस्वहरणं पुराचिर्वासनाङ्कने । तदङ्गच्छेद इत्युक्तो दण्ड उत्तमसाहसः ॥' इति ॥ १५५॥

टिप्प॰—1 यचोक्तं बृहस्पतिना—निवेशकालादारभ्य गृहवार्यापणादिकम् । येन यावद्यथाभुक्तं तस्य तत्र विचालयेत् ॥ वातायनप्रणालीस्तु तथा निर्मृहवेदिकाः । चतुःश्यालस्यन्दिनकाः प्राङ्निविष्टा न चालयेत् ॥' इत्यादिना । 2 मर्यादाभेदे प्रथम-साहसः—सार्थं द्विशतम् ; क्षेत्रहरणे तु उत्तमसाहसः—सार्शीतिः पणसाहस्रः; सीमा-तिक्रमणे मध्यमः ।

पाठा०—१ प्रवहेषु च v. २ पलालादिक्टाद्यर्थं घ. ३ तु A. ४ क्षेत्रस्य इरणे तथा v. ५ सीमातिक्रमणे दण्ड्या v. ६ साधारणी ग. ७ सीमानमति-रुङ्गय ख. यः पुनः परक्षेत्रे सेतुकूपादिकं प्रार्थनयार्थदानेन वा लब्धानुहो निर्मातुमिच्छिति तिनिषेधतः क्षेत्रस्वामिन एव दण्ड इत्याह—

> न निषेध्योऽल्पबाधस्तु सेतुः कल्याणकारकः । परभूमिं हैरन्कूपः खल्पक्षेत्रो बहूदकः ॥ १५६॥

परकीयां भूमिभपहरत्वाशयत्रिप सेतुर्जलप्रवाहबन्धः क्षेत्रखामिना न प्रतिषेध्यः स चेदीषत्पीडाकरो वहूपकारकश्च अवति । कृपश्चाल्यः क्षेत्रव्यापित्वेनाल्पवाधो वहूदकत्वेन कल्याणकारकश्चेतो बेहूदको नैव निवारणीयः । 'कृप'ग्रहणं च वापीपुष्करिण्याद्युपलक्षणार्थम् । यदा पुनरसौ सैविक्षेत्रवर्तितया बहुवाधो नद्यादिसमीपक्षेत्रवर्तितया वाडल्पोपकारकस्तदासौ निषेध्य इस्वर्थादुक्तं भवति । सेतोश्च द्वैविध्यमुक्तं नारदेन (१५११८)—'सेतुश्च द्विविधो ज्ञेयः खेयो बन्ध्यस्तथेव च । तोयप्रवर्तनात्खेयो वन्ध्यः स्यात्तविवर्तनात् ॥' इति । यदा त्वन्यनिर्मितं सेतुं भेदनादिना नष्टं खयं संस्करोति तदा पूर्वस्वामिनं तद्वंश्यं नृपं वा पृष्ट्वेव संस्कुर्यात् । यथाऽऽह नारदः (१९१२०-२१)—'पूर्व-प्रवृत्तमुत्सन्नमृष्ट्या स्वामिनं तु यः । सेतुं प्रवर्तयेत्कश्चित्र स तत्फलभाग्भवेत् ॥ मृते तु स्वामिने पुनस्तद्वंश्ये वाऽपि मानवे । राजानमामद्य ततः कुर्यात्सेतु-प्रवर्तनम् ॥' इति ॥ १५६ ॥

क्षेत्रसामिनं प्रत्युपदिष्टम् , इदानीं सेतोः प्रवर्तयितारं प्रसाह—

खामिने योऽनिवेद्यैव क्षेत्रे सेतुं प्रवर्तयेत् । उत्पन्ने खामिनो भोगस्तदभावे महीपतेः ॥ १५७॥

क्षेत्रस्वामिनमनभ्युपगम्य तदमावे राजानं वा यः परक्षेत्रे सेतुं प्रवर्त-यत्यसौ फलभाङ् न भवति, अपि तु तदुत्पन्ने फले क्षेत्रस्वामिनो भोग-स्तद्भावे राज्ञः । तस्मात्प्रार्थनया अर्थदानेन वा क्षेत्रस्वामिनं तदभावे राजानं बाऽनुज्ञाप्यैव परक्षेत्रे सेतुः प्रवर्तनीय इति तात्पर्यार्थः ॥ १५० ॥

क्षेत्रखामिना सेतुर्न प्रतिषेध्य इत्युक्तम्, इदानीं तस्यैव प्रसक्तानुप्रसक्तया

क्कचिद्विध्यन्तरमाह—

फालाहतमि क्षेत्रं न कुर्याद्यो न कारयेत्। सँ प्रदाप्यः कृष्टफलं क्षेत्रमन्येन कारयेत्॥ १५८॥

यः पुनः क्षेत्रखामिपार्धे 'अहमिदं क्षेत्रं कृषामि' इसङ्गीकृस पश्चादुत्सः

टिप्प०—1 सेतुर्दिविधः—खेयो वद्धयश्च । क्षेत्रात्तोयं निर्गमियेतुं यः स खेयः। यश्च क्षेत्रे एव जलधारणार्थं कियते स वद्धयः-बा०।

पाठा०—१ हरेत्. २ बहूपकारको नैव घ. ३ समप्रक्षेत्र घ. ४ अवि-निवेदीव A. ५ भ्युपगमय्य घ. ६ यो न कुर्यान्न A. ७ तं प्रदाप्याकृष्टशर्द (=शदः क्षेत्रस्य फर्छ, अकृष्टस्य क्षेत्रस्य शदः। अकृष्टेऽपि क्षेत्रे तं प्रदाप्य क्षेत्रमन्यसार्पयेत्) A. जति, न चान्येन कर्षयति, तच क्षेत्रं यद्यपि फालाहतं ईषद्धलेन विदा-रितं न सम्यग्बीजावापाईं तथाऽपि तस्याकृष्टस्य फलं यावत्तत्रोत्पत्त्यईं साम-न्तादिकल्पितं तावद्सौ कर्षको दापनीयः। तच क्षेत्रं पूर्वकर्षकादान्छि-द्यान्येन कारयेत्॥ १५८॥

इति सीमाविवादप्रकरणम् ।

#### अथ स्वामिपालविवादप्रकरणम् १०

व्यवहारपदानां परस्परहेर्वहेतुमद्भावाभावात् 'तेषामाद्यमृणादानम्' इत्यादि-पाठकमो न विवक्षित इति व्युत्कमेण स्वामिपालविवादोऽभिधीयते—

> माषानष्टो तु महिषी सस्यघातस्य कारिणी । दण्डनीया तदर्धं तु गौस्तद्धमजाविकम् ॥ १५९ ॥

परसस्यविनाद्यकारिणी महिषी अष्टौ माषान्दण्डनीया। गौस्तद्धं चतुरो माषान् । अजा मेषाश्च माषद्धयं दण्डनीयाः । महिष्यादीनां धनसंबन्धभावात्तत्स्वामी पुरुषो लक्ष्यते । माषश्चात्र ताम्रिकपणस्य विंशतितमो भागः। 'माषो विंशतिमो भागः पणस्य परिकीर्तितः' इति नारदस्मरणात् । एतः चाज्ञानविषयम्; ज्ञानपूर्वे तु 'पणस्य पादौ द्दौ गाँ तु द्विगुणं महिषीं तथा। तथा-ऽज्ञाविकवत्सानां पादो दण्डः प्रकीर्तितः॥' इति स्मृत्यन्तरोक्तं द्रष्टव्यम् । यत्पुनर्नारदेनोक्तम् (१९१३१)—'माषं गां दापयेद्ण्डं द्दौ माषौ महिषीं तथा। तथा-ऽज्ञाऽविकवत्सानां दण्डः स्यादर्धमाषिकः॥' इति तत्पुनःप्ररोह्योग्यमूलावशेष-भक्षणविषयम्॥ १५९॥

अपराधातिशयेन कचिइण्डद्वेगुण्यमाह—

#### मक्षयित्वोपविष्टानां यथोक्ताद्विगुणो दमः।

यदि पशवः परक्षेत्रे सस्यं अक्षियित्वा तत्रैवानिवारिताः शेरते तदा यथो-काहण्डाद्विगुणो दण्डो वेदितव्यः । सवत्सानां पुनर्भक्षयित्वोपविष्टानां यथोक्तदण्डाचतुर्गुणो दण्डो वेदितव्यः । 'वसतां द्विगुणः प्रोक्तः सवत्सानां चतुर्गुणः' इति वचनात् ॥

क्षेत्रान्तरे पश्चन्तरे वातिदेशमाह—

#### सममेषां विवीतेऽपि खरोष्ट्रं महिषीसमम् ॥ १६० ॥

विवीतः प्रचुरतृणकाष्ठो रक्ष्यमाणः परिगृहीतो भूप्रदेशः, तदुपघाते ऽपीत-रक्षेत्रदण्डेन समं दण्डमेषां महिष्यादीनां विद्यात् । खरश्च उष्ट्रश्च खरोष्ट्रं तन्महिषीसमम् । महिषी यत्र यादशेन दण्डेन दण्ड्यते तत्र तादशेनैव दण्डेन

पाठा०- १ हेतुमद्भावात् घ. २ गां तहिूगुणं घ.

खरोष्ट्रमपि प्रलेकं दण्डनीयम् । सस्योपरोधकत्वेनं खरोष्ट्रयोः प्रलेकं महिषीतु-ल्यत्वाद्ग्डस्य चापराधानुसारित्वात्खरोष्ट्रमिति समाहारो न विवक्षितः ॥ १६०॥ परसस्यविनाशे गोस्वामिनो दण्ड उक्तः, इदानीं क्षेत्रस्वामिने फलमप्यसी दापनीय इत्याह—

#### यावत्सस्यं विनश्येतु तावत्स्यात्क्षेत्रिणः फलम् । गोपस्ताड्यश्च गोमी तु पूर्वोक्तं दण्डमहिति ॥ १६१ ॥

'सस्य'महणं क्षेत्रापचयोपलक्षणार्थम् । यस्मिन्क्षेत्रे यावत्पलालधान्यादिकं गवादिभिर्धिना हितं तावन्क्षेत्रफलं 'एतावति क्षेत्रे एतावद्भवति' इति सामन्तैः परिकल्पितं तत्क्षेत्रसामिने गोमी दापनीयः । गोपस्तु ताडनीय पव, न फलं दापनीयः । गोपस्य च ताडनं पूर्वोक्तधनद्णडसहितमेव पालदोषेण सस्यनाशे द्रष्टव्यम् । 'या नष्टा पालदोषेण गौस्तु सस्यानि नाशयेत् । न तत्र गोमिनां दण्डः पालस्तं दण्डमईति ॥' इति वचनात् ॥ गोमी पुनः स्वापराधेन सस्यनाशे पूर्वोक्तं दण्डमेवाईति, न ताडनम् । फलदानं पुनः सर्वत्र गोस्तामिन एवः तत्फलपुष्टमहिष्यादिक्षीरेणोपभोगद्वारेण तत्क्षेत्रफलभागित्वात् । गवादि-भक्षितावशिष्टं पलालदिकं गोमिनैव महीतव्यम् । मध्यस्थकर्ल्पितमूल्यदानेन क्रीतप्रायसात् । अत एव नारदः—गोभिस्तुं भक्षितं सस्यं यो नरः प्रतियाचते । सामन्तानुमतं देयं धान्यं यत्तत्र वापितम् ॥ पलालं गोमिने देयं धान्यं वै कर्ष-कस्य तु ॥' इति ॥ १६१॥

क्षेत्रविशेषे अपवादमाह—

## पथि ग्रामविवीतान्ते क्षेत्रे दोषी न विद्यते । अकामतः कामचारे चौरवदण्डमहीत ॥ १६२ ॥

पिथ मार्गसमीपवर्तिनि क्षेत्रे प्रामिववीतसमीपवर्तिनि च क्षेत्रे अकामती गोभिर्भक्षिते गोपगोमिनोर्द्वयोरण्यदोषः । दोषाभावप्रतिपादनं च दण्डाभावार्थं विनष्टसस्यमूल्यदानप्रतिषेधार्थं च । कामचारे कामतश्चारणे चौरचत् चौरस्य यादशी दण्डसादशं दण्डमहिति । एतचानावृतक्षेत्रविषयम् ; 'तत्रापरिवृतं धान्यं विहिंस्युः पश्चो यदि । न तत्र प्रणयेदृण्डं चृपतिः पशुरक्षिणाम् ॥' ८।२३८ )—इति दण्डाभावस्यानावृतक्षेत्रविषयत्वेन मनुनोक्तत्वात् । आवृते पुनर्मागादिक्षेत्रेऽपि दोषोऽस्स्येव । वृतिकरणं च तेनैवोक्तम् । 'वृतिं च तत्र कुवींत यामुष्ट्रो नावलोकयेत् । छिदं निवारयेत्सर्वं श्वस्करमुखानुगम् ॥' (मनुः ८।२३९) इति ॥ १६२ ॥

पाठा०—१ विनश्येत तावत्क्षेत्री फलं लभेत् A., V. २ पालसाड्येत गोमी तु पूर्ववद्दण्ड V., पालसाड्योऽथ गोमी तु पूर्वोक्तं A ३ गोमिन एव ग. ४ मूल्यद्वारेण घ. ५ गोमिनो देयं ख.

पशुविशेषेऽपि दण्डाभावमाह—

## महोक्षोत्सृष्टपश्चवः स्तिकागन्तुकादयः । पालो येपां ने ते मोच्या दैवराजपरिष्ठुताः ॥ १६३॥

महांश्वासावुक्षा च महोक्षो वृषः सेका । उत्सृष्टपदावः वृषोत्सर्गादिवि-धानेन देवतोद्देशेन वा त्यक्ताः । सूतिका प्रसूता अनिर्दशाद्दा, आगन्तुकः खयूथात्परिभ्रष्टो देशान्तरादागतः । एते मोच्याः परसत्यभक्षणेऽपि न दण्ड्याः । येषां च पालो न विद्यते तेऽपि देवराजपरिष्ठुताः दैवराजोपहताः सत्य-विनाशकारिणो न दण्ड्याः । आदिशब्दम्रहणाद्धस्त्यश्वादयो गृह्यन्ते । ते चोश-नसोक्ताः—'अदण्ड्या इस्तिनो ह्यश्वाः प्रजापाला हि ते स्मृताः । अदण्ड्यां काणकुब्जो च ये शश्वत्कृतलक्षणाः ॥ अदण्ड्यागन्तुकी गौश्च सूतिका वाऽभित्ताः-रिणी । अदण्ड्याश्वोत्सवे गावः श्राद्धकाले तथैव च ॥' इति । अत्रोतस्वष्टपश्चाम-खामिकत्वेन दण्ड्यत्वासंभवात् दष्टान्तार्थमुपादानम् । यथोत्सष्टपश्चानो न दण्ड्याः एवं महोक्षादय इति ॥ १६३ ॥

गोखामिन उक्तम्, इदानीं गोपं प्रत्युपदि र्यते—

#### यथार्पितान्पश्न्गोपः सायं प्रत्यपयेत्तथा । प्रमादमृतनष्टांश्च प्रदाप्यः कृतवेतनः ॥ १६४ ॥

गोखामिना प्रातःकाले यथा गणियता समर्पिताः पश्चस्तथैव सारंकाले गोपो गोखामिने पश्चत् विगणथ्य प्रत्यपेयेत् । प्रमादेन खापराधेन
मृतान्नष्टांश्च पश्चत् कृतवेतनः किष्पतवेतनो गोपः खामिने द्राप्यः । वेतनकल्पना च नारदेनोक्ता (६११०)—'गवां शताद्वत्सतरी धेनुः स्याद्विश्तंतामृतिः । प्रतिसंवत्सरं गोपे संदोहश्चाष्टमेऽहिन ॥' इति । प्रमादनाशश्च मनुना
स्पधीकृतः (८१२३२)—'नष्टं जग्धं च कृमिभिः श्वहतं विषमे मृतम् । हीनं
पुरुषकारेण प्रद्यात्पाल एव तु ॥' इति ॥ प्रसद्य चौरैर्रपहतं न दाप्यः । यथाऽऽह
मनुः (८१२३२)—'विकँम्य तु हृतं चौरैर्न पालो दातुमहिति । यदि देशे च
काले च खामिनः खस्य शंसिति ॥' इति । दैर्वमृतानां पुनः कर्णादं प्रदर्शनीयम् ।
'कर्णों चर्म च वालांश्च वस्ति स्नायुं च रोचनाम् । पशुषु खामिनां द्यानमृतेज्वन्नैंनिः दर्शयन् ॥' (८।२३४) इति मनुस्सरणात् ॥ १६४॥

टिप्प०—1 अनिर्गतदशाहा इत्याशयः। 2 अभिसारिणी स्वयूथात्प्रच्युता पुनः स्वयूथगामिनी।

पाठा०— १ स्तिकागन्तुकी च गौः ए. २ च र्य. ३ राजदेवपरि त. १ अदण्ड्याः काणक्टाश्च वृताश्च कृतलक्षणाः. ५ द्विशताद्वृतिः घ. ६ अपहतान् ख. ७ विघुष्य त्विति. ८ दैवराजमृतानां ख. ९ पशुस्वामिषु द्यात्तु
मृतेष्वङ्गानि घ., पशुस्वामिषु द्यातु मृतेष्वङ्गानि ग. १० अङ्गादि द्शेयेत्.

पालदोषविनाशे तु पाले दण्डो विधीयते । अर्धत्रयोद्शपणः स्वामिनो द्रव्यमेव च ॥ १६५॥

किंच, पाळदोषेणैच पश्चिवनाशे अर्घाधिकत्रयोदशपणं दण्डं पाळो दाप्यः। स्वासिनश्च द्रव्यं विनष्टपश्चमूल्यं मध्यस्थकल्पितम्। दण्डः परिमाणार्थः श्लोकः, अन्यत्पूर्वोक्तमेव॥ १६५॥

गोप्रसङ्गात् गोप्रचारमाह—

श्राम्येच्छया गोप्रचारो भूमिराजवशेन वा । द्विजस्तृणेधःपुष्पाणि सर्वतः सर्वदा हरेत् ॥ १६६ ॥

ग्राम्येच्छया मान्यजनेच्छया भूम्यल्पत्वमहत्त्वापेक्षया राजेच्छया वा गोप्रचारः कर्तव्यः । गवादीनां प्रचारणार्थं कियानपि भूभागोऽकृष्टः परिकल्पनीय इत्ययः । द्विजस्तृणेन्धनायभावे गवामिदेवतार्थं तृणकाष्ट्रकुसुमानि सर्वतः स्वदिनवारित आहरेत् । फलानि त्वप्रतादेव। 'गोऽम्बर्थं तृणमेधांसि वीरुद्धनस्पतीनां च पुष्पाणि स्ववदाददीत फलानि चापरिवृतानाम्' (गो. १२।२८) इति गौतमस्मरणात् । एतच परिगृहीतविषयम् । अपरिगृहीते तु द्विजव्यतिरिक्तस्पापि परिग्रहादेव स्वत्वसिद्धः । यथा तेनैवोक्तम्—'स्वामी रिक्थक्रयसंविभागपरिग्रहाधिगमेषु' (गो. १३।३९) इति । यत्पुनरुक्तम्—'तृणं वा यदि वा काष्ठं पुष्पं वा यदि वा फलम् । अनापृच्छन्हि गृह्णानो हस्तच्छेदनमहिति ॥' इति, तद्विजन्वितिरक्तविषयमनापद्विषयं वा गवादिव्यतिरिक्तविषयं वेति ॥ १६६॥

इदमपरं गवादीनां स्थानासनसौकर्यार्थमुच्यते-

धनुःशतं परीणाहो ग्रामे क्षेत्रान्तरं भवेत् । द्वे शते वर्वटस्य स्थानगरस्य चतुःशतम् ॥ १६७॥

यामक्षेत्रयोरन्तरं धेनुःशतपिमितं परीणाहः सर्वतोदिश्वमनुप्तसस्यं कार्यम्। खर्वटस्य प्रचुरकण्टकसन्तानस्य यामस्य द्वे शतं पैरिणाहः। नगरस्य बहुजनसंकीर्णस्य धनुषां चतुःशतपिरिमितमन्तरं कार्यम्॥ १६७॥ इति सामिपालविवादप्रकर्णम्।

टिप्प०—1 अर्थत्रयोदशपण इति अर्थरहितत्रयोदशपणः सार्थद्वादशपण इति यावत् । 'तास्तृतीयपूर्वपदाः समानाधिकरणेन समस्यन्त उत्तरपदलोपश्च' इति वार्तिः कादुत्तरपदलोपी कर्मथारयः । यत्तु विद्यानेश्वरेणार्थाधिकत्रयोदशपणो दण्ड इति व्याख्यातं, तत् सार्धदिमात्रादिषु अर्थितमात्रादीति महाभाष्यकारशब्दप्रयोगदर्शनादुपेक्ष्यम् । 2 मनुरपि—'धनुःशतपरीहारो ग्रामस्य स्यात्समन्ततः । शम्यापातास्त्रयो वापि त्रिगुणो नगरस्य तु ॥' इत्याह ।

पाठा०—१ स्वामिने A., v. २ दोषेण पशु घ. ३ मामेच्छया ख., A. ४ सर्वतः समुपाहरेत् A. ५ चरणार्थं क. ख. ६ त्वपरिवृतादेव खं ७ परीहारः (=परिहृतं कृष्यादिकं) A. ८ मामक्षेत्रान्तरं A. ९ कर्पटस्य (=म्रामनगरोभयधर्मयुक्तस्य ) v. १० परिणाहः ख. ११ दिश्वनुप्तसस्यं घ.

#### अथास्वामिविकयप्रकरणम् ११

संप्रत्यस्वामिविकयार्ख्यं व्यवहारपदमुपक्रमते । तस्य च लक्षणं नारदेनो-क्तम् (७११)—'निक्षिप्तं वा परद्रव्यं नष्टं लब्ध्वापहत्य वा । विकीयतेऽसमक्षं यत्स ह्रेयोऽस्वामिविकयः ॥' इति, तिकिमित्याह—

#### खं लभेतान्यविकीतं केतुर्दोषोऽप्रकाशिते । हीनाद्रहो हीनमूल्ये वेलाहीने च तस्करः ॥ १६८ ॥

स्वमात्मसंविश्व द्रव्यं अन्यविक्रीतमस्वामिविक्रीतं यदि परयति, तदा लभेत गृह्णीयात्; अस्वामिविकयस्य स्वत्वहेतुत्वाभावात् । 'विक्रीत'ग्रहणं दत्ताहितयो-रुपलक्षणार्थम्; अस्वामिविक्रीतत्वेन तुल्यत्वात् । अत एवोक्तम्—'अस्वामिवि-क्रयं दानमाधिं च विनिवर्तयेत्' इति । क्रेतुः पुनरप्रकाशिते गोपिते क्रये दोषो भवति । तथा हीना सत्तद्वयागमोपायहीनाद्रहस्मि चैकान्ते संभाव्य-द्रव्यादिष हीनमूल्येनाल्यतरेण च मूल्येन क्रये वेलाहीने वेलया हीनो वेला-हीनः, क्रयो राज्यादौ कृतस्तत्र च केता तस्करो भवति । तस्करवृहण्डभा-गमवतीस्यर्थः । यथोक्तम् (ना० ७११३-५)—'द्रव्यमस्वामिविक्रीतं प्राप्य स्वामी तदाप्रुयात् । प्रकाशं कथतः शुद्धिः केतुः स्तयं रहःकयात् ॥' इति ॥ १६८॥

खाम्यभियुक्तेन केत्रा किं कर्तत्र्यमिखत आह—

#### नष्टापहृतमासाद्य हर्तारं ग्राहयेन्नरम् । देशकालातिपत्तो च गृहीत्वा स्वयमपीयेत् ॥ १६९ ॥

नप्टमपहृतं वाऽन्यरीयं क्रयादिना प्राप्य हर्तारं विकेतीरं नरं प्राह्येत् चौरोद्धरणकादिभिः आत्मविद्युद्ध्यर्थं राजदण्डाप्राह्यर्थं च। अथाविदितदेशान्तरं गतः काळान्तरे वा विपन्नस्तदा मूळसमाहरणाशक्तिकेतारमदर्शयित्वेव स्वयमेव तद्धनं नाष्टिकस्य समर्पयेत्। तावतैवासौ द्युद्धो भवतीति श्रीकराचार्येण व्या-ख्यातं,—तदिदमनुपपन्नम्; 'विकेतुर्दर्शनाच्छुद्धिः' (व्य० १७०) इस्यनेन पौन-रुक्स्यप्रसङ्गात्। अतोऽन्यथा व्याख्यायते नष्टापहृतमिति। नाष्टिकं प्रस्ययमुप-देशः। नष्टमपहृतं वाऽऽत्मीयद्व्यमासाद्य केतृहस्तस्यं ज्ञात्वा तं हर्तारं केतारं स्थानपालादिभिर्याहयेत्। देशकाळातिपत्तौ देशकाळातिकमे स्थानपालाद्य-संनिधाने तद्विज्ञापनकालात्प्राक् प्रवायनाशङ्कायां स्वयमेव गृहीत्वा तेभ्यः समर्पयेत्॥ १६९॥

टिप्पo—1 देशकालातिपत्तौ साऽप्रकाशक्रयेणापि गृहीत्वा स्वयमर्पयेत्, तदाप्य-दोष इत्याशयः।

पाठा०—१ अस्वामिकीतेन खा. २ कथ्ये गा. ३ वा ४. ४ विक्रेतारं प्राह्येत् गा. ५ तद्विज्ञापकात्प्राक् घा.

प्राहिते हतीर किं कर्तव्यमित्यत आह—

#### विकेतुर्दर्शनाच्छुद्धिः खामी द्रव्यं नृपो दमम् । केता मूल्यमवामोति तसाद्यस्तस्य विकयी ॥ १७०॥

यद्यसौ गृहीतः केता 'न मयेदमपहतम्, अन्यसकाशास्कीतम्' इति विक् तदा तस्य केतुर्विकेतुर्द्शनमात्रेण द्युद्धिभवति । न पुनरसावभियोज्यः, किंदु तत्प्रदिशतेन विकेता सह नाष्टिकस्य विवादः; यथाऽऽह वृहस्पतिः—'मूले समा-हते केता नाभियोज्यः कथंचन । मूलेन सह वादस्तु नाष्टिकस्य विधीयते॥' इति ॥ तस्मिन् विवादे यद्यस्वामिविकयनिश्चयो भवति, तदा तस्य नष्टापहतस्य गवादिद्रव्यस्य यो विकयी विकेता तस्य सकाशात्स्वामी नाष्टिकः स्वीयं द्रव्य-मवाप्रोति; नृपश्चापराधानुरूपं द्णडं, केता च सूल्यमवामोति । अथासी देशान्तरगतस्तदा योजनसंख्यया आनयनार्थं कालो देयः; 'प्रकाशं वा कयं कुर्यान्मूलं वापि समर्पयेत् । मूलानयनकालश्च देयस्तत्राध्वसंख्यया ॥' इति समरणात् ॥ अथाविज्ञातदेशतया मूलमाहर्तु न शकोति, तदा कयं शोधियत्वेव द्युद्धो भवति; 'असमाहार्यमूलस्तु क्यमेव विशोधयेत्' इति वचनात् ॥ यदा पुनः साक्ष्यादिभिर्दिव्येन वा कयं न शोधयित मूलं च न प्रदर्शयित, तदा स एव दण्डभारभवति ॥ इति; 'अनुपस्थापयन्मूलं कयं वाऽप्यविशोधयन् । यथाऽभि-योगं धनिने धनं दाप्यो दमं च सः' ॥ इति मनुस्मरणात् ॥ १७० ॥

'सं लभेतान्यविकीतम्' ( व्य० १६८ ) इत्युक्तं, तिल्रिप्सुना किं कर्तव्यमित्यत आह—

#### आगमेनोपभोगेन नष्टं भाव्यमतोऽन्यथा। पश्चबन्धो दमस्तैस्य राज्ञे तेनाविभाविते ॥ १७१॥

आगमेन रिक्थकयादिना उपमोगेन च 'मदीयमिदं द्रव्यं तचैवं नष्टमप् इतं वा' इत्यपि भाव्यं साधनीयं तत्स्वामिना । अतो ऽन्यथा तेन स्वामिना अविभाविते पञ्चबन्धो नष्टद्रव्यस्य पञ्चमांशो दमो नाष्टिकेन राज्ञे देयः । अत्र चायं कमः—पूर्वस्वामी नष्टमात्मीयं साधयेत्, ततः केता चौर्यपरिहारार्थं मूल्यलाभाय च विकेतारमानयेत्, अथानेतुं न शकोति तदात्मदोषपरिहारायं क्रयं सार्थेयित्वा द्रव्यं नाष्टिकस्य समर्पयेदिति ॥ १७१॥

टिप्प॰—1 विकेतारं दर्शयित्वा केतु-निर्दोषत्वम्, स्वामिनश्च द्रव्यकाभः, विक-यिणश्च इस्तात्केतुर्भृल्यप्राप्तिः, राज्ञो दण्डप्राप्तिरित्याशयः।

पाठा०-१ सत्तर ए. २ सतत्र राज्ञस्तेनापि भाव्यते ए. ३ वेति भाव्यं घ. ४ शोधियत्वा क. ख.

तस्करस्य प्रच्छादकं प्रखाह-

हतं प्रनष्टं यो द्रव्यं परहस्तादवास्ययात् । अनिवेद्य नृपे दण्ड्यः स तु षण्णवितं पणान् ॥ १७२॥ प्रनष्टं वा चौरादिहस्तस्थं द्रव्यं 'अनेन मरीयं द्रव्यमण्हतम्' इति

हृतं प्रनष्टं वा चौरादिहस्तस्थं द्रव्यं 'अनेन मदीयं द्रव्यमण्हतम्' इति नृपस्यानिवेद्येव दर्गादेना यो गृह्णाति असौ पडुत्तरान्नवितं पणान्द-ण्डनीयः; तस्करप्रच्छादकत्वेन दुष्टत्वात् ॥ १७२ ॥

राजपुरुषानीतं प्रसाह-

शौल्किकैः स्थानपालैवी नष्टापहृतमाहृतम् । अवीक्संवत्सरात्स्वामी हैरेत परतो नृपः ॥ १७३ ॥

यदा तु शुल्काधिकारिभिः स्थानरिक्षिभिवां नष्टमपहृतं द्रव्यं राजपार्श्वं प्रत्मानीतं, तदा संवत्सराद्वांक् प्राप्तश्चेत् नाष्टिकत्तद्व्यमवामुयातः;
उद्वं पुनः संवत्सराद्वाजा गृह्णीयात् । स्वपुरुषानीतं च द्रव्यं जनसमृहेषूद्धोष्य
यावत्संवत्सरं राज्ञा रक्षणीयम्; यथाऽऽह गौतमः (१०-३६।३०)—'प्रनष्टस्वामिकमिधगम्य राज्ञे प्रब्र्युः । विष्याप्य संवत्सरं राज्ञा रक्ष्यम्' इति । यत्पुनमंजुनाऽवध्यन्तरमुक्तम् (८।३०)—'प्रनष्टस्वामिकं द्रव्यं राजा त्रयव्दं निधापयेत् ।
अर्वाक् त्रयव्दाद्धरेतस्वामी परतो चपतिहरेत् ॥' इति,—तच्छुतवृत्तसंपन्नवाह्मणविषयम् । रक्षणनिमित्तषङ्कागादिप्रहणं च तेनैवोक्तम् (मनुः ८।३३)—'आददीताथ षङ्कागं प्रनष्टाधिगतात्रृपः । द्रशमं द्वादशं वापि सतां धर्ममनुस्सरन् ॥'
इति ॥ तृतीय-द्वितीय-प्रथमसंवत्सरेषु यथाक्रमं षष्टादयो भागा वेदितव्याः ।
प्रपित्रतं चैतत्पुरस्तात् ॥ १७३॥

मनूक्तषङ्गागादित्रहणस्य द्रव्यविशेषेऽपवादमाह—

पणानेकशफे दद्याचतुरः पश्च मानुषे । महिषोष्ट्रगवां द्वौ द्वौ पादं पादमजाविके ॥ १७४ ॥

एकशफे अश्वादौ प्रनष्टाथिगते तत्स्वामी राज्ञे रक्षणनिमित्तं चतुरः पणान्दद्यात्। मानुषे मनुष्यजातीये द्रव्ये पञ्च पणान्, महिषोष्ट्रगवां रक्षणनिमित्तं प्रत्येकं द्वौ द्वौ पणौ, अजाविके पुनः प्रत्येकं पादं पादम्। 'द्यात्' इति सर्वत्रानुषज्जते। अजाविकमिति समासनिदेशेऽपि 'पादं पादम्' इति वीप्साबलात्प्रत्येकं संवन्धोऽवगम्यते॥ १७४॥

इल्खामिविकयप्रकरणम् ।

पाठा०-१ लभेत v. २ माहिषोष्ट्र ग.

#### अथ दत्ताप्रदानिकप्रकरणस् १२

अधुना विहिताविहितमार्गद्वयाश्रयतया दैत्तानपकर्म दत्ताप्रदानिकमिति च ळव्धामिधानद्वयं दानाख्यं व्यवहारपदमिभधीयते। तत्स्वरूपं च नारदेनोक्तम् (४११)—'दत्त्वा द्रव्यमसम्यग्यः पुनरादानुमिच्छति। दत्ताप्रदानिकं नाम व्यवहारपदं हि तत् ॥' इति । असम्यगविहितमार्गाश्रयेण द्रव्यं दत्त्वा पुनरादानुमिच्छति यस्मिन्ववादपदे तद्त्ताप्रदानिकम्—दत्तस्याप्रदानं पुनर्हरणं यस्मिन्दानाख्ये तद्ताप्रदानिकं नाम व्यवहारपदम् । विहितमार्गाश्रयखेन तत्प्रतिपक्षभूतं तदेव व्यवहारपदं दत्तानपकर्मेखर्थादुक्तं भवति । दत्तस्यानपकर्म अपुनरादानाख्यं यत्र दानाख्ये विवादपदे तद्दत्तानपकर्म । तच्च देयादेयादिभेदेन चतुर्विधम् । यथाऽऽह नारदः (४।२)—'अथ देयमदेयं च दत्तं वाऽदत्तमेव च । व्यवहारपु विद्येयो दानमार्गश्चतुर्विधः ॥' इति । तत्र देयमित्यनिषिद्धदानिकयायोग्यमुच्यते । अदेयमर्खंतया निषद्धतया वा दानानर्हम् । यत्पुनः प्रकृतिस्थेन दत्तमव्यावर्तनीयं तद्दत्तमुच्यते । अदत्तं तु यत्प्रत्याहरणीयं तत्कथ्यते । तदेतत्संक्षेपतो निष्क्पयितुमाह—

#### स्वं कुडुम्बाविरोधेन देयं

स्वमात्मीयं कुटुम्बाविरोधेन कुटुम्बानुपरोधेन, कुटुम्बमरणावशिष्टामिति यावत्। तद्द्यात्; तद्भरणस्यावश्यकलात्। यथाऽऽह मनुः (१९१९०)— 'वृद्धौ च मातापितरो साध्वी भार्या सुतः शिद्धः। अप्यकार्यशतं कृत्वा भर्तव्या मनुरत्रवीत्॥' इति। 'कुटुम्बाविरोधेन' इत्यनेनादेयमेकविधं द्शयति। 'सं द्यात्' इत्यनेन चास्तभूतानामन्वाहितयाचितकाधिसाधारणनिक्षेपाणां पञ्चानामप्यदेयत्वं व्यतिरेकतो दर्शितम्॥ यत्पुनर्नारदेनाष्ट्रविधस्रमदेयानामुक्तम् (४१३-४)— 'अन्वाहितं याचितकमाधिः साधारणं च यत्। निक्षेपः पुँत्रदारं च सर्वसं चानवये सति॥ आपत्स्विपि हि कष्टासु वर्तमानेन देहिना। अदेयान्याहुराचार्या यचान्यस्मै प्रतिश्रुतम्॥' इति, –एतददेयसमात्राभिप्रायेण, न पुनः स्वसाभावानिप्रायेण; पुत्रदारमर्वस्वप्रतिश्रुतेषु स्वस्य सद्भावात्। अन्वाहितादीनां स्वरूपं च प्रागेव प्रपश्चितम्॥

'सं द्यात्' इत्यनेन दार्मुतादेरिप स्तत्वाविशेषेण देयत्वप्रसङ्गे प्रतिषेधमाह—

दारसुता हते।

नान्वये सित सर्वस्वं यचान्यसे प्रतिश्रुतम् ॥ १७५॥ दारस्रताहते दारस्रतव्यतिरिक्तं स्वं दद्यात्, न दारस्रतिमसर्थः । तथा

टिप्प०—1 विहितमार्गाश्रयं दत्तानपक्तमं, अविहितमार्गाश्रयं दत्ताप्रदानिकिमिति भेदः। 2 अन्वाहितादिकमस्वतया दानानई कुदुम्बपोषणपर्याप्तं यद्ग्रव्यं दातुर्भिन्छिति तिन्निषद्धतया दानानईमिति क्षेयम्।

पाठा०-१ दत्तानपाकर्म ख. २ व्यवहारपदे ग. ३ रादानं ग. ४ पुत्र-दारं च ग. ५ नान्वये सित सर्वस्त्रं देयं यचान्यसंश्रितम् v. पुत्रपौत्राद्यन्वये विद्यमाने सर्वे धनं न द्द्यात्; 'पुत्रानुत्पाय संस्कृत्य द्यति चैषां प्रकल्पयेत्' इति स्मरणात् । तथा हिरण्यादिकमन्यस्मै प्रतिश्रुतमन्यसमे न देयम् ॥ १७५॥

एवं दारस्रतादिव्यतिरिक्तं देयसुक्त्वा प्रसङ्गाद्देयधनप्रहणं च प्रतिप्रहीत्रा प्रका-शमेव कर्तव्यमित्याह—

#### प्रतिष्रहः प्रकाशः स्थात्स्थावरस्य विशेषतः ।

प्रतिप्रहणं प्रतिप्रहः सः प्रकाशः कर्तव्यो विवादनिराकरणार्थम् । स्थाव-रस्य च विशेषतः प्रकाशमेव प्रहणं कार्यम्; तस्य सुवर्णादिवदात्मनि स्थितस्य दर्शयितुमशक्यवात् ॥—

एवं प्रासङ्गिकमुक्तवा प्रकृतमनुसरन्नाह—

देयं प्रतिश्चतं चैव दत्त्वा नापहरेत्पुनः ॥ १७६ ॥

देयं प्रतिश्रतं चैव-यद्यसै धर्मार्थं प्रतिश्रतं तत्तसौ देयमेव यद्यसौ धर्मात्प्र-च्युतो न भवति । प्रच्युते न पुनर्दातव्यम् ; 'प्रतिश्रुखाप्यधर्मसंयुक्ताय न दद्यात्' (गौ० ५।२३) इति गौतमस्मरणात् । दुत्त्वा नापहरेतपुनः न्यायमार्गेण यद्तं तत्सप्तविधमपि पुनर्नापहर्तव्यम्, किंतु तथैवानुमन्तव्यम्। यत्पुनरन्यायेन दत्तं तददत्तं षोडशप्रकारमि प्रखाहर्तव्यमेवेलर्थादुक्तं भवति । नारदेन च (४।३)-'दत्तं सप्तविधं प्रोक्तमदत्तं षोडशात्मकम्' इति प्रतिपाय दत्तादत्तयोः खरूपं विवृ-तम्—'पण्यमूल्यं सृतिस्तुष्ट्या स्नेहात्प्रत्युपकारतः । स्रीशुल्कानुप्रहार्थं च दत्तं दानविदो विदुः ॥ अदत्तं तु भयकोधशोकवेगरुजान्वितैः । तथोत्कोचपरीहास-व्यत्यासच्छलयोगतः ॥ वालमूढास्वतन्त्रार्तमत्तोनमत्तापवर्जितम् । कर्ता ममेदं कर्मेति प्रतिलाभेच्छया च यत् ॥ अपात्रे पात्रमित्युक्ते कार्ये चार्यमंसंहिते । यहतं स्यादिवज्ञानाददत्तमिति तत्स्मृतम् ॥' (ना० ४।८,१९,११) इति । अयमर्थः---पण्यस्य कीतद्रव्यस्य यन्मूल्यं दत्तम्, भृतिर्वेतनं कृतकर्मणे दत्तम्, तुष्ट्या बन्दि-चारणादिभ्यो दत्तम्, स्नेहाद्द्वितृपुत्रादिभ्यो दत्तम्, प्रत्युपकारतः उपकृतवते प्रत्युपकाररूपेण दत्तम्, स्त्रीशुलकं परिणयनार्थं कन्याज्ञातिभ्यो यद्त्तम्, यचानुः यहार्थमदृष्टार्थं दत्तम् ; तदेतत्सप्तविधमि दत्तमेव न प्रत्याहरणीयम् । भयेन बन्दि-ब्राहादिभ्यो दत्तम्, कोधेन पुँत्रादिभ्यो वैरनिर्यातनायान्यसौ दत्तम्, पुत्रवियोगा-दिनिमित्तशोकावेशेन दत्तम्, उत्कोचेन कार्यप्रतिबन्धनिरासार्थमधिकृतेभ्यो दत्तम्, परिहासेनोपहासेन दत्तम् । एकः सं द्रव्यमन्यसं ददाखन्योऽपि तसौ ददातीति दानव्यलासः । छल्योगतः शतदानमभिसंधाय सहस्रमिति परिभाष्य ददाति । बार्टेनाप्राप्तवोडशवर्षेण, मूढेन लोकँवादानिमज्ञेन, अखतन्त्रेण पुत्रदासादिना, आर्तेन रोगाभिभूतेन, मत्तेन मदनीयमत्तेन, उन्मत्तेन नातिकाद्युन्मादमस्तेन ना,

पाठा०—१ धर्मप्रच्युतो घ. २ धर्मसंयुते ख. ३ उपकृते घ. ४ पुत्रा-दिवैर घ. ५ एकोऽपि स्वं द्रच्य ख. ६ अप्राप्तच्यवहारेण ग. ७ लोकवेदा घ. अपवर्जितं दत्तम्, तथा-'अयं मैदीयमिदं कर्म करिष्यितं' इति प्रतिलाभेच्छया दत्तम्, अचतुर्वेदाय 'चतुर्वेदोऽहम्' इत्युक्तवते दत्तम्, 'यज्ञं करिष्यामी'ति धनं छ्रव्या द्यूतादौ विनियुज्ञानाय दत्तम्, इत्येवं षोडशप्रकारमपि दत्तमदत्तमित्युच्यते; प्रसाहरणीयलात् । आर्तदत्तस्यादत्तत्वं धर्मकार्यव्यतिरिक्तविषयम्; 'ख्रस्थेनार्तेन वा दत्तं श्रावितं धर्मकारणात् । अदत्त्वा तु मृते दाप्यस्तत्स्त्रतो नात्र संशयः ॥' इति काल्यायनस्मरणात् ॥ तथेदमपरं संक्षिप्तार्थवचनं सर्वविवादसाधारणम् ॥ ( मनुः ८१९६५)—'योगाधमनविक्तीतं योगदानप्रतिग्रहम् । यस्य चाऽप्युपिधं परयेत्तत्सवं विनिवर्तयेत् ॥' इति ॥ योग उपाधिः । येनागामिनोपाधिविशेषेणाधिविक्तयदानप्रतिग्रहाः कृतास्तद्वपाधिविगमे तान् क्रयादीन्विनवर्तयेदित्यस्यार्थः । यः पुनः षोडशप्रकारमपि अदत्तं गृह्णाति, यथादेयं प्रयच्छति, तयोर्दण्डो नारदेनोक्तः ( ८१९६५ )—'गृह्णात्यदत्तं यो लोभाद्यक्षादेयं प्रयच्छति । अदेयदायको दण्ड्य-स्तथा दत्तप्रतीच्छक ॥' इति ॥ १७६ ॥

इति दत्ताप्रदानिकं नाम प्रकरणम्।

#### अथ जीतानु रायप्रकरणम् १३

अथ क्रीतानुशयः कथ्यते । तत्स्वरूपं च नारदेनोक्तम् (९११)—'क्रीत्वा मूल्येन यः पण्यं केता न बहु मन्यते । क्रीतानुशय इत्येतिद्विवादपदमुच्यते ॥' इति । तत्र च यस्मिन्नहिन पण्यं क्रीतं तस्मिन्नवािह तद्विकृतं प्रत्यपणीयमिति तेनैवोक्तम्—'क्रीत्वा मूल्येन यत्पण्यं दुःक्रीतं मन्यते कयी । विकेतुः प्रतिदेयं तत्तस्मिन्नवाह्वयविक्षतम् ॥' (ना०९१२) इति । द्वितीयादिदिने तु प्रत्यपणे विशेषस्तैनवोक्तः—द्वितीयेऽहि ददत्केता मूल्याञ्जिंशांशमाहरेत् । द्विगुणं तु तृती-येऽहि परतः केतुरेव तत्॥' (ना०९१३) इति ॥ परतोऽनुशयो न कर्तव्य इत्यर्थः । एतच्च बीजादिव्यतिरिक्तोपभोगादिविनश्वरवस्तुविषयम् ॥

बीजादिकये पुनरन्य एव प्रत्यर्पणाविधिरित्याह—

#### द्शैकपश्चसप्ताहमासत्र्यहार्धमासिकम् । बीजायोवाद्यरतस्त्रीदोद्यपुंसां परीक्षणम् ॥ १७७॥

वीजं त्रीह्यादिवीजम्, अयो लोईम्, वाह्यो वलीवर्रादः, रतं मुक्ताप्रवाखादि, स्री दासी, दोशं महिष्यादि, पुमान् दासः; एषां वीजादीनां यथाक्रमेण दशाहादिकः परीक्षाकालो विज्ञेयः। परीक्ष्यमाणे च वीजादौ ययसम्यक्तवबुद्धाः उनुशयो भवति तदा दशाहायभ्यन्तर एव क्रयनिवृक्तिः, न पुनहृष्वीमित्युपदेशः प्रयोजनम्। यत्तु मनुवचनम् (८।२२२)—'क्रीत्वा विक्रीय वा किंचियस्यहानुः श्रयोजनम्। सोऽन्तर्श्वशाहात्तद्वयं दयाचैवाददीत च॥' इति,—तदुक्तलोहादियाः

पाठा०—१ मदीयं कर्म ख. २ येनोपाधि ग. ३ धिगमे क्रयादीन् घ. १ तसिब्बह्वि वीक्षितम्. ५ मावहेत् ख. ६ लोहादि ख. ७ माहिष्यादि ख. तिरिक्तोपैभोगविनश्वरगृहक्षेत्रयानशयनासनादिविषयम् । सर्व चैतदपरीक्षितकीत-विषयम् । यत्पुनः पैरीक्षितं 'न पुनः प्रत्यपेणीयम्' इति समयं कृत्वा क्रीतं तदि-केत्रे न प्रत्यपंणीयम् ; तदुक्तम्—'केता पण्यं परीक्षेत प्राक् खयं गुणदोषतः । परीक्ष्याभिमतं क्रीतं विकेतुर्न भवेत्पुनः ॥' (ना० ९।८) इति ॥ १७७ ॥

दोह्यादिपरीक्षाप्रसङ्गेन खर्णादेरपि परीक्षामाह-

अग्नौ सुवर्णमक्षीणं रैजते द्विपलं शते । अष्टौ त्रपुणि सीसे च ताम्रे पश्च दशायसि ॥ १७८ ॥

वहीं प्रताप्यमानं सुवर्ण न श्रीयते, अतः कटकादिनिर्माणार्थं यावत्सणंकारहस्ते प्रक्षिप्तं तावत्तुलितं तैः प्रत्यपंणीयम्; इतरथा क्षयं दाप्या दण्ड्याश्व ।
रजते तु शतपले प्रताप्यमाने पलद्धयं क्षीयते । अष्टौ त्रपुणि सीसे च,
'शते' इलनुवर्तते । त्रपुणि सीसे च शतपले प्रताप्यमानेऽष्टौ पलानि क्षीयन्ते ।
ताम्रे पञ्च, दशायसि,-ताम्रे शतपले पञ्चपलानि, अयसि दशपलानि
श्रीयन्ते । अत्रापि 'शते' इलेव । कांस्यस्य तु त्रपुताम्रयोनित्वार्तदनुसारेण
क्षयः कल्पनीयः । तेंतोऽधिकक्षयकारिणः शिल्पनो दण्ड्याः ॥ १७८ ॥

क्कचित्कम्बलादौ वृद्धिमाह—

शते दशपला वृद्धिरोणे कार्पाससीत्रिके । मध्ये पञ्चपला वृद्धिः स्क्ष्मे तु त्रिपला मता ॥ १७९ ॥

स्थूहेनौर्णस्त्रेण यःकम्बलादिकं कियते तिसन् शतपले दशपला वृद्धि-वैदितव्या । एवं कार्पासस्त्रनिर्मिते पटादौ वेदितव्यम् । मध्ये अनितस्स्म-स्त्रनिर्मिते पटादौ पञ्चपला वृद्धिः । सुस्क्ष्मस्त्ररचिते शवे त्रिपला वृद्धिवैदितव्या । एतचाप्रक्षालितवासोविषयम् ॥ १७९ ॥

द्रव्यान्तरे विशेषमाह—

कार्मिके रोमबद्धे च त्रिंशद्भागः क्षयो मतः । न क्षयो न च वृद्धिश्च कौशेये वाल्कलेषु च ॥ १८० ॥

कार्मिकं कर्मणा चित्रेण निर्मितम् । यत्र निष्पन्ने पटे चकखितकादिकं चित्रं स्त्रैः कियते तत्कार्मिकमित्युच्यते । यत्र प्रावारीदौ रोमाणि वध्यन्ते स

टिप्प०—1 प्रावारः उत्तरासङ्गः, 'प्रावारोत्तरासङ्गो समौ' इत्यमरः ।

पाठा०—१ पभोगविनश्वर ख. २ परीक्ष्य क. ग. ३ द्विपलं रजते शतम्। श्रष्टौ तु त्रपुसीसे च ४. ४ त्रदंशानुसारेण घ. ५ इतोऽधिक ख. ६ कार्पा-सिकें तथा А., कार्पासकेऽथ वा। मध्ये पञ्चपला हातिः ४. ७ वृद्धिः स्वात् А. ८ वाल्कले तथा ४. वल्कलेषु. ९ चित्रं स्त्रैः ख. १० प्रान्तादौ ग. रोमैबद्धः, तत्र त्रिंशत्तमो भागः क्षयो वेदितव्यः। कौशेये कोशप्रभवे वारकलेषु वृक्षलिद्धितेषु वसनेषु वृद्धिहासौ न स्तः, किंतु यावद्वयनार्थं कुविन्दादिभ्यो दत्तं तावदेव प्रसादेयम्॥ १८०॥

द्रव्यानन्त्यातप्रतिद्रव्यं क्षयवृद्धिप्रतिपादनाशक्तः सामान्येन हासवृद्धिज्ञानोः

पायमाह—

देशं कालं च भोगं च ज्ञात्वा नष्टे बलाबलम् । द्रव्याणां कुशला बूयुर्यत्तद्दौष्यमसंशयम् ॥ १८१ ॥

शाणक्षीमादी द्रन्ये नष्टे हासमुपगते द्रव्याणां कुशलाः द्रव्यवृद्धिक्षयाभिज्ञाः देशं कालमुपभोगं तथा नष्टद्रव्यस्य वलावलं सारासारतां च परीक्ष्य यत्करपयन्ति तद्शंशयं शिविपनो दाप्याः ॥ १८१ ॥

इति कीतानुशयप्रकरणम्।

#### अधाभ्युवेत्याशुश्रूषाप्रकरणम् १४

सांप्रतमभ्युपेत्याञ्च श्रूषा ख्यमपरं विवादपदमभिधातु मुपकमते । तत्सहपं च नारदेनोक्तम् (५११)—'अभ्युपेख तु शुश्रूषां यस्तां न प्रतिपद्यते । अशु-श्रूषाभ्युपेत्येतिद्विवादपदमुच्यते ॥' इति । आज्ञाकरणं शुश्रूषा, तामज्ञीकृत्य ्पश्चाद्यो न संपादयति तद्विवादपदमभ्यपेत्याशुश्रुषाख्यम् । शुश्रुषकश्च पञ्चविधः-बिष्योऽन्तेवासी भृतकोऽधिकर्मकृद्दास इति । तेषामाद्याश्रलारः कर्मकरा इत्यु-च्यन्ते । ते च शुभकर्मकारिणः । दासाः पुनर्गृहजातादयः पञ्चदशप्रकाराः-गृहद्वाराञ्चिस्थानरथ्यावस्करशोधनायग्रुभकर्मकारिणः । तदिदं नारदेन स्पष्टी-कृतम्—'ग्रुश्रूषकः पञ्चविधः शास्त्रे दृष्टो मनीषिभिः । चतुर्विधः कर्मकर-स्तेषां दासास्त्रिपत्रकाः ॥ शिष्यान्तेवासिभृतकाश्चतुर्थस्त्वधिकर्मकृत् । एते कर्मः करा ज्ञेया दासास्तु गृहजादयः ॥ सामान्यमखतन्त्रत्वमेषामाहर्मनीषिणः । जाति-र्कं मैकूतस्तुको विशेषो वृतिरेव च ॥ कर्मापि द्विविधं ज्ञेयमशुभं शुभमेव च। अश्रमं दासकर्मीक्तं शुभं कर्मकृतां स्मृतम् ॥ गृहद्वाराशुचिस्थानरथ्यावस्करशोध-नम् । गुह्याङ्गस्पर्शनोच्छिष्टविण्मूत्रग्रहणोज्झनम् ॥ इच्छतः खामिनँश्राङ्गेरुप-स्थानमथान्ततः । अशुभं कर्म विज्ञेयं शुभमन्यदतः परम् ॥' ( ना० ५।२-७ ) इति ॥ तत्र शिष्यो वेदविद्यार्थी, अन्तेवासी शिल्पशिक्षार्थी, मूल्येन यः कर्म करोति स मृतकः, कर्मकुर्वतामधिष्ठाताऽधिकर्मकृत्, अशुचिस्थानसुच्छिष्टप्रक्षे पार्थं गर्तादिकम्, अवस्करो गृहमार्जितपां खादिनि चयस्थानम्, उजझनं त्यागः।

टिप्प०—1 शणस्त्रानिभितं शाणम्, क्षौमं क्षुमा, अतसी तत्स्त्रानिभितम्।

पाठा०—१ रोमबन्धः घ. २ यावद्वान्ध्यं घ. ३ यत्तद्दाप्या असंशयम् त., यत्तद्दाप्यमृणद्वयम् V. ४ आज्ञाकारणं ख. ५ श्राधिकर्मकृत् घ. ६ कैर्म-करस्त्को ख. ७ स्वामिनः स्वाङ्गे घ. ८ निर्वापस्थानम् घ. मृतकथात्र त्रिविधः । तदुक्तम्—'उत्तमस्त्वायुधीयोऽत्र मध्यमस्तु कृषीवलः। अधमो भारवाही स्यादिस्येवं त्रिविधो मृतः॥' (ना॰ ५।२२) इति । दासाः पुनः--र्गृहजातस्तथा कीतो लब्धो दायादुपागतः । अनाकालभृतस्तद्वदाहितः स्वामिना च यः ॥ मोक्षितो महतश्वर्णाद्यद्वप्राप्तः पणे जितः । तवाहमित्युपगतः प्रत्रज्याव-सितः कृतः ॥ भक्तदासश्च विज्ञेयस्तथैव वडवाहृतः । विकेता चात्मनः शास्त्रे दासाः पञ्चदश स्मृताः ॥' (ना० ५।२६) गृहे दास्यां जातो गृहजातः, क्रीतो मूल्येन, लव्यः प्रतिग्रहादिना, दायादुपागतः पित्रादिदासः, अनाकालभृतो दुर्भिक्षे यो दासत्वाय मरणादक्षितः, आहितः खामिना धनप्रहणेनाधितां नीतः, ऋणमोचनेन दासत्वमभ्युपगतो ऋणदासः, युद्धप्राप्तः समरे विजिस्य गृहीतः, पणे जित:- 'यद्यस्मिन्विवादे पराजितोऽहं तदा त्वद्दासो भवामि' इति परिभाष्य जितः, तवाहमित्युपगतः 'तवाहं दासः' इति 'स्वयं संप्रतिपन्नः, प्रत्रज्यावसितः प्रब्रज्यातश्युतः, कृतः 'एतावत्कालं त्वहासः' इत्यभ्युपगमितः, भक्तदासः सर्वे कालं भक्तार्थमेव दासत्वमभ्युपगम्य यः प्रविष्टः, वडवाहृतः-वडवा गृहदासी तया हतः तहोमेन तामुद्राह्य दासत्वेन प्रविष्टः, य आत्मानं विकीणीतेऽसावा-त्मविकेताः इत्येवं पश्चदश प्रकाराः ॥ यत्तु मनुना (८।४१५)—'ध्वजाहृतो भक्त-दासो गृहजः कीतदि अमी। पैतृको दण्डदासश्च सप्तेते दासयोनयः ॥' इति सप्तविधत्वमुक्तं, -तत्तेषां दासत्वप्रति पादनार्थं, नतु परिसंख्यार्थम् । तत्रेषां शिष्या-न्तेवासिभृतकाधिकर्मकृद्दासानां मध्ये शिष्यवृत्तिः प्रागेव प्रतिपादिता । — 'आहू-तश्चाप्यधीयीत लब्धं चासौ निवेदयेत्' (आ॰ २७) इलादिना । अधिकर्मक्र-द्भृतकानां तु मृतिं वेतनादानप्रकरणे वक्ष्यते ।—'यो यावत्कुरुते कर्म तावत्तस्य तु वेतनम्' (व्य॰ १९६) इलादिना ॥

दासान्तेवासिनोस्तु धर्मविशेषं वक्तुमाह—

बलादासीकृतश्रौरैर्विकीतश्रापि म्रुच्यते । यद्यामित्राणप्रदो भक्तत्यागात्तिष्क्रयाद्पि ॥ १८२ ॥

वलात् बलाव्ष्टम्मेन यो दासीकृतः, यश्चौरिरपह्स विक्रीतः, 'अपि'शब्दादाहितो दत्तश्चः, स मुच्यते । यदि स्नामी न मुश्चित तिर्हे राज्ञा मोचियितव्यः । उक्तं च नारदेन (५१३८)—'चौरापहृतविक्रीता ये च दासीकृता
बलात् । राज्ञा मोचियितव्यास्ते दास्यं तेषु हि नेष्यते ॥' इति । चौरव्याप्रायवरुद्धस्य स्वामिनः प्राणान्यः प्रद्दाति रक्षस्यसाविष मोचियितव्यः । तदिदं
सर्वेदासानां साधारणं दास्यनिवृत्तिकारणम् ।—'यश्चैषां स्नामिनं कश्चिन्मोचयेस्प्राणसंशयात् । दासत्वात्स विमुच्येत पुत्रमागं लभेत च ॥' (५१३०) इति
नारदस्मरणात्॥ भक्तदासादीनां प्रातिस्विकमिष मोक्षकरणमुच्यते। अनाकालमृत-

पाठा०—१ सृतश्चेव घ. २ मोचितो घ. ३ प्रतिपादनपरम् ख. ४ भक्तस्त्यागात्त ठ.; भाकस्त्रत्यागान्निष्क्रयादिष (=भाक्तः भक्तदासः) v. ५ मोचनीयः घ.

भक्तदासौ भक्तस्य त्यागाद्दासभावादारभ्य खामिद्रव्यं यावदुपभुक्तं तावद्दत्वा मुच्येते । आहितर्णदासौ तु तन्निष्कयात् यद्वृहीत्वा खामिना आहितः, यच दत्त्वा धनिनोत्तमणीन्मोचितः, तस्य निष्कयात्सवृद्धिकस्य प्रत्यर्पणानमुच्यते । नारदेन विशेषोऽप्युक्तः—'अनाकालभृतो दास्यान्मुच्यते गोयुगं ददत्। संभ-क्षितं यहुभिक्षे न तच्छुद्धयेत कर्मणा ॥', 'भक्तस्योत्क्षेपणात्सची भक्तदासः प्रमु-च्यते ।', 'आहितोऽपि धनं दत्त्वा स्वामी यद्येनमुद्धरेत् ॥', 'ऋणं तु सोदयं दत्त्वा ऋणी दास्यात्प्रमुच्यते ( ना० ५।३१, ३६, ३२, ३३ ) ॥' इति ॥ तथा 'तवा-हुम्' इत्युपगतयुद्धप्राप्तपणजितकृतकवडवाहतानां च प्रातिखिकं मोचनकारणं च <sup>२</sup>तेनेवोक्तम्—'तवाहमित्युपगतो युद्धप्राप्तः पणे जितः । 'प्रतिशीर्षप्रदानेन मुच्ये-रंस्तुल्यकर्मणा ॥', 'कृतकालव्यपगमात्कृतकोऽपि विमुच्यते ।', 'निग्रहाद्वडवायास्तु मुच्यते वडवाहृतः ॥' (ना० ५।३४, ३३, ३७) इति । दासेन सह संभोगिन-रोधादिखर्थः । तदेवं गृहजातकीतलञ्चदायप्राप्तात्मविकयिणां स्वामिप्राणप्रदान-तत्प्रसादरूपसाधारणकारणव्यतिरेकेण मोक्षो नास्ति; विशेषकारणानिभधानात्। दासमोक्षश्वानेन कमेण कर्तव्यः—'खं दासमिच्छेदः कर्तुमदासं प्रीतमानसः। स्कन्धादादाय तस्यासौ भिन्दात्क्रम्भं सहाम्भसा ॥ साक्षताभिः सपुष्पाभिर्मूर्धन्य-द्भिरवाकिरेत्। अदास इल्थोक्त्वा त्रिः प्राङ्मुखं तमवास्जेत्॥' ( ना० ५।४२, ४३) इति तेनैवोक्तम् ॥ १८२॥

प्रवज्यावसितस्य तु मोक्षो नास्तीत्याह-

#### प्रवज्यावसितो राज्ञो दास आर्मरणान्तिकम्।

प्रवासं संन्यासः, ततोऽवसितः प्रच्युतः । अनभ्युपगत्प्रायश्चित्तश्चेद्राज्ञ एव दासो भवति । मरणमेव तद्दासत्वस्यान्तोनान्तरा प्रतिमोक्षोऽस्ति ॥-

वर्णपेक्षया दास्यव्यवस्थामाह-

#### वर्णानामानुलोम्येन दास्यं न प्रतिलोमतः ।। १८३ ॥

ब्राह्मणादीनां वर्णानामानुलोम्येन दास्यम्-ब्राह्मणस्य क्षत्रियादयः, क्षित्रियस्य वैरयग्र्द्रौ, वैरयस्य ग्रद्ध इस्वेनमानुलोम्येन दासभावो भवति, न प्रातिलोम्येन । खधर्मस्यागिनः पुनः परिव्राजकस्य प्रातिलोम्येनापि दासत्व- मिन्यत एवः यथाह नारदः (५१३९)—'वर्णानां प्रातिलोम्येन दासत्वं न विधीयते । स्वधर्मस्यागिनोऽन्यत्र दारवद्दासता मता ॥' इति ॥ १८३ ॥

टिप्प॰—1 प्रतिशीर्षं नाम प्रतिनिधिः । 2 अन्तरा मध्ये, जीवनदशायामिलार्थः प्रतिमोक्षः प्रतिपक्षभूतो मोक्षः ।

पाठा०-१ कृतवंडवा घ. २ नारदेनैव. ३ प्रदानात्तत्प्रसाद घ. ४ मर्ग णान्तिकः A. ५ स्थान्तो नान्तरा प्रतिमोक्षोऽस्ति घ.

भन्तेवासिधर्मानाइ— कृतिशिल्पोऽपि निवसेत्कृतकालं गुरोर्गृहे । अन्तेवासी गुरुप्राप्तभोजनस्तत्फलप्रदः ॥ १८४॥

अन्तेवासी गुरोगृहे कृतकालं 'वर्षचतुष्टयमायुर्वेदादिशिल्पशिक्षार्थं त्वद्वृहे वसामि' इति यावदङ्गीकृतं तावत्कालं वसेत् , न्यथि वर्षचतुष्टयादवींगेव
लब्धापेक्षितशिल्पविद्यः । कथं निवसेत् ? गुरुप्राप्तभोजनः गुरोः सकाशात्प्राप्तं
भोजनं येन स तथोक्तः, तत्फलप्रदः तस्य शिल्पस्य फलमाचार्यय प्रददातीति
तत्फलप्रदः, एवंभूतो वसेत् । नारदेन विशेषोऽप्यत्र दर्शितः—'स्वशिल्पमिच्छन्नाहर्तुं वान्धवानामनुज्ञ्या । आचार्यस्य वसेदन्ते कृत्वा कालं सुनिश्चितम् ॥
आचार्यः शिक्षयेदेनं खगृहे दत्तभोजनम् । न चान्यत्कारयेत्कर्म पुत्रवचैनमाचरेत् ॥ शिक्षयन्तमसंदुष्टं य आचार्यं परिस्रजेत् । बलाद्वासयितव्यः स्याद्वधवन्धी
च सोऽर्हति ॥ शिक्षतोऽपि कृतं कालमन्तेवासी समाप्तुयात् । तत्र कर्म च
यत्कुर्यादाचार्यस्यव तत्फलम् ॥ गृहीतशिल्पः समये कृत्वाचार्यं प्रदक्षिणम् ।
शिक्षतश्चानुमान्येनमन्तेवासी निवर्तते ॥' (ना० ५।१६-२०) इति । 'वध'शब्दोऽत्र ताडनार्थः; दोषस्याल्पत्वात् ॥ १८४॥

इल्पभ्युपेलाञ्च श्रुषाख्यं विवाद प्रकरणम् ।

#### अथ संविद्यातिक्रमप्रकरणम् १५

संप्रति संविद्यतिकमः कथ्यते; तस्य च लक्षणं नारदेन व्यतिरेक्सुखेन द्शिंतम्—'पाखण्डिनगमादीनां स्थितिः समय उच्यते । समयस्यानपाकमं तदि-वादपदं स्मृतम् ॥' इति पारिभाषिकधर्मेण व्यवस्थानं समयः, तस्यानपाकमीव्य-तिकमः परिपालनं तद्यतिकम्यमाणं विवादपदं भवतीत्यर्थः ॥

तदुपक्रमार्थं किंचिदाह—

राजा कृत्वा पुरे स्थानं ब्राह्मणान्यस्य तत्र तु । त्रैविद्यं वृत्तिमब्र्यात्स्वधर्मः पाल्यतामिति ॥ १८५ ॥

राजा खपुरे दुर्गादौ स्थानं धवलगृहादिकं कृत्वा तत्र ब्राह्मणाञ्यस्य स्थापियत्वा तद्राह्मणवातं त्रिविद्यं वेदत्रयमुंपुणं वृत्तिमङ्ग्हिरण्यादिसंपनं च कृत्वा स्वधर्मो वर्णाश्रमनिमित्तः श्रुतिस्मृतिविहितो भवद्भिरनुष्टीयतामिति तान्त्राह्मणान्त्र्यात् ॥ १८५॥

टिप्प०—1 पाखण्डिनो वेदमार्गविरोधिनो वाणिज्यादिकराः । नैगमास्तदिवरो-धिनः । 'आदि'पदेन त्रैविद्यानां ग्रहणम्

पाठा०—१ भोजनं तत्फलप्रदः v. २ व्यवहारपदं घ. ३ त्रैविद्यान् A. ४ तद्राक्षणजातं क. ग.

एवं नियुक्तैस्तैर्यत्कर्म कर्तव्यं तदाह-

#### निजधर्माविरोधेन यस्तु सामयिको भवेत्।

सोऽपि यतेन संरक्ष्यो धर्मी राजकृतश्च यः ॥ १८६॥ श्रीतसार्तधर्मानुपमर्देन समयाज्ञिष्पञ्चो यो धर्मो गोप्रचारोदकरक्ष-णदेवगृहपालनादिरूपः सोऽपि यत्नेन पालनीयः। तथा राज्ञा च निज-धर्माविरोधेनैव यः सामयिको धर्मो 'यावत्पथिकं भोजनं देयमस्पदरातिमै-ण्डलं तुरङ्गादयो न प्रस्थापनीया' इस्रेवंरूपः कृतः सोऽपि रक्षणीयः॥१८६॥

एवं समयधर्मः परिपालनीय इत्युक्तवा तदतिक्रमादौ दण्डमाह—

गणद्रव्यं हरेचस्तु संविदं लङ्कयेच यः । सर्वस्वहरणं कृत्वा तं राष्ट्राद्विप्रवासयेत् ॥ १८७ ॥

यः पुनर्गणस्य आमादिजनसमूहस्य संविन्ध साधारणं द्रव्यमपहरित, संवित् समयस्तां समूहकृतां राजकृतां वा यो लङ्क्षयेद्विकामेत्, तदीयं सर्वे धनमपहृत्य स्वराष्ट्राद्विप्रवासयेनिकासयेत् ॥ अयं च दण्डोऽनुबन्धाव-तिशये द्रष्ट्यः ॥ अनुबन्धाल्पत्वे तु (मनुः ८१२९९-२२०)—'यो आमदेश-संधानां कृत्वा सस्येन संविदम् । विसंवदेश्वरो लोभात्तं राष्ट्राद्विप्रवासयेत् ॥ निगृद्य दापयेदेनं समयव्यभिचारिणम् । चतुःसुवर्णं षण्निक्काञ्छतमानं च राजतम् ॥'इति मनुप्रतिपादितदण्डानां निर्वासन चतुःसुवर्णं षण्निक्कशतमानानां चतुः णीमन्यतमो जातिशक्तयाद्यपेक्षया कल्पनीयः ॥ १८०॥

इदं च तैः कर्तव्यमिलाह—

कर्तव्यं वचनं सर्वैः समूहहितवादिनास् ।

गणिनां मध्ये ये समूहहितँवाद्नशीळास्तद्वचनितरैर्गणानामन्त-र्गतैरनुसरणीयम्॥—

अन्यथा दण्ड इत्याह-

यस्तत्र विपरीतः स्थात्स दाप्यः प्रथमं दमम् ॥ १८८॥ यस्तु गणिनां मध्ये समूहहितवादिवचनप्रतिबन्धकारी स राज्ञा प्रथमः साहसं दण्डनीयः॥ १८८॥

टिप्पo—1 अनुबन्धः दोषः, अपराध इत्यर्थः। आदिना जात्यादिपरिग्रहः। 2 ग्राम-देशराब्दौ तत्स्थजनबोधकौ जघन्यवृत्त्या, संघो विणगादिसमूहः। 'इदमस्माभिः कार्यं परिहार्यं वा' इत्येवंरूपं संकेतं सत्यादिशपथेन कृत्वा तत् मध्ये यो नरो लोभादिन्नाऽतिक्रमेदित्याशयः।

पाठा०—१ मण्डले घ. २ राजा विप्रवासयेत् ए. ३ राज्ञा कृतां ग. ४ हितवदन घ.

राज्ञा चेतथं गणिषु वर्तनीयमित्याह—

समूहकार्य आयातान्कृतकार्यान्विसर्जयेत् । स दानमानसत्कारैः प्जयित्वा महीपतिः ॥ १८९ ॥

समूहकार्यनिर्वृत्त्यर्थं खपार्थं प्राप्तान् गणिनो निर्विर्तितातमीयप्रयोज-नान् दानमानसत्कारैः स राजा परितोष्य विसर्जयेत् ॥ १८९ ॥

समूहदत्तापहारिणं प्रत्याह-

समूहकार्यप्रहितो यस्त्रभेत तद्र्पयेत् । एकाद्रश्युणं दाप्यो यद्यसौ नाप्येत्स्वयम् ॥ १९० ॥

समूहकार्यार्थं महाजनैः प्रेरितो राजपार्थं यवसहिरण्यादिकं लभते तद्पार्थित एव महाजनेभ्यो निवेद्येत् । अन्यथा लन्धादेकाद्रागुणं दण्डं दापनीयः ॥ १९० ॥

🔪 एवंप्रकाराश्व कार्यचिन्तकाः कार्या इत्याह—

र्थंभंज्ञाः शुचयोऽलुब्धा भवेयुः कार्यचिन्तकाः । कर्तव्यं वचनं तेषां समृहहितवादिनाम् ॥ १९१ ॥

श्रीतस्मार्तधर्मज्ञा शाह्याभ्यन्तरशो चयुक्ता अर्थेष्वछुव्धाः कार्यविचा-रकाः कर्तव्याः । तेषां वचनमितरैः कार्यमिलेतदादरार्थं पुनर्वच-नम्॥ १९१॥

इवानीं त्रैविद्यानां प्रतिपादितं धर्म श्रेण्यादिष्वतिदिशन्नाह—

श्रेणिनैगमपाँखिण्डिगणानामप्ययं विधिः । भेदं चैषां नृपो रक्षेत्पूर्ववृत्तिं च पालयेत् ॥ १९२ ॥

एकपण्यशिल्पोपजीविनः श्रेणयः, नैगमाः ये वेदस्याप्तप्रणीतत्वेन प्रामाण्य-मिच्छन्ति पाञ्चपतादयः, पाखण्डिनो ये वेदस्य प्रामाण्यमेव नेच्छन्ति नम्नाटक-सौगतादयः, गणो व्रातः आयुधीयादीनामेककर्मोपजीविनां, एषां चतुर्विधाना-मप्ययमेव विधिः-यो 'निजधमीविरोधन' (व्य० १८६) इत्यादिना प्रतिपा-दितः । एतेषां श्रेण्यादीनां भेदं धर्मव्यवस्थानं नृपो रक्षेत् । पूर्वोपात्तां वृद्धिं च पाळयेत् ॥ १९२ ॥

इति संविद्यतिकमप्रकरणम् ।

पाठा०-१ चैवंगणिषु वर्तितन्यं घ. २ यद्यसे ख. ३ वेदज्ञाः A. ४ पाषाण्डि A.

#### अथ वेतनादानप्रकरणम् १६

संप्रति वेतनस्यानपाकर्माख्यं व्यवहारपदं प्रस्तूयते । तत्स्वरूपं च नारदेनोक्तम् (६११)—भृत्यानां वेतनस्योक्तो दानादानविधिकमः । वेतनस्यानपाकर्मे तिद्वाः दपदं स्मृतम् ॥' इति । अस्यार्थः—भृत्यानां वेतनस्य वश्यमाणश्चोकैरुक्तो दानाः दानविधिकमो यत्र विवादपदे तद्वेतनस्यानपाकर्मेत्युच्यते; तत्र निर्णयमाह—

गृहीतवेतनः कर्म त्यजन्द्रगुणमावहेत्।

अगृहीते समं दाप्यो मृत्ये रक्ष्य उपस्करः ॥ १९३॥
गृहीतं वेतनं येनासौ खाङ्गीकृतं कर्म त्यजन् अकुर्वन् द्विगुणां भृति खामिने द्यात्। यदा पुनरभ्युपगतं कर्म अगृहीते एव वेतने त्यजित तदा समं यावद्वेतनमभ्युपगतं तावद्दाप्यो न द्विगुणम् । यद्वाऽङ्गीकृतां भृतिं दत्ता बलात्कारियतव्यः; 'कर्माकुर्वन्प्रतिश्रुत्य कार्यो दत्त्वा भृतिं वलात्' (६१५) इति नारदवचनात्। भृतिरिप तेनैवोक्ता—'मृत्याय वेतनं द्यात्कर्मखामी यथा-कमम् । आदौ मध्येऽवसाने वा कर्मणो यद्विनिश्चितम्॥' (ना॰ ६१२) इतिश तेश्च भृत्येक्पस्कर उपकरणं लाङ्गलादीनां प्रमहयोक्षादिकं यथाशक्त्या रक्षणी-यम्; इत्रस्था कृष्यादिनिष्यत्त्यनुपपतेः॥ १९३॥

मृतिमपरिच्छिद्य यः कर्म कारयति तं प्रत्याह—

दैाप्यस्तु दशमं भागं वाणिज्यपशुसस्यतः।

अनिश्चित्य भृतिं यस्तु कारयेत्स महीक्षिता ॥ १९४॥ यस्तु स्वामी विषक् गोमी क्षेत्रिको वा अपरिच्छिन्नवेतनसेव भूषं कर्म कारयति स तसाद्वाणिज्यपशुस्रख्यस्यात् कर्मणो येह्नब्धं तस्य दैशमं भागं भृत्याय महीक्षिता राज्ञा दै।पनीयः॥ १९४॥

अनाज्ञप्तकारिणं प्रलाह—

देशं कालं च योऽतीयाल्लाभं कुर्याच योऽन्यथा। तत्र स्यात्स्वामिनश्लन्दोऽधिकं देयं कृतेऽधिकं।।१९५॥ यस्तु मृद्यः पण्यविकयाद्यचितं देशं कालं च पण्यविकयाद्यकुर्वन्द्पीदिः

टिप्प०—1 मूलेऽसंबद्धत्विनरासार्थ-यछ्डधमित्यादि । 2 मूले दाच्य इत्येतदः स्पायासपरम्। आयासबहुत्वे तु वृहस्पितः—'त्रिभागं पत्रभागं वा गृह्णीयात्सीरवाहकः। भक्ताच्छादभृतः सीराद्धागं गृह्णीत पत्रमम्॥ जातसस्यात्रिभागं तु प्रगृह्णीयादथाभृतः॥ भक्ताच्छादभृता ह्यन्नबस्त्रदानेन पोषितः'॥ इति॥

पाठा०—१ मृतानां घ., B. २ मृताय घ., B. ३ समं कार्यं मृत्यैः पाल्य उपस्करः v. ४ उपस्करणं ग. ५ दाप्यसादशमं A. ६ मृत्यकर्म ग. घ. ७ यो यावत्कर्म कुर्यात् v. ८ दर्पादिनमुल्लङ्करोत् घ.

नोल्लङ्कयेत्तसिनेव वा देशे काले च लाभमन्यथा व्ययाद्यतिशयसाध्यतया हीनं करोति तस्मिन्मृतके, भृतिदानं प्रति स्वामिनश्लन्द इच्छा भवेत् यावदि-च्छिति तावद्याच पुनः सर्वामेव भृतिमित्यर्थः । यदा पुनर्देशकालाभिज्ञतया-ऽधिको लाभः कृतस्तदा पूर्वपरिच्छनाय भृतेरिधकमिष धनं स्वामिना भृत्याय दातव्यम् ॥ १९५ ॥

अनेकमृत्यसाध्यकर्मणि मृतिदानप्रकारमाह—

यो यावत्क्रुरुते कर्म तावत्तस्य तु वेतनम् । उभयोरप्यसाध्यं चेत्साध्ये कुर्याद्यथाश्चतम् ॥ १९६ ॥

यदा पुनरेकमेव कर्म नियतवेतनमुभाभ्यां कियमाणं उभयोरप्यसाध्यं चेद्याध्यायभिभवादुभाभ्यामिपशब्दाहृहुभिरिष यदि न परिसमिषितं तदा यो सत्यो यावत्कर्म करोति, तावत्तस्म तत्कृतकर्मानुसारेण मध्यस्थकिपतं वेतनं देयं, न पुनः समम्। नचावयवशः कर्मणि वेतनस्थापरिभाषितत्वाददान-मिति मन्तव्यम्। साध्ये तूभाभ्यां कर्मणि निवंतिते यथाश्रुतं यावत्परिभाषितं ताव-दुभाभ्यां देयं, न पुनः प्रत्येकं कृतसं वेतनं, नापि कर्मानुरूपं परिकल्प्य देयम् १९६

आयुधीयभारवाहकौ प्रत्याह—

अँराजदैविकं नष्टं भाण्डं दाप्यस्तु वाहकः । प्रस्थानविद्येकुचैव प्रदाप्यो द्विगुणां भृतिम् ॥ १९७ ॥

न विद्यते राजदेविकं यस्य भाण्डस्य तत्तथोक्तम् । तद्यदि प्रज्ञाहीनतयां वाहकेन नाशितं तदा नाज्ञानुसारेणासौ तद्भाण्डं द्रापनीयः । तदाह नारदः (६१९)—'भाण्डं व्यसनमागच्छेद्यदि वाहकदोषतः । दाप्यो यत्तत्र नरयेतु दैवराजकृतादते ॥' इति । यः पुनर्विवाहाद्यर्थं मङ्गळवति वासरे प्रतिष्ठमानस्य तत्प्रस्थानौपयिकं कर्म प्रागङ्गीकृत्य तदानीं 'न करिष्यामि' इति प्रस्थानविष्ठमान्चरति तदासौ द्विगुणां मृतिं दाप्यः । अत्यन्तोत्कर्षहेतुकर्मनिरोधात् ॥ १९७॥

प्रकान्ते सप्तमं भागं चतुर्थं पथि संर्त्यंजन् । भृतिमर्धपथे सर्वा प्रदाप्यस्त्याजकोऽपि च ॥ १९८ ॥

किंच, प्रकान्ते अध्यवसिते प्रस्थाने खाङ्गीकृतं कर्म यस्त्यजति, असौ स्वेः सप्तमं भागं दाप्यः । नन्वत्रैव विषये 'प्रस्थानविष्नकृत्' (व्य० १९७) इत्या-दिना द्विगुणसृतिदानसुक्तं, इदानीं सप्तमो भाग इति विरोधः । उच्यते, स्वय-न्तरोपादानावसरसंभवे खाङ्गीकृतं कर्म यस्त्यजति तस्य सप्तमो विभागः । यस्तु प्रस्थानलग्नसमय एव त्यजति, तस्य द्विगुणसृतिदानमित्यविरोधः । यः पुनः

पाठा०—१ स्तेरिप किमिप धनमधिकं ख. २ च A. ३ उमयोरप्य-शाव्यं चेच्छाक्यं कुर्या(द्यथाश्चतम् A.) द्यथाकृतम् V. ४ अराजदैविकान्नष्टं A. ५ विञ्चकर्ता च V. ६ संत्यजेत् V. पशि प्रकान्ते गमने वर्तमाने सित कर्म त्यज्ञित, स भृतेश्चतुर्थं भागं द्राच्यः । अर्घपथे पुनः सर्वा श्रृतिं द्राच्यः । यस्तु त्याजकः कर्मास्यन्तं स्याजयित स्वामी पूर्वोक्तप्रदेशे वसाविप पूर्वोक्तसप्तमभागादिकं शृत्याय द्रापः तीयः; एतच्यायादितदिवषयम् । 'शृत्योऽनार्तां न कुर्याचो द्र्पात्कमं यथोतिः तम् । स दण्ड्यः कृष्णठान्यष्टौ न देयं तस्य वेतनम् ॥' (८१२१५)—इति मनुवचनात् । यदा पुनर्व्याधीयपगतेऽन्तिरितदिवसान्परिगणव्य पूर्यित, तद्या कभत एव वेतनम् । 'आर्तस्तु कुर्यात्स्यस्थः सन्यथाभाषितमादितः । स दीर्घः स्थापि कालस्य स्वं लभतेव वेतनम् ॥' (८१२१६) इति मनुस्मरणात् ॥ यस्त्वन् गतव्याधिः खस्थ एवालस्यादिना स्थार्च्धं कर्माल्पोनं न करोति, परेणवा न समापयित, तस्मै वेतनं न देयिमिति । यथाह मनुः (८१२१७)—'यथोक्तमार्तः स्वस्थो वा यस्तत्कर्मन कारयेत् । न तस्य वेतनं देयमल्पोनस्यापि कर्मणः ॥' इति ॥ १९८ ॥

इति वेतनादानप्रकरणम्।

अथ चूतसमाह्वयप्रकरणम् १७

अधुना द्यूतसमाह्याख्यं विवादपदमधिकियते; तत्स्वरूपं नारदेनाभिहितम् (१६११)—'अक्षेवप्रशालकाद्यदेवनं जिह्नकारितम् । पणकीडावयोभिश्च परं द्यूतसमाह्यम् ॥ इति । अक्षाः पाशकाः, वैप्रश्चमपिष्टका, शलाका दन्तादिमय्यो दीर्घचतुरसाः, 'आद्य'प्रहणाच तुरङ्गादिकीडासाधनं करितुरङ्गरथादिकं गृद्यते । तैरप्राणिभिर्यदेवनं कीडा पणपूर्विका कियते । तथा वयोभिः पक्षिभिः कुक्रुटपारावतादिभिः 'च'शब्दान्महमेषमिह्षादिभिश्च प्राणिभिर्या पणपूर्विका कीडा कियते, तदुभयं यथाक्रमेण द्यूतसमाह्वयाख्यं विवादपदम् । द्यूतं च समाह्वयश्च द्यूतसमाह्वयम् । तदुक्तं मनुना (९।२२३)—'अप्राणिभिर्यिक्तयते तह्नोकं द्यूतमुच्यते । प्राणिभिः कियमाणस्तु स विज्ञयः समाह्वयः ॥' इति ॥

तत्र द्यूतसभाधिकारिणो वृत्तिमाह-

#### ग्लहे शतिकदृदेस्तु सभिकः पश्चकं शतम्। गृह्णीयाद्द्रिकतवादितसद्दशकं शतम्॥ १९९॥

परस्परसंप्रतिपत्त्यों कितवपरिकल्पितः पणो ग्लह इत्युच्यते । तत्र ग्लहें तदाश्रया शितका शतपरिमिता तद्धिकपरिमाणा वा दृद्धिर्यसासौ शितकवृद्धिः, तसाद्भृतिकितवात्पञ्चकं शतमात्मवृत्त्यर्थं सिमको गृह्णीयात् । पञ्चपणा आयो यस्मिन् शते तत् पञ्चकं शतम्। 'तदस्मिन्वृद्ध्यायलाम-' (पा॰ पा१।

टिप्प०—1 जिताबद्द्व्यं गृद्धते स पणः, वयांसि पक्षिणः, अक्षादिभिरचेतैर्वरं वःप्रभृतिभिश्च चेतनैजिंहोन देवनं चूतम्। 2 वप्तः दन्त्युष्ट्रादि—वाला०। मदनर्वरं प्रदीपे त्वत्र 'वप्न' इति पाठमादृत्य 'वप्नश्चर्मपट्टिका' इति व्याख्यातम्।

पाठा०-१ व्याध्याचपगमे ग. २ व्यवहारपदमि घ. ३ अक्षवध्र ग.

४०) इलादिना कन् । जितग्लहस्य विंशतितमं भागं गृह्णीयादित्यर्थः । सभा कितवनिवासार्था यस्यास्त्यसौ सभिकः । कित्पताक्षादिनिखिलकीडोपकरणस्तदुपः चितद्रव्योपजीवी सभापति रुच्यते । इत्रसात्पुनरिप पूर्णशतिक वृद्धेः कितवा-इराकं शतं जितद्रव्यस्य दशमं भागं गृह्णीयादिति यावत् ॥ १९९ ॥

एवं ऋप्तरृत्तिना सभिकेन किं कर्तव्यमित्याह—

स सम्यक्षालितो दैयाद्राज्ञे भागं यथाकृतम् । जितेष्ठद्वाहयेजेत्रे दयात्सत्यं वचः क्षमी ॥ २०० ॥

य एवं क्षप्तशृतिर्घृताधिकारी स्त राज्ञा धूर्तिकतवेभ्यो रिक्षतत्तसमै राज्ञे यथा संप्रतिपन्नमंशं दद्यात् ; तथा जितं यहव्यं तदुद्धाहयेत् वन्धकप्र- हणेनासेधादिना च पराजितसकाशादुद्धरेत् । उद्धृत्य च तद्धनं जेत्रे जियने सिभको दद्यात् । तथा क्ष्मी भूला सत्यं वचो विश्वासार्थं द्युतकारिणां द्यात् । तदुक्तं नारदेन (१६१२)—'सिभकः कारयेद्द्यूतं देयं दद्याच तत्क्व-तम्' इति ॥ २००॥

यदा पुनः सभिको दापयितुं न शकोति, तदा राजा दापयेदिलाह-

र्याप्ते नृपतिना भागे प्रसिद्धे धूर्तमण्डले । जितं ससभिके स्थाने दापयेदन्यथा ने तु ॥ २०१ ॥

प्रसिद्धे अप्रच्छन्ने राजाध्यक्षसमिनवते ससिक्से सिमकसिहते कितवस-माजे सिमकेन च राजभागे दत्ते राजा धूर्तिकितवमविप्रतिपन्नं जितं पणं दापयेत्। अन्यथा प्रच्छन्ने सिमकरिहते अदत्तराजमागे धूते जितपणं जेत्रे न दापयेत्॥ २०१॥

जयपराजयविप्रतिपत्तौ निर्णयोपायमाह—

#### द्रष्टारो व्यवहाराणां साक्षिणश्च त एव हि ।

द्तव्यवहाराणां द्रप्टारः सभ्यास्त एव कितवा एव राज्ञा नियोक्तव्याः; न तत्र 'श्रुताध्ययनसंपन्ना' (व्य० २) इत्यादिनियमोऽस्ति । साक्षिणश्च द्यूते द्यूतकारा एव कार्याः; न तत्र 'श्रीवालवृद्धकितव-' (व्य० ७०) इत्यादिनियेघोऽस्ति ॥-

कचिद्यूतं निषेद्धं दण्डमाह—

राज्ञा सँचिह्नं निर्वास्थाः कूटाश्चोपधिदेविनः ॥ २०२ ॥ कूटैरश्चादिभरुपधिना च मतिवचनहेतुना मण्मिन्त्रौषधादिना ये दीव्यन्ति तान् श्वपदादिनाऽङ्कथित्वा राजा खराष्ट्राचिर्वासयेत् । नारदेन

पाठा०—१ भागं राज्ञे दद्याद्यथाश्चतम् Δ. २ जितमुद्राह्येजेत्रे दद्यात्स-त्यवचाः क्षमी v. ३ जितं द्रव्यमुद्राह्येत् ख. ४ प्राप्ते भागे च नृपितः Δ. ५ तु न Δ. ६ द्यूते पणं जेत्रे ख. ७ सिचिद्वा v. तु निर्वासने विशेष उक्तः (१६१६)— कूटाक्षदेविनः पापान् राजा राष्ट्राद्विवासः येत् । कण्ठेऽक्षमालामासज्य स होषां विनयः स्मृतः ॥ इति । यानि च मनुव-चनानि चूतनिषेधपराणि (मनुः ९।२२४)— चूतं समाह्वयं चैव यः कुर्यात् कारयेत वा । तान्सर्वान्घातयेद्राजा ग्रदांश्च द्विजलिङ्गितः ॥ इत्यादीनि, तान्यपि कूटाक्षदेवनविषयतया राजाध्यक्षसभिकरहितद्यूतविषयतया च योज्यानि ॥ २०२॥

#### द्यूतमेकमुखं कार्यं तस्करज्ञानकारणात् ।

किंच, यत्पूर्वीक्तं द्यूतं तदेकमुखं एकं मुखं प्रधानं यस्य द्यूतस्य तत्तथोक्तं कार्यम्, राजाध्यक्षाधिष्ठितं राज्ञा कारयितव्यसित्यर्थः; तस्करज्ञानकारणात्। तस्करज्ञानक्षपं प्रयोजनं पर्यालोच्य प्रायशश्चीर्यार्जितधना एव कितवा भवन्ति, अतश्चीरिवज्ञानार्थमेकमुखं कार्यम् ॥—

द्युतधर्भं समाह्वयेऽतिदिशन्नाह—

#### एव एव विधिर्ज्ञेयः प्राणियूते समाह्यये ॥ २०३ ॥

'गलहे शतिकवृद्धेः' ( न्य॰ १९९ ) इलादिना यो चूतधर्म उक्तः, स एव प्राणिद्यूते मल्लमेषमहिषादिनिर्वर्ले समाह्वयसंज्ञके ज्ञातव्यः ॥ २०३ ॥

इति चूतसमाह्याख्यं प्रकरणम्।

#### अथ वाक्पारुष्यप्रकरणम् १८

इदानीं वाक्पारुष्यं प्रस्त्यते; तल्रक्षणं चोक्तं नारदेन (१५।१)—'देशजातिकुलादीनामाकोशं न्यङ्गसंयुतम्। यद्वचः प्रतिकूलार्थं वाक्पारुष्यं तदुच्यते॥'
इति । देशादीनामाकोशं न्यङ्गसंयुतम् । उच्चैभीषणमाकोशः, न्यङ्गमवयं तदुभययुक्तं यत्प्रतिकूलार्थमुद्देगजननार्थं वाक्यं तद्वाक्पारुष्यं कथ्यते। तत्र 'कलहप्रियाः
खल्ल गाँडाः' इति देशाकोशः। 'नितान्तं लोर्छ्याः खल्ल विप्राः' इति जालाकोशः। 'कूरचरिता ननु वैश्वामित्राः' इति कुलाक्षेपः। आदिप्रहणात्स्वविद्याशिहपादिनिन्दया विद्वच्छिल्पादिपुरुषाक्षेपो गृद्यते। तस्य च दण्डतारतम्यार्थं निष्ठुरादिमेदेन त्रैविष्यमभिधाय तल्रक्षणं तेनैवोक्तम् (१५।२)—'निष्ठुराश्चीलतीत्रत्वादिप तित्रविधं स्मतम्। गौरवानुकमात्तस्य दण्डोऽपि स्यात्कमाद्वरः॥ साक्षेपं
निष्ठुरं ह्रेयमश्चीलं न्यङ्गसंयुतम्। पतनीयैरुपाकोशैस्तीत्रमाहुर्मनीषिणः॥' इति।
तत्र विध्यूर्षं जाल्ममिलादि साक्षेपम्। अत्र न्यङ्गमिलसभ्यम्। अवद्यं भगिन्यादिगमनं तद्यक्तमश्चीलम्। सुरापोऽसीलादिमहापातकाद्याकोशैर्युक्तं वचस्तीत्रम्॥

टिप्प०-1 कार्यतेऽनेनेति न्युत्पत्त्या कारणशन्दोऽत्र फलपरः।

पाठा०—१ खलु लोलुपाः ख. २ शिल्पादि ख. घ. ३ धिक्रूर्षं जालम स्विमत्यादि ग.

तत्र निष्ठुराकोशे सवर्णविषये दण्डमाह—

सत्यासत्यान्यथास्तोत्रैन्यूनाङ्गेन्द्रियरोगिणाम् । क्षेपं करोति चेदण्ड्यः पणानर्धत्रंयोदशान् ॥ २०४॥

न्यूनाङ्गाः करचरणादिविकलाः, न्यूनेन्द्रिया नेत्रश्रोत्रादिरहिताः, रोगिणो दुश्चमप्रमृतयः, तेषां सत्येनासत्येनान्यथास्तोत्रेण च निन्दार्थया स्तुत्या । यत्र वेत्रयुग्यत्वेन एषोऽन्ध इत्युच्यते तत्सत्यम् । यत्र पुनश्च क्षुष्मानेवान्ध इत्युच्यते तद्सत्यम् । यत्र विकृताकृतिरेव दर्शनीयस्वमसीत्युच्यते तद्न्य-थास्तोत्रम् । एवंविधर्यः क्षेपं निर्भत्सनं करोत्यसो अर्धाधिकत्रयोद्रा-पणान्द्ण्डनीयः । (मनुः ८१२७४)—'काणं वाऽप्यथवा खड्ममन्यं वाऽपि तथाविथम् । तथ्येनापि द्युवन्दाप्यो दण्डं कार्षापणावरम् ॥' इति यन्मनुवचनं, तदितदुर्वृत्तवणिविषयम् । यदा पुनः पुत्रादयो मात्रादीन् वपन्ति तदा वातं दण्डनीया इति तेनैवोक्तम् । (मनुः ८१२७५)—'मातरं पितरं जायां भ्रातरं थशुरं गुरुम् । आक्षारयञ्चातं दाप्यः पन्थानं चादददुरोः ॥' इति । एतच्च साप-राधेषु मात्रादिषु गुरुषु निरपराधायां च जायायां द्रष्टव्यम् ॥ २०४॥

अश्वीलाक्षेपे दण्डमाह—

अभिगन्तासि भगिनीं मातरं वा तवेति है। शपन्तं दापयेद्राजा पश्चविंशतिकं दमम् ॥ २०५॥

'त्वदीयां भगिनीं मातरं वा अभिगन्तासि' इति शपन्तं अन्यां वा 'त्वजायामभिगन्ताऽसि' इत्येवं शपन्तं राजा पश्चविंशतिकं पणानां पश्चाधिका विंशतिर्यसिन्दण्डे स तथोक्तसं दमं दापयेत् ॥ २०५॥

. एवं समानगुणेषु वर्णिषु दण्डमिभधाय विषमगुणेषु दण्डं प्रतिपादयितुमाह—

अधीं ऽधमेषु द्विगुणः परस्रीपूत्तमेषु च।

अधिमेष्वाक्षेष्त्रापेक्षया न्यूनवृत्तादिगुणेष्वधों दण्डः । पूर्ववाक्ये पञ्चविं शतेः प्रकृतत्वात्तदपेक्षयार्धः सार्धद्वादशपणात्मको द्रष्ट्रयः । परभायासु पुनर-विशेषेण द्विगुणः पञ्चविंशत्यपेक्षयैव पञ्चाशत्पणात्मको वेदिर्तेत्व्यः । तथोत्त-मेषु च खापेक्षयाधिकश्चतवृत्तेषु दण्डः पञ्चाशत्पणात्मक एव ॥

वर्णानां मूर्धाविसक्तादीनां च परस्पराक्षेपे दण्डकल्पनामाह— दण्डप्रणयनं कार्यं वर्णजात्युत्तराधेरैः ॥ २०६ ॥

वर्णा ब्राह्मणादयः, जातयो मूर्धाविसक्तायाः । वर्णाश्च जातयश्च वर्णजातयः । उत्तराश्च अधराश्च उत्तराधराः, वर्णजातयश्च ते उत्तराधराश्च वर्णजात्युत्तराधराः, तैः वर्णजात्युत्तराधरैः परस्परमाक्षेपे कियमाणे दण्डस्य प्रणयनं प्रकर्षेण

पाठा०-१ त्रयोदश v. २ नेवोऽन्ध इति ख. ३ हि v. ४ द्रष्टब्यः घ.

नयनमूहनं चेदित्व्यम्। तच दण्डकल्पनमुत्तराधरैरिति विशेषेणोपादानादुत्तरा-धरभावापेक्षयैव कर्तव्यमित्यवगम्यते। यथा मूर्धावितकं व्राह्मणाद्धीनं क्षत्रियादु-रकृष्टं चाकुश्य ब्राह्मणः क्षत्रियाक्षेपनिमित्तात्पद्याशत्पणदण्डात्किचिद्धिकं पद्य-सप्तत्यात्मकं दण्डमहीते, क्षत्रियोऽपि तमाकुश्य ब्राह्मणाक्षेपनिमित्ताच्छतदण्डा-पूनं पञ्चसप्ततिमेव दण्डमहीते। मूर्धावित्तकोऽपि तावाकुश्य तमेव दण्डमहीते। मूर्धावित्तिकाम्बष्ठयोः परस्पराक्षेपे ब्राह्मणक्षत्रिययोः परस्पराकोशनिमित्तकौ यथा-क्रमेण दण्डौ वेदितव्यो। एवमन्यत्राप्यूहनीयम् ॥ २०६॥

एवं सैवर्णविषये दण्डमभिधाय वर्णानामेव प्रतिलोमानुलोमाक्षेपे दण्डमाह—

#### र्यातिलोम्यापवादेषु द्विगुणत्रिगुणा द्माः । वर्णानामानुलोम्येन तसाद्धार्धहानितः ॥ २०७॥

अपवादा अधिक्षेपाः । प्रातिलोग्ग्येनापवादाः प्रातिलोग्ग्यापवादाः, तेषु न्नान्नणाक्षेत्रकारिणोः क्षत्रियवैद्ययोर्थ्याक्रमेणा पूर्ववाक्ष्याद्विगुणपदोपात्तपत्राश्चाराक्ष्यणापेक्षया द्विगुणाः शतपणाः, त्रिगुणाः सार्धशतपणा दण्डा वेदिः स्व्याः । शृद्धस्य न्नान्नणाक्षेत्रय क्षत्रियो दण्डमहित । वैद्योऽध्यर्धशतं द्वे वा श्रद्धस्य न्नान्नणाक्ष्रय क्षत्रियो दण्डमहित । वैद्योऽध्यर्धशतं द्वे वा श्रद्धस्य वध्महित ॥' इति, विद्यद्धयोरि क्षत्रियादनन्तरेक्षान्तर्योस्तुल्यन्यायतया शतमध्यर्धशतं च यथाक्रमेण क्षत्रियाकोशे वेदितव्यम् । शृद्धस्य वैद्याकोशे शतम् । आनुलोग्येन तु वर्णानां क्षत्रियविद्रशृद्धाणां न्नान्नणेनाकोशे कृते तस्माद्धान्नणाकोशिनिमत्ताच्छतपिरिमतात्क्षत्रियदण्डात्प्रतिवर्णमर्थस्यार्थस्य हानि कृत्वाविशिष्टं पञ्चाशत्पञ्चविक्षतिसार्धद्वादशपणात्मकं यथाक्रमं न्नान्नणो दण्डनीयः । तदुक्तं मनुना (८।२६८)—'पञ्चाशद्वाद्याणो दण्ड्यः क्षत्रियस्याभिशंसने । वैद्ये स्याद्धपञ्चाशच्छ्दे द्वादशको दमः ॥' इति ॥ क्षत्रियेण वैद्ये शृद्धे वाकुष्टे यथाक्रमं पञ्चाशत्पञ्चविशतिकौ दमौ । वैद्यस्य च शृद्धाकोशे पञ्चाशदित्यूहनीयम्; 'न्नाह्मणराजन्यवत्क्षत्रियवैद्ययोः' (१२।२४) इति गौतमस्मरणात् ।—'विद्युन्द्रयोत्येनमेव स्वजातिं प्रति तत्त्वतः' इति (८।२७७) मनुस्मरणाच ॥ २०७॥

पुनर्निष्टुराक्षेपमधिकृत्याह—

# वाहुग्रीवानेत्रसिकथविनाशे वाचिके दमः। श्रात्यर्सद्धिकः पादनासाकर्णकरादिषु ॥ २०८॥

वाह्वादीनां प्रस्तेकं विनाशे व। चिके वाचा प्रतिपादिते 'तव वाहू छिनिधी' इसेवंरूपे शास्यः शतपरिमितो दण्डो वेदितब्यः । पादनासाकर्णकरा-

पाठा०—१ विशेषोपादानात् ख. २ दण्डाद्धीनं ख. ३ सर्ववर्ण ग. १ प्रतिलोमापवादेषु ४. ५ वर्णान्त्याद्यानुलोम्येन तस्मादेवार्धहानतः ४. १ पञ्जविशसर्थं द्वादश घ. ७ वैश्यस्य चार्धपञ्चाशत् घ. ८ स्ततोऽधिकः ४. दिषु 'आदि' यहणात्मिणादिषु वाचिके विनाशे तद्धिकः तस्य शतस्यार्धं तद्धं तद्यसास्त्रसौ तद्धिकः, पञ्चाशत्पणिको दण्डो वेदितव्यः ॥ २,०८॥

> अशक्तस्तु वदनेवं दण्डनीयः पणान्दश । तथा शक्तः प्रतिभुवं दाप्यः क्षेमाय तस्य तु ॥ २०९ ॥

किंच, यः पुनर्ज्वरादिना श्लीणदाक्तिः 'त्वद्वाह्वायङ्गभङ्गं करोमि' इत्येवं शाप-त्यसौ द्श पणान्द्ण्डनीयः । यः पुनः समर्थः श्लीणशक्ति पूर्ववदाक्षि-पत्यसौ पूर्वोक्तशतादिदण्डोत्तरकालं तस्याशक्तस श्लेमार्थं प्रतिभुवं दाप-नीयः ॥ २०९ ॥

तीत्राकोशे दण्डमाह—

पतनीयकृते क्षेपे दण्डो मध्यमसाहसः । उपपातकयुक्ते तु दाप्यः प्रथमसाहसम् ॥ २१० ॥

पातित्यहेतुभिर्वहाहलादिभिर्विणिनामाक्षेपे कृते मध्यमसाहसं दण्डः । उपपातकैसंयुक्ते पुनः 'गोव्रस्त्वमित' इलेवमादिक्पे क्षेपे प्रथमसाहसं दण्डनीयः ॥ २१० ॥

> त्रैविद्यनृपदेवानां क्षेप उत्तमसाहसः । मध्यमो जीतिपूगानां प्रथमो ग्रामदेशयोः ॥ २११ ॥

किंच, त्रैविद्याः वेदत्रयसंपन्नास्तेषां राज्ञां देवानां च क्षेपे उत्तमसा-हस्तो दण्डः । ये पुनर्जाद्यणमूर्थाविक्तादिजातीनां पूगाः संघास्तेषामाक्षेपे मध्यमसाहसो दण्डः । ग्रामदेशयोः प्रसेकमाक्षेपे प्रथमसाहसो दण्डो वेदितव्यः ॥ २११ ॥

इति वाक्पारुष्यं नाम विवादपदप्रकर्णम्।

टिप्प०—1 'वणि'पदं मूर्घावसिक्तादिजातिपरम्। 2 उत्तमवर्णाक्षेपविषयकमेतत्।

पाठा०-१ झेमाय घ. २ प्रथमसाहसः घ. ३ वर्णानामाझेपे ग. ४ संबन्धे तु घ. ५ जातिरूपाणां ए.

#### अथ दण्डपारुष्यप्रकरणम् १९

संप्रति दर्ण्डपारुष्यं प्रस्त्यते, तत्खरूपं च नारदेनोक्तम् (१५१४)—'परगाः त्रेष्वभिद्रोहे हस्तपादायुधादिभिः। भसादिभिश्चोपघातो दण्डपारुष्यमुच्यते॥ इति । परगात्रेषु स्थावरजङ्गसात्मकद्रव्येषु हस्तपादायुधैरादिग्रहणाद्भावादिभियोः sिमद्रोहो हिंसनं दुःखोत्पादनं तथा भस्मना आदिग्रहणाद्रजः पङ्कपुरीषाचैश्व य उपघातः संस्पर्शनरूपं मनोदुःखोत्पादनं तदुभयं दण्डपारुष्यम् । दण्ड्यतेऽनेनेति दण्डो देयः, तेन यत्पारुष्यं विरुद्धाचरणं जङ्गमादेईव्यस्य तद्दण्डपारुष्यम् । तस्य चावगोरणादिकारणभेदेन त्रैविध्यसभिधाय हीनमध्यमोत्तसद्रव्यरूपकर्मत्रैविध्या-त्पुनस्रेविध्यं तेनैवोक्तम् (१५।५-६)—'तैस्यापि दृष्टं त्रैविध्यं हीनमध्योत्तमक-मात् । अवगोरणनिःसँङ्गपातनक्षतद्शैनैः ॥ हीनमध्योत्तमानां च द्रव्याणां समति-कमात् । त्रीण्येव साहसान्याहुस्तत्र कण्टकशोधनम् ॥' इति । निःसङ्गपातनं निःश-द्धप्रहरणम् । त्रीण्येव साहसानि त्रिप्रकाराण्येव । सहसा कृतानि दण्डपारुष्याणी-त्यर्थः । तथा वाग्दण्डपारुष्ययोरुभयोरिप द्वयोः प्रवृत्तकलहयोर्मध्ये यःक्षमते न केवलं तस्य दण्डाभावः, किंतु पूज्य एव । तथा पूर्वं कलहे प्रवृत्तस्य दण्डगुरुत्वम् । कलहे च बद्धवैरानुसन्धातुरेव दण्डभाक्तवस् । तथा तयोर्द्वयोरपराधविशेषापरि-ज्ञाने दण्डः समः । तथा श्वपचादिभिरायीणामपराघे कृते सज्जना एव दण्डदाप-नेऽधिकारिणः, तेषामशक्यत्वे तान् राजा घातयेदेवः, नार्थं गृह्णीयादित्येवं पञ्च प्रकारा विधयस्तेनैवोक्ताः ( ना० १५।७ )— विधिः पञ्चविधस्तूक्त एतयोरुभयो रिप । पारुच्ये सित संरम्भादुत्पन्ने कुद्धयोर्द्धयोः ॥ स मन्यते यः क्षमते दण्डमा-ग्योऽतिवर्तते । पूर्वमाक्षारयेवस्तु नियतं स्यात्स दोषभाक् ॥ पश्चायः सोऽप्यस-त्कारी पूर्वे तु विनयो गुरुः । द्वयोरापन्नयोस्तुल्यमनुवध्नाति यः पुनः ॥ स तयो॰ र्दण्डमाप्नोति पूर्वो वा यदि वेतरः । पारुष्यदोषावृतयोर्धुगपत्संप्रवृत्तयोः ॥ विशेष-श्चेन्न लक्ष्येत विनयः स्यात्समस्तयोः । श्वपाकषण्डचण्डालव्यङ्गेषु वधवृत्तिषु ॥ हस्तिपत्रात्यदासेषु गुर्वाचार्यच्पेषु च । मर्यादातिकमे सद्यो घात एवानु शासनम् ॥ यमेव ह्यतिवर्तेरन्ते सन्तं जनं नृषु । स एव विनयं कुँर्यानूनं विनयभाङ्नृपः ॥ मला ह्येते मनुष्याणां धनमेषां मलात्मकम्। अतस्तान्धातयेदाजा नार्थदण्डेन दण्डयेत् ॥' (१५।९, १०, ११-१४) इति ॥

टिप्प०—1 दण्डपारुष्यं नाम शरीरस्य विरूपीकरणम्, तत्र अवगोरणं, निःसंग-पातनं, क्षतजदर्शनं चेति साधनत्रयम्। 2 पारुष्यं कुर्योत् इत्यर्थः।

पाठा०-१ करणभेदेन ख. २ तस्योपदृष्टं ख. ३ निःशङ्कपातन घ.

एवंभूतदण्डपारुष्यनिर्णयपूर्वकलादण्डप्रणयनस्य तत्स्वरूपसंदेहे निर्णयहेतु-माह—

अंसाक्षिकहते चिह्नियुक्तिभिश्रागमेन च । द्रष्टच्यो च्यवहारस्तु कूटचिह्नकृतो भयात् ॥ २१२ ॥

यदा कथित 'रहस्पहरनेन हतः' इति राज्ञे निवेदयित, तदा चिँह्वैवर्णादि-स्वरूपगतैलिंक्के युत्तया कारणप्रयोजनपर्यालोचनात्मिकया आगमेन जनप्रवादेन 'च'शब्दाह्वियेन वा कूटचिह्नकृतसंभावनाभयात्परीक्षा कार्या ॥ २१२ ॥ एवं निश्चिते साधनविशेषेण दण्डविशेषमाह—

भस्मपङ्करजः स्पर्शे दण्डो दशपणः स्मृतः । अमेध्यपार्धिणनिष्ठचूतस्पर्शने द्विगुँणस्ततः ॥ २१३ ॥ समेष्वेवं परस्तीषु द्विगुणस्तूत्तमेषु च । हीनेष्वर्धदमो मोहमदादिभिरदण्डनम् ॥ २१४ ॥

भसना पङ्कन रेणुना वा यः परं स्पर्शयत्यसौ द्रापणं दण्डं दाप्यः । अभेध्यमिति अशुश्रेष्मनखकेशकर्णविद्रद्षिकाभुक्तोच्छिष्टादिकं च गृह्यते । पार्ष्णः पादस्य पश्चिमो भागः, निष्ठयूतं मुखनिःसारितं जलम्, तैः स्पर्शने ततः पूर्वाद्रशपणाद्धिगुणो विंशतिपणो दण्डो वेदितव्यः ॥ पुरीषादिस्पर्शने पुनः कालायनेन विशेष उक्तः—'छर्दिम्त्रपुरीपाद्यरापादः स चतुर्गुणः । पद्धणः कायमध्ये स्थानमूर्धि लष्टगुणः स्मृतः ॥' इति । 'आद्यंग्रहणाद्वसागुकासङ्बाजानो गृह्यन्ते । एवंभूतः पूर्वोक्तो दण्डः सवर्णविषये द्रष्टव्यः । परभायासु चाविशेषेण । तथोक्तमेषु खापेक्षयाऽधिकश्रतवृत्तेषु पूर्वोक्ताद्दशपणाद्विशतिपणाच दण्डाद्विगुणो दण्डो वेदितव्यः । हीनेषु खापेक्षया न्यूनवृत्तश्रुतादिषु पूर्वोक्तास्थाधिदमः पञ्चपणो दशपणश्च वेदितव्यः । मोहश्चित्तवैकल्यम्, मदो मद्यपानजन्योऽवस्थाविशेषः । 'आदि'म्रहणाद्वहावेशादिकम् । एतर्युक्तेन भस्मादिस्पर्शने कृतेऽपि दण्डो न कर्तव्यः ॥ २१३-२१४ ॥

प्रातिलोम्यापराधे दण्डमाह—

विप्रपीडाकरं छेद्यमङ्गमब्राह्मणस्य तु । उद्गूर्णे प्रथमो दण्डः संस्पर्शे तु तद्धिकः ॥ २१५ ॥

व्राह्मणानां पीडाकरमव्राह्मणस्य क्षत्रियादेर्यदङ्गं करचरणादिकं तच्छेत्त-व्यम् । क्षत्रियवैश्ययोरिप पीडां कुर्वतः शृद्धस्याङ्गच्छेदनमेव । (मनुः ८।२७९) —'येन केनचिदङ्गेन हिंस्याच्छ्रेयांसमन्त्यजः । छेत्तव्यं तत्तदेवास्य तन्मनोरनु-

पाठा०—१ असाक्षिके हते A. २ कृताहते A., कृताद्भयात् v. ३ चिह्ने-र्त्रणादि ख. ४ द्विगुणः स्मृतः ख. ५ दमः प्रोक्तो मदादिभि A. ६ न्यून-श्रुतादिषु ख. ७ चेच्छ्रेष्ठमन्यजः-मनुः. शासनम् ॥' इति । द्विजातिमात्रस्यापराधे ग्रद्गस्याङ्गच्छेदविधानाद्वैरयस्यापि क्षित्रियापकारिणोऽयमेव दण्डः; तुल्यन्यायत्वात् । उद्गूणे वधार्थमुयते शस्त्रादिके प्रथमसाहसो दण्डो वेदितव्यः । ग्र्इस्य पुनस्दूणेऽपि हस्तादिच्छेदनमेव; (८१२८०)—'पाणिमुयम्य दण्डं वा पाणिच्छेदनमहिति' इति मनुस्मरणात् ॥ उद्गूरणार्थं शस्त्रादिस्पर्शने तु तद्धिकः प्रथमसाहसाद्धेदण्डो वेदितव्यः ॥ अस्मादिसंस्पर्शे पुनः क्षत्रियवैश्ययोः 'प्रातिलोम्यापवादेषु द्विगुणित्रगुणा दमा' (व्य०२००) इति वाक्पारुष्योक्तन्यायेन कल्प्यम् । ग्रद्गस्य तत्रापि हस्तच्छेद एव । (८१२८२)—'अवनिष्ठीवतो दर्पद्वावोष्ठो छेदयेष्ट्रपः । अवसूत्रयतो मेद्रम् मवश्ययतो ग्रदम् ॥' इति मनुस्मरणात् ॥ २१५ ॥

एवं प्रातिलोम्यापराधे दण्डमभिधायं पुनः सजातिमधिकृत्याह्-

# उद्गण हस्तपादे तु दश्चिंशतिको दमौ । परस्परं तु सर्वेषां शस्त्रे मध्यमसाहसः ॥ २१६ ॥

हस्ते पादे वा ताडनार्थमुद्भूणें यथाकमं द्रापणो विशतिपणश्च दण्डो वेदितव्यः । परस्परवधार्थं शस्त्रो उद्गूणें सर्वेषां वैणिनां सध्यमसाहसो दण्डः ॥ २१६॥

#### पादकेशां ग्रुककेरो हुआ नेषु पणान्दश । पीडाकेषाँ ग्रुकावेष्टपादाध्यासे शतं दमः ॥ २१७ ॥

किंच, पादकेशवस्त्रकराणामन्यतमं गृहीला य उहु श्चिति झटिसाक्षयिति असी द्रापणान्दण्ड्यः । पीडा च कर्षश्चांशुकावेष्ट्रश्च पाद्ष्यासश्च पीडाक्ष्यीशुकावेष्ट्रश्च पाद्ष्यासश्च पीडाक्ष्यीशुकावेष्ट्रशादाध्यासं तस्मिन्समुचिते शतं दण्ड्यः । एतदुक्तं भवति—अंशुकेनावेष्ट्रय गाढमापीड्याकृष्य च यः पादेन घट्टयति, तं ज्ञातं पणान्दापये-दिति ॥ २१०॥

#### शोणितेन विना दुःखं कुर्वन्काष्ठादिभिर्नरः। द्वात्रिंशतं पणार्न्दण्ड्यो द्विगुणं दर्शनेऽस्मृजः॥ २१८॥

किंच । यः पुनः शोणितं यथा न दृश्यते तथा मृदुताडनं काष्ठली-ष्टादिभिः करोत्यसौ द्वातिंशतं पणान्दण्डाः ॥ यदा पुनर्गाढताडनेन लोहितं दृश्यते तदा द्वातिंशतो द्विगुणं चतुःषष्टिपणान्दण्डनीयः । लङ्मासाँस्थिभेदे पुन-विंशेषो मनुना दर्शितः (८१२८४)—'लग्भेदकः शतं दण्डयो लोहितस्य च दर्शकः । मांसभेत्ता च षण्निष्कान्त्रवास्यस्लिस्थिभेदकः ॥' इति ॥ २९८ ॥

पाठा०—१ वर्णानां घ. २ करालुञ्चनेषु A. ३ पीडाकर्णाञ्जनावेष्ट्य प. ४ दमयेदिति ग. ५ पीडां A. ६ पणान्दाप्यो A.; v. ७ मांसास्थिविभेदे खं

# करपाददैतो भङ्गे छेदने कर्णनासयोः । मध्यो दण्डो त्रणोद्भेदे मृतकल्पहते तथा ॥ २१९ ॥

किंच, करपाद्द्न्तस्य प्रलेकंभङ्गे कर्णनासस्य च प्रलेकं छेद्ने रूढ-व्यणस्योद्भेद्ने सृतकल्पो यथा भवति तथा हते ताडिते मध्यमसाहसो वैदितव्यः । अनुवन्धादिना विषयस्य साम्यमत्रापादनीयम् ॥ २१९ ॥

# चेष्टाभोजनवाग्रोधे नेत्रादिप्रतिभेदने । कन्धरावाहुसैक्थ्रां च भक्ते मैध्यमसाहसः ॥ २२० ॥

किंच, गमनभोजनभाषणिनरोधे नेत्रस्य 'आदि'प्रहणाजिह्वायाश्च प्रति-भेदने। कन्धरा ग्रीवा, बाहुः प्रसिद्धः, सक्थि ऊरुस्तेषां प्रत्येकं भञ्जने प्रध्यमसाहसो दण्डः॥ २२०॥

#### एकं व्रतां वहूनां च यथोक्ताद्विगुणो दमः ।

अपि च, यदा पुनर्वहचो मिलिता एकस्याङ्गभङ्गादिकं कुर्वन्ति, तदा यसिन्यसिन् अपराधे यो यो दण्ड उक्तस्तत्र तसाद्विगुणो दण्डः प्रसेकं वेदितव्यः । अतिकूरत्वात्तेषां प्रातिलोम्यानुलोम्यापराधैयोरप्येतस्येव सवर्णविष-येऽभिहितस्य दण्डजातस्य वाक्पारुष्योक्तक्रमेण हानि वृद्धिं च कल्पयेतः; 'वाक्पारुष्ये य एवोक्तः प्रतिलोम्यानुलोमतः । स एव दण्डपारुष्ये दाप्यो राज्ञा यथाक्रमम् ॥' इति सारणात् ॥—

# कलहापहृतं देयं दण्डश्च द्विगुणस्ततः ॥ २२१ ॥

किंच, कलहे वर्तमाने यद्येनापहतं तत्तेन प्रत्यर्पणीयम् । अपहतद्रव्याद्धि-गुणश्चापहारनिमित्तो दण्डो देयः ॥ २२१ ॥

## दुःलमुत्पादयेद्यस्तु स सम्रुत्थानजं व्ययम् । दाप्यो र्दण्डं च यो यस्मिन्कलहे समुदाहृतः ॥ २२२ ॥

किंच, यो यस ताडनाहुःसमुत्पाद्येत्स तस्य व्रणरोपणादौ औषधार्थं पृथ्यार्थं च यो व्ययः कियते तं दद्यात् । समुत्थानं व्रणरोपणम् । यस्मिन्क-छहे यो दण्डस्तं च द्यात्, न पुनः समुत्थानजव्ययमात्रम् ॥ २२२ ॥

पाठा०—१ दन्तभक्ते A. २ सनध्यिक्किमक्ते A. ३ उत्तमसाहसः v. ४ पराधेऽप्येतस्येव घ. ५ य एवोक्तः प्रतिलोमानुलोमतः। स एव दण्ड-पारुच्ये राज्ञा कार्यो यथाकमम् घ. ६ स्तथा A. ७ त्थानधनन्ययम् A. ८ दण्डश्च v.

परगात्राभिद्रोहे दण्डमुक्त्वानन्तरं वहिरङ्गार्थनाशे दण्डमाह—

अभिघाते तथा छेदे भेदे कुड्यावपातने । पणान्दाप्यः पश्च दश विंशतिं तद्ययं तथा ।। २२३॥

मुद्ररादिना कुड्यस्याभिघाते विदारणे द्विधाकरणे च यथाकमं पञ्चपणो द्वापणो विंदातिपणश्च दण्डो वेदितव्यः । अवपातने पुनः कुड्यस्तेते त्रयो दण्डाः समुचिता प्राह्याः; पुनः कुड्यसंपादनार्थं च धनं खामिने द्यात्॥ २२३॥

दुःखोत्पादि गृहे द्रव्यं क्षिपन्प्राणहरं तथा । षोडशाद्यः पणान्दाप्यो द्वितीयो मध्यमं दमम् ॥२२४॥

अपि च, परगृहे दुःखजनकं कण्टकादि द्रव्यं प्रक्षिपन्योदश्पणा-न्द्णड्यः।प्राणहरं पुनर्विषभुजङ्गादिकं प्रक्षिपन्मध्यमसाहसं दण्ड्यः २२४

पश्वभिद्रोहे दण्डमाह—

दुःखे च शोणितोत्पादे शाखाङ्गच्छेदने तथा । दण्डः क्षुद्रपश्चनां तु द्विपणप्रभृतिः ऋमात् ॥ २२५ ॥

शुद्राणां पश्नां अजाविकहरिणप्रायाणां ताडनेन दुःखोत्पादने असुक्सा-वणे शाखाङ्गच्छेदने । 'शाखा'शब्देन चात्र प्राणसंचाररहितं शङ्गादिकं ठक्ष्यते । अङ्गानि करचरणप्रमृतीनि, शाखा चाङ्गं च शाखाङ्गं तस्य छेदने द्विपणप्रभृतिर्द्ण्डः । हो पणा यस्य दण्डस्य स द्विपणः । द्विपणः प्रमृतिरा-दिर्यस्य दण्डगणस्यासौ द्विपणप्रभृतिः । स च दण्डगणो द्विपणश्चतुःपणः षदपणोऽ-ष्टपण इत्येवंरूपो न पुनर्द्विपणस्विर्पणश्चतुष्पणः पञ्चपण इति । कथमिति चेदुच्यते । अपराधगुरुखात्तावत्प्रथमदण्डाद्भुरुतरसुपरितनं दण्डत्रितयमवगम्यते । तत्र चाश्व-तित्रिखादिसंख्याश्रयणाद्वरं श्रुतिद्विसंख्याया एवाभ्यासाश्रयणेन गुरुत्वसंपादन-मिति निरवयम् ॥ २२५॥

> लिङ्गस्य छेदने मृत्यौ मध्यमो मृल्यमेव च। महापश्चनामेतेषु स्थानेषु दिगुणो दमः॥ २२६॥

किंच, तेषां खुद्दपरानां लिङ्गछेदने मरणे च मध्यमसाहसो द्ण्डः। स्वामिने च मूल्यं दद्यात् । महापरानां पुनर्गोगजवाजित्रसृतीनामेतेषु स्थानेषु ताडनलोहितसावणादिषु निमित्तेषु पूर्वोक्ताइण्डाद्विगुणो द्ण्डा वेदितव्यः ॥ २२६॥

पाठा०-१ द्वैधीकरणे घ. २ समन्विताः घ. ३ अजाविहरिणानां घ. ४ खिश्चतुःपणः ख. ५ स्नावणादिनिमित्तेषु ख.

स्थावराभिद्रोहे दण्डमाह—

#### प्ररोहिशाखिनां शाखास्कन्धसर्वविदारणे । उपजीव्यद्वमाणां च विंशतेर्द्धिगुणो दमः ॥ २२७ ॥

प्ररोहा अङ्करास्तद्वन्यः शाखाः प्ररोहिण्यः; याद्यिनाः पुनस्ताः प्रतिकाण्डं प्ररोहिन्त ताः शाखा येषां वटादीनां ते प्ररोहिशाखिनः; तेषां शाखाच्छेदने, यतो मूलशाखा निर्गच्छिन्त स स्कन्धः, तस्य छेदने; समूलवृक्षच्छेदने च यथाकमं विशातिपणदण्डादारभय पूर्वस्मात्पूर्वस्मादुत्तरोत्तरो दण्डो द्विगुणः। एतदुक्तं भवति—विशतिपणश्रखारिशत्पणोऽशीतिपण इत्येवं त्रयो दण्डा यथाकमं शाखाच्छेदनादिष्वपराधेषु भवन्तीति । अप्ररोहिशाखिनामप्युपजीव्यवृक्षाणामा- प्रादीनां पूर्वोक्तेषु स्थानेषु पूर्वोक्ता एव दण्डाः, अनुपजीव्याप्ररोहिशाखिषु पुनर्वृक्षेषु कल्प्याः॥ २२७॥

वृक्षविशेषान्त्रत्याह—

चैत्यक्रमशानसीमासु पुण्यस्थाने सुरालये । जातद्रुमाणां द्विगुणो देमो दृक्षे च विश्वते ॥ २२८ ॥ चैत्यादिषु जातानां वृक्षाणां शाखाच्छेदनादिषु पूर्वोक्ताइण्डाद्विगुणः । विश्वते च पिप्पलपलाशादिके द्विगुणो दण्डः ॥ २२८ ॥

गुल्मादीन्त्रत्याह-

गुल्मगुच्छक्षुपलताप्रतानौषधिवीरुधाम् । पूर्वस्मृताद्र्धदण्डः स्थानेषुक्तेषु कर्तने ॥ २२९ ॥

गुल्मा अनितरीर्घनिविडलता मालसादयः, गुल्ला अवलिख्पाः असरल-प्रायाः कुरण्टकादयः, सुपाः करवीरादयः सरलप्रायाः, लता दीर्घयायिन्यो द्राक्षातिमुक्ताप्रभृतयः, प्रतानाः काण्डप्ररोहरहिताः सैरलयायिन्यः सारिवाप्रमृ-तयः, ओषध्यः फलपाकावसानाः शालिप्रभृतयः, वीरुधः लिला अपि या विविधं प्ररोहन्ति ताः गुङ्क्वीप्रभृतयः, एतेषां पूर्वोक्तेषु स्थानेषु विकर्तने छेदने पूर्वोक्ताइण्डाद्धेद्ण्डो वेदितव्यः॥ २२९॥

इति दण्डपारुष्यप्रकरणम् ।

#### अथ साहसप्रकरणम् २०

संप्रति साइसं नाम विवादपदं व्याचिख्यासुस्तल्रक्षणं तावदाह-

सामान्यद्रव्यप्रसभहरणात्साहसं स्मृतम् ।

सामान्यस्य साधारणस्य यथेष्ठविनियोगानईत्वाविशेषेण परकीयस्य द्रव्य-

पाठा०—१ पणाइण्डादारभ्य घ. २ दमो वृक्षेऽथ विश्वते ख., 'दमा वृक्षं' A. ३ शिखायायिन्यः, ४ हरणं साहसं A. ५ यथेष्टवितियोग ग-घ. ६ त्वाद्विशेषेण ग. स्यापहरणं साहसम् । कुतः ? प्रसभहरणात् प्रसह्य हरणात् , वलावष्टम्भेन हरणादिति यावत् ॥ एतदुक्तं भवति—राजदण्डं जनाक्रोशं चोल्रङ्घय राजपुरुषे. तरजनसमक्षं यत्किचिनमारणहरणपरदारप्रधर्षणादिकं कियते तत्सर्वं साहसमिति साहसलक्षणम् । अतः साधारणधनपरधनयोईरणस्यापि वलावष्टम्भेन कियमाण-त्वात्साहसत्वमिति । नारदेनापि साहसस्य खरूपं विवृतम् ( २।१४ )—'सहसा कियते कर्म यिंकचिद्वलद्पितेः । तत्साइसमिति प्रोक्तं सहो वलमिहोच्यते॥ इति । तदिदं साहसं चौर्यवागदण्डपारुष्यस्त्रीसंग्रहणेषु व्यासक्तमपि वलदर्पावष्टम्भो-पाधितो भिद्यते इति दण्डातिरेकार्थ पृथगभिधानम् । तस्य च दण्डवैचित्र्यप्रति-पादनार्थं प्रथमादिभेदेन त्रैविध्यमभिधाय तल्रक्षणं तेनैव विवृतम् (१४।३-९)— 'तत्पुनिम्नविधं ज्ञेयं प्रथमं मध्यमं तथा । उत्तमं चेति शास्त्रेषु तस्योक्तं लक्षणं पृथक् ॥ फलमूलोदकादीनां क्षेत्रोपकरणस्य च । भङ्गाक्षेपोपमर्दाद्यैः प्रथमं साहसं स्मृतम् ॥ वासःपश्चन्नपानानां गृहोपकरणस्य च । एतेनैव प्रकारेण मध्यमं साहसं स्मृतम् ॥ व्यापादो विषशस्त्राद्यैः परदाराभिमर्शनम् । प्राणोपरोधि यचान्यदुक्त-मुत्तमसाहसम् ॥ तस्य दण्डः कियाक्षेपः प्रथमस्य शतावरः । मध्यमस्य त शास्त्रज्ञैर्दष्टः पञ्चशतावरः ॥ उत्तमे साहसे दण्डः सहस्रावर इष्यते । वधः सर्व-स्वहरणं पुरान्निर्वासनाङ्कने । तदङ्गच्छेद इत्युच्हो दण्ड उत्तमसाहसे ॥' इति ॥ वधादयश्वापराधतारतम्यादुत्तमसाहसे समस्ता व्यस्ता वा योज्याः ॥

तत्र परद्रव्यापहरणरूपे साहसे दण्डमाह-

# तन्मूल्याद्विगुणो दण्डो निह्नवे तु चतुर्गुणः ॥ २३०॥

तस्यापहतद्रव्यस्य मूल्यात् द्विगुणो दण्डः । यः पुनः साहसं कृत्वा 'नाहमकार्षम्' इति निद्धते तस्य मूल्याच्चतुर्गुणो दण्डो भवति । एतेसाः देव विशेषदण्डविधानातप्रथमसाहसादिसामान्यदण्डविधानमपहारव्यतिरिक्तविषयं गम्यते ॥ २३०॥

साहसिकस्य प्रयोजयितारं प्रलाह—

यः साहसं कारयति स दाप्यो द्विगुणं दमम् । यश्चैवग्रुक्त्वाऽहं दाता कारयेत्स चतुर्गुणम् ॥ २३१ ॥

यस्तु 'साहसं कुँठ' इत्येवमुक्त्वा कारयत्यसौ साहसिकाइण्डाद्विगुणं दण्डं दाप्यः । यः पुनः 'अहं तुभ्यं धनं दास्यामि, त्वं कुठ' इत्येवमुक्त्वा साहसं कारयति स चतुर्गुणं दण्डं दाप्योऽनुबन्धातिशयात् ॥ २३१॥

टिप्प०—1 नाप्रामाण्यम् , न वा विकल्पः, अपि तु विशेषस्य सामान्यापवादः कत्वेनापहाररूपे विषयविशेषे द्वैगुण्यचातुर्गुण्यविधायकेन विशेषवाक्येन सामान्यविधायके वाध्यत इत्यभिप्रायः ।

पाठा०- १ पाधिना भिद्यते घ. २ कुर्वित्येवं वाचैव कारयति घ

साहसिकविशेषं प्रत्याह-

अर्घ्याक्षेपातिक्रमकुद्धातृभार्याप्रहारकः । संदिष्टस्याप्रदाता च समुद्रगृहभेदकृत् ॥ २३२ ॥ सामन्तकुलिकादीनामपकारस्य कारकः । पञ्चाकृत्पणिको दण्ड एषामिति विनिश्चयः ॥ २३३ ॥

अध्येखार्घार्धस्याचार्यादेराक्षेपमाज्ञातिक्रमं च यः करोति, यथ भ्रात्र-भार्या ताडयति तथा संदिष्टस्य प्रतिश्रुतस्यार्थस्याप्रदाता यथ मुद्धितं गृह-मुद्धाटयति तथा खगृहे क्षेत्रादिसंसक्तगृहक्षेत्रादिखामिनां कुलिकानां खकुलोद्भवानां 'आदि' प्रहणात् खप्राम्यखदेशीयानां च योऽपकर्ता, ते सर्वे पञ्चाद्यात्पणपरिमितेन दण्डेन दण्डनीयाः ॥ २३२-२३३ ॥

खच्छन्द्रविधवागामी विक्रष्टेऽनिभधावकः ।
अकारणे च विक्रोष्टा चण्डालश्चोत्तमान्स्पृशेत् ॥ २३४ ॥
श्रूद्रप्रव्रजितानां च देवे पित्र्ये च भोजकः ।
अयुक्तं शपथं कुर्वन्नयोग्यो योग्यकर्मकृत् ॥ २३५ ॥
वृषक्षद्रपश्नां च पुंस्त्वस्य व्रतिघातकृत् ।
साधारणस्यापलापी दासीगर्भविनाशकृत् ॥ २३६ ॥
पिर्वृषुत्रस्तरस्त्रभात्दम्पत्याचार्यशिष्यकाः ।

एषामपिततान्योन्यत्यागी च शतद्ण्डभाक् ॥ २३७॥ किंच, नियोगं विना यः स्वेच्छया विधवां गच्छति, चौरादिभयाकुलै-र्विकुष्टे च यः शक्तोऽपि नाभिधावति, यश्च वृथाकोशं करोति, यश्च चण्डालो ब्राह्मणादीन्स्पृशति, यश्च शूद्भप्रवितान्दिगम्बरादीन्द्वे पित्रये च कर्मणि भोजयति, यश्चायुक्तं भातरं गैमिष्यामि' इसेवं शप्यं करोति, तथा यश्च अयोग्य एव श्रद्धादियोग्यक्तमीध्ययनादि करोति, वृषो बलीवर्दः, श्रुद्भपश्चावोऽजादयस्तेषां पुंस्त्वस्य प्रजननशक्तेविनाशकः, 'वृश्चश्चद्दप्रज्ञाम्' इति पाठे हिंग्वाद्यौषधप्रयोगेण वृक्षादेः फलप्रस्तानां पात्रिता, साधारणमपलपति साधारणद्रव्यस्य च वश्चकः, दासीगर्भस्य च पात्रिता, ये च पित्रादयोऽपतिता एव सन्तोऽन्योन्यं त्यजन्ति, ते सर्वे प्रस्तेकं पणशतं दण्डार्हा भवन्ति ॥ २३४-२३७॥

इति साइसप्रकरणम्।।

पाठा०—१ अर्ध्याकोशाति ख., A. २ न्स्पृशन् A. ३ शूदः प्रवितानां ख. A. ४ पितापुत्र A. ५ ग्रहीष्यामीत्येवं ख.

साहसप्रसङ्गात्तत्सदशापराधेषु निर्णेजकादीनां दण्डमाह—

# वसानस्त्रीन्पणान्दण्ड्यो नेजकस्तु परांशुकम् । विक्रयावक्रयाधानयाचितेषु पणान्दशः ॥ २३८॥

नेजको वस्रस्य धावकः, स यदि निर्णेजनार्थं समर्पितानि वासांसि स्वयमान्छादयति तदाऽसौ पणत्रयं दण्ड्यः। यः पुनस्तानि विकीणीते अवक्रम्यं वा 'एतावरकालमुपभोगार्थं वस्नं दीयते, मह्ममेतावद्धनं देयम्' इसेवं भाटकिन यो ददाति, आधित्वं वा नयति, स्वसुहृद्धो याचितं वा ददास्सौ प्रस्पप्रापं दशपणान्दण्डनीयः। तानि च वस्नाणि श्वर्णशाल्मेलीफलके क्षालनीयानि पाषाणे, नच व्यस्पनीयानि, नच स्वगृहे वासयितव्यानि; इतस्था दण्ड्यः। (८१३६)—'शाल्मलीफलके श्वर्णे निज्याद्वासांसि नेजकः। नच वासांसि वासोभिनिहरेण च वासयेत्॥' इति मनुस्परणात्॥ यदा पुनः प्रमादात्तानि नाशयित तदा नारदेनोक्तं द्रष्टव्यम्—'मूल्याष्टभागो हीयेत सकृद्धौतस्य वाससः। द्विः पादिस्रस्तृतीयांशश्चतुधौतेऽर्धमेव च ॥ अर्धक्षयात्तु परतः पादांशापचयः कमात्। यावत्क्षीणदशं जीर्णं जीर्णस्यानियमः क्षयः॥' इति । अष्टपणकीतस्य सकृद्धौतस्य वस्लस्य नाद्यितस्य।ष्टमभागपणोनं मूल्यं देयम्। द्विधौतस्य तु पादोनं, तिप्रौतस्य पुनस्तृतीयांशन्यूनम्। चतुधौतस्यार्धं पणचतुष्टयं देयम्। ततः परं प्रतिनिर्णेजनमवशिष्टं मूल्यं पादपादापचयेन देयम्। यावज्ञीर्णं जीर्णस्य पुनर्नाशिन्तस्य ह्यात्वाते मूल्यदानकल्पनम्॥ २३८॥

पितापुत्रविरोधे तु साक्षिणां त्रिंपणो दमः । अन्तरे च तयोर्थः स्यात्तस्याप्यष्टगुणो दमः ॥ २३९॥

पितापुत्रयोः कलहे यः साक्ष्यमङ्गीकरोति, न पुनः कलहं निवारयति असौ पणत्रयं दण्ड्यः । यश्च तयोः सपणे विवादे पणदाने प्रतिभूर्भवत्यसौ, चकारात्तयोर्यः कलहं वर्धयति, सोऽपि त्रिपणाद्ष्यगुणं चतुर्विशतिपणान्दः ण्डनीयः। दम्पलादिष्वयमेव दण्डोऽनुसरणीयः ॥ २३९ ॥

तुलाशासनमानानां क्रटकुनाणकस्य च । एभिश्र व्यवहर्ता यः स दाप्यो दमग्रुत्तमम् ॥ २४०॥ तुला तोलनदण्डः, शासनं पूर्वोक्तम्, मानं प्रस्थद्रोणादि, नाणकं सुद्रा-

टिप्प०—1 केनलं तत्साक्षिणो दण्डो नात्रानुमतः; साक्षित्वोच्छेदापत्तेः, तदः सत्ते च विवादावसानविरद्यापत्तेश्च; किं च यः कलइनिवारणसमथोऽपि तमनिवारम् साक्ष्यमङ्गीकरोति स दण्ड्य इत्याश्चयः ।

पाठा०—१ विक्रयापक्रमाधानयाचितेषु (=भाटकेनार्पणमपक्रमः, आध-मनमाधानम् ) v. २ शाल्मले फलके ख. ३ अष्टमभागोनं पणं मूल्यं ख-घ, ४ पादाचपचयेन ख. ५ द्विशतो दमः v. ६ तु ४. ७ प्यष्टशतो दमः V. साहसे प्रासं०२३८-२४५] तुलानाणकादौ कूटकरणे दण्डः २९५

दिचिह्नितं द्रम्मनिष्कादि, एतेषां यः क्रूटकृत् देशप्रसिद्धपरिमाणादन्यथा न्यूनि त्वमाधिक्यं वा द्रम्मादेरव्यवैहारिकमुद्रात्वं ताम्रादिगर्भत्वं वा करोति, यश्च तैः क्रूटैर्जानचपि व्यवहरति, तावुभौ प्रस्थेकमुत्तमसाहसं दण्डनीयौ॥२४०॥

नाणकपरीक्षिणं प्रलाह—

अक्टं क्टकं ब्र्ते क्टं यश्चाप्यक्टकम् । स नाणकपरीक्षी तु दाप्य उत्तमसाहसम् ॥ २४१ ॥ यः पुनर्नाणकपरीक्षी ताम्रादिगर्भमेव दम्मादिकं सम्यगिति ब्र्ते, सम्यक् च क्टकमिति असावुत्तमसाहसं दण्ड्यः ॥ २४१ ॥

चिकित्सकं प्रत्याह—

भिषिद्याथ्याचरन्दिण्ड्यस्तिर्यक्षु प्रथमं दंमम् । मानुषे मध्यमं राजपुरुषेषूत्तमं दमम् ॥ २४२ ॥

यः पुनर्भिषक् सिथ्या आयुर्वेदानभिज्ञ एव जीवनार्थ 'चिकित्सितज्ञोऽहम्' इति तिर्यख्यानुष्यराजपुरुषेषु चिकित्सामाचरत्यसौ यथाक्रमेण प्रथम-सध्यमोत्तमसाहसान्दण्डनीयः। तत्रापि तिर्यगादिषु मूल्येविरोषेण वर्णवि-रोषेण राजप्रसासत्तिविरोषेण दॅण्डस्य लघुगुरुभावः कल्पनीयः॥ २४२॥

> अवन्ध्यं यश्च बझाति बद्धं यश्च प्रमुश्चति । अप्राप्तव्यवहारं च स दाप्यो दममुत्तमम् ॥ २४३ ॥

यः पुनर्बन्धनानर्हमनपराधिनं राजाज्ञया विना बश्चाति, यश्च वदं व्यवहारार्थमाहृतं अनिर्वृत्तव्यवहारं चोत्सृजति, असौ उत्तमसाहसं दाप्यः ॥ २४३ ॥

मानेन तुलया वापि योंऽश्वमष्टमकं हरेत् । दुण्डं स दाप्यो द्विशतं वृद्धौ हानौ च कल्पितम् ॥२४४॥

यः पुनर्वणिक् त्रीहिकार्पासादेः पण्यसाष्ट्रममंशं क्रूटमानेन क्रूटतुल्या वा अन्यथा वा परिहरति असौ पणानां द्विशतं दण्डनीयः। अपहृतस्य द्रव्यस पुनर्वृद्धौ हानौ च दण्डसापि वृद्धिश्ची करूप्ये॥ २४४॥

भेषजस्नेहरुवणगन्धधान्यगुडादिषु । पण्येषु प्रक्षिपन्हीनं पणान्दाप्यस्तु षोडश्च ॥ २४५ ॥

टिप्प०—1 तिर्यक्ष मूल्यविशेषेण, मानुषेषु ब्राह्मणत्वादिविशेषेण, राजपुरुषेषु तत्प्र-त्यासत्तिविशेषेण वण्डस्य गुरुलषुत्वे कल्पनीये इति भावः ।

पाठा०-१ व्यावहारिकमुद्रितत्वं घ. २ चरन्दाप्यः घ. ३ राजमानुषे त्तमं घ., ८. ४ दण्डानां. ५ हीनं क्षिपतः पणा दण्डस्तु ८. भेषजमीषधद्रव्यम्, स्नेहो वृतादिः, छवणं प्रसिद्धम्, गन्धद्रव्यमुशीरादि, धान्यगुडौ प्रसिद्धौ, 'आदि'शन्दादि हुमरीचादि, एते व्यसारं द्रव्यं विक. यार्थं मिश्रयतः षोडशपणो दण्डः ॥ २४५॥

> मृचर्ममणिस्त्रायःकाष्ट्रवल्कलवाससाम् । अजातौ जातिकरणे विकेयाष्ट्रगुणो दमः ॥ २४६ ॥

किंच, न विद्यते बहुमूल्या जातिर्यस्मिन्म्चर्मादिके तद्द्रज्ञाति, तस्मिन् जातिकरणे विकयार्थं गन्धवर्णरसान्तरसंचारणेन बहुमूल्यजातीयसाद्द्रयसं पादने, यथा—मिलकामोदसंचारेण मृत्तिकायां सुगन्धामलकमिति, मार्जार चर्मणि वर्णोत्कर्षापादनेन व्याघ्रचमेति, स्फिटिकमणी वर्णान्तरकरणेन पद्मराग इति, कार्पासिके स्त्रेत्र गुणोत्कर्षाधानेन पट्टस्त्रमिति, कार्णासिके स्त्रेत्र गुणोत्कर्षाधानेन पट्टस्त्रमिति, कह्नोले त्वगार्खं लवङ्गः मिति, कार्पासिके वासिस गुणोत्कर्षाधानेन कोरोयमिति, विक्रेयस्थापादितसादः स्यम्चमादिः पण्यस्याष्टगुणो दण्डो वेदितव्यः ॥ २४६ ॥

सैम्रद्भपरिवर्तं च सारभाण्डं च कृत्रिमम् । आधानं विक्रयं वापि नयतो दण्डकल्पना ।। २४७ ॥ भिन्ने पणे च पञ्चाशत्पणे तु शतमुच्यते । द्विपणे द्विशतो दण्डो मूल्यवृद्धौ च वृद्धिमान् ॥२४८॥

सुद्रः पिधानं, सुद्रेन सह वर्तत इति सैं सुद्रं करण्डकम्, परिवर्तनं व्यत्यासः; योऽन्यदेव सुक्तानां पूर्णं करण्डकं दर्शयित्वा इस्तलाघवेनान्यदेव स्कटिकानां पूर्णं करण्डकं समर्पयति, यश्च सारभाण्डं कस्तूरिकादिकं कृत्रिमं कृत्वा विक्रय-मार्धि वा नयति तस्य दण्डकल्पना वक्ष्यमाणा वेदितव्या । कृत्रिमकस्तः रिकादेर्म्ल्यभूते पणे भिन्ने न्यूने, न्यूनपणमूल्य इति यावतः; तस्मिन् कृत्रिमे विक्रीते पञ्चादात्पणो दण्डः । पणमूल्ये पुनः द्यातम् । द्विपणमूल्ये दिद्यातो दण्ड इस्वेनं मूल्यवृद्धौ दण्डवृद्धिक्नेया ॥ २४७-२४८॥

वणिजः प्रत्याह्—

संभूय कुर्वतामर्घ संबाधं कारुशिल्पिनाम् । अर्घस्य हासं वृद्धिं वा जानतो दम उत्तमः ॥ २४९॥ राजनिरूपितार्घस्य हासं वृद्धिं वा जानन्तोऽपि विणजः संभूय

पाठा०—१ विकयेऽष्टगुणो A. २ कार्ब्णायसे च घ. ३ समुद्र ख. ४-५ तु A. ६ भिन्ने भिन्नमूल्ये घ. ७ हासे वृद्धौ वा साहस्रो दण्ड उच्यते A. ८ जानतां घ.

मिलित्वा कारूणां रजकादीनां शिल्पिनां चित्रकारादीनां संवाधं पीडाकर-मर्घान्तरं लाभलोभात्कुर्वन्तः पणसहस्रं दण्डनीयाः ॥ २४९ ॥

> संभूय वणिजां पण्यमनर्घेणोपरुन्धताम् । विक्रीणतां वा विहितो दण्ड उत्तमसाहसः ॥ २५० ॥

किंच, ये पुनर्वणिजो सिांछित्वा देशान्तरादागतं पण्यसनर्घेण हीनमूल्येन प्रार्थयमाना उपरुन्धन्ति, महार्घण्या विक्रीणते तेषासुत्तमसाहसो दणो विहितो मन्वादिभिः॥ २५०॥

केन पुनर्घेण पणितव्यमित्यत आह—

राजनि स्थाप्यते योऽर्घः प्रत्यहं तेन विक्रयः । क्रयो वा निःस्रवस्तसाद्वणिजां लाभकृत्स्मृतः ॥२५१॥

राजिन संनिहिते सित यस्तेनार्घः स्थाप्यते निरूप्यते तेनार्घेण प्रतिदिनं क्रयो विक्रयो वा कार्यः । निर्गतः स्वो निःस्रवोऽवशेषस्तस्मादाजनिरू-पितार्घाचो निःस्रवः स एव विणिजां लासकारी, न पुनः खच्छन्दपरिकल्पि-तात्। मनुना चार्घकरणे विशेषो दिशेतः (८।४०२)—'पञ्चरात्रे पञ्चरात्रे पक्षे मासे तथा गते। कुर्वात चैषां प्रस्थमर्घसंस्थापनं चपः॥' इति॥ २५१

खदेशपण्ये तु शतं वणिग्गृह्णीत पश्चकम् । दशकं पाँरदेश्ये तु यः सद्यः ऋयविऋयी ॥ २५२ ॥

किंच, स्वदेशप्राप्तं पण्यं गृहीत्वा यो विकीणीते असौ पञ्चकं शतं पणशते पणपञ्चकं लामं गृहीयात् । परदेशात्प्राप्ते पुनः पण्ये शतपणमूल्ये दश-पणाल्लामं गृहीयात् । यस्य पणस्य ग्रहणदिवस एव विकयः संपद्यते । यः पुनः क्वालान्तरे विक्रीणीते तस्य कालोत्कर्षवशाल्लांभोत्कर्षः कल्प्यः । एवं च यथार्घे निह्मिते पणशते पञ्चपणो लाभो भवति तथैवार्घो राज्ञा खदेशपण्यविषये स्थापनीयः ॥ २५२॥

पारदेश्यपण्येऽर्घनिरूपणप्रकारमाह—

पण्यस्रोपरि संस्थाप्य व्ययं पण्यसमुद्भवम् । अर्घोऽनुप्रहक्तत्कार्यः केतुर्विकेतुरेव च ॥ २५३ ॥

देशान्तरादागते पण्ये देशान्तरगमनप्रसागमनभाण्डमहणशुल्कादिस्थानेषु यावानुपयुक्तोऽर्थस्तावन्तमर्थं परिगणय्य पण्यमूल्येन सह मेलयित्वा

टिप्प०—1 अन्यथा परदेशविषये वक्ष्यमाणत्वे नात्रानुक्तौ न्यूनतेति हृद्यम् ।

पाठा०—१ मभिहितो A. २ लाभकः A. ३ शेषः घ. ४ पारदेशे A. ५ वशालाभः कल्प्य ग. ६ नुप्राहकः A.

यथा पणशते दशपणो लाभः संपद्यते तथा केतृविकेत्रोरनुग्रहकार्यघौँ राज्ञा स्थापनीयः ॥ २५३ ॥

इति साहसे प्रासिङकप्रकरणम्।

## अथ विकीयासंपदानप्रकरणम् २१

प्रासिङ्गकं परिसमाप्याधुना विकीयासंप्रदानं प्रक्रमते । तत्स्ह्रपं च नारदेनाभिहितम् (८११)—'विकीय पण्यं मूल्येन केतुर्यन्न प्रदीयते । विकीयासंप्रदानं
तिद्विवादपदमुच्यते ॥' इति । तत्र विकेयद्रव्यस्य चराचरभेदेन द्वैविध्यमभिधाय
पुनः षिङ्गधत्वं तेनैव प्रस्यपादि (८१२-३)—'लोकेऽस्मिन्द्विधं पण्यं जङ्गमं
स्थावरं तथा । षिङ्गधत्तस्य तु बुधेर्दानादानविधः स्मृतः ॥ गणिमं तुलिमं मेथं
कियया ह्रपतः श्रिया ॥' इति गणिमं क्रमुकफलादि, तुलिमं कनककस्तूरीकुङ्कमादि,
मेयं शाल्यादि, कियया वाहदोहादिह्रपयोपलक्षितमश्चमिह्ण्यादि । ह्रपतः पण्याङ्गनादि, श्रिया दीह्या मरकतपद्मरागादीक्षित ॥

एतत्षद्रप्रकारकमपि पण्यं विकीयाऽसंप्रयच्छतो दण्डमाह—

# गृहीतपूर्वं यः पण्यं क्रेतुर्नैव प्रयच्छति । सोद्यं तस्य दाप्योऽसौ दिग्लाभं वा दिगागते ॥२५४॥

गृहीतं मूल्यं यस्य पण्यस्य विकेता तृहृहीतमूल्यं, तद्यदि विकेता प्रार्थयमानाय स्वदेशवणिजं केत्रं न समर्पयति, तच्च पण्यं यदि कयकाले बहुमूल्यं सत्कालान्तरेऽल्पमूल्येनैव लभ्यते, तदार्घहासकृतो य उद्यो वृद्धिः पण्यस्य स्थावरजङ्गमात्मकस्य तेन सहितं पण्यं विकेता केत्रं दापनीयः । यदा मूल्यहासकृतः पण्यस्योपयो नास्ति, किं तु कयकाले यावदेवेयतो मूल्यस्थय-पण्यमिति प्रतिपन्नं तावदेव तदा तत्पण्यमादाय तस्मिन्देशे विकीणानस्य यो लाभस्तेनोदयेन सहितं द्विकं त्रिकमित्यादिप्रतिपादितवृद्धिरूपोदयेन वा सहितं केतृः वाञ्छावशाद्दापनीयः; यथाह नारदः (८१५)—'अर्घश्चेदैवहीयेत सोद्यं पण्यमावहेत्। स्थानिनामेष नियमो दिग्लामं दिग्वचारिणाम् ॥' इति। यदा त्वर्घमहत्त्वेन पण्यस्य न्यूनभावस्तदा तस्मिन्पण्ये वस्त्रगृहादिके य उपभोगस्तदाच्छादन-सुखनिवासादिरूपो विकेतुस्तसहितं पण्यमसौ दाप्यः; यथाह नारदः (८१४)—'विकीय पण्यं मूल्येन यः केतुनं प्रयच्छति। स्थावरस्य क्षयं दाप्यो जङ्गमस्य कियाफलम् ॥' इति। विकेतुस्यभोगः क्षय उच्यते; केतृसंबन्धित्वेन क्षीयमाण-त्वात्, न पुनः कुड्यपातसस्यघातादिरूपः। तस्य तु—'उपहन्येत वा पण्यं देखेतापिह्येत वा विकेतुरेव सोऽनर्थां विकीयासंप्रयच्छतः॥' (ना०८१६)

पाठा०-१ गणितं ऋमुकफलादिः तुलितं कर्प्रादिः ग. घ. २ 'श्रेदत्र' ख. ३ कुट्यपाल्यघातादि ख.

#### विकयासंग०२५४-२५८] एकत्र विकीयान्यत्र विकये दण्डः २९९

इत्यत्रोक्तत्वात् ॥ यदा त्वसौ केता देशान्तरात्पण्यप्रहणार्थमागतस्तदा तत्पण्य-मादाय देशान्तरे विकीणानस्य यो लाभस्तेन सहितं पण्यं विकेता केत्रे दाप-यितव्यः। अयं च कीतपण्यसमर्पणनियमोऽनुशयाभावे द्रष्टव्यः ॥ सित त्वनुशये 'कीत्वा विकीय वा किंचिंदि'त्यादि (८।२२२) मनूक्तं वेदितव्यम् ॥ २५४॥

# विकीतमपि विकेयं पूर्वकेतर्यगृहति।

हानिश्चत्केतृदोषेण केतुरेव हि सा भवेत् ॥ २५५ ॥

किंच, यदा पुनर्जातानुशयः केता पण्यं न जिष्टक्षति तदा विक्रीतमपि पण्यमन्यत्र विकेयम्, यदा पुनर्विकेत्रा दीयमानं केता न गृह्णाति, तच पण्यं राजदैविकेनोपहतं, तदा केतुरेवासौ हानिभवेत्; पण्याप्रहणहरोण केतृदोषेण नाशितत्वात् ॥ २५५॥

# राजदैवोपघातेन पैण्ये दोपमुपागते ।

हानिर्विकेतुरेवासौ याचितस्याप्रयच्छतः ॥ २५६ ॥

अपि च, यदा पुनः केत्रा प्रार्थ्यमानमपि पण्यं विकेता न समर्पयित, अजातानुशयोऽपि, तच राजदैविकेनोपहतं, भवति, तदासो हानि-विकेतुरेव। अतोऽन्यददुष्टं पण्यं विनष्टसैदशं केत्रे देयम्॥ २५६॥

# अन्यहस्ते च विकीय दुष्टं वाऽदुष्टव्दादि ।

विक्रीणीते दमस्तव मूल्यातु द्विगुणो भवेत् ॥ २५७ ॥

किंच, यः पुनर्विनैवानुशयमेकस्य हस्ते विक्रीतं पुनरन्यस्य हस्ते विक्रीणीते सदोषं वा पण्यं प्रच्छादितदोषं विक्रीणीते, तदा तत्पण्यसृल्याद्विगुणो दमो वेदितच्यः । नारदेनाप्यत्र विशेषो दर्शितः (८।८)—'अन्यहस्ते च विक्रीय योऽन्यन्मै तत्प्रयच्छति । द्रव्यं तद्विगुणं दाप्यो विनयस्तावदेव तु ॥ निर्दोषं दर्शियत्वा तु सदोषं यः प्रयच्छति । स मृल्याद्विगुणं दाप्यो विनयं तावदेव तु ॥' इति ॥ सर्वश्चायं विधिर्दत्तमूल्ये पण्ये द्रष्टच्यः । अदत्तमृल्ये पुनः पण्ये वाङ्मात्रक्ये केतृविकेत्रोर्नियमकारिणः समयादते प्रवृत्तौ निवृत्तौ वा न कश्चिद्दोषः । यथाह नारदः (८।९०)—'दत्तमूल्यस्य पण्यस्य विधिरेष प्रकीर्तितः । अदत्तेऽन्यत्र समयात्र विकेतुर्विकयः ॥' इति ॥ २५०॥

विकयानुरायोऽभिहितः । कीतानुरायखरूपं तु प्राक् प्रपिवतम् । अधुना तदुभयसाधारणं धर्ममाह—

#### क्ष्यं वृद्धिं च वणिजा पण्यानामविजानता । क्रीत्वा नानुशयः कार्यः कुर्वन्षङ्गागदण्डभाक् ॥ २५८॥

टिप्प०—1 अनुचितमूल्येन विक्रयो हि अनुशय इत्युच्यते । 2 'तस्येहानुशयो भवेत् । सोऽन्तर्दशाहे तद्रव्यं दद्याचैवाददीत वा' इति तच्छेषः ।

पाठा०-१ पण्यदोष ∆. २ सदक्षं घ. ३ मूल्याच ∆.

परीक्षितकीतपण्यानां कयोत्तरकालं कयकालपरिमाणतोऽर्घकृतां वृद्धिमपर्यता केत्रा अनुशयो न कार्यः। विकेत्रा च महाधिनिबन्धनं पण्यक्ष्यमपद्यता नानुशायितव्यम् । वृद्धिक्षयपरिज्ञाने पुनः केतृविकेत्रोरनुशयो भवतीति व्यतिरेकादुक्तं भवति । अनुशयकालाविधस्तु नारदेनोक्तः (८।९)—'कीत्वा मृत्येन यैः पण्यं दुःकीतं मन्यते कयी । विकेतुः प्रतिदेयं तत्तस्मिनेवाह्यः विक्षतम् ॥ द्वितीयेऽहि दद्केता मृत्यात्रिंशांशमावहेत् । द्विगुणं तु तृतीयेऽहि परतः केतुरेव तत् ॥' इति । अपरीक्षितकयविकये पुनः पण्यवेगुण्यनिबन्धनानुः शयाविध'दशक्षित्रम्वसप्ताहे'त्यादिना दिश्चित एव । तदनया वाचोयुक्तया वृद्धिक्षयः परिज्ञानस्यानुशयकारणत्वमवगम्यते । यथा गण्यपरीक्षाविधिवलात्पण्यदोषाणाः मनुशयकारणत्वं अतः पण्यदोषतद्वृद्धिभयकारणित्रतयाभावेऽनुशयकालाभ्यन्तः रेऽपि यद्यनुशयं करोति तदा पण्यषङ्कागं दण्डनीयः । अनुशयकारणसङ्गत्वेऽप्यनुशयकालातिकमेणानुशयं कुर्वतोऽप्ययमेव दण्डः । उपभोगेनाविनश्चरेषु स्थिरार्घेष्वनुशयकालातिकमेणानुशयं कुर्वतो मन्तो दण्डो द्रष्टव्यः (८।२२३)—'परेण तु दशाहस्य न दयान्नापि दापयेत् । आददानो ददचैव राज्ञा दण्डाः शतानि षद्॥' इति ॥ २५८॥

इति विकीयासंप्रदानं नाम प्रकरणम्।

# अथ संभूयसमुत्थानप्रकरणम् २२

संभूयसमुत्थानं नाम विवादैपदमिदानीमभिधीयते-

# समवायेन वणिजां लामार्थं कर्म कुर्वताम्।

लाभालाभी यथाद्रव्यं यथा वा संविदा कृती ॥ २५९॥

'सर्वे वयमिदं कर्म मिलिताः कुर्मः' इत्येवंक्पा संप्रतिपत्तिः समवायः, तेन ये विण्डूटनर्तकप्रस्तयो लामिलिप्सवः प्रातिस्विकं कर्म कुर्वते, तेषां लाभालाभावुपचयापचयौ यथाद्रःयं येन यावद्धनं पण्यप्रहणाद्यर्थं दत्तं तदः नुसारेणावसेयौः, यद्वा,-प्रधानगुणभावप्यालोचनयास्य भागद्वयमस्यैको भाग इत्येवंक्ष्यया संविदा समयेन यथा संप्रतिपन्नौ तथा वेदितव्यौ ॥ २५९॥

# प्रतिषिद्धमनादिष्टं प्रमादाद्यच नाशितम्। स तद्द्याद्विष्ठवाच रैक्षिताद्द्यमांशभाक् ॥ २६०॥

किंच । तेषां संभूय प्रचरतां मध्ये 'पण्यमिद्मित्थं न व्यवहर्तव्यम्' इति प्रतिषिद्धमाचरता यन्नाशितमनादिष्टमननुज्ञातं वा कुर्वाणेन तथा प्रमादी रप्रज्ञाहीनतया वा येन यन्नाशितं स तत्पण्यं विणिग्भ्यो दयात् । यः पुनस्तेषां

पाठा०—१ यत्पण्यं दुष्कीतं ख. २ पदमधुना समभिद्धाति ध.

मध्ये चौरराजादिजनिताद्यसनात्पण्यं पालयति स तसाद्रक्षितात्पण्याद्द्याम-मंशं लभते ॥ २६० ॥

#### अर्घप्रक्षेपणाद्विंशं भागं शुल्कं नृपो हरेत्। न्यासिद्धं राजयोग्यं च विक्रीतं राजगामि तत् ॥ २६१॥

'इयतः पण्यस्थेयन्म्ल्यम्' इत्यघः, तस्य प्रक्षेपणात् राजतो निरूपणा-देतोरसौ म्ल्याद्धिंशतितममंशं शुल्कार्थं गृह्णीयात् । यत्पुनव्यासिद्धं 'अन्यत्र न विकेयम्' इति राज्ञा प्रतिषिद्धं, यचे राजयोग्यं मणिमाणिक्याद्य-प्रतिषिद्धमपि तद्राज्ञेऽनिवेद्य लाभलोभेन विक्रीतं चेद्राजगामि मूल्यदाननिर-पेक्षं तत्सर्वे पण्यं राजाऽपहरेदित्यर्थः॥ २६१॥

#### मिथ्यावदन्परीमाणं शुल्कस्थानादपासरन् । दाप्यस्त्वष्टगुणं यश्च सैन्याजऋयविऋयी ॥ २६२ ॥

यः पुनर्वणिक् ग्रुल्कवश्चनार्थं पण्यपरिमाणं निह्नते ग्रुल्कग्रहणस्थाना-द्वाऽपसरति यथ 'अस्पेदमस्पेदं वा' इत्येवं विवादास्पदीभृतं पण्यं क्रीणाति विकीणीते वा ते सर्वे पण्याद्ष्यगुणं दण्डनीयाः ॥ २६२ ॥

#### तरिकः स्थलजं शुल्कं गृह्णन्दाप्यः पणान्दशः । बाह्मणप्रातिवेश्यानामेतदेवानिमन्त्रणे ॥ २६३ ॥

अपि च, शुल्कं हि द्विधं—स्थलं जलं च। तत्र स्थलजम्-'अर्घप्रक्षेप-णाद्विंशं भागं शुल्कं त्रपो हरेत्' (व्य० २६१) इत्यत्रोक्तम्। जलं तु मानवे-ऽभिहितम् (८१४०४,५०)—'पणं यानं तरे दाप्यं पुरुषोऽर्धपणं तरे। पादं पशुश्र योषिच पादार्धं रिक्तकः पुमान् ॥ भाण्डपूर्णानि यानानि तार्यं दाप्यानि सारतः। रिक्तभाण्डानि यिक्तिचित्पुमांसश्चापरिच्छदाः॥ गर्भिणी तु द्विमासादि-स्तथा प्रव्रजितो सुनिः। ब्राह्मणा लिङ्गिनश्चेव न दाप्यास्तारिकं नराः॥' इति ॥ शुल्कद्वयेऽप्ययमपरो विशेषः—'न भिन्नकार्षापणमस्ति शुल्कं न शिलपवृत्तो न शिश्तौ न द्ते । न भैक्षलब्धे न हतावशेषे न श्रोत्रिये प्रव्रजिते न यन्ने ॥' इति ॥ तीर्यतेऽनेनेति तेरिः नावादिः, तज्जन्यशुल्केऽधिकृतस्तरिकः; स यदा स्थलोद्धवं शुल्कं गृह्वाति तदा दशपणान्दण्डनीयः। वेशो वेशम, प्रतिवेश इति स्ववेरमाभिमुखं स्ववेशमार्थस्थं चोच्यते; तत्र भृवाः प्रातिवेश्याः, ब्राह्मणाश्च ते प्रातिवेश्याश्च ब्राह्मणप्रातिवेश्याः, तेषां श्रुतवृत्तसंपैन्नानां श्राद्धादिषु विभवे सस्यिनमञ्जणे एतदेव दशपणात्मकं दण्डनं वेदितव्यम्॥ २६३॥

पाठा०—१ यद्गाजयोग्यं ख. २ सच्याजकयविकयी (=सच्याजौ शौलिककप्रतारणावन्तौ ) △. ३ ब्राह्मणः प्रतिवेशानां △. ४ तरे—मनु-स्मृतिः, ५ तरो नावादिः घ. ६ संपूर्णानां ख.

देशान्तरमृतवणित्रिक्यं प्रलाह—

#### देशान्तरगते प्रेते द्रव्यं दायादवान्यवाः । ज्ञातयो वा हरेयुस्तदागतास्तैर्विना नृपः ॥ २६४॥

यदा संभ्यकारिणां मध्ये यः कश्चिद्देशान्तरगतो सृतस्तदा तदीयमंशं द्यायदाः पुत्रावपत्यवर्गाः, वान्धवाः मातृपक्षा मातृणवाः, ज्ञातयोऽपत्यवः र्गव्यतिरिक्ताः सपिण्डा वा, आगताः संभूय व्यवहारिणो ये देशान्तराद्गातास्ते वा गृङ्खीयुः । तैर्विना दायादाव्यभावे राजा गृङ्खीयात् । 'वा'शब्देन च दायादादीनां वैकल्पिकमधिकारं दर्शयति । पौर्वापर्यनियमस्तु 'पली दृहितर' (व्य० १३५) इत्यादिना प्रतिपादित एवात्रापि वेदितव्यः । शिष्यसम् स्वारात्राह्मणनिषेधो वणिकप्राप्तिश्च वचनप्रयोजनम् । वणिजामपि मध्ये यः पिण्डदानर्णदानादिसमर्थः स गृङ्खीयात् । सामर्थ्यविशेषे पुनः सर्वे वणिजः संस्विनो विभज्य गृङ्खीयात् । तदिदं नारदेन स्पष्टीकृतम् 'एकस्य चेत्स्यान्मरणं दायादोऽस्य तदाप्रयात् । अन्यो वाऽसति दायादे शक्ताश्चेत्स्वर्ण एव ते ॥ तदः भावे तु गुप्तं तैत्कारयेद्शवत्सरान् । अस्वामिकमदायादं दशवर्षस्थितं ततः ॥ वाजा तदात्मसात्कुर्योदेवं धर्मो न हीयते ॥' इति ॥ २६४॥

# जिह्नं त्यजेयुर्निर्लाभमशक्तोऽन्येन कारयेत्।

किं च, जिह्यो वश्वकः तं निर्छाभं निर्गतलामं लाममान्छिय त्यजेयुर्वेहि-च्कुर्युः । यश्च संभूयकारिणां मध्ये भाण्डप्रत्यवेक्षणादिकं कर्तुमसमर्थोऽसावन्येन स्वकं कर्म भाण्डभारवाहनतदायव्ययपरीक्षणादिकं कारयेत् ॥—

प्रागुपदिष्टं वणिग्धमंमृत्विगादिष्वतिदिशति-

# अनेन विधिराख्यात ऋत्विक्षर्षककर्मिणाम् ॥ २६५॥

अनेन 'लाभालाभी यथाद्रव्यम्' इत्यादिवणिग्धमंकथनेन ऋत्विजां होत्रादीनां कृषीवलानां नटनर्तकतक्षादीनां च शिष्ट्यकर्मोपजीविनां विधिर्वर्तनप्रकार आख्यातः । तत्र च ऋत्विजां धनविभागे विशेषो मनुना दर्शितः (८१२१०)— 'सर्वेषामधिनो मुख्यास्तदर्धेनार्धिनोऽपरे । तृतीयिनस्तृतीयांशाश्वतुर्थाशाश्व पादिनः॥' इति । अस्यायमर्थः— ज्योतिष्टोमेन 'तं सतेन दीक्षयन्ती'ति वैचनेन

टिप्प०—1 पूर्व गवां प्रस्तुतत्वात् शतेन गवां शतेन तं यजमानं अध्वय्वादयो दिक्षयन्तीत्यर्थः । यतो दक्षिणाग्रहणेन यजमान्युता भवन्ति । यथा भुजिकियासाध्ये उद्यात्मके कार्ये 'पयसा तृप्तिं कुर्वीत' इति पयोद्रव्ये विहिते तत्पयो भोजनसाधनस्यौद- नस्य स्थाने निपतित तद्वदत्रापि दीक्षयन्तीति णिजर्थभूतं दीक्षाकारणं दक्षिणादानस्य कार्ये इत्याश्चयः ।

पाठा०-१ विज्ञेयः घ. २ तद्धारयेत् घ. ३ वचने गवा घ.

गवां शतमृत्विगानित्रहूपे दक्षिणाकार्ये विनियुक्तम् । ऋत्विजश्च होत्रादयः षोडश ।
तत्र कस्य कियानंश इस्रपेक्षायामिदमुच्यते । सर्वेषां होत्रादीनां षोडशार्त्वजां
मध्ये ये मुख्याश्चत्वारो होत्रध्वर्युव्रह्मोद्गातारः ते गोशतस्यार्धिनः सर्वेषां भागपूरणोपपित्तवशादद्याचत्वारिंशद्रपार्थेनार्धभाजः । अपरे मैत्रावरुणप्रतिप्रस्थातृव्राह्मणाच्छंसिप्रस्तोतारस्तद्रधेन तस्य मुख्यांशस्यार्धेन चतुर्विशतिरूपेणार्धभाजः । ये पुनस्तृतीयिनः अच्छावाकनेष्ट्राप्तीप्रप्रतिहर्तारस्ते तृतीयिनो मुख्यांशस्य षोडशगोरूपतृतीयांशेन तृतीयांशभाजः । ये तु पादिनः प्रावस्तदुत्रतृपोतृमुब्रह्मण्यास्ते
मुख्यभागस्य यश्चतुर्थाशो द्वादशगोरूपस्तद्भाजः ॥ ननु कथमयमंशिनयमो घटते ?
न तावदत्र समयः, नापि द्रव्यसमवायः, नापि वचनम्, यद्दशादीदग्भागनियमः
स्यात्; अतः 'समं स्यादश्चतत्वादि'ति न्यायेन सर्वेषां समाशभाक्तं कर्मानुरूपेण
वाऽशभाक्तविति युक्तम् । अत्रोच्यते, –ज्योतिष्टोमप्रकृतिके द्वादशाहेऽधिनस्तृतीयिनः पादिनः इति सिद्धवदनुवादो न घटते; यदि तत्प्रकृतिभूते ज्योतिष्टोमे
अर्घतृतीयचतुर्थाशभाक्तवे मैत्रावरुणादीनां न स्यात्, अतो वैदिकर्द्धिप्रसृतिसमाख्यावस्त्रागुक्तोऽशनियमोऽवकल्प्यत इति निरवद्यम् ॥ २६५॥

इति संभूयसमुत्थानप्रकरणम्।

अथ स्तेयप्रकरणम् २३

इदानीं स्तेयं प्रस्त्यते; तल्लक्षणं च मनुनाभिहितम् (८।३३२)—'स्यात्सा-हसं त्वन्वयवत्प्रसमं कर्म यत्कृतम् । निरन्वयं भवेत्स्तेयं कृत्वापह्र्यते च यत् ॥' इति । अन्वयवत् द्रव्यरक्षिराजाध्यक्षादिसमक्षम्, प्रसमं वलावष्टम्भेन यत्परधन-हरणादिकं क्रियते तत्साहसम्; स्तेयं तु तद्विलक्षणं निरन्वयं द्रव्यस्वाम्याद्यसमक्षं वश्चयित्वा यत्परधनैहरणं तदुच्यते । यैच सान्वयमि कृत्वा न मयेदं कृतमिति भयाचिह्नते तदिष स्तेयम् ॥ नारदेनाप्युक्तम् (१४।१७)—'उपायैर्विविधैरेषां छलयिलाऽपकष्णम् । सुप्तमक्तप्रमक्तेभ्यः स्तेयमाहुर्मनीषिणः ॥' इति ॥

तत्र तस्कर्ग्रहणपूर्वकत्वाद्ण्डनस्य, ग्रहणस्य च ज्ञानपूर्वकत्वात्, ज्ञानोपायं

तावदाह— ग्राहकैर्गृद्यते चौरो लोप्त्रेणाथ पदेन वा । पूर्वकर्मापराधी च तथा चाशुद्धवासकः ॥ २६६ ॥

यः 'चौरोऽयम्' इति जनैर्विख्याप्यते असौ ग्राहकै राजपुरुषस्थानपालप्र-भृतिभिन्नहीतव्यः । लोप्त्रेणापहृतभाजनादिना वा चौर्यचिह्नेन नाशदेशादा-

टिटप०—1 इदं 'स्यात्साहसं त्वन्वयवत्' इति मनुन्याख्यानुगुणम् । 2 इदं तु 'कृत्वाऽपह्न्यते' इतिपरम् । 3 लोघ्त्रं अपहृतद्रन्यैकदेशः, पांसुकर्दमादिवतीं पादाङ्कः पदं तस्य पुरुषस्य पादेन संमितम् । यस्य गृहं प्रति नष्टदेशादारभ्य पदपरंपरा जाता सोऽपि चौर इत्यपरार्कः ।

पाठा०-१ नियमो घ. २ पह्नवते च यत् घ. हत्वापन्ययने-मनुः। ३ प्रहणं घ. ४ नाशदिवसाः रभ्य चौर्यपदानुसर्णेन वा माहाः । यथ पूर्वकर्मापराधी प्राक्प्रख्यातचौर्यः, अञ्जदोऽप्रज्ञातो वासः स्थानं यस्यासावशुद्धवासकः, सोऽपि म्राह्यः॥२६६॥

अन्येऽपि शङ्कया ग्राह्मा जातिनामादिनिह्नवैः। द्युतस्त्रीपानसक्ताश्च शुष्कभिन्नमुखस्वराः।।२६७॥ परद्रव्यगृहाणां च पृच्छका गूढचारिणः। निराया व्ययवन्तश्च विनष्टद्रव्यविक्रयाः॥ २६८॥

किंच, न केवलं पूर्वोक्ता प्राह्माः, किंत्वन्येऽपि वक्ष्यमाणैलिक्कैः शक्क्या प्राह्माः। जातिनिह्नवेन 'नाहं श्रुद्ध' इस्वेंक्ष्पेण, नामनिह्नवेन 'नाहं डिल्य' इस्वेंक्ष्पेण, 'आदि' प्रहणात्स्वदेशप्रामकुलावपलापेन च लक्षिता प्राह्माः। यूतप्ण्याङ्गनामद्यपानादिव्यसनेष्वतिप्रसक्तास्त्या 'कुतस्स्योऽसि त्वम् १' इति चौरप्राहिभिः पृष्टो यदि शुष्कमुखो भिन्नस्वरो वा भवति, तर्ह्यसाविष प्राह्मः। वहुवचनात्स्विन्नललादीनां प्रहणम्। तथा ये निष्कारणं 'कियदस्य थनं, किं वाऽस्य एँहम्' इति पृच्छन्ति, ये च वेषान्तरधारणेनात्मानं ये गूह्यित्वा चरन्ति, ये चायाभावेऽपि बहुव्ययकारिणः, ये वा विनष्टद्रव्याणां जीर्णवस्त्रभिन्न-भाजनादीनामविज्ञातस्वामिकानां विकयकास्ते सर्वे चौरसंभावनया प्राह्माः। एवं नानाविधचौरलिङ्गान्पुरुषान्यहीत्वा एते चौराः किं वा साधव इति सम्यक्ष्परीक्षेत, न पुनर्लिङ्गदर्शनमात्रेण चौर्यनिर्णयं कुर्यात्। अचौर्यस्थापि लोप्त्रादि-लिङ्गसंबन्धसंभवात्। यथाह नारदः—'अन्यहस्तात्परिश्रष्टमृकामादुन्त्य्तं भिव। चौरेण वा पंरिक्षिप्तं लोप्त्रं यत्नात्परीक्षयेत्॥' तथा—'असस्याः सत्यसंकाराः सत्याश्वासत्यसंनिभाः। हर्यन्ते विविधा भावास्तस्मादुक्तं परीक्षणम्॥' इति॥ २६७–२६८॥

एवं चौर्यशङ्ख्या गृहीतेनातमा संशोधनीय इत्याह—

गृहीतः शङ्कया चौर्ये नात्मानं चेद्विशोधयेत्। दापयित्वा हतं द्रव्यं चौरदण्डेन दण्डयेत्।। २६९

यदि चौर्यशङ्करमा गृहीतस्ति स्तरणार्थमातमानं न शोधयति तर्हि वक्ष्यमाणधनदापनवधादिदण्डभागभवेत्। अतो मानुषेण तदभावे दिव्येन वा आत्मा शोधनीयः ॥ ननु 'नाहं चौरः' इति मिथ्योत्तरे कथं प्रमाणं संभवति? तस्याभावरूपत्वात्। उच्यते, —दिव्यस्य तावद्भावाभावगोचरत्वं 'रुच्या वाऽन्यतरः कुर्यात्' इत्यत्र प्रतिपादितम् । मानुषं पुनर्यद्यपि साक्षाच्छुद्धमिथ्योत्तरे न संभवति, तथापि कारणेन संसप्टे भावरूपमिथ्याकारणसाधनमुखेनाभावमि गोचर्यत्येव । यथा 'नाशापहारकाले अहं देशान्तरस्थ' इत्यभियुक्तैभाविते चौर्याभावस्याप्यर्थात्सद्धेः शुद्धिभवत्येव ॥ २६९॥

पाठा०—१ नामजात्यादि A. २ गूडवासिनः घ. ३ लिपत्थ इत्येवं घ. १ गृहमित्येवंविधं पृच्छन्ति घ. ५ प्रतिक्षिप्तं घ. ६ गतं.

चौरदण्डमाह—

चौरं प्रदाप्यापहतं घातयेद्विविधैवधैः।

यस्तु प्रागुक्तपरीक्षया यित्रपेक्षं वा निश्चितचौर्यसं खामिने अपहर्त धनं खरूपेण मूल्यकल्पनया वा दापियत्वा विविधेवधेघीतैघितयेत् । एतचोत्तमसाहसदण्डप्राप्तियोग्योत्तमद्रव्यविषयम्, न पुनः पुष्पवस्नादिश्चद्रमध्यमद्रव्यापहारविषयम् । 'साहसेषु य एवोक्तिस्रष्ठ दण्डो मनीषिभिः । स एव दण्डः स्तेयेऽपि
द्रव्येषु त्रिष्वनुक्रमात् ॥' (१४१३१) इति नारदवचनेन वधरूपस्योत्तमसाहसस्योत्तमद्रव्यविषये व्यवस्थापितत्वात् ॥ यत्पुनर्शृद्धमनुवचनम् 'अन्यायोपात्तवित्तत्वाद्धनमेषां मलात्मकम् । अतैस्तान्धात्येद्राजा नार्थदण्डेन दण्डयेत् ॥' इति,—तदिष महापराधविषयम् ॥—

चौरविशेषेऽपवादमाह—

सचिह्नं ब्राह्मणं कृत्वा खराष्ट्राद्विप्रवासयेत् ॥ २७० ॥

ब्राह्मणं पुनश्चीरं महत्यप्यपराधेऽपि न घातयेत्, अपि तुं ललाटेऽङ्कियित्वा स्वदेशाश्चिष्कासयेत् । अङ्कनं च श्वपदाकारं कार्यम्; तथा च मतुः (९१२३७)-'गुरुतल्पे भगः कार्यः सुरापाने सुराध्वजः। स्तेये चश्वपदं कार्यं ब्रह्महण्य-श्चिराः पुमान् ॥' इति । एतच दण्डोत्तरकाळं प्रायश्चित्तमचिकीर्षतां द्रष्ट्व्यम्; यथाह मतुः (९१२४०)—'प्रायश्चित्तं तु कुर्वाणाः सर्वे वर्णा यथोदितम् । नाङ्क्या राज्ञा ललाटे तु दाप्यास्तूत्तमसाहसम् ॥' इति ॥ २७० ॥

चौरादर्शने अपहृतद्रव्यप्राप्त्युपायमाह—

घातितेऽपहृते दोषो ग्रामभर्तुरनिर्गते । विवीत्तेभर्तुस्तु पथि चौरोद्धर्तुरवीतके ॥ २७१ ॥

यदि प्राममध्ये मनुष्यादिप्राणिवधो धनापहरणं वा जायते तदा प्रामपतेरेव चौरोपेक्षादोषः, तत्पिरहारार्थं स एव चौरं गृहीला राज्ञेऽपयेत्। तदशक्तौ हृतं धनं धनिने दवाबदि चौरपदं खप्रामान्त्रिर्गतं न द्रायति। दिश्ति पुनस्तत्पदं यत्र प्रविशति तिह्वष्याधिपतिरेव चौरं धनं वापयेत्। तथा च नारदः (१६१७)—'गोचरे यस्य मुष्येत तेन चौरः प्रयन्नतः। माह्यो दाप्योऽथवा शेषं पदं यदि न निर्गतम्॥ निर्गते पुनरेतस्माच चेदन्यत्र पातितम्। सामन्तान्मार्गपालांश्च दिक्पालांश्चेव दापयेत्॥' इति ॥ विवीते त्वपहारे विचीतस्वामिन एव दोषः। यदा त्वध्वन्येव तद्धृतं भवत्यवीनतके वा विवीतादन्यत्र क्षेत्रे तदा चौरोद्धर्तुर्मार्गपालस्य दिक्पालस्य वा दोषः॥ २७९॥

टिप्पo—1 विनीतः प्रचुरतृणकाष्ठो रक्ष्यमाणत्वेन परिगृहीतो भूप्रदेश इति पूर्व १६० पथे विवृतमेव.

पाठा०- १ सा वर्तयेत् घ. २ चौरस्य पदं ख. ३ लुप्येत ख.; मुच्येत ग. ४ वापराधः घ.

#### स्वसीम्नि दद्याद्वामस्तु पदं वा यत्र गच्छति । पश्चग्रामी वहिः कोशाद्दश्रगम्यथवा पुनः २७२ ॥

किंच, यदा पुनर्शामाद्वहिः सीमापर्यन्ते क्षेत्रे मोषादिकं भवति तदा तम्राम्वासिन एव द्युः, —यदि सीम्रो विहिश्चीरपदं न निर्गतम् । निर्गते पुनर्यत्र आमादिके चौरपदं प्रविश्वति स एव चौरार्पणादिकं कुर्यात् । यदा त्वनेकप्राम्मच्ये कोशमात्राद्वहिः प्रदेशे घातितो सुषितो वा चौरपदं च जनसंमदीदिना भग्नं, तदा पञ्चानां प्रामाणां समाहारः पञ्चश्रामी दशप्रामसमाहारो द्राश्रामी वा द्यात् । विकल्पवचनं तु यथा तत्प्रत्यासत्त्यपहृतधनप्रत्यर्पणादिकं कुर्यादिलेव-मर्थम् । यदा त्वन्यतोऽपहृतं द्रव्यं दापयितुं न शक्कोति तदा खकोशादेव राजा दयात् । 'चौरहृतमवजित्य यथास्थानं गमयेत्स्वकोशाद्वा दयात्' (२०।४६-४७) इति गौतमस्मरणात् ॥ सुषितासुषितसन्देहे मानुषेण दिव्येन वा निर्णयः कार्यः। 'यदि तस्मिन्दाप्यमाने भवेन्मोषे तु संशयः । सुषितः शपथं दाप्यो बन्धुभिर्वापि साधयेत् ॥' इति वृद्धमनुस्मरणात् ॥ २०२ ॥

अपराधविशेषेण दण्डविशेषमाह—

#### बन्दिग्राहांस्तथा वाजिकुञ्जराणां च हारिणः । प्रसद्यघातिनश्चेव गूलानारोपयेत्ररान् ॥ २७३ ॥

विन्दिग्राहादीन्वलावष्टमभेन घातकांश्च नरान्शूलानारोपयेत्। अयं च वधप्रकारिवशेषोपदेशः। (९१२८०)—'कोष्ठागारायुधागारदेवतागारभेद-कान्। हस्त्यश्वरथहर्तृश्च हन्यादेवाविचारयन्॥' इति मनुस्मरणात्॥ २७३॥

#### उत्क्षेपकग्रन्थिभेदौ करसन्दंशहीनकौ । कार्यौ द्वितीयापराधे करपादैकहीनकौ ॥ २७४ ॥

किंच, वस्राद्युत्क्षिपत्यपहरतीत्युत्क्षेपकः, वस्रादिवद्धं खर्णादिकं विस्त स्योत्कृत्य वा योऽपहरत्यसौ मन्धिमेदकः, तौ यथाकमं करेण सन्दंशासदशेन तर्जन्याङ्गुष्टेन च हीनौ कार्यो । द्वितीयापराधे पुनः करश्च पादश्च करपादं, तच तदेकं च करपादेकं, तद्धीनं ययोस्तौ करपादेकहीनकौ कार्यो । उत्क्षेपकप्रन्थिनेदकयोरेकमेकं करं पादं च छिन्द्यादित्यर्थः । एतदप्युत्तमसाहसप्राप्तियोग्यद्रव्यविषयम् । 'तदङ्गच्छेद इत्युक्तो दण्ड उत्तमसाहसः' (१४।८) इति नारदवचन नात् ॥ तृतीयापराधे तु वच एव । तथा च मनुः (९।२७७)—'अङ्गुलीप्रन्थिन मेदस्य छेदयेत्प्रथमे प्रहे । द्वितीये हस्तैचरणो तृतीये वधमईति ॥' इति । जातिद्रव्यपरिमाणतो मृत्याद्यनुसारतो दण्डः कल्पनीय इति ॥ २७४ ॥

पाठा०-१ चौर्यार्पणादिकं घ. २ समाहारोपये दशयासी वा ध. ३ श्रूलमारोपये ४. ४ अध्यागारा ग. ५ हस्तपादी तु घ.

जातिद्रव्यपरिमाणपरिग्रहविनियोगवयःशक्तिगुणदेशकालादीनां दण्डगुरुलघु-भावकारणानामानन्त्यात्प्रतिद्रव्यं वक्तुमशक्तेः सामान्येन दण्डकल्पनोपायमाह—

#### क्षुद्रमध्यमहाद्रव्यहरणे सारतो दमः । देशकालवयःशक्ति संचिन्त्यं दण्डकर्मणि ॥ २७५॥

क्षुद्राणां मध्यमानामुत्तमानां च द्रव्याणां हरणे सारतो मूल्यादाउ-सारतो दण्डः कल्पनीयः । अदादिद्रव्यखरूपं च नारदेनोक्तम्। (१४।१४-१६) 'मृद्भाण्डासनखड्वास्थिदारुचर्मतृणादि यत्। शमीधान्यं कृतानं च क्षुदं द्रव्यमुदा-हृतम् ॥ वासः कौशेयवर्ज्यं च गोवर्ज्यं पशवस्तथा । हिरण्यवर्ज्यं लोहं च मध्यं वीहियवा अपि ॥ हिरण्यरत्नकौशेयस्त्रीपुङ्गोगजवाजिनः । देवब्राह्मणराज्ञां च द्रव्यं विज्ञेयसुत्तमम्॥ भित्रकारेष्वपि द्रव्येष्वौत्सर्गिकः प्रथममध्यमोत्तमसाहसरूपो दण्ड-नियमस्तेनैव दर्शितः( १४।२१ )—'साहसेषु य एवोक्तस्त्रिषु दण्डो मनीषिभिः। स एव दण्डः स्तेयेऽपि द्रव्येषु त्रिष्वनुकमात् ॥' इति ॥ मृन्मयेषु मणिकमहिकादिषु गोवाजिव्यतिरिक्तेषु च महिषमेषादिपञ्जषु ब्राह्मणसंबन्धिषु च कनकधान्यादिषु तरतमभावोऽस्तीति उचावचदण्डविशेषाकाङ्कायां मृल्यायनुसारेण दण्डः कल्प-नीयः । तत्र च दण्डकमीण दण्डकल्पनायां तद्धेतुभूतं देशकालवयः शक्तीति सम्यक् चिन्तनीयम् । एतच । जातिद्रव्यपरिमाणपरिश्रहादीनासुपलक्षणम् । तथा हि-'अष्टापाद्यं स्तेयिकिल्वषं शूदस्य द्विगुणोत्तराणीतरेषां प्रतिवणं विदुषोऽ-तिकमे दण्डभूयस्त्वम्' इति । अयमर्थः—'किल्विष'शब्देनात्र दण्डो लक्ष्यते । यस्मिन्नपहारे यो दण्ड उक्तः स विद्वच्छूदकर्तृकेऽपहारेऽष्टगुण आपादनीयः । इत-रेषां पुनर्विद्क्षत्रब्राह्मणादीनां विदुषां स्तेये द्विगुणोत्तराणि किल्विषाणि षोडश-द्वात्रिंशचतुःषष्ट्रिगुणा दण्डा आपादनीयाः । यसाद्विद्वच्छूदादिककर्तृकेष्वपहारेषु दण्डभूयस्त्वम् । मनुनाप्ययमेवार्थो दार्शितः (८।३३०।३३८) — 'अष्टापाद्यं त शहरा स्तेये भवति किल्विषम् । षोडशैव तु वैश्यस्य द्वात्रिंशत्स्वत्रियस्य तु ॥ ब्राह्मणस्य चतुःषष्टिः पूर्णं वापि शतं भवेत् । द्विगुणा वा चतुःषष्टिस्तद्दोषगुण-वेदिनः ॥' इति ॥ तथा परिमाणकृतमपि दण्डगुरुत्वं दश्यते । यथाह मनुः (८१३२०)—'धान्यं दशभ्यः कुम्भेभ्यो हरतोऽभ्यधिकं वधः । शेषेष्वेका-दशगुणं दोप्यस्तस्य च तद्धनम् ॥' इति ॥ विंशतिद्रोणकः कुम्भः । हर्तुहियमाण-स्वामिगुणापेक्षया सुभिक्षदुर्भिक्षकालाद्यपेक्षया वा ताडनाङ्गच्छेदनवधरूपा दण्डा योज्याः ॥ तथा संख्याविशेषादपि दण्डविशेषो रत्नादिषु । (मनुः ८।३२१।३२२ ) — 'सुवर्णरजतादीनासुत्तमानां च वाससाम् । रत्नानां चैव सर्वेषां शतादभ्य-धिके वधः ॥ पञ्चाशतस्त्वभ्यधिके इस्तच्छेदनमिष्यते । शेषेष्वेकादशगुणं मूल्या-हुण्डं प्रकल्पयेत् ॥' इति ॥ तथा द्रव्यविशेषादिष (८।३२३)—'पुरुषाणां कुलीनानां नारीणां वा विशेषतः । रलानां चैव सर्वेषां हरणे वधमईति ॥

पाठा-१ गोव्यतिरिक्तेषु घ. २ तारतम्यभावोऽस्तीति घ.

अकुलीनानां त दण्डानंतरम्- 'पुरुषं हरतो दण्डः प्रोक्त उत्तमसाहसः । इयपराघे तु सर्वस्वं कन्यां तु हरतो वधः ॥' इति ॥ खुदद्रव्याणां तु मावतो न्यूनमूल्यानां मूल्यात्पञ्चगुणो द्यः; 'काष्ठभाण्डतृणादीनां मृण्मयानां तथैन च ॥ वेणुवैणवभाण्डानां तथा स्नाय्वस्थिचर्मणाम् ॥ शाकानामार्दमूलानां हरणे फलमूलयोः । गोरसेक्षुविकाराणां तथा लवणतेलयोः ॥ पकाचानां कृताचानां भैत्स्यानामामिषस्य च । सर्वेषामलपमूल्यानां मूल्यात्पञ्चगुणो दसः ॥' (२२।४) इति नारदस्मरणात् ॥ यः पुनः प्रथमसाहसः खुद्रद्रव्येषु शतावरः पञ्चाशत्पर्यन्तोऽसौ माषमूल्ये तद्धिकमूल्ये वा यथायोग्यं व्यवस्थापनीयः ॥ यत् पुनर्मानवं क्षद् द्रव्यगोचरवचनं-'तन्मूल्याद्विगुणो दमः' इति, तदल्पप्रयोजनशरावादिविषयम्। तथापराधगुरुत्वाद्िप दण्डगुरुत्वम् । यथा-'संधि भित्तवा तु ये चौर्य रात्री कुर्वति तस्कराः । तेषां छित्त्वा नृपो हस्तौ तीक्ष्णग्रुले निवेशयेत् ॥' (८।३७६) इसेनं सर्वेषामानन्सात्प्रतिद्रव्यं वक्तमशक्तेर्जातिपरिसाणादिशिः कारणेर्दण्डगुरू-लघुभावः कल्पनीयः । पथिकादीनां पुनरल्पापहारे न दण्डः । यथाह मनुः (८१३४१)—'द्विजोऽध्वगः क्षीणवृत्तिद्वीविक्षू द्वे च मूलके । आददानः परक्षेत्राच दण्डं दातुमईति ॥' तथा—'चणकवीहिगोधूमयवानां सुद्रसाषयोः । अनिषिद्धैर्रहीतेव्यो मुष्टिरेकः पथि स्थितैः ॥ तथैव सप्तमे भक्तं भक्तानि षडनश्रता। अश्वस्तनविधानेन हर्तव्यं हीनकर्मणः ॥' इति ॥ २७५ ॥

अचौरस्यापि चौरोपकारिणो दण्डमाह—

#### भक्तावकाशास्युद्कमत्रोपकरणव्ययान् । दत्त्वा चौरस्य वा हन्तुर्जानतो दम उत्तमः ॥ २७६॥

भक्तमशनम्, अवकाशो निवासस्थानम्, अश्विश्वीरस्य शीतापनोदावर्थः, उदकं तृषितस्य, मन्त्रश्वीरंप्रकारोपदेशः, उपकरणं नौर्यसाधनम्, दययः अपहारार्थं देशान्तरं गच्छतः पाथेयम्, एतानि चौरस्य, हन्तुर्वो दुष्टत्वं जानः अपि यः प्रयच्छति तस्योत्तमसाहस्रो दण्डः । नौरोपेक्षिणामपि दोषः — 'शक्ताश्व य उपेक्षन्ते तेऽपि तहोषभागिनः ।' ( १४।१९ )इति नारदस्मरं णात् ॥ २७६ ॥

# शस्त्रावपाते गर्भस्य पातने चोत्तमो दमः। उत्तमो वाऽधमो वापि पुरुषस्त्रीप्रमापणे॥ २७७॥

किंच, परगात्रेषु शस्त्रस्यावपातने दासीब्राह्मणगर्भव्यतिरेकेण गर्भस्य पातने चोत्तमो दमो दण्डः। दासीगर्भनिपातने तु 'दासीगर्भविनाशकृत' (व्य. २३६) इत्यादिना शतदण्डोऽभिहितः। ब्राह्मणगर्भविनाशे तु 'हत्वा

पाठा०- १ मत्स्यानामौषधस्य च । सर्वेषामल्पमूल्यानां घ. २ गृही-तन्या मुष्टिरेका घ. ३ व्ययम् ४.

गर्भमिवज्ञातम्' इत्यत्र ब्रह्महत्यातिदेशं वैक्ष्यति । पुरुषस्य प्रमापणे स्त्रियाश्च शीलवृत्तायपेक्षयोत्तमो चाऽधमो वा दण्डो व्यवस्थितो चेदितव्यः ॥२००॥

> विप्रदुष्टां स्त्रियं चैव पुरुषद्यीमगर्भिणीम् । सेतुभेदकरीं चाप्सु शिलां बध्वा प्रवेशयेत् ॥ २७८ ॥

अपि च, विशेषेण प्रदुष्टा विप्रदुष्टा, भ्रूणझी खगर्भपातिनी च। या च पुरुषस्य हन्त्री सेतूनां भेत्री च,-एता गर्भरहिताः स्रीर्गले शिलां वध्व अप्सु प्रवेशयेत् यथा न प्रवन्ते ॥ २७८॥

विषाग्निदां पतिगुरुनिजापत्यग्रमापणीम् । विकर्णकरनासौष्ठीं कृत्वा गोभिः ग्रमापयेत् ॥ २७९ ॥

किंच, 'अगर्भिणीम्' इस्र नुवर्तते । या च परवधार्थमन्नपानादिषु विषं द्दाति क्षिपति । या च दाहार्थं प्रामादिष्वाप्तें ददाति, तथा या च निजपति-गुचेपत्यानि मारयति तां विच्छिन्नकर्णकरनासाष्ट्रीं कृत्वा अदान्तै-र्दुष्टवलीचर्दैः प्रवाह्य मारयेत् । स्तेयप्रकरणे यदेतत्साहसिकस्य दण्डविधानं तत्प्रासङ्गिकमिति मन्तव्यम् ॥ २७९ ॥

अविज्ञातकर्तृके हनने हन्तृज्ञानोपायमाह—

अविज्ञातहतस्याग्च कलहं सुतवान्धवाः । प्रष्टच्या योषितश्रास्य परपुंसि रताः पृथक् ॥ २८०॥

अँविज्ञातहतस्याविज्ञातपुरुषेण घातितस्य संबन्धिनः सुताः, प्रसासन्नवान्धवाश्च 'केनास्य कलहो जातः' इति कलहमाशु प्रष्टव्याः । तथा मृतस्य संबन्धिन्यो योषितो याश्च परपुंसि रता व्यभिचारिण्यस्ता अपि प्रष्ट व्याः ॥ २८०॥

कथं प्रष्टव्या इत्यत आह—

स्त्रीद्रव्यवृत्तिकामो वा केन वाऽयं गतः सह। मृत्युदेशसमासत्रं पृच्छेद्वापि जनं शनैः॥ २८१॥

'किमयं स्त्रीकामो द्रव्यकामो वृत्तिकामो वा?' तथा 'कस्यां किंसंब-निधन्यां वा स्त्रियामस्य रितरासीत्?', 'कस्मिन् वा द्रव्ये प्रीतिः?', 'कृतो वा वृत्तिकामः?', 'केन वा सह देशान्तरं गतः?' इति नानाप्रकारं व्यभिचारिण्यो योषितः पृथकपृथक् विश्वास्य प्रष्टव्याः। तथा मरणदेशनिकटवर्तिनो गोपाऽट-विकाद्या ये जनास्तेऽपि विश्वासपूर्वकं प्रष्टव्याः। एवं नानाकारैः प्रश्नेर्हन्तारं निश्चिस्य तदुचितो दण्डो विधातव्यः॥ २८९॥

पाठा०—१ वक्ष्यते ग-क. २ अूणपुरुष △. ३ प्रवासयेत् △. ४ आव-ज्ञातपुरुषेण ख. ५ तत्प्रदेश △.

# क्षेत्रवेश्मवनग्रामविवीतखलदाहकाः । राजपल्यभिगामी च दग्धव्यास्तु कटाग्निना ॥ २८२॥

किंच, क्षेत्रं पक्षफलसंखोपेतम्, वेश्म गृहम्, वनमृत्वीं कीडावनं ना, श्रामम्, विवीतसुक्तलक्षणम्, खेळं वा ये दहन्ति, ये च राजपत्नीमिभग-च्छन्ति तान्सर्वान्कटेवींणर्मयैर्वेष्टियित्वा दहेत्। क्षेत्रादेदीहकानां मारणदण्ड-प्रसङ्गादण्डविधानम् ॥ २८२ ॥

इति स्तेयप्रकरणम्।

अथ ख्रीसंग्रहणप्रकरणम् २४

स्रीसंग्रहणाख्यं विवादपदं व्याख्यायते। प्रथमसाहसादिदण्डप्राप्त्यर्थं त्रेषा तत्स्वरूपं व्यासेन विवृतम्—'त्रिविधं तत्समाख्यातं प्रथमं मध्यमोत्तमम्। अदेशै-कालभाषाभिनिर्जने च परिश्वयाः॥ कटाक्षावेक्षणं हास्यं प्रथमं साहसं स्मृतम्॥ प्रेषणं गन्धमाल्यानां धूपभूषणवाससाम्॥ प्रलोभनं चान्नपानैमध्यमं साहसं स्मृतम्॥ सहासनं विविक्तं तु परस्परैमुपाश्रयः॥ केशाकेशिग्रहश्चैव सम्यक् संग्रहणं स्मृतम्॥' स्त्रीपुंसयोर्मिश्चनीभावः संग्रहणम्॥

संग्रहणज्ञानपूर्वकत्वात्तत्कर्तुर्दण्डविधानस्य तज्ज्ञानोपायं ताथदाह—

#### पुमान्संग्रहणे ग्राह्यः केशाकेशि पॅरिस्त्रिया । सद्यो वा कामजैश्रिह्यैः प्रतिपत्तौ द्वयोस्तथा ॥ २८३॥

संग्रहणे प्रवृत्तः पुमान् केशाकेश्यादिभिलिङ्गिर्ज्ञात्वा ग्रहीतव्यः । परस्पर-केशग्रहणपूर्विका कीडा केशाकेशि । 'तत्र तेनेदम्' (पा. २।२।२०) इति स्क्पे' इति बहुत्रीहो सति—'इच् कर्मव्यतिहारे' (पा. ५।४।१२०) इति समासान्त इच्प्रत्ययः । अव्ययत्वाच छप्ततृतीयाविभक्तिः । ततश्रायमर्थः—परभार्यया सह केशाकेशिकीडनेनाभिनवैः करहहदशनादिकृतत्रणः रागकृतिर्छिङ्गिर्द्ययोः संप्रतिपत्त्या वा शात्वा संग्रहणे प्रवृत्तो ग्रहीतव्यः । 'परश्री'ग्रहणं नियुक्तावरुद्धादिव्युदासार्थम् ॥ २८३ ॥

# नीवीस्तनप्रावरणसिक्थकेशावमर्शनम् । अदेशकालसंभाषं सहैकासनमेव च ॥ २८४ ॥

किंच, यः पुनः परदारपरिधानप्रन्थिप्रदेशकुचप्रावरणजघनमूर्धं रहादिस्पर्शनं

टिप्प०—1 यद्यप्यं दाहकशन्दान्तो द्वन्द्वसमासः, तथापि यौगपद्यासंभवादहिन् खलमिति । 2 यस्य तृणस्योशीरं मूलं स तृणविशेषो वीरणम् ; 'स्याद्वीरणं वीरतरं मूले-इस्योशीरमस्त्रियाम्' इत्यमरः ।

पाठा०-१ संभाषा निर्जने घ. २ समुदाहतम् घ. ३ मपाश्रयः घ. ४ परस्त्रियाः B. ५ सहैकस्थानमेव B., A.

साभिलाष इवाचरित । तथा अदेशे निर्जने जनताकीण वान्धकाराकुले अकाले संलापनं करोति । परभार्थया वा सहिकमञ्चकादौ रिरंसयेवाविष्ठिते यः, सोऽपि संग्रहणे प्रवृत्तो ग्राह्यः । एतचाराक्क्षमानदोषपुरुषविषयम्, इतरस्य तु न दोषः । यथाऽऽह मनुः (८१३५५)—'यस्वनाक्षारितः पूर्वमिभाषेत कारणात् । न दोषं प्राप्तुयार्टिकचिन्नहि तस्य व्यतिकमः ॥' इति । यः परिचया सृष्टः क्षमतेऽसाविष श्राह्य इति तेनैवोक्तम् (८१३५८)—'छियं स्पृशेददेशे यः स्पृष्टो वा मर्षयेत्तथा । परस्परस्यानुमते सर्व संग्रहणं स्मृतम् ॥' इति । यथ मयेयं विद्रधाऽसकृद्दमितचरीति श्लाघया भुजंगजनसमक्षं ख्यापयत्यसाविष श्राह्य इति तेनैवोक्तम् । 'दर्पाद्वा यदि वा मोहाच्छ्राघया वा खयं वदेत् । पूर्वं मयेयं भुक्तित तच संग्रहणं स्मृतम् ॥' (ना० १२१६९) इति ॥ २८४ ॥

प्रतिषिद्धयोः स्त्रीपुंसयोः पुनः सँह्यपादिकरणे दण्डमाह-

#### स्त्री निषेधे शतं द्याद्विशतं तु दमं पुमान् । प्रतिषेधे तयोर्दण्डो यथा संग्रहणे तथा ॥ २८५ ॥

प्रतिषिध्यत इति प्रतिषेधः पितिपत्रादिभिर्येन सह संभाषणादिकं निषिद्धं तत्र प्रवर्तमाना स्त्री शतपणं दण्डं द्द्यात् । पुरुषः पुनरेवं निषिद्धे प्रवर्तमानो द्विशतं द्यात् । द्वर्यस्तु स्त्रीपंस्योः प्रतिषिद्धे प्रवर्तमानयोः संग्रहणे संभोगे वर्णानुसारेण यो दण्डो वक्ष्यते स एव विज्ञेयः । एतच चारणादिभार्याव्यतिरेकेण । 'नैष चारणदारेषु विधिर्नात्मोपजीविषु । सज्जयन्ति हि ते नारीं निगृहाश्चारयन्ति च ॥ (८।३६२)—इति मनुस्मरणात् ॥२८५॥

तमिदानीं संग्रहणे दण्डमाह—

## सजातावृत्तमो दण्ड आनुलोम्ये तु मध्यमः। प्रातिलोम्ये वधः पुंसो नार्याः कर्णादिकर्तनम्।। २८६॥

चतुर्णामिष वर्णानां वलात्कारेण सजातीयगुप्तपरदाराभिगमने साशीतिपणसहसं दण्डनीयः। यदा त्वानुलोम्येन हीनवर्णा स्त्रियमगुप्तामिगान्छित,
तदा मध्यमसाहसं दण्डनीयः। यदा पुनः सवर्णामगुप्तामानुलोम्येन गुप्तां
वा त्रजति तदा मानवे विशेष उक्तः (८१३७८-३८३)—'सहस्रं त्राह्मणो
दण्ड्यो गुप्तां विष्रां वलाद्रजन्। शतानि पच दण्ड्यः स्यादिन्छन्त्या पह संगतः॥'
तथा—'सहस्रं त्राह्मणो दण्डं दाप्यो गुप्ते तु ते त्रजन्। शद्रायां क्षत्रियविशोः
सहस्रं तु भवेद्दमः॥' इति ॥ एतच गुरुसिसभायादिव्यतिरेकेण द्रष्टव्यम्।—
'माता मातृष्वसा श्वश्रूमीतुलानी पितृष्वसा। पितृव्यसिसिश्यस्त्री भिगनी
तत्सस्ति सुषा॥ दुहितान्वार्यभार्या च सगोत्रा शरणागता। राज्ञी प्रत्रजिता
धात्री साच्वी वर्णातमा च या॥ आसामन्यतमां गन्छनगुरुतल्पग उच्यते ।

टिप्प०—1 'स्त्री निषेधे शतं दण्ड्या द्विशतं तु दमः पुमान् शते वयः मयूखेः

शिश्रस्मोत्कर्तनात्तत्र नान्यो दण्डो विधीयते ॥' ( १२।०३ — ७५ ) इति नार-दसारणात् । प्रातिलोम्ये उत्कृष्टवर्णस्त्रीगमने क्षत्रियादेः पुरुषस्य वधः । एतन गुप्ताविषयम् ; अन्यत्र तु धनदण्डः । 'उभाविष हि तावेव बाह्मण्या गुप्तया सह। विष्ठुतौ शृद्धवद्ण्ड्यौ द्रधव्यौ वा कटामिना ॥ बाह्मणी यद्यगुप्तां तु सेवेतां वैस्थ-पार्थिनो । वैदयं पञ्चरातं कुर्यात्क्षत्रियं तु सहिलणम् ॥' (८।३७७।३७६) इति मनुसारणात् । श्रृदस्य पुनरगुप्तामुत्कृष्टवर्णा स्त्रियं वजतो लिङ्गच्छेदनसर्वस्वापहारीः गुप्तां तु व्रजतस्तस्य वधसर्वस्वापहाराविति तेनैवोक्तम् । (मनुः ८।३७४)-'शुद्रो गुप्तमगुप्तं वा द्वैजातं वर्णमावसन्। अगुप्तमङ्गसर्वस्वेर्गुप्तं सर्वेण हीयते ॥' इति। नार्याः पुनर्हीनवर्णे वजन्त्याः कर्णयोः, 'आदि'प्रहणानासादेश्व कर्त-नम् । आनुलोम्येन वा सवर्णं वा व्रजन्त्या दण्डः करूपः । अयं च वधाद्यपदेशो राज्ञ एव, तस्यैव पालनाधिकाराज्ञ द्विजातिमात्रस्य । तस्य 'ब्राह्मणः परीक्षार्थमि शस्त्रं नाददीत' इति शस्त्रं यहणनिषेधात्। यदा तु राज्ञो निवेदनेन कालविलम्ब-नेन कार्यातिपाताशङ्का तदा खयमेव जारादीन्हन्यात्। (मनुः ८।३४८)—'शब्रं द्विजातिभिर्याद्धं धर्मा यत्रोपरुध्यते'। तथा ( मनुः ८।३५१ )-- 'नाततायिवधे दोषो हन्तुर्भवति कश्वन । प्रकाशं वाऽप्रकाशं वा मन्युस्तं मन्युमुच्छति ॥' इति शस्त्रप्रहणाभ्यनुज्ञानाच । तथा क्षत्रियनैर्ययोरन्योन्यस्यभिगमने यथाक्रमं सहस्र-पश्चशतपणात्मको दण्डो वेदितव्यो। तदाह मनुः (८।३८२)—'वैर्यश्वेरक्ष-त्रियां गुप्तां वैदयां वा क्षत्रियो व्रजेत् । यो ब्राह्मण्यामगुप्तायां तानुभी दण्डमः हतः ॥' इति ॥ २८६ ॥

पारदार्यप्रसङ्गात्कन्यायामपि दण्डमाह—

अलंकृतां हेरन्कन्याग्रुत्तमं ह्यैन्यथाऽधमम् । दण्डं दद्यात्सवर्णीसु प्रातिलोम्ये वधः स्मृतः ॥ २८७ ॥

विवाहाभिमुखीभूतामळंकृतां सवर्णां कन्यामपहरञ्जस्तमसाहसं दण्डः नीयः । तदनभिमुखीं सवर्णां हरन्प्रथमसाहसम् । उत्कृष्टवर्णजां कन्यामपहरतः पुनः क्षत्रियादेवेध एव । दण्डविधानाचापहर्तृसकाशादा-च्छिद्यान्यसमे देयेति गम्यते ॥ २८०॥

आनुलोम्यापहरणे दण्डमाह—

सकामाखनुलोमासु न दोषस्त्वन्यथाँ द्मः ।

यदि सानुरागां हीनवर्णां कन्यामपहरति तदा दोषाभावात्र
दण्डः। अन्यथा त्विनिच्छन्तीमपहरतः प्रथमसाहसो दण्डः॥

कन्याद्वणे दण्डमाह—

दूषणे तु करच्छेद उत्तमायां वधस्तथा ॥ २८८ ॥

पाठा०—१ अगुसैकाङ्गसर्वस्वैः घ. २ हरेत्कन्याम् घ. ३ त्वन्यथाऽध-मम्; △. ४ सवर्णां तु प्राति △. ५ स्त्वन्यथाऽधमः (=प्रथमसाहसः) △.

'अनुलोमासु' इत्यन्वर्तते । यद्यकामां कन्यां वलात्कारेण नखक्षतादिना द्रपयति तदा तस्य कर्इछेत्तव्यः । यदा पुनस्तामेवाङ्ग्लिप्रक्षेपेण योनिक्षतं कुर्वन्दूषयति तदा मनूक्तषदशतसहितोऽङ्गलिच्छेदः । 'अभिषह्य त यः कन्यां कुर्याद्र्पेण मानवः । तस्याञ्च कत्ये अङ्गुल्यौ दण्डं चाईति षदशतम् ॥' ( मनुः ८।३६७ )-इति । यदा पुनः सानुरागां पूर्ववद्षयति तदाऽपि तेनैव विशेष उक्तः (मनुः ८।३६८)—'सकामां दूषयन्कन्यां नाङ्गिलिच्छेदमईति । द्विशतं त दमं दाप्यः प्रसङ्गविनिवृत्तये ।' इति । यदा तु कन्यैव कन्यौ दूषयति, विदग्धा वा, तत्रापि विशेषस्तेनैवोक्तः । 'कन्यैव कन्यां या कुर्यात्तस्यास्तु द्विशतो दमः । या तु कन्यां प्रकुर्यात्स्री सा सद्यो मौण्ड्यमईति ॥ अङ्गल्योरेव वा च्छेदं खरेणो-द्वहनं तथा ॥' (मनुः८।३६९)-इति । 'कन्यां कुर्यात्' इति कन्यां योनिक्षतवतीं कुर्यादिल्थर्थः ॥ तदा पुनरुत्कृष्टजातीयां कन्यामविशेषात्सकामामकामां वाडिभग-च्छित तदा हीनस्य क्षत्रियादेवंध एवः 'उत्तमां सेवमानस्तु जघन्यो वधमर्हति' (८।३६६)—इति मनुस्मरणात् ॥ यदा सवर्णा सकामामभिगच्छति तदा गोमिथुनं शुल्कं तित्पत्रे द्यात्, यदीच्छति; पितरि तु शुल्कमनिच्छति दण्डरूपेण तदेव राज्ञे दद्यात् । सवर्णामकामां तु गच्छतो वध एव; यथाह मनुः (८।३६६) —'शुल्कं दद्यात्सेवमानः समामिच्छेत्पिता यदि'। (८।३६४)—'योऽकामां दूषयेत्कन्यां स सद्यो वधमहिति । सकामां दूषयंस्तुत्यो न वधं प्राप्तुयाचरः ॥' इति ॥ २८८ ॥

#### शतं स्नीद्षणे दद्याद्वे तु मिथ्याभिशांसने । पँशूनगच्छन्शतं दाप्यो हीनां स्त्रीं गां च मध्यमम्॥२८९॥

किंच, 'स्री'शब्देनात्र प्रकृतत्वात्कन्याऽवसृश्यते । तस्या यदि किश्वद्वियमाना-नेवापसारराजयक्ष्मादिदीर्घकृत्सितरोगसंस्रष्टमैथुनत्वादिदोषान्प्रकाश्य 'इयमकन्या' इति दूषयति, असौ शतं दाप्यः । सिथ्याऽभिशंसने तु पुनरिवय-मानदोषाविष्कारेण दूषणे द्वे शते दापनीयः । गोव्यतिरिक्तपशुगमने तु शतं दाप्यः। यः पुनर्हीनां स्त्रियमन्त्यावसायिनीमिवशेषात्सकामामकामां वा गां चाभिगच्छत्यसौ मध्यमसाहसं दण्डनीयः ॥ २८९ ॥

साधारणस्त्रीगमने दण्डमाह-

#### अवरुद्धासु दासीषु भुजिष्यासु तथैव च । गम्यास्त्रपि पुमान्दाप्यः पश्चाशत्पणिकं दमम् ॥ २९० ॥

'गच्छन्' इत्यनुवर्तते । उक्तलक्षणा वर्णिश्रयो दास्यः, ता एव खामिना शुश्रू-षाहानिर्व्युदासार्थं गृह एव स्थातव्यमित्येवं पुरुषान्तरोपभोगतो निरुद्धा अव-रुद्धाः, पुरुषनियतपरित्रहा भुजिष्याः, यदा दास्योऽवरुद्धा भुजिष्या वा

पाठा०—१ दूषयंस्तुल्यो ख. २ विशेषात्सानुरागामकामां ख. ३ मिथ्या-भिशंसिते;घ.; मिथ्याभिशंसिता △. ४ पशुं गच्छन्शतं दाप्यो हीनस्तीं गां △, या॰ २७

[ व्यवहाराध्याये

भवेयुस्तदा तासु तथा । 'च'शब्दाद्वेरयास्त्रेरिणीनामि साधारणस्त्रीणां भुजिष्याणां च प्रहणम् । तासु च सर्वेपुरुषसाधारणतया गम्यास्वापि गच्छन् पञ्चाराः त्यणं दण्डनीयः; परपरिगृहीतत्वेन तासां परदारतुल्यत्वात । एतच स्पष्टमुक्तं नारदेन ( १२।७८-७९ )- 'स्वेरिण्यब्राह्मणी वेश्या दासी निष्कासिनी च या। गम्याः स्यरानुलोम्येन श्चियो न प्रतिलोमतः ॥ आखेव तु भुजिष्यासु दोषः स्यात्परदारवत् । गम्यास्वपि हि नोपेयाद्यतस्ताः सपरिप्रहाः ॥' इति ॥ निष्का-सिनी खाम्यनवरुद्धा दासी । ननु च खारिण्यादीनां साधारणतया गम्यत्वाभि-धानमुक्तम् । नहि जातितः शास्त्रतो वा काश्वन लोके साधारणाः स्त्रिय उपल भ्यन्ते । तथा हि-खिरिण्यो दास्यश्च तावद्वर्णिश्चिय एवः 'खैरिणी या पर्ति हिला सवर्ण कामतः श्रयेत् । वर्णानामानुलोम्येन दास्यं न प्रतिलोमतः ॥' इति मन् स्मरणात् ॥ नच वर्णस्त्रीणां पत्यौ जीवति मृते वा पुरुषान्तरोपभोगो घटतेः 'दुःशीलः कामवृत्तो वा गुणैर्वा परिवर्जितः । परिचार्यः स्त्रिया साध्व्या सततं देव-वत्पतिः ॥ कामं तु क्षपयेद्देहं पुष्पमूलफलैः शुभैः । नतु नामापि गृह्वीयात्पत्यौ प्रेते परस्य तु ॥' (मनुः ५।१५४-१५७) — इति निषेधस्मरणात् ॥ नापि कन्याव-स्थायाः साधारणलम् । पित्रादिपरिरक्षितायाः कन्याया एव दानोपदेशात्। दात्रभावेऽपि तथाविधाया एव खयंवरोपदेशात् । नच दासीभावात्खधर्माधिका-रच्युतिः । पारतन्त्र्यं हि दास्यम् , न स्वैंधर्मपरित्यागः । नापि वेश्या साधारणीः वर्णानुलोमजव्यतिरेकेण गम्यजात्यन्तरासंभवात् । तदन्तःपातिःवे च पूर्ववदेवा-गम्यत्वम् ; प्रतिलोमजत्वे तु तासां नितरामगम्यत्वम् । अतः पुरुषान्तरोप-भोगे तासां निन्दितकर्माभ्यासेन पातित्यात्, पतितसंसर्गस्य निषिद्धत्वाच न सकलपुरुषोपभोगयोग्यत्वम् । सत्यमेवम् । किं त्वत्र सौरिण्याद्यपभोगे पित्रादिरक्ष-कराजदण्डभयादिदृष्टदोषाभावाद्गम्यत्वं वाचोयुक्तिः । दण्डाभावश्वावरुद्धासु दासी-ष्विति नियतपुरुषपरिप्रहोपाधितो दण्डविधानात्तदुपाधिरहितास्वर्थाद्वगम्यते। स्त्रीरेण्यादीनां पुनर्दण्डाभावो विधानाभावात् ॥ 'कन्यां भजन्ती भुँत्कृष्टां न किंचिः दिप दापयेत् ॥' इति लिङ्गनिदर्शनाचावगम्यते । प्रायिधतं तु स्वधर्मस्खलनिन मित्तं गम्यानां गन्तूणां चाविशेषाद्भवत्येव । यत्पुनर्वेश्यानां जात्यन्तरासंभवेन वर्णान्तःपातित्वमनुमानादुक्तम्—'वेश्या वर्णानुलोमाद्यन्तःपातिन्यः; जात्याश्रयत्वात्, ब्राह्मणादिवत्' इति । तत्रः, कुण्डगोलकादिभिर्नैकान्तिकः त्वात् । अतो वेश्याख्या काचिजातिरनादिर्वेश्यायामुत्कृष्टजातेः समानजातेर्वा

टिप्प०—1 तस्या लक्षणं-'स्वैरिणी या पतिं हित्वा सवर्णं कामतः श्रयेवं इत्युक्तम्। 2 स्तकादौ तु वचनादिधकाराभावः, न स्वरूपेणः अत्र तु न वचनम्। नापि स्वरूपतः; यतो दास्यं नाम पारतच्च्यमेव, शिष्यत्वादिवत्; अतो न स्वधर्मस्यागः, येन साधारण्यं स्यादित्याशयः।

पाठा०- १ यतस्ताः सपरपरिमहाः घ. २ स्वर्थाद्गम्यते घ. ३ मुत्कृष्टं घ.

पुरुषादुत्पन्ना पुरुषसंभोगवृत्तिर्वेदयेति ब्राह्मण्यादिवल्लोकप्रसिद्धिवलादभ्युपगैमनीयम् । नच निर्मूलेयं प्रसिद्धः । स्मर्यते हि स्कन्दपुराणे—'पश्चचूडा नाम काश्वनाप्सरसः, तत्सन्तिर्वेदयाख्या पश्चमी जातिः' इति । अतस्तासां नियतपुरुषपरिणयनविधिविधुरतया समानोत्कृष्टजातिपुरुषाभिगमने नादृष्टदोषो नापि दण्डः ।
तासु चानवरुद्धासु गच्छतां पुरुषाणां ययपि न दण्डस्वथाऽप्यदृष्टदोषोऽस्त्येव ।
'खदारनिरतः सदा' (३।४५) इति नियमात् ।—'पशुवेदयाभिगमने प्राजापत्यं
विधीयते' इति प्रायश्चित्तस्मरणाचिति निरवद्यम् ॥ २९०॥

'अवरुद्धासु दासीपु' (व्य० २९०) इस्रनेन दासी:स्वैरिण्यादिभुजिष्याभि-गमने दण्डं विद्यतस्तास्त्रभुजिष्यासु दण्डो नास्तीत्यर्थादुक्तं तस्यापवादमाह—

## प्रसद्य दास्यभिगमे दण्डो दश्यपणः स्मृतः । बहूनां यद्यकामाऽसौ चतुर्विश्वतिकः पृथक् ॥ २९१ ॥

पुरुषस्ंभोगजीविकास दासीषुं स्वेरिण्यादिषु ग्रुल्कदानविरहेण प्रसद्धा बला-तकारेणाभिगच्छतो द्रापणो दण्डः। यदि वहव एके मिनच्छन्ती मिप बलातकारेणाभिगच्छन्ति तर्हि प्रत्येकं चतुर्विदातिपणपरिमितं दण्डं दण्ड-नीयाः। यदा पुनस्तदिच्छया भाँटि दत्त्वा पश्चादिनच्छन्तीमिप बलाद्रजन्ति तदा तेषामदोषः; यदि व्याध्याद्यभिभवस्तस्या न स्यात्; 'व्याधिता सश्रमा व्यप्रा राजकर्मपरायणा। आमित्त्रता चेन्नागच्छेददण्ड्या वडवा स्मृता॥' इति नारदवचनात्॥ २९१॥

#### गृहीतवेतना वेक्या नेच्छन्ती द्विगुणं वहेत् । अगृहीते समं दाप्यः पुमानप्येवमेव हि ॥ २९२ ॥

यदा तु शुल्कं गृहीत्वा खस्थापि अर्थपतिं नेच्छति तदा द्विगुणं शुल्कं द्वात् तथा शुल्कं दत्तवा खयमनिच्छतः खस्थस्य पुंसः शुल्कहानिरेव ।
— 'शुल्कं गृहीत्वा पण्यस्त्री नेच्छन्ती द्विगुणं वहेत् । अनिच्छन्दत्तशुल्कोऽपि शुल्कहानिमवाप्रुयात् ॥' इति तेनैवोक्तम् । तथाऽन्योऽपि विशेषस्तेनैव दर्शितः— 'अप्रयच्छंस्तथा शुल्कमनुभूय पुमान्स्रियम् । अक्रमेण च संगच्छन् पाददन्तन्खादिभिः ॥ अयोनौ वाऽभिगच्छेयो बहुभिर्वाऽपि वासयेत् । शुल्कमष्टगुणं दाप्यो विनयं तावदेव तु ॥ वेश्याप्रधाना यास्तत्र कामुकास्तद्वहोषिताः । तत्सन् मुत्थेषु कार्येषु निर्णयं संशये विदुः ॥' इति ॥ २९२ ॥

टिप्प०-1 परदासीं हठादपगच्छतो दशपणो दण्डः-अप०। 2 मार्टि सर्वमूल्यम्।

पाठा०-१ उपगमनीया घ. २ अयोनौ गच्छतो \*\*\*चाधिमेहतः ।
\*\*'॥२९२॥ ३ मनभिलवन्तीं घ, ४ घातदन्तनखा ख-घ.

#### अयोनौ गच्छतो योषां पुरुषं वाडिभमेहतः। चतुर्विञ्चतिको दण्डस्तथा प्रविज्ञतागमे ॥ २९३॥

किंच, यैस्तु स्वयोषां मुखादाविभगच्छति पुरुषं वाऽभिमुखो मेहित तथा प्रविजतां वा गच्छत्यसौ चतुर्विदातिपणान्दण्डनीयः ॥ २९३॥

अन्त्याभिगमने त्वैङ्काः क्रुवन्धेन प्रवासयेत्।

श्रद्रसार्थां उन्त्य एव स्यादन्त्यस्यायांगमे वधः ॥ २९४॥

किंच, अन्त्या चाण्डाली तद्गमने त्रैवणिकान्यायश्चित्तानिभमुखान् 'सहसं त्वन्यजिक्षयम्' (८१३८५) इति मनुवचनात्पणसहस्रं दण्डयित्वा कुचन्धेन कुतिसत्वन्धेन भगाकारेणाङ्क्षयित्वा खराष्ट्राचिर्वासयेत् । प्रायश्चित्ताभिमुः खस्य पुनर्दण्डनमेव। शूद्रः पुनश्चाण्डाल्यभिगमेऽन्त्य एव चाण्डाल एव भवति। अन्त्यजस्य पुनश्चाण्डालादे स्त्रुप्रजातिरुयभिगमे वध एव ॥ २९४॥

इति स्त्रीसंग्रहणप्रकरणम् ।

#### अथ प्रकीर्णकप्रकरणम् २५

व्यवहारप्रकरणमध्ये स्त्रीपुंसयोगाख्यमप्यपरं विवादपदं मनुनारदाभ्यां विष्कृतम् । तत्र नारदः (१२।१)—'विवाहादिविधिः स्त्रीणां यत्र पुंसां च कीर्यते। स्त्रीपुंसयोगसंज्ञं तिद्ववादपदमुच्यते॥' इति॥ मनुरप्याह (९।२)—'अस्वतत्राः स्त्रियः कार्याः पुरुषेः स्वैदिवानिशम्। विषयेषु च सज्जन्त्रः संस्थाप्या ह्यासगे वशे॥' इत्यादि॥ ययपि स्त्रीपुंसयोः परस्परमधिप्रत्यधितया नृपँसमक्षं व्यवहारो निषदः, तथापि प्रत्यक्षेण कर्णपरम्परया वा विदित्ते तयोः परस्परातिचारे दण्डाः दिना दम्पती निजधर्ममार्गे राज्ञा स्थापनीयौ। इत्रतथा दोषभागभवतीति व्यवहारे प्रकरणे राजधर्ममध्येऽस्य स्त्रीपुंसधर्मजातस्योपदेशः। एतच विवाहप्रकरण एव सप्रपञ्चं प्रतिपादितमिति योगिश्वरेण न पुनरत्रोक्तम्॥

सांप्रतं प्रकीर्णकारूयं व्यवहारपदं प्रस्त्यते । तल्लक्षणं च कथितं नारदेन (१०० १-४)— 'प्रकीर्णकेषु विज्ञेया व्यवहारा चपाश्रयाः । राज्ञामाज्ञाप्रतीघातस्तकः मैकरणं तथा ॥ पुरःप्रदानं संभेदः प्रकृतीनां तथैव च । पाखिण्डनैगमश्रिणिण णधमीवपर्ययाः ॥ पित्रापुत्रविवादश्व प्रायश्चित्तव्यसंकमः । प्रतिप्रहिवलोपश्च कोपश्चाश्रमिणामपि ॥ वर्णसंकरदोषश्च तद्वृतिनियमस्तथा । न दृष्टं यच पूर्वेष

टिप्प०—2 आस्यपाम्बादौ पुरुषस्य शिक्षप्रक्षेपणं पुरुषमेहनम् ।

पाठा०—१ अन्त्याभिगमने "॥२९३॥ A. २ वाभिमेहतः। विद्वा न्द्रापणो दण्डः V. ३ स्वेच्छया योषां घ. ४ त्वाङ्कय. A. ५ कवन्धेन. A. ६ स्तथाऽङ्कय. A. ७ नृपसमीपं घ. ८ णिके पुनर्जेया ख. ९ भेदश्च घ.

सर्वं तत्स्यात्प्रकीणंके ॥' इति ॥ प्रकीणंके विवादपदे ये विवादा राजाज्ञोल्रङ्घन-तदाज्ञाकरणादिविषयास्ते नृपसमवायिनः । नृप एव तत्र समृत्याचारव्यपेतमार्गे वर्तमानानां प्रतिकूलतामास्थाय व्यवहारनिर्णयं कुर्योत् ॥ एवं च वदता यो नृपाश्रयो व्यवहारस्तत्प्रकीणंकमित्यर्थालक्षितं भवति ॥

तत्रापराधविशेषेण दण्डविशेषमाह—

ऊँनं वौडभ्यधिकं बौडिप लिखेद्यो राजशासनम् । पारदारिकंचौरं वा मुश्चतो दण्ड उत्तमः ॥ २९५ ॥

राजदत्तभ्मेनिवन्धस्य वा परिमाणान्न्यूनत्वमाधिक्यं वा प्रकाशयन् राजशासनं योऽभिलिखति, यश्च पारदारिकं चौरं वा गृहीत्वा राज्ञे-ऽनप्यित्वा मुञ्जति तानुभावुत्तमसाहसं दण्डनीयौ ॥ २९५ ॥

प्रसङ्गानृपाश्रयव्यतिरिक्तव्यवहारविषयमपि दण्डमाह—

अभक्ष्येण द्विजं दृष्यो दण्ड्य उत्तमसाहसम् । मध्यमं क्षत्रियं वैद्यं प्रथमं शूद्रमधिकम् ॥ २९६ ॥

मूत्रपुरीषादिना अभक्ष्येण भक्ष्यानहेंण दूष्यात्रपानादि मिश्रणेन स्वरूपण ना ब्राह्मणं दूषयित्वा खादयित्वोत्तमसाहसं दण्ड्यो भवति । क्षित्रियं पुनरेनं दूषयित्वा मध्यमम्, वैद्यं दूषयित्वा प्रथमम्, ऋदं दूष-यित्वा प्रथमसाहसस्यार्धम्, 'दण्ड्यो भवति' इति संबन्धः । लग्जनायभ-स्यद्षणे तु दोषतारतम्याद्ण्डतारतम्यमूहनीयम् ॥ २९६ ॥

क्टरसर्णन्यवहारी विमांसस्य च विऋयी । न्यक्कहीनस्तु कर्तन्यो दाप्यश्रोत्तमसाहसम् ॥ २९७॥

किंच, रसवेधाद्यापादितवर्णोत्कर्षेः कूटेः खर्णेव्यवहारशीलो यः खर्णकारादिः । यश्च विमांसस्य कुत्सितमांसस्य श्वादिसंबद्धस्य विक्रयशीलः सीनिकादिः; 'च'शब्दात्कूटरजतादिव्यवहारी च, ते सर्वे प्रत्येकं नासाकर्णकरैस्तिकिं। भिरङ्गिर्हीनाः कार्याः । 'च'शब्दाव्यक्षट्यक्षच्छेदेन समुचितसुत्तमसाहसं दण्डं दाप्याः । यत्पुनर्मनुनोक्तम् (९-२९२)—'सर्वकण्टकपापिष्ठं हेमकारं तु पार्थिवः । प्रवर्तमानमन्याये छेदयेह्नवशः छरेः ॥' इति,—तदेतहेवब्राह्मणराजस्वर्णविषयम् ॥ २९७॥

पाठा०—१ न्यूनं वा घ. २ वाऽपि यो लिखेदाज. A. ३ वाऽप्यि A. ४ चौरौ. A. ५ द्विजं प्रदूष्याभक्ष्येण दण्ड्य उत्तमसाहसम् । क्षत्रियं मध्यमं वैद्यं प्रथमं द्यूद्रमधिकम् A.; अभक्ष्येर्द्ष्यम् विद्यं दण्ड उत्तमसाहसम् V. ६ द्वव्यक्षेण घ. ७ शब्दादङ्गच्छेदेन ख.

विषयविशेषे दण्डाभावमाह—

## चतुष्पादकृतो दोषो नापेहीति प्रजल्पतः । काष्ठलोष्टेषुपाषाणैवाहुयुग्यकृतस्तथा ॥ २९८ ॥

चतुष्पादेगोंगजादिभिः कृतो यो दोषो मनुष्यमारणादिरूपोऽसौ गवाहि-स्वामिनो न भवति, अपसरेति प्रकर्षणोच्चे भीषमाणस्य । तथा लकुरलो-ष्टसायकपापाणोरक्षेपणेन वाहुना युग्येन च युगं वहताश्वादिना कृतो यः पूर्वोक्तो दोषः सोऽपि काष्टादीनप्रास्यतो न भवत्यप्रसरेति प्रजलपतः । काष्टा-सुत्क्षेपणेन हिंसायां दोषाभावकथनं दण्डाभावप्रतिपादनार्थम् । प्रायिश्वत्तं पुनर-बुद्धिपूर्वकरणनिमित्तमस्स्येव। काष्टादिग्रहणं च शक्तितोमरादेहपलक्षणार्थम् ॥२९८॥

#### छिन्ननस्येन यानेन तथा भग्नयुगादिना। पश्चाचैवापसरता हिंसने स्वाम्यदोपभाक् ॥ २९९ ॥

किंच, निस भवा र जुर्नस्या छिन्ना शकटादियुक्तवलीवर्दनस्या र जुर्यसिन्याने तत् छिन्ननस्यं शकटादि तेन, तथा भग्नयुगेन 'आदि' महणाद्भ माश्चकादिना च यानेन पश्चात्पृष्ठतो ऽपसरता 'च'शब्दात्तिर्यगैपगच्छता प्रतिमुखं वागच्छता च मनुष्यादिहिंसने स्वामी प्राजको वा दोषभाङ् न भवति । अत्रष्रः यक्षजनित्तवाद्धिसनस्य । तथा च मनुः (८।२९१।२९२)—'छिन्ननास्ये भग्नयुगे तिर्यक्प्रतिमुखागते । अक्षभक्ते च यानस्य चक्रभक्ते तथैव च ॥ छेदने चैव यन्त्राणां योक्तरदम्योस्तथैव च। आक्रन्दे सत्यपैहीति न दण्डं मनुरव्रवीत्॥' इति॥ उपेक्षायां खामिनो दण्डमाह—

# शक्तोऽप्यमोक्षयन्खामी दंष्ट्रिणां शृङ्गिणां तथा। प्रथमं साहसं द्याद्विकुष्टे द्विगुणं तथा।। ३००॥

अप्रवीणप्राजकप्रेरितै दृष्टिभिर्गजादिभिः शृङ्गिभिर्गवादिभिर्चे ध्यमानं समथाँऽपि तत्स्वामी यद्यमोक्षयन्नपेक्षते, तदा अकुरालप्राजकनियोजनिर्मितं
प्रथमसाहसं दण्डं दद्यात् । यदा तु 'मारितोऽहम्' इति विकृष्टेऽपि न
मोक्षयति तदा द्विगुणम् । यदा पुनः प्रवीणमेव प्राजकं प्रेरयति तदा प्राजक
एव दण्ड्यो न खामी । यथाह मनुः (८१२९४)— 'प्राजकश्चेद्भवेदाप्तः प्राजको
दण्डमहिते' इति ॥ प्राजको यन्ता । अप्रोडिभियुक्तः । प्राणिविशेषाच दण्डिन
शेषः कल्पनीयः । यथाह मनुः (८१२९६-९८)— 'मनुष्यमारणे क्षिप्रं चौरवः
किल्विषी भवेत् । प्राणमृत्सु महत्स्वर्धं गोगजोष्ट्रहयादिषु ॥ अर्द्राणां च पर्श्वा
तु हिंसायां द्विशतो दमः । पचाशक्तु भवेदण्डः श्वभेषु मृगपिक्षषु ॥ गर्दभाजिवः
कानां तु दण्डः स्यात्पञ्चमाषकः । माषकस्तु भवेदण्डः श्वश्करिनपातने ॥' इति ॥

टिप्प०—1 स्तामी रथी, प्राजकः सार्थः. 2 आप्तो नाम निवारणसमर्थः-अप।

पाठा०—१ 'ण वाह्ययुग्य' A. २ तिर्थगपसरता घ. ३ आकन्दनेप्यपै' हीति घ. ४ श्चदकाणां पश्चनां तु घ.

#### जारं चौरेत्यभिवदन्दाप्यः पश्चशतं दमम् । उपजीव्य धनं मुश्चंस्तदेवाष्ट्रगुणीकृतम् ॥ ३०१ ॥

किंच, खवंशकलङ्कभयाजारं पारदारिकं 'चौर! निर्भच्छे' स्विभवदन् पञ्च-शतं पणानां पञ्च शतानि यस्मिन्दमे स तथोक्तस्तं दमं दाप्यः। यः पुनर्जारह-स्ताद्धनमुपजीट्य उत्कोचरूपेण गृहीत्वा जारं मुञ्चत्यसौ यावद्वृहीतं तावद्य-गुणीकृतं दण्डं दाप्यः॥ ३०१॥

राज्ञोऽनिष्टप्रवक्तारं तस्यैवाक्रोशकारिणम् ।

तन्मञ्रस्य च भेत्तारं छित्त्वा जिह्वां प्रवासयेत् ॥ ३०२ ॥ किंच, राज्ञोऽनिष्टस्यानभगतस्यामित्रेस्तोत्रादेः प्रकर्षेण भ्यो भ्यो वक्तारं तस्यैव राज्ञ आक्रोद्याकारिणं निन्दाकरणजीलं तदीयस्य च मञ्जस्य खराष्ट्रविवृद्धिहेतोः परराष्ट्रापक्षयकरस्य वा भेत्तारं अमित्रकर्णेषु जपन्तं तस्य जिह्वामुत्कृत्य खराष्ट्राञ्चिष्कासयेत् । कोज्ञापहरणादौ पुनर्वेष एव । (मनुः ९१२७५) — 'राज्ञः कोज्ञापहर्तृश्च प्रतिकृत्रेषु च स्थितान् । घातयेद्विविधेदण्डैररीणां चोपैकारकान् ॥' इति मनुस्सरणात् । विविधेः सर्वेखापहाराङ्गच्छेन्द्वधक्षेरित्यर्थः । सर्वेखापहारेऽपि यद्यस्य जीवनोपकरणं तन्नापहर्तव्यम् चौर्योन्पकरणं विना । यथाह नारदः— (१०११०,११) 'आयुधान्यायुधीयानां बाह्यादीन्वाद्यजीविनाम् । वेश्यास्त्रीणामलंकारान्वाद्यातोद्यादि तद्विदाम् ॥ यच्च यस्योपकरणं येन जीवन्ति कारुकाः । सर्वस्वहरणेऽप्येतन्न राजा हर्तुमर्हति ॥' इति । ब्राह्मणस्य पुनः 'न कौरीरो ब्राह्मणे दण्डः' (गौ० १२।४६) इति निषेधाद्वधस्थाने शिरोमुण्डनादिकं कर्तव्यम्— 'ब्राह्मणस्य वधो मौण्ड्यं पुरान्निर्वासनाङ्कने । ललाटे चाभिशस्ताङ्कः प्रयाणं गर्दभेन तु ॥' इति मनुस्सरणात् ॥ ३०२ ॥

मृताङ्गलग्रविकेतुर्गुरोस्ताडियतुस्तथा । राजयानासनारोद्धर्दण्ड उत्तमसाहसः ॥ ३०३ ॥

किंच, मृतदारीरसंबन्धिनो वस्नपुष्पादेविकेतुः गुरोः पित्राचार्यादे-स्ताडियतुः तथा राजानुमितं विना तद्यानं गजाश्वादि आसनं सिंहा-सनिदि आरोहतश्चोत्तमसाहसो दण्डः ॥ ३०३ ॥

द्विनेत्रभेदिनो राजद्विष्टादेशकृतस्तथा।

विप्रत्वेन च श्रुद्रस्य जीवतोऽष्टशतो दमः ॥ २०४ ॥

किंच, यः पुनः कोधादिना परस्य नेत्रद्वयं भिनत्ति । यश्व ज्योतिःशा-स्त्रवित् गुर्वादिहितेच्छुव्यतिरिक्तो राज्ञो द्विष्टमनिष्टं 'संवत्सरान्ते तव राज्य-च्युतिभीवष्यति' इसेवमादिरूपमादेशं करोति । तथा च यः शुद्रो भोजनार्थं

पाठा०—१ मित्रस्तवादेः घ. २ चोपजापकान् घ. ३ न शारीरो दण्डः ख. ४ मध्यमसाहसः ४. ५ हितेप्सु ख.

यज्ञोपवीतादीनि ब्राह्मणलिङ्गानि धारयति तेषामप्रशतो दमः । अधी पणशताने यस्मिन्दमे स तथोक्तः । 'श्राद्धभोजनार्थं पुनः शृद्धस्य विप्रवेषधारिणः स्तप्तश्चालक्या यज्ञोपवीतबहपुष्यालिखेत्' इति स्मृत्यन्तरोक्तं द्रष्टव्यम् । वृत्त्यर्थं तु यज्ञोपवीतादिव्राह्मणलिङ्गधारिणो वध एव।—'द्विजातिलिङ्गिनः शृद्धान्धातयेत्' इति स्मरणात् ॥ २०४॥

रागलोभादिनाऽन्यथा व्यवहारदर्शने दण्डमाह-

र्दुर्देष्टांस्तु पुनर्देष्ट्वा व्यवहारात्रृपेण तु । सभ्याः सजियनो दण्ड्या विवादाद्विगुणं दमम्।। २०५॥

दुर्दृष्टान्स्मृत्याचार्प्राप्तधर्मोल्रङ्घनेन रागलोभादिभिरसम्यग्विचारितत्वेनाशङ्काभानान् व्यवहारान्पुनः स्वयं राजा सम्यग्विचार्य निश्चितदोषाः पूर्वसम्याः संजयिनः प्रत्येकं विवादपदे यो दमः पराजितस्य तद्विगुणं दाण्याः । अप्राप्तजेतृदण्डविधिपरत्वाद्वचनस्य रागाल्लोभादित्यादिना स्रोकेनापान-रुक्त्यम् । यदा पुनः साक्षिदोषेण व्यवहारस्य दुर्दृष्टत्वं ज्ञातं तदा साक्षिण एव दण्ड्याः, न जयी नापि सभ्याः । यदा तु राजानुमत्या व्यवहारस्य दुर्दृष्टत्वं ज्ञातं तदा सर्व एव राजसहिताः सभ्यादयो दण्डनीयाः ।—'पादो गच्छित कर्तारं पादः साक्षिणमृच्छित । पादः सभासदः सर्वान्पादो राजानमृच्छिति ॥' (८।१७) इति वचनात् । एतच्च प्रत्येकं राजादीनां दोषप्रतिपादनपरं, न पुनरेकंस्यैव पापापूर्वस्य विभागाय । यथोक्तम्—'कर्तृसमवायिकलजननस्यभावत्वादपूर्वस्य' इति ॥३०५॥

न्यायतो निर्णातव्यवहारस्य प्रसावतीयतुर्दण्डमाह—

# यो मन्येताजितोऽसीति न्यायेनापि पराजितः । तमायान्तं पुनर्जित्वा दापयेद्विगुणं दमम् ॥ ३०६॥

यः पुनन्यीयमार्गेण पराजितोऽपि औद्ध्यात् 'नाहं पराजितोऽसि' इति मन्यते तमायान्तं कूटलेख्याद्युप्तयासेन पुनर्धमाधिकारिणमधितिष्ठन्तं धर्मेण पुनः पराजयं नीत्वा द्विगुणं दण्डं दापयेत् ॥ नारदेनाप्युक्तम्— 'तीरितं चानुशिष्टं च मन्येत विधर्मतः । द्विगुणं दण्डमास्थाय तत्कार्यं पुनरु द्वरेत् ॥' इति । तीरितं साक्षिलेख्यादिनिणीतमनुद्धृतदण्डम् । अनुशिष्टमुद्धृतः दण्डम् । दण्डपर्यन्तं नीतिमिति यावत् । यत्पुनर्मनुर्वचनम् (९।२३३)—'तीरितं चानुशिष्टं च यत्र कचन विद्यते । कृतं तद्धर्मतो ह्यत्वाशङ्कायां पुनर्दिगुण-दण्डप्रतिज्ञापूर्वकं व्यवहारं प्रवर्तयेत् , न पुनर्धमेतो वृत्तत्वाशङ्कायां पुनर्दिगुण-दण्डप्रतिज्ञापूर्वकं व्यवहारं प्रवर्तयेत् , न पुनर्धमेतो वृत्तत्वनिश्चयेऽपि राज्ञा लोमान्दिना प्रवर्तयितव्य इत्येवंपरम् । यत्पुनर्तृपान्तरेणापि न्यायापेतं कार्यं निवंतिंतं तदिष सम्यक्परीक्षणेन धर्म्ये पिथ स्थापनीयम् । 'न्यायापेतं यदन्येन राज्ञा ज्ञानकृतं भवेत् । तदप्यन्यायविहितं पुनर्न्थाये निवेशयेत् ॥' इति स्मरणात् ॥३०६॥

पाठा०-१ सम्यग्दृष्ट्वा तु दुर्दृष्टान्व्य A. २ द्विगुणं पृथक् A. ३ जिये सिहताः घ. ४ दुर्दृष्टता तदा ख. ५ रेकैकस्यैव ख.

अन्यायगृहीतदण्डधनस्य गतिमाह—

#### राज्ञाऽन्यायेन यो दण्डो गृहीतो वरुणाय तम् । निवेद्य द्याद्विप्रेभ्यः स्वयं त्रिंशद्धणीकृतम् ॥ ३०७॥

अन्यायेन यो दण्डो राज्ञा लोभादिना गृहीतस्तं त्रिंश द्धणीकृतं वरुणायेदमिति संकल्प्य ब्राह्मणेभ्यः स्वयं दद्यात् । यस्माद्ण्डरूपेण यावद्गृहीतमन्यायेन ताव-तस्म प्रतिदेयम्, इतरथापहारदोषप्रसङ्गात् । अन्यायदण्ड यहणे पूर्वस्वामिनः स्वल-विच्छेदाभावाचेति ॥ २०७॥

इति श्रीमत्पद्मनाभभद्दोपाध्यायात्मजस्य श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यविज्ञा-नेश्वरभट्टारकस्य कृतौ ऋजुमिताक्षराख्यायां याज्ञवल्कीयधर्मशास्त्रविवृतौ द्विती-योऽध्यायो व्यवहाराख्यः संपूर्णः ॥

अथास्मिन्नध्याये प्रकरणानुकमणिका कथ्यते । आद्यं साधारणव्यवहारमान्तृकाप्रकरणम् १ । असाधारणव्यवहारमातृकाप्रकरणम् २ । ऋणादानम् ३ । उपनिधिप्रकरणम् ४ । साक्षिप्रकरणम् ५ । ठेख्यप्रकरणम् ६ । दिव्यप्रकरणम् ७ । दायविभागः ८ । सीमाविवादः ९ । स्वामिपालविवादः १० । अस्वामिविक्यः ११ । दत्ताप्रदानिकम् १२ । कीतानुशयः १३ । अभ्युपेत्याशुश्रूषा १४ । संविद्यतिकमः १५ । वेतनादानम् १६ । द्यूतसमाह्वयाख्यम् १७ । वाक्पारुष्यम् १८ । दण्डपारुष्यम् १९ । साहसम् २० । विकियासंप्रदानम् २१ । संभूयसमुर्थानम् २२ । स्वेयप्रकरणम् २३ । स्रीसंप्रहणम् २४ । प्रकीर्णकम् २५ ।

इति पश्चविंशतिप्रकरणानि ॥

उत्तमोपपदस्येयं शिष्यस्य कृतिरात्मनः । धर्मशास्त्रस्य विवृतिर्विज्ञानेश्वरयोगिनः ॥ १ ॥

पाठा०—१ अन्यायेन तु यो दण्डो घ. २ राजिमर्दत्तदण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवाः । निर्मलाः स्वर्गमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा ॥ एवमु-दृतदण्डानां विशुद्धिः पापकर्मिणाम् । स्वधर्मस्थापनाद्राजा प्रजाभ्यो धर्म-मश्रुते ॥ यत्र दण्डविधिनीक्तः सर्वेरेव महात्मभिः । देशकालादि संचिन्त्य तत्र दण्डो विधीयते ॥

# अथ प्रायश्चित्ताध्यायः ३ अथाशौचप्रकरणस् १

गृहस्थाश्रमिणां निस्यनैमित्तिका धर्मा उक्ताः । अभिषेकादिगुणयुक्तस्य गृहस्थ-विशेषस्य गुणधर्माश्च प्रदर्शिताः । अधुना तद्धिकारसंको चहेतुभूताशौचप्रतिपा-दनमुखेन तेषामपवादाः प्रतिपाद्यन्ते । 'आशौच'शब्देन च कालस्नानाद्यपनोद्यः पिण्डोदकदानादिविधेः अध्ययनादिपर्युदासस्य च निमित्तभूतः पुरुषगतः कश्च-नातिशयः कथ्यते, न पुनः कर्मानधिकारमात्रम् । 'अग्रुद्धा वान्धवाः सर्वे' (मनुः ५।५८) इस्यादावग्रद्धत्वाभिधानात् । 'अग्रुद्धां वदस्य च वद्धव्यवहारे-ऽनाहितामिदीक्षितादावनधिकारिमात्रे प्रयोगाभावात् वृद्धव्यवहारव्युत्पत्तिनिव-न्धनत्वाच शब्दार्थावगतेः । किंच यद्याशौचिनां दानादिनिषेधदर्शनात् द्योग्य-त्वमाशौचशब्दाभिधेयं कल्प्यते तर्हि उदकदानादिविधिदर्शनात् पद्योग्यत्वमप्या-शौचशब्दाभिधेयं स्यात् तत्रानेकार्थकल्पनादोषप्रसङ्ग इत्युपेक्षणीयाऽयं पक्षः॥

तत्राशौचिभिः सपिण्डाधैर्यत्कर्तव्यं तत्तावदाह—

ऊनद्विवर्षं निखनेत्र कुर्यादुदकं ततः । औरमञ्जानादनुत्रज्य इतरो ज्ञातिभिष्टतः ॥ १ ॥ यमस्रकं तथा गाथा जपद्भिलौंकिकाधिना । स दम्धन्य उपतेथेदाहितास्यावृतार्थवत् ॥ २ ॥

कने अपरिपूर्ण द्वे वर्षे यस्यासावृनद्विवर्षस्तं प्रेतं निस्वनेत् भूमाववटं कृत्वा निद्ध्यात्र पुनर्दहेदिस्यर्थः। नच 'सकृत्प्रासंचन्त्युद्धस्म्' (प्रा. ४) इत्यादिभिः प्रेतोः देशेन विहितमुद्देदिस्यर्थः। नच 'सकृत्प्रासंचन्त्युद्धसम्' (प्रा. ४) इत्यादिभिः प्रेतोः हेशेन विहितमुद्देदिन् कुर्यात्। अयं च गन्धमाल्यानुपल्ठेपनादिभिरः लंकृत्य द्युची भूमौ इमशानाद्वन्यत्रास्थिनिचयरहितायां बहिर्प्रामान्निखननीयः। यथाऽऽह मनुः (५।६८-६९)—'ऊनिद्धवार्षिकं प्रेतं निद्ध्युचीन्धवा बहिः। अलंकृत्य द्युची भूमावस्थिसंचयनादते॥ नास्य कार्योऽप्रिसंस्कारो नापि कार्योदः कित्या। अरण्ये काष्ठवत्त्यक्तवा क्षिपेयुह्यहमेव तु॥' इति। 'अरण्ये काष्ठवत्त्यक्तवा क्षिपेयुह्यहमेव तु॥' इति। 'अरण्ये काष्ठवत्त्यः क्तिया। अरण्ये काष्ठवत्त्यः तिद्वषये श्राद्धाद्यौध्वेदिहेकेषु उदासीनैभीवे वार्षिकमपि खातायां भूमौ परित्यज्य तिद्वषये श्राद्धाद्यौध्वेदिहेकेषु उदासीनैभीवे त्व्यमित्याचारादिप्राप्तश्राद्धाद्यमावोऽनेन दृष्टान्तेन सूच्यते। स्त च घृतेनाभ्यज्य यमगाथाः पठिद्धिनिधातव्यः। 'ऊनद्ववार्षिकं प्रेतं घृताकं निखनेद्वहिः। यमगाथा गायमानो यमसूक्तमनुस्मरन्॥' इति यमसरणात्॥ ततस्तस्माद्वहिवार्षिकादितरपूर्णद्विवर्षा यो मृतोऽसौ दमरानपर्यन्तं ज्ञातिभिः सपिण्डैः समार्

टिप्प०—1 अवटः=गर्वः । 2 अत्रादिपुराणे विशेषः-'पूर्वामुखस्तु नेतन्यो ब्राह्मणो वान्धवैर्गृहात् । उत्तराभिमुखो राजा वैश्यः पश्चान्मुखस्तथा ॥ दक्षिणाभिमुखः शुद्धो निर्हर्तव्यः स्ववान्धवैः ।' इति ।

पाठा०—१ अत्राशुद्धशब्दस्य च व्यवहारेणाहितामि ख. २ आइमशा नमनुव्राज्य. A. ३ र्मृतः. A. ४ नास्य ङ. ५ शवश्च ङ. ६ गायद्विः क.

नोदकैश्व ज्येष्ठः पुरःसरैरनुवज्योऽनुगन्तव्यः । अस्मादेव वचनादूनद्विवर्षस्यानु-गमनमनियतमिति गम्यते ॥ अनुगम्य च 'परेयिवांसम्' (ऋ० ७, अ. ६, । १४, ५, ६) इलादि यमस्कं यमदैवला गाथाश्च जपद्भिलौकिकेना संस्कृते-नाशिना दण्धव्यो यदि जातारणिर्नास्ति । तत्सङ्कावे तु तन्मथितेन दण्धव्यो न लौकिकेन । तस्यामिसंपाद्यकार्यमात्रार्थत्वेनोत्पत्तः । लौकिकामिश्च चण्डालादि-व्यतिरिक्तो प्राह्यः: 'चण्डालामिरमेध्यामिः सूर्तिकामिश्च किहंचित्। पतिता-मिश्रितामिश्र न शिष्टप्रहणोचिताः ॥' इति देवलस्मरणात् ॥ लौगक्षिणा चात्र विशेष उक्तः—'तूष्णीमेवोदकं कुर्यात्र्ष्णीं संस्कारमेव च । सर्वेषां कृतचूडानाम-न्यत्रापीच्छया द्वयम् ॥' इति । अयमर्थः--'चौलकर्मानन्तरकाले नियमेनाम्यदं-कदानं कार्यम् । अन्यत्रापि नामकरणादूर्ध्वं अकृतचूढेऽपीच्छया प्रेताभ्युदयका-मनया द्वयं अम्युद्कदानात्मकं तूष्णीं कार्य, न नियमेनेति विकल्पः। मनुनाप्यत्र विशेषो दर्शितः ( ५।७० )— नात्रिवर्षस्य कर्तव्या बान्धवैरुदकितया । जातद-न्तस्य वा कुर्याचाम्नि वाऽपि कृते सति ॥' इति । 'उदक्रप्रहणं' साहचर्यादमिसं-स्कारस्याप्युपलक्षणार्थम् । 'नात्रिवर्षस्य' इति वचनात् । कुलधर्मापेक्षया चडो-त्कर्षेऽपि वर्षत्रयादूर्धमस्यद्कदानादिनियमोऽवगम्यते । लोगाक्षिवचनाद्वपेत्रया-त्रागपि कृतचूडस्य तयोर्नियम इति विवेचनीयम् । उपेतश्चेद्यद्युपनीतस्तर्हि आहितार्यावृता आहितामेर्दाहप्रकियया खगुह्यादिप्रसिद्ध्या ठौकिकामिनैव दग्धव्यः । अर्थवत्प्रयोजनवत् । अयमर्थः-यद्यस्य क्षृप्तं दाहद्वारं कार्यकृषं प्रयोजनं संभवति । भूमिजोषणप्रोक्षणादि तदुपादेयम् । यत्पुनर्छप्तप्रयोजनं पात्रयोजनादि तन्निवर्तते । तथा लौकिकामिविधानेनोपनीतस्य अनाहितामेर्युद्धा-मिना दाहविधानेन च अपहृतप्रयोजनत्वादाहवनीयादेरपि निवृत्तिरिति ॥ अइय-न्तरविधानं च वृद्धयाज्ञवल्कयेनोक्तम्—'आहितामिर्यथान्यायं द्रधव्यब्रिभिर-प्रिभिः । अनाहिताप्रिरेकेन लौकिकेनापरो जनः ॥' इति । नच श्रूदेण इसशानं प्रति अभिकाष्टादिनयनं कार्यम्; 'यस्यानयति श्र्होऽभिं तृणं काष्टं हवीं वि च । श्रेतत्वं हि सदा तस्य स चाधर्मेण लिप्यते ॥' इति यमस्मरणात् ॥ तथा दाहश्च स्रापनायनन्तरं कार्यः- 'प्रेतं दहेच्छुभैर्गन्धेः स्नापितं स्निभूषितम्' इति स्मर-णात् । प्रचेतसाऽप्युक्तम्—स्नानं प्रेतस्य पुत्राधैर्वस्नाधैः पूजनं तथा । नमदेहं दहेन्नैव किंचिद्रेयं परित्यजेत् ॥' इतिः किंचिद्रेयमिति शववस्नैकदेशं रमशानवास्यर्थं देयं परिलाजेदिलार्थः ॥ तथा प्रेतनिर्हरणेऽपि मनुना विशेषो दर्शितः (५।१०४) — 'न वित्रं खेषु तिष्ठत्सु मृतं शूदेण हारयेत् । अखर्या ह्याहुतिः सा स्याच्छूद-संपर्कदूषिता ॥' अत्रं च खेषु तिष्ठत्सु इत्यविनक्षितम् । अखर्यत्वादि-दोषश्रवणात ॥—'दक्षिणेन मृतं रह्नं परद्वारेण निर्हरेत् । पश्चिमोत्तर-

पाठा०—१ उदकदानात्मकं क. २ आहिताझेद्रानप्रक्रियया छ. ३ आहि-ताझेः स्वगृह्यामिना छ.

प्रवेंस्तु यथासंख्यं द्विजातयः ॥' तथा हारीतोऽपि—'न प्रामाभिमुखं प्रेतं हरेगुः' इति ॥ यदा तु प्रोषितमरणे शरीरं न लभ्यते तदास्थिभिः प्रतिकृतिं कृत्वा तेषाः मध्यलाभे पर्णशरैः शौनकादिगृद्योक्तमागंण प्रतिकृतिं कृत्वा संस्कारं कृत्वा आशौनं चात्र दशाहादिकमेव । 'आहिताग्निश्चेत्प्रवसिन्मयेत पुनःसंस्कारं कृत्वा श्वाववदाशौचम्' (४१३७) इति वसिष्ठस्मरणात् ॥ अनाहिताग्नस्तु त्रिरात्रम्; 'सुपिष्ठैर्जलसंमिश्चेदंग्धव्यश्च तथाग्निना । असौ खर्गाय लोकाय खाहेत्युक्त्वा स्वान्धवेः ॥ एवं पर्णशरं दग्ध्वा त्रिरात्रमञ्जूचिभवेत् ॥' इति वचनात् ॥ ततश्चायमश्चेः—'नामकरणादवीङ्गिखननमेव, न चोदकदानादि । तत अर्धं यावित्रवर्षं वैकल्पिकमञ्चयुदकदानम् । ततः परं यावदुपनयनं तृष्णीमेवाश्चदकदानं नियतम्। वर्षत्रयात्प्रागपि कृतचूडस्य । उपनयनाद्ध्वं पुनराहिताश्चावता दाहं कृत्वा सर्वमौध्वेदेहिकं कार्यम् । अयं तु विशेषः—उपनीतस्य लौकिकाग्निना दाहः कार्यः। अनाहिताग्नेगृद्वाग्निना दाहो यथासंभवं पात्रयोजनं च कार्यम् ॥ १०२ ॥

संस्कारानन्तरं किं कर्तव्यमित्यत आह—

## सप्तमाद्द्यमाद्वापि ज्ञातयोऽभ्युपयन्त्यपः । अप नः शोशुचद्घमनेन पितृदिज्जुखाः ॥ ३ ॥

सप्तमादिवसादवीग्द्शमदिवसाद्वा ज्ञातयः समानगोत्राः सपिण्डाः समा-नोदकाश्व 'अप नः शोशुचद्यम्' (ऋ.सं.१।७।५) इत्यनेन मन्त्रेण दक्षि-णामुखाः अपः अभ्युपयन्ति । अभ्युपगमनेन तत्प्रयोजनभूतोद्कदानि शिष्टमभ्युपगमनं लक्ष्यते; 'एवं मातामहाचार्य-' (प्रा० ४) इत्यनन्तरमुदकदा-नस्यातिदेशदर्शनात् । एतचायुग्मासु तिथिषु कार्यम् । 'प्रथमतृतीयपश्चमसप्तमन-वमेषूदकित्रया' ( १४।४० ) इति गौतमस्मरणात् ॥ एतच स्नानानन्तरं कार्यम्; 'शरीरमझौ संयोज्यानवेक्षमाणा अपोऽभ्युपयन्ति' इति शातातपस्मरणात् ॥ तथा प्रचेतसाप्यत्र विशेषो दर्शितः—'प्रेतस्य वान्धवा यथावृद्धमुदकमवतीर्य नोद्धर्षः येयुरुदकान्ते प्रसिच्चेयुरपसव्ययज्ञोपवीतवाससो दक्षिणाभिमुखा व्राह्मणस्योदः ब्युखाः प्रैलब्युखाश्च राजन्यवैश्ययोः' इति । स्मृलन्तरे तु यावन्लाशौचिदनानि तावदुदकदानस्यावृत्तिरुक्ता । यथाह विष्णुः ( १९।१३ )—'यावदाशौवं तावः त्प्रेतस्योदकं पिण्डं च दद्यः' इति ॥ तथा च प्रचेतसाप्युक्तम्—'दिने दिनेऽज्ञः लीन्पूर्णानप्रद्यात्प्रेतकारणात् । ताबदृद्धिश्च कर्तव्या यावत्पिण्डः समाप्यते ॥ इति । प्रतिदिनमञ्जलीनां वृद्धिः कार्या, यावद्शमः पिण्डः समाप्यत इत्यर्थः ॥ यद्यप्यनयोर्गुरुलघुकलपयोरन्यतरानुष्टानेनापि शास्त्रार्थः सिद्धस्तथापि बहुक्रेशाव-इत्वेन गुरुतरकल्पे प्रवृत्यनुपपत्तेः प्रेतस्योपकारातिशयो भविष्यतीति कल्पनी यम् । अन्यथा गुरुतरकल्पाम्रायस्यानर्थक्यप्रसङ्गात् ॥ वसिष्ठेनापि विशेषोऽभि हितः (४।१२)—'सव्योत्तराभ्यां पाणिभ्यामुदक्कियां कुर्वीरन्' इति ॥ ३॥

पाटा०-१ प्राब्धुखाश्च ख. २ कल्पनीयसा क.

्रवंश्यमाणसकृत्प्रसेकस्य नामगोत्रादिभिर्गुणैर्विशिष्टस्योदकदानस्थासमानगोत्रेषु सातामहादिष्वतिदेशमाह—

# एवं मातामहाचार्यप्रेतीनाम्रदकितया । कामोदकं सर्विप्रतासम्रीयश्वग्रुरिवजाम् ॥ ४ ॥

यथा सगोत्रसपिण्डानां प्रेतानामुदकं दीयते तथा मातामहानामाचार्याणां व प्रेतानां नित्यमुदकित्रया कार्या। सखा मित्रं, प्रत्ताः परिणीता दुहितृभगिन्यादयः, खस्त्रीयो भागिनेयः, श्वशुरः प्रसिद्धः, ऋत्विजो याजकाः,
एतेषां सख्यादिनां प्रेतानां कामोदकं कार्यम्। काम इच्छा, कामेनोदकदानं
कामोदकं, प्रेताभ्युदयकामनायां सत्यामुदकं देयम्; असत्यां न देयमिति अकरणे
प्रस्वायो नास्तीत्यर्थः॥ ४॥

उदकदाने गुणविधिमाह—

#### सक्रत्प्रसिश्चन्त्युद्कं नामगोत्रेण वाग्यताः ।

तचोदकदानमित्थं कर्तव्यम्—सिपण्डाः समानोदकाश्व मौनिनो भूत्वा प्रेतस्य नामगोत्रे उचार्य 'अमुकनामा प्रेतोऽमुकगोत्रस्तृप्यतु' इति सकृदेवोद्कं प्रसिञ्चेयुः त्रिर्वाः 'त्रिः प्रॅसेकं कुर्युः प्रेतस्तृप्यतु' इति प्रचेतःसरणात् ॥ प्रतिदिनमज्ञलिवृद्धिस्तु प्रतिपादितेव । तथा अयमपि विशेषस्तेनैवोक्तः—'नदीकूलं ततो गत्वा शौचं कृत्वा यथार्थवत् । वस्त्रं संशोधयेदादौ ततः स्नानं समाचरेत् ॥ सचैलस्तु ततः स्नात्वा शुचिः प्रयतमानसः । पाषाणं तत आधाय विप्रे द्याद्वाः शाज्ञलीन् ॥ द्वादश क्षत्रिये द्याद्वैश्ये पश्चदश स्मृताः । त्रिंशच्लूद्राय दातव्याः स्ततः संप्रविशेद्वृद्दम् । ततः स्नानं पुनः कार्यं गृहशौचं च कारयेत् ॥' इति ॥

सपिण्डानां मध्ये केषांचिदुदकदानप्रतिषेधमाह—

#### न ब्रह्मचारिणः कुर्युरुद्कं पतितास्तथा ॥ ५ ॥

ज्ञातित्वे सत्यिप ब्रह्मचारिणः समावर्तनपर्यन्तं, पतिताश्च प्रच्युतद्विजाति-कर्माधिकाराः, उद्कादिदानं न कुर्युः ॥ ब्रह्मचर्योत्तरकालं पूर्वमृतानां सपिण्डां-दीनां उदकदानमाशौनं च कुर्यादेव । यथाह मनुः (५।८८)—'आदिर्धा नोदकं कुर्यादाव्रतस्य समापनात् । समाप्ते तूदकं कृत्वा विर्देशत्रमञ्चिनेनेत् ॥' इति । आदिर्धा 'ब्रह्मचार्यसि अपोशान कर्म कुरु दिवा मा खाप्सीः' (आश्व॰ १।२२।-२) इत्यादिव्रतादेशयोगाद्रह्मचार्यच्यते । एतच पित्रादिव्यतिरेकेणेति वक्ष्यति । 'आचार्यपित्रुपाध्यायान्' (प्रा॰ १५) इति । अत्राचार्यः पुनरेवं मन्यते—आदिष्टीति प्रकान्तप्रायिश्वतः कथ्यते, तस्यैवायमुदकदानादिनिषेधः प्रायिश्वतः रूपव्रतस्य समास्युत्तरकालमुदकदानाशौचविधिरिति । तथा क्षीवादीनां चोदक-

टिप्प०-1 आदिष्टी ब्रह्मचारी, आ व्रतस्य समापनात् आ समावर्तनादिति भावः।

पाठा०—१ स्य समान ङ. २ प्रेतानां चोदकक्रिया. A. ३ प्रत्तस्वसीय ङ. ४ प्रत्येकं कुर्युः ख. ५ मादाय. ६ त्रिरात्रेणैव शुद्धति.

या॰ २८

दायित्वं निषिद्धम् ; 'क्लीबाद्या नोदकं कुर्युः स्तेना त्रात्या विधर्मिणः । गर्भभर्तृहुर्, श्रीव सुराप्यश्रीव योषितः ॥' इति वृद्धमनुस्मरणात् ॥ ५ ॥

एवमुदकदाने कर्तृविशेषप्रतिषेधमुक्त्वा संप्रदानविशेषेण प्रतिषेधमाह—

पाँखण्ड्यनाश्रिताः स्तेना भर्तृ इयः कामगादिकाः । सुराप्य अत्मत्यागिन्यो नाशोचोदकभाजनाः ॥ ६॥

नरिशरःकपालादिश्रुतिवाह्यलिङ्गधारणं पाखण्डम् , तद्विद्यते येषां ते पाखण्डिः नः; अनाश्रिताः अधिकारे सत्यप्यकृताश्रमविशेषपरित्रहाः । स्तेनाः सुवर्णावुः त्तमद्रव्यहारिणः, भर्तृद्भयः प्रतिघातिन्यः, कामगाः कुलटाः, 'आदि'पहणात्स गर्भवाह्मणघातिन्यो यहान्ते । सुराप्यो यासां या सुरा प्रतिविद्धा तत्पानरताः। आत्मत्यागिन्यः विषाझ्युदकोद्वन्धनाद्यैरात्मानं यास्यजन्ति । एते पाखण्ड्यादयः 'त्रिरात्रं दशरात्रं वा' (प्रा॰ १८) इति वक्ष्यमाणस्याशौचस्योदकदानाद्यौर्ध्वदेहिकस्य च भाजना न भवन्ति । भाजयन्तीति भाजनाः, सपिण्डा माशौचादिनिः मित्तभूता न भवन्ति; अतस्तन्मरणे सपिण्डैहदकदानादि न कार्यामेखेतत्प्रति-पादनपरं वचनम् । अत्र च 'सुराप्य' इलादिषु लिङ्गमविवक्षितम् ।—'लिङ्गं च वचनं देशः कालोऽयं कर्मणः फलम् । मीमांसाकुशलाः प्राहुरनुपादेयपश्चकम् ॥' इलकु पादेयगतत्वात् । एतच वुद्धिपूर्वविषयम्; यथाह गौतमः ( १४।१२ )—'प्रायोः Sनाशकशस्त्रामिविषोदकोद्धन्धनप्रपतनैश्चेच्छताम्' इति । प्रायो महाप्रस्थानम्, अनाशकमनशनम्, गिरिशिखरादवपातः प्रपतनम् । अत्र चेच्छतामिति विशेषः णोपादानात्त्रमादकृते दोषो नास्तीत्यवगन्तव्यम् ; 'अथ कश्चित्प्रमादेन मिर्गे-तार्युदकादिभिः। तस्याशौचं विधातव्यं कर्तव्या चोदकिकया' इति अङ्गिरःसरः णात् ॥ तथा मृत्युविशेषादिप आशौचादिनिषेधः—'चाण्डालादुदकात्सर्पाद्वाह्मणाः द्वैद्युतादि । दंष्ट्रिभ्यश्च पशुभ्यश्च मरणं पापकर्मिणाम् ॥ उदकं पिण्डदानं व श्रेतेभ्यो यत्प्रदीयते । नोपतिष्ठति तत्सर्वमन्तरिक्षे विनश्यति ॥' इति । एतद्पी च्छापूर्वमात्महननविषयम् । गौतमवचनेनेच्छापूर्वकमेवोदकेन हतस्याशौचादिनिषे धस्योक्तत्वात् । अत्रापि 'चाण्डालादुदकात्सर्पात्' इति तत्साहचर्यदर्शनादृद्धिपूर्विषे षयत्वनिश्वयः । अतो दर्पादिना चाण्डालादीन्हन्तुं गतो यस्तैर्मारितस्तस्याव 'सर्वत एवात्मानं गोपायेत्' इति विध्यतिकमनिमित्तः पिण्डदानादिनिषेधः। एवं दुष्टदंष्ट्रयादिग्रहणार्थमाभिमुख्येन दर्पाद्गच्छतो मरणेऽप्ययं निषेध इत्यनुसंधे यम् । अयं चाशौचप्रतिषेधो दशाहादिकालावच्छिन्नस्यः 'हतानां नृपगोविप्रैरन्वर्धं चात्मघातिनाम्' (प्रा॰ २१) इति सद्यःशौचस्य वक्ष्यमाणत्वात् । तथा दाहादिकः मप्येषां न कार्यम्; 'नाशौचं नोदकं नाश्रु न दाहाद्यन्त्यकर्म च । व्रह्मदण्डहतानी च न कुर्यात्कैटधारणम् ॥' इति यमस्मरणात् । त्रह्मदण्डहता त्राह्मणदण्डहताः।

टिप्प०—1 ब्रह्मदण्डः ब्रह्मशापः । 2 कटः शवखद्वा ।

पाठा०—१ पाषण्डाना A., v. २ आत्मघातिन्यो A. ३ विवक्षितम्। एतच बुद्धिपूर्वविषयम् क. ग.

प्रेतवहनसाधने खद्वादि 'कट'शब्देनोच्यते । न चाहितामिममिभिर्दहन्ति यज्ञपात्रै-श्वेखेतत् श्रुतिविहितामियज्ञपात्रादिप्रतिपत्तिलोपप्रसङ्गात् । अयं स्मार्तो दाहादि॰ निषेधो विप्रादिहताहितामिविषयं नास्कन्दतीत्याशङ्कनीयम् । यतश्रण्डालादिहता-हितामिसंवन्धिनाममियज्ञपात्राणां स्मृत्यन्तरे प्रतिपत्त्यन्तरं विधीयते-'वैतानं प्रक्षिपेद्प्सु आवसथ्यं चतुष्पथे। पात्राणि तु दहेदसौ यजमाने वृथा मृते॥' (जमदिशः) इति । तथा तच्छरीरस्यापि प्रतिपत्त्यन्तरमुक्तम्; 'आत्मनस्या-गिनां नास्ति पतितानां तथा किया। तेषामि तथा गङ्गातोये संस्थापनं हितम् ॥ इति स्मरणात् । तस्मादविशेषेण सर्वेषां दहनादिनिषेधः । अतः स्नेहादिना निषेधाति-कमे प्रायिश्वतं कर्तव्यम् ; 'कृत्वाऽिममुद्दकं स्नानं स्पर्शनं वहनं कथाम् । रज्ज्चछेदा-श्रुपातं च तप्तकृच्छ्रेण शुद्धाति ॥' इति स्मरणात् । एतच प्रस्रेकं वुर्द्धिपूर्वके वेदित-व्यम्। अवुद्धिपूर्वकमरणे तु 'एपामन्यतमं प्रेतं यो वहेत दहेत वा। कटोदकिकयां कृत्वा कृच्छुं सान्तपनं चरेत् ॥' इति संवर्तोक्तं द्रष्टव्यम् ॥ यः पुनः 'तच्छवं केवलं स्पृष्टमश्रु वा पातितं यदि । पूर्वोक्तानामकारी चेदेकरात्रमभोजनम् ॥' इति स्पर्शाश्रुपातयो हपवास उक्तः ॥ असौ कृच्छ्रेष्वराक्तश्च तथा वन्धनच्छेदने दहने वा मासं भैक्षाहारिश्रववणं च' इति सुमन्तुना भैक्षाशित्वमुक्तं,-तदप्यशक्तस्यैव। एवमन्यान्यपि तद्विषयाणि स्मृतिवाक्यानि व्यवस्थापनीयानि । अयं च दाहादि-प्रतिषेधो नित्यकर्मानुष्टानासमर्थजीर्णवानप्रस्थादिव्यतिरिक्तविषयः; तेषामभ्यनुज्ञा-दर्शनात् । 'वृद्धः शौचस्मृतेर्छप्तः प्रत्याख्यातिभविकत्रयः । आत्मानं घातयेयस्तु भुग्वस्यनज्ञनाम्बुभिः ॥ तस्य त्रिरात्रमाशौचं द्वितीये लस्थिसंचयः । तृतीये तूदकं कुला चतुर्थे श्राद्धमाचरेत् ॥' इति समरणात् ॥

एवं येन येनोपाधिना आत्महननं शास्त्रतोऽभ्यनुज्ञायते तत्तद्यतिरिक्तमार्गेणात्महनने श्राद्धार्याध्वंदेहिकेषु निषिद्धेषु कि पुनस्तेषां कार्यमिल्पपेक्षायां गृद्धयाज्ञवल्क्यलागलेयाभ्यामुक्तम्—'नारायणविलः कार्यो लोकगर्हाभयान्नरैः ।
तथा तेषां भवेच्लीचं नान्यथेत्प्रविद्यमः । तस्मात्तेभ्योऽपि दातव्यमन्नमेव
सदक्षिणम् ॥' इति । व्यासेनाप्युक्तम्—'नारायणं समुद्दिश्य शिवं वा
यत्प्रदीयते । तस्य ग्रुद्धिकरं कर्म तद्भवेन्नतद्ग्यथा ॥' एवं इति । एवं नारायणविलः
प्रेतस्य ग्रुद्ध्यापादनद्वारेण श्राद्धादिसंप्रदानत्वयोग्यतां जनयतीति औष्वंदेहिकमपि सर्वं कार्यमेव। अत एव षद्त्रिंशन्मतेऽपि औष्वंदेहिकस्याभ्यनुज्ञा द्रयते—
'गोव्राह्मणहतानां च पतितानां तथेव च । ऊर्ध्वं संवत्सरात्कुर्यात्सवंमेवौष्वंदेहिकम् ॥' इति । एवं संवत्सराद्ध्वंमेव नारायणवालं कृत्वौष्वंदेहिकं कार्यम् ॥

नारायणबलिश्वेत्थं कार्यः — कस्यांचिच्छुक्कैकाददयां विष्णुं वैवखतं यमं च यथावदभ्यच्यं तत्समीपे मधुष्टतष्ठुतांस्तिलिमश्रान्दश पिण्डान्विष्णुक्पिणं प्रेत-मनुस्मरम् प्रेतनामगोत्रे उचार्य दक्षिणाप्रेषु दर्भेषु दक्षिणाभिमुखो दत्वा गन्धा-

पाठा०-१ पूर्वेंव वेदितव्यम् ख.

दिभिरभ्यर्च्य पिण्डप्रवाहणान्तं कृत्वा नद्यां क्षिपेत्, न पह्यादिभ्यो द्यात् ॥
ततस्तस्यामेव राज्यामयुग्मान्त्राह्मणानामज्ञ्योपोषितः श्वोभूते मध्याहे विष्वाराः
धनं कृत्वा एकोद्दिष्टविधिना ब्राह्मणपादप्रक्षालनादितृप्तिप्रश्नान्तं कृत्वा पिण्डिपतृः
यज्ञावृतोक्षेखनायवनेजनान्तं तृष्णीं कृत्वा विष्णवे ब्रह्मणे शिवाय यमाय च
परिवारसिहताय चतुरः पिण्डान्दला नामगोत्रसिहतं तं प्रेतं संस्मृत्य विष्णोर्नाम
संकीर्ल पञ्चमं पिण्डं द्यात् । ततो विप्रानाचान्तान्दक्षिणाभिस्तोषयित्वा तन्मधे
चैकं गुणवत्तमं प्रेतबुद्ध्या संस्मर्ग् गोभूहिरण्यादिभिरतिशयेन संतोष्य ततः
पवित्रपाणिभिविंपैः प्रेताय तिलादिसहितमुदकं दापयिला खजनैः सार्थं भुज्ञीत ॥

सर्पहते लयं विशेष:-संवत्सरं यावतपुराणोक्तविधिना पश्चम्यां नागपूजां विधाय पूर्णे संवत्सरे नारायणवि कृत्वा सौवर्णं नागं दद्यात्, गां च प्रत्यक्षाम्। ततः सर्वमौध्वदिहिकं कुर्यात् ॥

नारायणविक्षिरूपं च वैष्णवेऽभिहितं यथा—'एकादशीं समासाय ग्रुक्त-पक्षस्य वै तिथिम् । विध्णं समर्चयेद्देवं यमं वैवखतं तथा ॥ दश पिण्डान् घृताभ्यक्तान्दर्भेषु मधुसंयुतान् । तिलमिश्रान्प्रद्याद्वै संयतो दक्षिणामुखः॥ विणुं बुद्धौ समासाय नयम्भसि ततः क्षिपेत् । नामगोत्रग्रहं तत्र पुष्पैरभ्यर्चनं तथा॥ धपदीपप्रदानं च भक्ष्यं भोज्यं तथा परम् । निमन्त्रयेत विप्रान्वे पञ्च सप्त नवापि वा ॥ विद्यातपःसमृद्धान्वै कुलोत्पन्नान्समाहितान् । अपरेऽहिन संप्राप्ते मध्याहे समुपोषितः ॥ विष्णोरभ्यर्चनं कृत्वा विप्रांस्तानुपवेशयेत् । उद्ब्युखान्यश-ज्येष्ठं पितृरूपमनुस्मरन् ॥ मनो निवेश्य विष्णौ वै सर्वं कुर्यादतन्द्रितः। आवाहनादि यत्प्रोक्तं देवपूर्वं तदाचरेत् ॥ तृप्तान्ज्ञाला ततो विप्रांस्तृप्तिं पृष्ट्वा यथाविधि । हविष्यव्यञ्जनेनैव तिलादिसहितेन च ॥ पञ्च पिण्डानप्रदयाच दैवं रूपमनुस्मरन् । प्रथमं विष्णवे दद्याद्वद्वाणे च शिवाय च ॥ यमाय सानुचराय चतुर्थं पिण्डमुत्सजेत् । मृतं संकीर्त्य मनसा गोत्रपूर्वमतः परम् ॥ विष्णोर्नाम गृहीत्वैवं पश्चमं पूर्वविदक्षिपेत् । विश्रानाचम्य विधिवदक्षिणाभिः समर्चयेत् ॥ एकं विद्वत्तमं वित्रं हिरण्येन समर्चयेत् । गवा वस्त्रेण भूम्या च प्रेतं तं मनसा सारन् ॥ ततस्तिलामभो विप्रास्तु हस्तैर्दभसमन्वितैः। क्षिपेयुर्गीत्रपूर्वं व नाम बुद्धौ निवेश्य च ॥ हिवर्गन्धतिलाम्भस्तु तस्मै दद्यः समाहिताः । मित्रमृख जनैः सार्धं पश्चाद्धुक्षीत वाग्यतः ॥ एवं विष्णुमते स्थित्वा यो दद्यादात्मघातिने । समुद्धरति तं क्षिप्रं नात्र कार्या विचारणा ॥' सर्पदंशनिमित्तं सौवर्णनागदनि भविष्यतपुराणे सुमन्तुनाभिहितम्—'सुवर्णभारनिष्पन्नं नार्ग प्रतिकृति रूपेण कुला तथैव गाम् । व्यासाय दत्त्वा विधिवत्पितुरानृण्यमाप्त्यात् ॥' इति ॥ ६॥

पाठा०—१ अर्चयेदेवेशं क. २ देवरूपं क. ग. ३ सानुचाराय क. ङ. ४ विभेणाचम्य क. ५ वृद्धतमं.

एवमुदकदानं सापवादमभिधायानन्तरं किं कार्यमिखत आह—

# कृतोदकान्समुत्तीर्णान्मदुशाद्वलसंस्थितान् । स्नातानपवदेयुस्तानितिहासैः पुरातनैः ॥ ७ ॥

कतमुदकदानं यैस्तान्कृतोद्कान् स्नातान्स्यगुदकादुत्तीर्णान्मृदुशाः इले नवोद्गततृणप्रचयावृते भूभागे सम्यिकस्थतान पुत्रादीनकुलवृद्धाः पुरा-तनैरितिहासैवेक्यमाणेरपवदेयुः शोकनिरसनसमर्थेर्वचोभिर्वोधयेयुः॥ ७॥

शोकेनिरसनसमर्थेतिहासख्र पमाह-

# मानुष्ये कदलीस्तम्भनिःसारे सारमार्गणम्। करोति यः स संमूढो जलबुद्धदसंनिभे ॥ ८॥

'मनुष्य'शब्देन जरायुजाण्डजादिचतुर्विधभूतजातं लक्ष्यते; मानुष्यं; तत्र संसरणधर्मित्वेम कदलीस्तम्भवदन्तःसाररहिते जलबुद्धदवदचिर-विनश्वरे संसारे सारस्य स्थिरस्य मार्गणमन्वेषणं यः करोति स संमृढः अत्यन्त-विनष्टचित्तः तस्मात्संसारखरूपवेदिभिर्भवद्विरित्थं न कार्यम् ॥ ८ ॥

#### पञ्चधा संभृतः कायो यदि पञ्चत्वमागतः । कर्मभिः खशरीरोत्थैस्तत्र का परिदेवना ॥ ९ ॥

किंच, जन्मान्तरात्मीयशरीरजनितैः कर्मबीजैः पञ्चधा पृथिव्यादिपश्चभूतात्मकतया पश्चप्रकारं संभूतो निर्मितः कायः स यदि फलोपंभोगनिवृत्तौ पञ्चत्वमागतः पुनः पृथिव्यादिह्मतां प्राप्तस्तत्र भवतां किमर्था परिदेवना? निष्प्रयोजनत्वाज्ञानुशोचनं कर्तव्यम् ; वस्तुस्थि-तेस्तथात्वात् । नहि केनचिद्वस्तुस्थितिरतिकमितुं शक्यते ॥ ९ ॥

#### गन्त्री वसुमती नाश्रमद्धिर्दैवतानि च। फेनप्रख्यः कथं नाशं मर्त्यलोको न यास्यति ॥ १० ॥

अपि च, नेदमाश्वर्यं मरणं नाम; यतः पृथित्यादीनि महान्खपि भूतानि नारां गच्छन्ति, तथा समुद्रा अपि जरामरणविरहिणः, अमरा अपि प्रलयसमये अवसानं गच्छन्ति, कथमिवास्थिरतया फेनसंनिभो मरणधर्मा भतसंघो विनारां न यास्पति? उचितमेव हि मरणधर्मिणः प्रायणम् । अतो निष्प्रयोजनः शोकसमावेशः ॥ १०॥

टिप्प०-1 शोकर्निरसने 'संयोगोऽभिमतो येषां वियोगः कथमियः । संयोगो हि वियोगेन अस्त एवाभिजायते । किन्तु खल्वसि मूढस्त्वं शोच्यः किमनुशोचिस ॥ यदा त्वामनुशोचन्तः शोच्या यास्यन्ति तां गतिम् । अदर्शनादापतितः पुनश्चादशेनं गतः ॥ गःवाऽसौ वेद न त्वन्तमतः किमनुशोचसि । नायमत्यन्तसंवासः कस्यवित्केनन्वित्सह । अपि स्वेन शरीरेण, किमुतान्यैः पृथग्जनैः ॥' इति चात्रोह्मम् ।

अनिष्टापादकत्वाद्प्यनुशोचनं न कार्यमित्याह—

श्लेष्माश्र वान्धवैर्धकं प्रेतो सुङ्के यतोऽवशः । अतो न रोदितव्यं हि कियाः कार्याः स्वशक्तितः ॥११॥

यसादनुशोचद्भिविन्धवैवेदननयनिर्गितितं स्केष्माश्रु वा यसादनशोऽ-कामोऽपि प्रेतो भुद्धे, तस्माच रोदितव्यं; किंतु प्रेतहितेष्मुभिः स्वशक्तय-नुसारेण श्राद्धादिक्रियाः कार्याः॥ ११॥

इति संश्रत्य गच्छेयुर्गृहं बालपुरःसराः । विदश्य निम्वपत्राणि नियता द्वारि वेश्मनः ॥ १२॥ आचम्यास्यादि सलिलं गोमयं गौरसपेपान् । प्रविशेयुः समालभ्य कृत्वाऽश्मनि पदं शनैः ॥ १३॥

एवं कुलवृद्धवचांति सम्यगाक्षण्यं त्यक्तशोकाः सन्तो वालानप्रतः कृत्वा गृहं गच्छेयुः । गत्वा च वेश्मनो द्वारि स्थित्वा नियताः संयतः मनस्काः निभ्वपत्राणि विदश्य दशनैः खण्डियता आचमनं य कृत्वाः ऽर्युद्कगोमयगौरसर्षपानालभ्य, 'आदि'यहणात् 'दूर्वाप्रवालमिवृषभौ च 'इति शङ्कोक्तौ दूर्वाङ्करवृषभाविष स्पृष्ट्वा अश्मनि च पदं निधाय शनैः रहतं वेश्मनि प्रविशेयुः ॥ १२—१३॥

अतिदेशमाह--

प्रवेशनादिकं कर्म प्रेतसंस्पर्शिनामपि । इच्छतां तत्क्षणाच्छुद्धिः परेषां स्नानसंयमान् ॥ १४ ॥

यदेतत्पूर्वोक्तं निम्वपत्रदशनादि वेश्मप्रवेशनान्तं कर्म, तन्न केवलं ज्ञातीन्नामि तु परेषामि धर्मार्थं प्रेतालंकारिन रणादिकं कुर्वतां भवति । 'प्रवेशनादिकं' इत्यत्र 'आदि'शब्दोऽसाङ्गलिकत्वात्प्रतिलोमकमाभिप्रायः । तेषां च धर्मार्थनि र्हरणादौ प्रवृत्तानां तत्क्षणाच्छु द्धिमिच्छतां असिपण्डानां स्नानप्रणान्यामाभ्यामेव शुद्धः । यथाह पराशरः— 'अनाथं व्राह्मणं प्रेतं ये वहन्ति द्विजान्तयः । पदे पदे यज्ञफलमातुपूर्व्या लभन्ति ते ॥ न तेषामशुमं किंचित्पापं चान् शुभक्रमणि । जलावगाहनात्तेषां सद्यः शौचं विधीयते ॥' इति ॥ स्नेहादिना निर्हरणे तु मनूको विशेषः (५।१०९।१०२)— 'असिपण्डं द्विजं प्रेतं विप्रोनिर्हत्य वन्धुवत् । विश्वध्यति त्रिरात्रेण मातुराप्तांश्च वान्धवान् । यद्यन्नमिति वेषां तु दशाहेनैव शुध्यति । अनदन्ननमहेव न चेत्तस्मिन्ग्रहे वसेत् ॥' इति । अत्रयं व्यवस्था—यः लेहादिना शवनिर्हरणं कृत्वा तदीयमेवान्नमश्चाति, तहिष्टे

पाठा०—१ 'प्रयत्नतः' A. २ 'आचम्याथाग्निमुद्कं' A. ३ तःक्षणाच्छुद्धं ङ., तःक्षणाच्छुद्धिरन्येषां A.

च वसति, तस्य दशाहेनैव गुद्धिः। यस्तु केवलं तद्गृहे वसति, न पुनस्तदत्रमश्राति, तस्य त्रिरात्रम् : यः पुनर्निर्हरणमात्रं करोति, न तद्वहे वसति, न च तद्वमशाति, तस्यैकाह इति-एतत्सजातीयविषयम् ; विजातीयविषये पुनर्यजातीयं प्रेतं निर्हरति तजातिप्रयुक्तमाशौचं कार्यम्; यथाह गौतमः ( १४।१९ )— अवरश्रेद्वर्णः पूर्वे वर्णसुपस्पृशेतपूर्वी वाऽवरं तत्र तच्छवोक्तमाशौचम्' इति । उपस्पर्शनं निर्हरणम् । विप्रस्य श्रद्धनिर्हरणे मासमाशौचम : श्रद्रस्य त विप्रनिर्हरणे दशरांत्रमिखेवं शव-वदाशौचं कर्तव्यमित्यर्थः ॥ १४ ॥

व्रह्मचारेणं प्रत्याह-

### आचार्यपित्रपाध्यायानिहित्यापि त्रती त्रती । सैकटाई च नाश्रीयात्र च तैः सह संवसेत् ॥ १५ ॥

आचार्य उक्तलक्षणः, माता च पिता च पितरी, उपाध्यायः पूर्वीकः, एताचिहृत्यापि वती ब्रह्मचारी वत्येव,न पुनरस्य वतत्रंशः। 'कट'शब्देना-भीचं लक्ष्यते, तत्सहचरितमन्नं सकटानं तहहाचारी नाश्रीयात्; न चारौ-चिभिः सह संवसेत् । एवं वदता आचार्यादिन्यतिरिक्तप्रेतिनिर्हरणे ब्रह्मचारिणो वतलोप इत्यर्थाटुकं भवति । अत एव वसिष्टेनोक्तम्— वह्मचारिणः शवकर्मिणो त्रताचित्रतिरन्यत्र सातापित्रोः' इति ॥ १५ ॥

आशोचिनां नियमविशेषमाह—

# क्रीतलब्धाशना भूमौ खपेयुस्ते पृथक् क्षितौ । पिण्डयज्ञावृता देयं प्रेतायात्रं दिनत्रयम् ॥ १६ ॥

कीतमयाचितलब्धं वा अशनं येषां ते कीतलब्धाशनाः, भवेयुरिति शेषः। कीतलब्धाशननियमात्तदलामेऽनशनमर्थात्सद्धं भवति । अत एव वसिष्ठः— 'गृहान्त्रजित्वा अघप्रस्तरे त्र्यहमनश्चन्त आसीरन् कीतोत्पन्नेन वा वर्तेरन्' इति । अघप्रस्तर आशोचिनां शयनासनार्थस्तृणमयः प्रस्तरः। ते च सपिण्डा भूमावेव पृथकपृथक् शयीरन्, न खद्वादौ ॥ मनुनाऽप्यत्र विशेषो दर्शितः (५।७३)- अक्षा-रलवणाचाः स्युर्निमज्जेयुश्च ते त्र्यहम् । मांसाशनं च नाश्रीयुः शयीरंश्व पृथक् क्षितौ ॥' इति । तथा गौतमेनापि विशेष उक्तः ( १४।३० )—'अधःशय्या-सनिनो ब्रह्मचारिणैः शवकर्मिणः' इति । तथा पिण्डपितृयज्ञप्रक्रियया प्राचीनावी-तित्वादिरूपया भेताय दिनत्रयं पिण्डरूपमन्नं तूर्णी क्षितौ देयम् । यथाह मरीचिः—'प्रेतपिण्डं बहिर्दयाद्दर्भमन्त्रविवर्जितम् । प्रागुदीच्यां चरुं कृत्वां स्नातः प्रयतमानसः ॥' इति । दर्भमन्त्रविवर्जितत्वमनुपनीतविषयम्। 'असंस्कृतानां भूमौ पिण्डं द्यात्संस्कृतानां कुशेषु' इति प्रचेतःसारणात् । तथा कर्तृनियमश्च गृह्यपरि-शिष्टाद्विज्ञेयः-'असगोत्रः सगोत्रो वा यदि स्त्री यदि वा पुमान् । प्रथमेऽहाने यो द्वात्स द्शाहं समापयेत् ॥' इति । तथा द्रव्यविनियमश्च ग्रुनःपुच्छेन

पाठा०—१स कटान्नं △. २ पृथकपृथक्. ख. △. ३ रिणः सर्वे इति क.

दर्शितः—'शालिना सक्तुभिर्नाऽपि शाकैर्नाऽप्यथ निर्विपेत् । प्रथमेऽहनि यहुव्यं तदेव स्यादशाहिकम् ॥ तूष्णीं प्रसेकं पुष्पं च दीपं धूपं तथैव च ॥' इति । पिण्ड-श्च पाषाणे देय: । 'भूमौ माल्यं पिण्डं पानीयमुपछे वा दद्युः' इति शङ्खस्मरणात् । बच 'दद्यः' इति बहुवचनेनोदकदानवत्सवैः पिण्डदानं कार्यमिलाशङ्कनीयं, किंत पुत्रेणैव कार्यम् । तद्भावे प्रत्यासन्नेन सपिण्डानामन्यतमेन, तद्भावे मात्रसपि. ण्डादिना कार्यम्; 'पुत्राभावे सपिण्डा मातृसपिण्डाः शिष्याश्च दद्यस्तदभावे ऋत्विगाचार्याः' इति गौतमस्मरणात् । पुत्रबहुत्वे पुनर्ज्यष्टेनैव कार्यम् । 'सर्वेरन-मितं कृत्वा ज्येष्ठेनैव तु यत्कृतम् । द्रव्येण वाविभक्तेन सर्वेरेव कृतं भवेत ॥ इति मरीचिस्मरणात् । पिण्डसंख्यानियमश्र— त्राह्मणस्य दश पिण्डाः, क्षत्रियस द्वादशैवेति । एवमाशौचदिवससंख्यया विष्णुनाऽभिहितम्—'यावदाशौंचं प्रेत-स्योदकं पिण्डमेकं च दद्यः' इति । तथा स्मृत्यन्तरेऽपि-'नवभिदिवसैर्दयान्नव पिण्डान्समाहितः । दशमं पिण्डमुत्स्रज्य रात्रिशेषे शुचिर्भवेत् ॥' इति शुचित्व-वचनमपरेद्युः कियमाणश्राद्धार्थवाह्मणनिमन्त्रणाभिप्रायेण । योगीश्वरण तु पिण्ड-त्रयदानमभिहितम् । अनयोश्च गुरुलघुकल्पयोरुदकदानविषयोक्ता व्यवस्था विज्ञेया । अत्रापरः शातातपीयो विशेषः—'आशौचस्य तु हासेऽपि पिण्डान्दया-इशैव तु' इति ॥ त्रिरात्राशौचिनां पुनः पारस्करेण विशेषो दर्शितः—'प्रथमे दिवसे देयास्त्रयः पिण्डाः समाहितैः । द्वितीये चतुरो दद्यादस्थिसंचयनं तथा ॥ त्रींस्तु च्यान्तीयेऽह्वि वस्त्रादि क्षालयेत्तथा ॥' इति ॥ १६ ॥

### जलमेकाहमाकाशे स्थाप्यं क्षीरं च मृन्मये।

किंच, जलं शीरं च मृन्मये पात्रद्वये पृथक् पृथगाकारो शिक्यादावेकाहं स्थापनीयम्। अत्र विशेषानुपादानात्प्रथमेऽहिन कार्यम्। तथा पारस्करवचनात्। 'प्रेतात्र स्नाहि' इत्युदकं स्थाप्यं 'पिव चेदम्' इति क्षीरम्॥ तथास्थिसंचयनं
च प्रथमादिदिनेषु कार्यम्; तथाह संवर्तः— 'प्रथमेऽहि तृतीये वा सप्तमे नवमे
तथा। अस्थिसंचयनं कार्यं दिने तद्गोत्रजैः सह ॥' इति । कचिद्वितीये त्वस्थिसंचय
इत्युक्तम्। वैष्णवे तु 'चतुर्थं दिवसेऽस्थिसंचयनं कुर्यात् तेषां च गङ्गाम्भि प्रक्षेपः'
इति। अतोऽन्यतमस्मिन्दिने खगृद्योक्तविधिनाऽस्थिसंचयनं कार्यम्। अङ्गिरसा चात्र
विशेषो दिशितः— 'अस्थिसंचयने यागो देवानां परिकीर्तितः। प्रेतीभृतं तमुह्हिश्य
थः शुचिनं करोति चेत् ॥ देवतानां तु यजनं तं शपन्स्यथ देवताः॥' देवताः
श्वात्र सम्शानवासिन्यः तत्र पूर्वद्यधाः 'रमशानवासिनो देवाः शवानां परिकीर्तिताः'
इति तेनैवोक्तम्। अतस्तान्देवानचिरमृतं च प्रेतमुद्दिश्य धूपदीपादिभिः पिण्डह्मेण
चान्नेन तत्र पूजा कार्येत्युक्तं भवति॥ तथा वपनं च दशमेऽहिन कार्यम्; 'दशमेऽहिन संप्राप्ते स्नानं प्रामाद्वहिभवत् । तत्र स्याज्यानि वासांसि केश्वम्भुनसानि च॥'

टिप्प०—1 याज्ञवल्वयमते तु त्रिरात्रमेव पिण्डदानम्, अन्ये तु यावदाशौचमेकैकः पिण्डो देय इत्याहु:- यथाह विष्णु:-'यादाशौचं प्रेतस्योदकं पिण्डमेकं च द्युः' इति।

पाठा०-१ भूतपूर्वदग्धाः ङ.

इति देवलस्मरणात् ॥ तथा स्मृत्यन्तरेऽपि—'द्वितीयेऽहनि कर्तव्यं क्षरकर्म प्रय-लतः । तृतीये पश्चमे वाऽपि सप्तमे वाऽऽप्रदानतः ॥' इति श्राद्धप्रदानादर्वागनियम इति यावत् । वपनं च केषामित्याकाङ्घायामापत्तम्बेनोक्तम्-'अनुभाविनां च परिवापनम्' इति । अयमर्थः - शावं दुःखमनुभवन्तीत्यनुभावनः सपिण्डाः, तेषां चाविशेषेण वपनम्तालपवयसामित्यपेक्षायामिदमेवोपतिष्ठते-'अनुभाविनां च परि-वापनम्'इति । अनु पश्चाद्भवन्तीत्यनुभाविनोऽल्पवयसस्तेषां वपनमिति । अनुभा-विनः पुत्रा इति केचिन्मन्यन्ते; 'गङ्गायां भास्करक्षेत्रे मातापित्रीर्गुरोर्मृतौ। आधानकाले सोमे च वपनं सप्तस्र स्मृतम् ॥' इति नियमदर्शनात् ॥

अञ्चल्वेन सकलश्रीतसार्तकर्माधिकार्निवृत्तौ प्रसक्तायां केषुचिद्भयनुज्ञा-तार्थमाह—

वैतानौपासनाः कार्याः क्रियाश्र श्रुतिचोदैनात् ॥ १७॥

वितानोऽसीनां विस्तारस्तत्र भवा वैतानाः त्रेतामिसाध्या अमिहोत्रदर्शपूर्णमाः साद्याः किया उच्यन्ते । प्रतिदिनसुपास्यत इत्युपासनो गृह्यामिस्तत्र भवा औपासनाः सायंत्रातहों मिकिया उच्यन्ते । ता वैतानौपासना वैदिक्यः कियाः कार्याः । कथं वैदिकत्वमिति चेत्, —श्रुतिचोदनात् । तथा हि — 'यावजीवमित्रहोतं जुह-यात्' इत्यादिश्रतिभिरमिहोनादीनां चोदना स्पष्टैव । तथा 'अहरहः खाहा कुर्याद-ज्ञाभावे केनचिदाकाष्टात्' इति श्रृत्यौपासनहोमोऽपि चोर्यंते । अत्र च**्श्रौतत्व**-विशेषणोपादानात्सार्तिकयाणां दानादीनामननुष्ठानं गम्यते । अत एव वैयाघ्र-पादेनोक्तम्—'स्मार्तकर्मपरित्यागो राहोरन्यत्र सूतके । श्रौते कर्मणि तत्कालं स्नातः शुद्धिमवामुयात् ॥' इति श्रौतानां च कार्यलाभिधानं निखनैमित्तिकाभि-प्रायेण; यथाह पैठीनसिः—'नित्यानि विनिवर्तेरन्वैतानवर्ज शालाग्रौ चैके' इति । 'नित्यानि विनिवर्तेरन्' इत्यविशेषेण आवश्यकानां नित्यनैमित्तिकानां निवृत्तौ प्रसक्तायां 'वैतानवर्जम्' इत्यमित्रयसाध्यावश्यकानां पूर्वदासः; 'शालामौ चैक' इति गृह्याम्रौ भवानामप्यावश्यकानां पाक्षिकः पर्युदास उक्तः। अतस्तेष्वाशौचं नास्त्येव। शौचाभावादननुष्ठानम् । मनुनाप्यनेनैवाभिप्रायेणोक्तम् काम्यानां पुनः ( पा८४ )- 'प्रत्यृहेचामिषु किया' इति । अमिषु किया न प्रत्यृहेदिति अनिमसाध्यानां पञ्चमहायज्ञादीनां निवृत्तिः । अत एव संवर्तः-'होमं तत्र प्रकर्वीत अष्कानेन फलेन वा । पश्चयज्ञविधानं तु न कुर्यान्मृत्युजन्मनोः ॥' इति वैश्वदेवस्यामिसाध्यत्वेऽपि वचनानिवृत्तिः । 'विप्रो दशाहमासीत वैश्वदेव-विवर्जितः' इति तेनैवोक्तलात् ॥ 'सूतके कर्मणां त्यागः संघ्यादीनां विधीयते'

टिप्प०—1 वितानस्रेता, तत्संवन्धिन्यो वैतानाः । अत्र केन्द्रियाचक्षते—विताने वेदे भवा वैतानाः, उपासने गृह्ये भवा औपासनाः, वैतानाश्चौपासनाश्च वैतानोपासनाः किया इति,-तदेतद्वयाख्यानमरमणीयम्; तथात्वे वैतान्यौपासन्य इति शब्दापत्तेः, न पुनवैंतानोपासना इति ज्ञेयम्।

पाठा०- १ गुरौ मृते क. २ वैतानो A. ३ चोदनाः A. ४ बध्यते क.

इति यदापि संध्याया विनिवृत्तिः श्रूयते, तथाप्यज्ञलिप्रक्षेपादिकं कुर्यात् । 'सतके सावित्रया चाज्ञालं प्रक्षिप्य प्रदक्षिणं कुला सूर्यं ध्यायन्त्रमस्कुर्यात्' इति वैठीनसिस्मरणात् । यद्यपि 'वैतानौपासनाः कार्या' इति सामान्येनोक्तं, तथाप्य. न्येन कारियतव्यम् । 'अन्य एतानि कुर्युः' इति पैठीनसिस्मरणात् । वृहस्पति-नाप्यक्तम—'स्तके मृतके चैव अशक्तो श्राद्धभोजने । प्रवासादिनिमित्तेष हावयेन त हापयेत् ॥' इति । तथा स्मार्तत्वेऽपि पिण्डपितृयज्ञश्रवणाकर्माश्वयः ज्यादिकश्च नित्यहोमः कार्य एवः 'सूतके तु समुत्पन्ने स्मार्तं कर्म कथं भवेत्। पिण्डयज्ञं चरुं होममसगोत्रेण कारयेत् ॥' इति जातूकण्यंस्मरणात् । यद्यपि साङ्गे कर्मण्यन्यकर्तृत्वं, तथापि खद्रव्यत्यागात्मकं प्रधानं खयं कुर्यात्; तस्यान-न्यनिष्पाद्यलात् । अत एवोक्तम्—'श्रौते कर्मणि तत्कालं स्नातः शुद्धिमवामुयात्' इति; यत्पुनः—'दानं प्रतिप्रहो होमः स्वाध्यायश्च निवर्तते' इति होमप्रतिषेधः, स काम्याभिप्रायो वैश्वदेवाभिप्रायो वा व्यवस्थापनीयः । तथा सुतकान्नभोजन-मपि न कार्यम् ; 'उभयत्र दशाहानि कुलस्थात्रं न भुज्यते' इति यमस्मरणात उभयत्र जननमर्णयोः । 'दशाहानि' इत्याशौचकालोपलक्षणम् । कुलस्य सूतक-युक्तस्य संबन्ध्यक्र असकुल्येन भोक्तव्यं, सकुल्याना पुनर्न दोषः; 'सूतके तु कुलसान्नमदोषं मनुरव्रवीत्' इति तैनेवोक्तलात् । अयं च निषेघी दातृभोक्त्रोर-न्यतरेण जनने मरणे वा ज्ञाते सति वेदितव्यः; 'उभाभ्यामपरिज्ञाते सूतकं नैव दोषकृत् । एकेनापि परिज्ञाते भोक्तुर्दोषमुपावहेत् ॥ इति षदित्रिशन्मते दर्शनात् । तथा विवाहादिषु सूतकोत्पत्तेः प्राक् ब्राह्मणार्थं पृथक्तमन्नं भोक्तव्य-मेव; 'विवाहोत्सवयज्ञेषु लन्तरा मृतसूतके । पूर्वसंकित्पतार्थेषु न दोषः परि-कीर्तितः' ॥' इति वृहस्पतिस्मरणात् । तथापरोऽपि विशेषः षद्त्रिंशन्मते दार्शितः—'विवाहोत्सवयज्ञेषु त्वन्तरा मृतसूतके । परैरत्नं प्रदातव्यं भोक्तव्यं च द्विजोत्तमैः ॥ भुजानेषु तु विश्रेषु त्वन्तरा मृतसूतके । अन्यगेहोदकाचान्ताः सर्वे ते शुचयः स्मृताः ॥' इति । तथाशौचपरिमहत्वेऽपि केषुचिद्रव्येषु दोषा-भावः । यथाह् मरीचिः—'लवणे मधुमांसे च पुष्पमूलफलेषु च। शाक-काष्ठतृणेष्वप्सु दिधसिंपः पयस्सु च ॥ तिलौषधाजिने चैव पक्कापके स्वयंग्रहः। पण्येषु चैव सर्वेषु नाशीचं मृतसूतके ॥' इति । पकं भक्ष्यजातं मोदकादि, अपकं तण्डलादि, 'खयंग्रह' इति खयमेव खाम्यनुज्ञातो गृह्णीयादित्यर्थः। पकापकाभ्यनुज्ञानमञ्जसत्रप्रवृत्तविषयम् ; 'अन्नसत्रप्रवृत्तानामाममन्नमगर्हितम् । भुक्तवा पकान्नमेतेषां त्रिरात्रं तु पयः पिबेत् ॥ इत्यिक्तरःस्मरणात् । अत्र 'पक्क'शब्दो भक्ष्यव्यतिरिक्तौदनादिविषयः ॥ शवसंसर्गनिमित्ताशौचे त्विङ्गरसा विशेष उक्तः—'आशौर्च यस संसर्गादापतेद्रहमेधिनः। कियास्तस्य न लुप्यन्ते गृह्याणां च न तद्भवेत् ॥' इति,—तदाशौचं केवलं गृहमेधिन एवः न पुनस्त हृहै भवानां भार्यादीनां तद्रव्याणां च भवेदित्यर्थः । अतिकान्ताशौचेऽप्ययमेवार्थः

पाठा०-१ अनुज्ञातमन्नं ख.

स्मृत्यन्तरे दिशंतः—'अतिकान्ते दशाहे तु पश्चाजानाति चेद्रृही । त्रिरात्रं सूतकं तस्य न तद्रव्यस्य कर्हिचित् ॥' ( मनुः ५।७६ )इति ॥ १७ ॥

एवमाशौचिनो विधिप्रतिषेधरूपान्धर्मानभिधायाधुना आशौचनिमित्तं काल-नियमं चाह—

#### त्रिरात्रं दशरात्रं वा शावमाशौचिमिष्यते । ऊनद्विवर्ष उभयोः स्तकं मातुरेव हि ॥ १८॥

शवनिमित्तं शायम् । 'सूतक'शब्देन च जननवाचिना तन्निमित्तमाशौचं लक्ष्यते । एवं च वदता जननमरणयोराशौचनिमित्तत्वमुक्तं भवति । तच जनन-मरणमुत्यन्नज्ञातमेव निमित्तम् । 'निर्दशं ज्ञातिमरणं श्रुत्वा पुत्रस्य जन्म च' ( मनुः ५।७७ )इत्यादिलिङ्गदर्शनात् । तथा ( मनुः ५।७५ )— विगतं तु विदे-शस्थं शुणुयाचो हानिर्दशम् । यच्छेषं दशरात्रस्य तावदेवाशुचिर्भवेत् ॥' इत्यादि-वाक्यारम्भसामर्थ्याच । उत्पत्तिमात्रापेक्षत्वे ह्याशौचस्य दशाहाद्याशौचकालनिय-मास्तत्तत्प्रमृतिका एवेति अनिर्दशज्ञातिमरणश्रवणे दशरात्रशेषमेवाशौचमर्थात्स-ज्ञतीति 'यच्छेषं दशरात्रस्य' इत्यनारम्भणीयं स्यात् । तसाज्ज्ञातमेव जननं मरणं च निमित्तम् । तच्चोभयनिमित्तमप्याशांचे त्रिरात्रं दशरात्रं चेष्यते मन्वादिभिः ॥ अत्राशौचप्रकरणे अहर्प्रहणं रात्रिप्रहणं चाहोरात्रोपलक्षणार्थम् । मन्वादिभिः 'इष्यते' इति वचनं तद्वक्तसपिण्डसमानोदकरूपविषयभेदप्रदर्शनार्थम ॥ तथा हि (मनुः ५।५९)—'दशाहं शावमाशौचं सपिण्डेषु विधीयते।'. 'जनने-उप्येवमेव स्यान्निपुणां गुद्धिमिच्छताम् ॥' ( मनुः ५।६१ ) 'जन्मन्येकोदकानां तु त्रिरात्राच्छि दिरिष्यते'। ( मनुः ५।७१ ) 'शवस्पृशो विशुद्धान्ति त्रयहात्तद्वन्दा-ायिनः ॥' (मतुः ५।६४ ) इत्येतैर्वाक्यैश्चिरात्रदशरात्रयोः समानोदकसपिण्ड-विषयत्वेन व्यवस्था कृता। अतः सपिण्डानां सप्तमपुरुषावधिकानामविशेषेण दश-रात्रम् , समानोदकानां तिरात्रमिति ॥ यत्पुनः स्मृत्यन्तरवचनम्-'चतुर्थे दशरात्रं स्यात्षिणनशाः पंसि पश्चमे । षष्ठे चतुरहाच्छुद्धिः सप्तमे त्वहरेव तु ॥' इति. तद्विगीतत्वाचादरणीयम् । यद्यप्यविगीतं तथापि मधुपर्काङ्गपश्वालम्भनवल्लोक-विद्विष्टत्वाचानुष्टेयम् । 'अस्वर्यं लोकविद्विष्टं धर्म्यमप्याचरेच तु' (आ॰ १५६) इति मनुस्मर्णात्। नच सप्तमे प्रत्यासन्ने सपिण्ड एकाहो विप्रकृष्टाष्ट्रमादिष समानोदकेषु त्र्यहमिति युक्तम् । एवमविशेषेण सपिण्डानामाशौचे प्राप्ते कचि-नियमार्थमाह । ऊनद्विवर्षे संस्थिते उभयोरेव मातापित्रोर्दशरात्रमाशौचं न सर्वेषां सपिण्डानाम् । तेषां तु वक्ष्यति 'आ दन्तजनमनः सद्यः' (प्रा॰ २३) इति । तथा च पैक्षचः—'गर्भस्थे प्रेते मातुर्दशाहं, जात उभयोः, कृते नाम्नि सोदराणां च' इति । अथवा अयमर्थः — ऊनद्विवर्षे संस्थिते उभयोर्मातापि-

टिप्प०—1 उदकदायिनः=समानोदकाः; तछक्षणं चोक्तं मनुना—'सिपण्डता तु पुरुषे सप्तमे विनिवर्तते । समानोदकभावस्तु जन्मनाम्नोरवेदने ॥' इति । प्वंसंज्ञका-देषामसाकं च संतानजन्मेति यावज्ज्ञानभावस्तावत्समानोदकत्विमत्याद्ययः । 2 इदं वचनं पूर्वमाचाराध्याये आलोचनीयम्.

[प्रायश्चित्ताध्याये

त्रोरेव अस्पृश्यत्वलक्षणमाशौचं न सिपण्डानाम् । तथा स्मृत्यन्तरे—'ऊनिह्नक्षें प्रेते मातापित्रोरेव नेतरेषाम्' इति अस्पृश्यत्वलक्षणमभिप्रेतम् । इतरस्य पुनः कर्मण्यनिधकारलक्षणस्य सिपण्डेष्विप 'आ दन्तजन्मनः सद्यः' (प्रा० २३) इत्यादिभिर्विहितत्वात् । अत्र दृष्टान्तः—स्तृतकं मातुरेव हीति । यथा सृतकं जननिमित्तमस्पृश्यत्वलक्षणमाशौचं मातुरेव केवलं तथोनिहवर्षोपरमे मातापि त्रोरेवास्पृश्यत्वमिति । जनहिवर्षे सिपण्डानामस्पृश्यत्वं प्रतिषेधताऽन्यत्रास्पृश्यः त्वमभ्यनुज्ञातं भवति । तथा च देवलः—'खाशौचकालिहित्रेयं स्पर्शनं च त्रिभागतः । शृह्वविद्धत्रत्रविप्राणां यथाशास्त्रं प्रचोदितम् ॥' इति । एतचानुपनीतः प्रयाणनिमित्ते अतिकान्ताशौचे च त्रिरात्रादौ वेदितव्यम् । उपनीतिवषयेऽपि तेनैवोक्तम्—'दशाहादित्रिभागेन कृते संचयने कमात् । अङ्गस्पर्शनमिच्छित्ति वर्णानां तत्त्वदर्शिनः ॥ त्रिचतुःपञ्चदशिमः स्पृश्या वर्णाः क्रमेण त्रु । भोज्याचो दशिभिर्वंशः शेषा द्वित्रिषडुत्तरैः ॥' इति । द्वयुत्तरैर्वशिक्षः त्र्युत्तरैर्द्वादशिमः षडुः तरैः पञ्चदशिसित द्रष्टव्यम् ॥ १८ ॥

जनननिमित्तमस्पृश्यललक्षणमाशौचमाह—

# पित्रोस्त स्तकं मातुस्तदसृग्दर्शनाद्भवम् । तदहर्न प्रदुष्येत पूर्वेषां जन्मकारणात् ॥ १९ ॥

सूतकं जनननिमित्तमस्पृश्यत्वलक्षणमाशौचं पित्रोर्मातापित्रोरेव, न सर्वेषां सपिण्डानाम् । तचास्पृश्यत्वं मातुर्ध्वचं दशाहपर्यन्तं स्थिरमित्यर्थः । तद्सुग्दरीनात् तस्याः संविन्धत्वेनासुजो दर्शनात् । अत एव वसिष्ठः (४।२३) —'नाशौचं विद्यते पुंसः संसर्गं चेन गच्छति । रजस्तत्राशुचि होयं तच पुंसि न विद्यते ॥' इति । पितुस्तु ध्रवं न भवति स्नानमात्रेणास्पृश्यत्वं निवर्तते, यथाऽऽह संवर्तः—'जाते पुत्रे पितुः स्नानं सचैलं तु विधीयते । माता शुद्धोहः शाहेन स्नानात्त स्पर्शनं पितुः ॥' इति । 'माता शुख्येहशाहेन' इत्येतंच संव्यव-हार्योग्यतामात्रम् । अदृष्टार्थेषु पुनः कर्मसु पैठीनसिना विशेष उक्तः—'सूर्तिका पुत्रवर्ती विंशतिरात्रेण कर्माण कारयेत्। मासेन स्त्रीजर्ननीम् इति । च सपिण्डानामस्पृत्यत्वाभावः स्पष्टीकृतः—'सूतके स्तिकावज्यं संस्पर्शो न निषद्भयते । संस्पर्शे सूर्तिकायास्तु स्नानमेन निधीयते ॥' इति । यस्मिन्दिनसे कमारजननं तदहर्ने प्रदुष्येत । तिन्निमित्तदानायधिकारापहारकृत्र भवतीत्यर्थः। यसात्तसिन्नहिन पूर्वेषां पित्रादीनां पुत्ररूपेण जन्म उत्पत्तिस्तसात्तदहर्न प्रदुः ष्येत । तथा च वृद्धयाज्ञवल्क्येनोक्तम्—'कुमारजन्मदिवसे विष्रैः कार्यः प्रति प्रहः । हिरण्यभूगवाश्वाजवासः शय्यासनादिषु ॥ तत्र सर्वं प्रतिप्राद्यं कृतान्नं नर् भक्षयेत् । भक्षयित्वा तु तन्मोहाद्विजश्वान्द्रायणं चरेत् ॥' इति ॥ व्यासेनाप्यत्र विशेष उक्तः—'स्विकावासनिलया जन्मदा नाम देवताः । तासां यागनिर्मितं तु शुचिर्जन्मिन कीर्तिता ॥ प्रथमे दिवसे षष्ठे दशमे चैव सर्वदा । त्रिष्वेतेषु न कुर्वात स्तकं पुत्रजनमि ॥' मार्कण्डेयेनाप्युक्तम्—'रक्षणीया तथा षष्ठी निशा तत्र विशेषतः । रात्रौ जागरणं कार्यं जन्मदानां तथा विलः ॥ पुरुषाः शस्त्रहस्ताश्व चृत्यगीतैश्व योषितः । रात्रौ जागरणं कुर्युर्दशम्यां चैव सूतके ॥' इति ॥ १९ ॥

आशोचमध्ये पुनर्जनने मरणे वा जाते 'प्रतिनिमित्तं नैमित्तिकमावर्तते' इति न्यायेन पुनर्दशाहायाशौचप्राप्तौ तदपवादमाह—

# अन्तरा जनममरणे शेषाहोभिर्विशुद्ध्यति ।

वर्णापेक्षया वयोवस्थापेक्षया वा यस्य यावानाशौचकालस्तदन्तरा तत्समस्य ततो न्यूनस्य अध्यक्षीचस्य निमित्तभूते जनने मरणे वा जाते पूर्विशाचा-वशिष्टेरेवाह विशुद्धयति । न पुनः पश्चादुत्पन्नजननादिनिमित्तं पृथ-कपृथगाशौचं कार्यम् । यदा पुनरल्पाद्वर्तमानाशौचाद्दीर्घकालमाशौचमन्तरा पतित तदा न पूर्वशेषेण शुद्धिः । यथाऽऽहोशनाः—'खल्पाशौचस्य मध्ये त दीर्घाशौचं भनेयदि । न पूर्वेण विशुद्धिः स्थात्स्वकालेनैव शुद्धयति ॥' इति । यमोऽप्याह—'अर्घवृद्धिमदाशौचं पश्चिमेन समापयेत्' इति । अत्र 'चान्तरा जनसमर्णे' इति यद्यप्यविशेषेणाभिहितं, तथापि न स्तकान्तवीर्तनः शावस्य पूर्वाशौचशेषेण शुद्धिः । यथाहाङ्गिराः-- 'सूतके मृतकं चेत्स्यान्मृतके त्वथ सूत-कम् । तत्राधिकृत्य मृतकं शौचं कुर्याच सूतकम् ॥' इति । तथा षद्त्रिंशन्मतेsपि—'शानाशौचे समुत्पन्ने सूतकं तु यदा भवेत्। शावेन शुद्धयते सूतिर्न सूतिः शावशोधिनी ॥' इति । तस्मात्र सूतकान्तः पातिनः शावाशौचस्य पूर्वशेषेण शुद्धिः, किंतु शावान्तःपातिन एव सूतकस्य । तथा सजातीयान्तःपातित्वेsपि शावस्य कचित्पूर्वशेषेण शुद्धरपवादः स्मृत्यन्तरे दर्शितः—'मात्यमे प्रमीताया-मशुद्धौ मियते पिता । पितुः शेषेण शुद्धिः स्यान्मातुः कुर्यात्त पक्षिणीम् ॥' इति । अयमर्थः--मातरि पूर्वं मृतायां तित्रमित्ताशौचमध्ये यदि पितुरुपरमः स्यात्तदा न पूर्वशेषेण शुद्धिः, किंतु पितुः प्रायणनिमित्ताशौचकालेनैव शुद्धिः कार्यो। तथा पितुः प्रयाणनिमित्ताशौचमध्ये मातरि खर्यातायामपि न पूर्वशेषमात्राच्छुद्धिः किंतु पूर्वाशौचं समाप्योपरि पक्षिणीं क्षिपेत् इति ॥ तथाऽऽशौचसन्निपातकाल-विशेषकृतोऽप्यपनादो गौतमेनोक्तः (१४।७,८)—'रात्रिशेषे संति द्वाभ्यां प्रभाते तिस्मिः' इति । अयमर्थः--रात्रिमात्रावशिष्टे पूर्वाशौचे यदाशौचानतरं सन्निपतेत्तर्हि पूर्वाशौचं समाप्यानन्तरं द्वाभ्यां रात्रिभ्यां शुद्धिः । प्रभाते पुनस्तस्याः रात्रेः पश्चिमे यामे जननाद्याशौचान्तरसन्निपाते सति तिस्टभी रात्रिभिः शुद्धिः,

टिप्प०-1 समसंख्याकदिनापनोद्याशौचपरमेतद्वचनम् । यदाह बौधायनः-'जननमरणयोः संनिपाते समानो दशरात्रोऽथो यदि दशरात्राः संनिपतेयः आद्यं दश-रात्रमाशौचमानवमादिवसात्' इति ।

पाठा०- । अहोवृद्धिमत् ख. २ शावस ख. या० २९

न पुनस्तच्छेषमात्रेण । शातातपेनाप्युक्तम्—'रात्रिशेषे द्यहाच्छुद्धिर्यामशेषे श्चुचिछ्यहात्' इति । प्रेतिक्रया पुनः—'स्तकसित्तपातेऽपि न निवर्ततं' इति तेनैवो-क्तम्—'अन्तर्दशाहे जननात्पश्चात्स्यान्मरणं यदि । प्रेतमुह्दिय कर्तव्यं पिण्डदानं स्वबन्धुभिः ॥ प्रारब्धे प्रेतपिण्डे तु मध्ये चेज्जननं भवेत् । तथेवाशौचपिण्डांसु शेषान्दद्याद्यथाविधि ॥' इति । तथा शावाशौचयोः सित्रपातेऽपि प्रेतकृतं कार्यम्; त्रव्यन्यायत्वात् । तथा जातकमीदिकमपि पुत्रजन्मनिमित्तकमाशौचान्तर-सित्तप्तिपि कार्यमेव । यथाह प्रजापतिः—'आशौचे तु समुत्पन्ने पुत्रजन्म यदा भवेत् । कर्तुस्तात्कािकी शुद्धः पूर्वाशौचेन शुद्धाति ॥' इति ॥

पूर्णप्रसदकाळजननाशौचमभिधायाधुना अप्राप्तकाळगर्भनिःसरणनिमित्तमाशौ-

चमाह-

# गर्भस्रावे मासतुल्या निशाः शुद्धेस्तु कारणस् ॥ २०॥

स्वतिर्ययपि लोके द्रवद्रव्यकर्तृके परिस्यन्दे प्रयुज्यते,तृशाऽप्यत्र द्रवाद्रवद्रव्यसाधाः ्रणहपेऽधःपतने वर्तते । कुतः ? द्रवत्वस्य प्रथममास एव संभवात्तत्र च 'मासतुल्या निशाः' इति बहुवचनानुपपत्तेः । गर्भस्राचे यावन्तो गर्भग्रहणग्रासास्तत्सम-संख्याका निशाः शुद्धेः कारणम् । एतच श्रिया एवः 'गर्भसावे मासतुला रात्रयः स्त्रीणां, स्नानमात्रमेव पुरुषस्य' इति वृद्धवसिष्ठस्मरणात् । यत्पुनगौतमेन 'त्रयहं च' (१४।१८) इति त्रिरात्रमुक्तं,-तन्मासत्रयादवीग्वेदितव्यम् ; 'गर्भसूखां यथामासमचिरे तृत्तमे त्रयः। राजन्ये तु चत्रात्रं वैश्ये पञ्चाहमेव तु ॥ अष्टाहेन नु श्रद्भस्य शुद्धिरेषा प्रकीर्तिता ॥' इति मरीचिस्मरणात् । अचिरे मासत्रयादर्वाक् गंभिसावे उत्तमे ब्राह्मणजातौ त्रिरात्रामित्यर्थः । एतच षण्मासैपर्यन्ते द्रष्टव्यम् । -सप्तमादिषु पुनः परिपूर्णमेव प्रसवाशौचं कार्यम्; तत्र परिपूर्णाङ्गगर्भस्य जीवतो िनर्गमदर्शनात् । तत्र च लोके 'प्रसव'शब्दप्रयोगात्, 'घण्मासाभ्यन्तरे यावद्गर्भस्रावो भवेद्यदा । तदा माससमैस्तासां दिवसैः शुद्धिरिष्यते॥ अत -ऊर्ष्वं खजात्युक्तं तासामाशौचिमष्यते । सद्यःशौचं सिपण्डानां गर्भस्य पतने सित ॥' इति स्मरणात् ॥ एतच सिपण्डानां सद्यःशौचविधानं द्रवभूतगर्भपतने वेदितव्यम् । यत्पुनर्वसिष्ठवचनम् (४।३४)—'ऊनद्विवाधिके प्रेते गर्भस पतने च सपिण्डानां त्रिरात्रम्' इति,-तत्पश्चमषष्ट्योः कठिनगर्भपतनविषयम्; 'आचतुर्थाद्भवेत्स्रावः पातः पश्चमषष्ठयोः । अत ऊर्ध्वं प्रसूतिः स्याइशाहं स्तकं भवेत् ॥ स्नावे मातुस्त्रिरात्रं स्यात्सपिण्डाशौचवर्जनम् । पाते मातुर्यं थामासं पित्रादीनां दिनत्रयम् ॥' इति मरीचिस्मरणात् ॥ सप्तममासप्रमृति मृतजनने जातमृते वा सपिण्डानां जनननिमित्तं परिपूर्णमाशौचम्; 'जातमृते मृतजाते वा सपिण्डानां दशाहम्' इति हारीतस्मरणात्, 'अतः सूतके चेदी' त्थानाद्यांचं स्तकवत्' इति पारस्करवचनाच । आ उत्थानादास्तिकाया उत्था-नाइशाहमिति यावत् । स्तकवदिति शिग्र्परमिनमित्तोदकदानरहितमित्यर्थः।

पाठा०- १ पर्यंतं ङ. २ अत अर्ध्वं प्रसवो द्शाहं घ.

बृहन्मनुरपि—'दशाहाभ्यन्तरे बाहे प्रमीते तस्य बान्धवैः। शावाशौर्चं न कर्तव्यं सूत्याशोचं विधीयते॥' इति । तथा च स्मृत्यन्तरोऽपि—'अन्तर्दशाहोपरतस्य सूतिकाहोभिरेवाशौचम्' इति । एवमादिवचननिचयपर्यालोचनया सिपण्डानाः जननिमित्ताशौचसंकोचो नास्तीति गम्यते । यत्पनर्वहद्विष्ण्यचनम्- जाते मृते मृतजाते वा कुलस्य सद्यःशौचम्' इति,-तिच्छशूपरमनिमित्तस्याशौचस्य स्नानाच्छुद्धिप्रतिपादनपरं न प्रसवनिमित्तस्य । तथा च पारस्करः—'गर्भे यदि विपत्तिः स्यादृशाहं सूतकं भवेत् ।' सिपण्डानां प्रसवनिमित्तस्य विद्यमानत्वात्।— 'जीवजातो यदि प्रेयात्सय एव विशुद्धयति' इति प्रेताशौचाभिप्रायम्। तथा च शक्षेनोक्तम्-'प्राङ्गिकरणात्सद्यःशौचम्' इति । यत्पुनः कात्यायनवचनम्-'अनिवृत्ते दशाहे त पश्चत्वं यदि गच्छति । सय एव विशुद्धिः स्यान प्रेतं नोदक-किया ॥' इति, नतदपि वैष्णवेन समानार्थम् । यदा तु 'न प्रेतं नैव सूतक'मिति पाठस्तदा सूतकमस्पृश्यत्वं नैव पित्रादीनां भवतीत्यर्थः। अथवाऽयमर्थः-अन्तर्द-शाहे यदि शिशूपरमस्तदा न प्रेताशौचम् । यदि तत्र सपिण्डजननं तदा सूतक-मिप नैव कार्य, किंतु पूर्वाशौचेनैव शुद्धिरिति । यत्तु वृहन्मनुवचनम्—'जीवजातो यदि ततो मृतः सूतक एव तु । सूतकं सकलं मातुः पित्रादीनां त्रिरात्रकम् ॥ इति । यच वृहत्प्रचेतोवचनम् भुहूर्तं जीवितो बालः पश्चत्वं यदि गच्छति । मातुः शुद्धिर्दशाहेन सेचः शुद्धास्तु गोत्रिणः ॥' इति, तत्रेयं व्यवस्था—जनना-नन्तरं नाभिवर्धनात्प्राङ् मृतौ पित्रादीनां जनननिमित्तमाशौनं दिनत्रयम् । सदाः-शौचं त्विमहोत्राद्यर्थम् ; 'अमिहोत्रार्थं स्नानोपस्पर्शनात्तत्कालं शौचम्' इति शङ्ख-स्मरणात् । नाभिवर्धनोत्तरैकालं तु बिशुप्रायणेऽपि जनननिमित्तं संपूर्णमाशौचं सिपण्डानाम् । 'यावन्न छियते नालं तावन्नाप्रोति सतकम् । छिन्ने नाले ततः पञ्चात्सतकं त विधीयते ॥' इति जैमिनिस्मरणात् ।

मनुनाऽप्ययमथों दिशितः (५।६६)—'रात्रिभिर्मासनुल्याभिर्गर्भसावे विशुद्वयति । रजस्युपरते साध्वी स्नानेन स्नी रजस्वला ॥' इति पूर्वभागस्याधों दिशितः ।
उत्तरस्य त्वयमर्थः—रजिस निःसरणादुपरते निनृते रजस्वला स्नी स्नानेन साध्वी
दैवादिकमयोग्या भवति । स्पर्शनादिविषये पुनरनुपरतेऽपि रजिस चतुर्थेऽहिनि
स्नानाच्छद्वा भवति । तदुर्फ वृद्धमनुना—'चतुर्थेऽहिन संशुद्धा भवति व्यावहारिकी' इति । तथा स्मृत्यन्तरम्—'शुद्धा भर्तुश्चतुर्थेऽहि स्नानेन स्नी
रजस्वला । दैवे कर्मणि पित्रये च पश्चमेऽहिन शुद्धयति ॥ 'पश्चमेऽहिन' इति
रजोनिवृत्तिकालोपलक्षणार्थम् । यदा रजोदर्शनादारभ्य पुनः सप्तदश् दिनाभ्यन्तरे रजोदर्शनं तदा अशुन्तित्वं नास्त्येवः अष्टादशे त्वेकाहाच्छुद्धः,
एकोनिर्थिते - हात्, तत उत्तरेषु त्रयहाच्छुद्धः । यथाहात्रिः—'रजस्वला यदि
स्नाता पुनरेव रजस्वला । अष्टादशदिनादर्वागशुन्तरवं न वियते ॥ एकोनिर्वेशतेर्वागेकाहं स्थात्ततो द्यहम् । विशत्प्रमृत्युत्तरेषु त्रिरात्रमञ्जन्विभेवेत् ॥' इति ।—

पाठा०-१ सुतकाहोभिः ख. २ सबः शौचास्तु घ.

यत्तु 'चतुर्दशदिनादर्वागश्चित्वं न विद्यते' इति स्मृखन्तरं, तत्र स्नानप्रमृतित्वः मिभ्रेतमतो न विरोधः। अयं चाशुचित्वप्रतिषेधो यस्या विंशतिदिनोत्तरसालमेव प्रायशो रजोदर्शनं तद्विषयः। यस्याः पुनराह्न्दयौवनायाः प्रागेवाष्टादशदिनाः स्प्राचुर्येण रजोनिर्गमस्तस्यास्त्रिरात्रमेवाशौचम्। तया च यावित्ररात्रं स्नानादिरहिः तया स्थातव्यम्; 'रजखला त्रिरात्रमशुचिभवति सा च नाजीत नाम्यजीत नाप्त्र स्नायादयः शयीत न दिवा स्वप्यात् न यहान्निरीक्षेत नामि स्पृशेत् नाभीः यान्न रज्जं स्जेत् नच दन्तान्धावयेत् न हसेन्नच किचिदाचरेत् अखवेण पात्रण पिवेदश्चलिना वा पात्रेण लोहितायसेन वेति विज्ञायते' (४-७) इति विषष्ठ-स्मरणात्।

आङ्गरसेऽपि विशेषः—'हस्तेऽश्लीयान्मन्मये वा हविर्भुक् क्षितिशायिनी। रजखला चतुर्थेऽहि स्नात्वा शुद्धिमवाप्त्रयात्॥' इति। पराशरेऽपि विशेषः— 'स्नाने नैमित्तिके प्राप्ते नारी यदि रजखला। पात्रान्तरिततोयेन स्नातं कृत्वा व्रतं चरेत्॥ सिक्तगात्रा भवेदद्भिः साङ्गोपाङ्गा कथंचन। न वस्रपिडनं कुर्याञ्चान्य-द्वासश्च धारयेत्॥' इति। उशनसाऽप्यत्र विशेषो द्शितः—'ज्वराभिभूता या नारी रजसा च परिष्ठता। कथं तस्या भवेच्छौचं शुद्धिः स्थात्केन कर्मणा॥ चतुर्थेऽहिन संप्राप्ते स्पृशेदन्याऽशुचिश्चियम्। सा सचेलावगाह्यापः स्नात्वा स्नात्वा पुनः स्पृशेत्। दशद्वादशकृत्वो वा आचमेच पुनः पुनः॥ अन्ते च वाससां त्यागस्ततः शुद्धा भवेच सा। दयाच्छक्तया ततो दानं पुण्याहेन विशु-द्वयित ॥' इति।

अयं चातुरमात्रे स्नानप्रकारोऽनुसरणीयः । 'क्षातुरै स्नान उत्पन्ने दशकृतो स्वान्तुरः । स्नात्वा स्नात्वा स्पृशेदेनं ततः शुद्धोत्स आतुरः ॥' (७१०) इति पराशरस्मरणात् । यदा तु रजस्कलायाः स्तिकाया वा मृतिभवति तदायं स्नान्प्रकारः—'स्तिकायां मृतायां तु कथं कुर्वन्ति याज्ञिकाः । कुम्भे सिललमादाय पश्चगव्यं तथैव च ॥ पुण्यिग्मरिभमण्णयो वाचा शुद्धं लभेत्ततः । तेनैव स्नाप्रित्वा तु दाहं कुर्याद्यथाविधि ॥' रजस्कलायास्तु—'पश्चभिः स्नापित्वा तु गव्यैः प्रेतां रजस्कलाम् । वस्त्रान्तराञ्चतां कृत्वा दाह्येद्विधिपूर्वकम् ॥' इति । एतच रजोदर्शनपुत्रजनमादिः यद्यदयोत्तरकालमुत्पन्नं तदा तिह्वसप्रभृत्याशौचाः होरात्रगणना कार्या । यदा तु रजन्यां रजोदर्शनपुत्रजनमादि जातं तदार्धरात्रात्प्राक् जननाद्युत्पत्तौ पूर्वदिवसैकदेशाव्यापित्वेऽपि आशौचस्य तत्पूर्वदिवसप्रमृत्येव गणना कार्यस्थेकः कल्पः । रात्रिं त्रेधा विभज्याद्ये भागद्वये जननादौ जाते पूर्व-दिनं प्राह्यमिति द्वितीयः । प्रागुदयादिस्यपरः । यथाह कर्यपः—'उदिते तु यदा सूर्ये नारीणां द्वयते रजः । जननं वा विपत्तिर्वा यस्माहस्तस्य शर्वरी ॥ अर्धरा-त्राविधः कालः स्तकादौ विधीयते । रात्रिं कुर्यात्रिभागां तु द्वौ भागौ पूर्व एव तु ॥ उत्तरांशः प्रभातेन युज्यते ऋतुस्तके । रात्रावेव समुत्यन्ने मृते रजि

पाठा०- १ आश्रीचपूर्वदिनं घ.

स्तके ॥ पूर्वमेव दिनं प्राद्यं यावनोदयते रिवः ॥ इति । एतेषां च कल्पानां देशाचारतो व्यवस्था विज्ञेया ।

इदं चाशौचमाहितामेरपरमे संस्कारिदवसप्रमृति कर्तव्यम् । अनाहितामेरतु मरणिदवसप्रमृति संचयनं त्भयोरिति संस्कारिदवसप्रमृतीि विवेचनीयम् । यथाहािक्षराः—'अनिम्मत उत्कान्तेः सामेः संस्कारकर्मणः । शुद्धिः संचयनं दाहान्मृताहस्तु यथाविधि ॥' इति । 'सामेः संस्कारकर्मणः' इति श्रवणादाहितामौ पितरि देशान्तरमृते तत्पुत्रादीनामासंस्कारात्संध्यादिकर्मलोपो नास्तीत्यनुसंधे-यम् । तथा च पैठीनिसः—'अनिम्मत उत्कान्तेराशौचं हि द्विजातिषु । दाहाद-शिमतो विद्याद्विदेशस्थे मृते सित ॥' इति ॥ २०॥

सपिण्डत्वादिना दशाहादिप्राप्तौ क्षचिन्मृत्युविशेषेणापवादमाह-

# हैतानां नृपगोविप्रैरन्वक्षं चात्मघातिनाम्।

नृपोऽभिषिकः क्षत्रियादिः । 'गो'यहणं श्वितंष्ट्रयादितिरश्चामुपलक्षणार्थम् , 'विप्र'यहण्येन्त्यजोपलक्षणम् ; एतैहितानां संबन्धिनो ये सिपण्डास्तेषाम् , विषोद्धन्थनादिभिः वुद्धिपूर्वमात्मानं ये व्यापादयन्ति ते आत्मघातिनः ; 'आत्मघाति'महणं 'पाखण्ड्यनाश्रिता' (प्रा० ६-११) इत्येकयोगोपात्तपतितपात्रोप-लक्षणार्थम् । तत्संबन्धिनां चान्वक्षमनुगतमक्षमन्वक्षं सद्यः शौचिमिर्द्यशः । तत्संबन्धिनां च सान्वक्षं यावह्शनमाशौचं न पुनर्दशाहादिकम् । तथा च गौतमः (१४।९-१२)—'गोब्राह्मणहतानामन्वक्षं राजकोधाचायुद्धे प्रायोऽनाशकशस्त्रा-शिविषोदकोद्धन्धनप्रपतनेश्वेच्छताम्' इति । 'कोध'यहणं प्रमादव्यापादितिनिरासा-र्थम् । 'अयुद्ध'यहणं युद्धहतत्यैकाहमाशौचमस्तीति ज्ञापनार्थम् ; 'ब्राह्मणार्थं विप-ज्ञानां योषितां गोयहेऽपि च । आहवेऽपि हतानां च एकरात्रमशौचकम् ॥' इति स्मरणात् । एतच युद्धकालक्षतेनैव कालान्तरिवपत्रस्य । समरमूर्धनि हतस्य पुनः सद्यः शौचम् । यथाह मनुः (५।९८)—'उद्यतैराहवे शस्त्रेः क्षत्रधर्महतस्य च । सद्यः संतिष्ठते यज्ञस्तथाऽऽशौचिमिति स्थितिः ॥' इति ॥—

ज्ञातस्यैव जननादेराशौचनिमित्तत्वाजनमदिनादुत्तरकालेऽपि ज्ञाते दशाहादि-श्राप्तावपवादमाह—

प्रोपिते कालशेषः स्यात्पूर्णे दत्त्वोदकं शुचिः ॥ २१ ॥ प्रोपिते देशान्तरस्थे यत्रस्थेन प्रथमदिवस एव सपिण्डजननादिकं न ज्ञायते

टिप्प०—1 अन्स्रजेति । अन्त्यजादेरप्युपलक्षणमित्यर्थः । अत प्याभ्यहितत्वात्रृपस्येव पूर्वनिपातः । 2 देशान्तरस्ये सपिण्डे मृते दशरात्रादाशोचकाले चानतिकान्ते
श्रुते, दशरात्रेः शेषं यावदाशौचं भवति । अशेपेऽतिकान्ते दशरात्रादी यदि तन्मरणं
श्रुतं, तदा त्रिरात्रमाशौचं सपिण्डानामित्याशयः ।

पाठा०—१ यावन्नाभ्युदितो रिवः घ. २ यथातिथीति ख. ३ विप्रगोन्-पहतानामन्वक्षं A. ४ शौचिमत्यर्थः न पुनः ख. ५ स्यादशेषे न्यहमेव च A.

तस्मिन्सपिण्डे कालस्य दशाहायवच्छित्रस्य यः शेषोऽवशिष्टकालः स एव शुद्धिहेतु भवति । पूर्ण पुनराशौचकाले दशाहादिके प्रेतायोदकं दस्वा आदि भेवति । उदकदानस्य सानपूर्वकत्वात्सात्वोदकं दत्तवा शुचिर्भवति । तदकं मनुना ( ५१७७ )— निर्देशं ज्ञातिमरणं श्रुत्वा पुत्रस्य जनम च । सवासा जलः माष्ठत्य ग्रद्धो भवति मानवः ॥' इति । 'पूर्णे दत्त्वोदकं ग्रुचिः' इति प्रेतोदकदानसहः चरितस्याशौचकालस्य शुद्धिहेतुत्वविधानात् । जन्मन्यतिकान्ताशौचं सपिण्डानां नास्तीति गम्यते । पितुस्त निर्दशेऽपि जनने स्नानमस्खेनः 'शुत्वा पुत्रस्य जन्म च' इति वचनात्। एतच 'पुत्र'ग्रहणं जन्मनि सपिण्डानासितकान्तासाँचं नास्तीति ज्ञापकम् । अन्यथा 'निर्दशं ज्ञातिमरणं श्रुत्वा जन्म च निर्देशम्' इस्वेबा-वक्ष्यत् । न चोक्तम् । तथा च देवलः— 'नाशुद्धिः प्रसवाशीचे व्यतीतेषु दिने-च्वपि' इति । तस्माद्विपत्तावेवातिकान्ताशौचिमिति स्थितम् ॥ केचिद्न्यथेमं श्लोकं पटन्ति—'प्रोषिते<sup>2</sup> कालशेषः स्यादशेषे त्यहमेव तु । सर्वेषां वत्सरे पूर्णे प्रेते दत्त्वोदकं शुचिः ॥' इति । श्रीषिते प्रेते सर्वेषां बाह्मणशक्तिनामविशेषेण कालरोषः शुद्धिहेतुः । अरोषे पुनरतिकान्ते दशाहादी सर्वेषां दयहमेनाशौचम् । संवत्सरे पूर्णे यदि प्रोषितप्रायणमवगतं स्यात्तदा सर्वो ब्राह्मणादिः स्नात्वोदकं दत्त्वा शुनिः स्यात् । तथा च मनुः ( ५।७६ )— 'संवत्सरे व्यतीते तु स्पृष्टै-चापो विशुद्धाति' इति । अयं च न्यहो दशाहादूर्ध्व मासत्रयाद्वीग्द्रष्टव्यः। पूर्वोक्तं तु सदाःशीचं नवममासाद्ध्वमर्वाक्संवत्सराद्व्यम् । यत्पुनर्वासिष्ठं वचनम्—'ऊर्ध्व दशाहाच्छुत्वैकरात्रम्' इति,-तदूर्ध्व षण्मासेभ्यो यावन्न-मम्। यदिष गौतमवचनम् (१४।१९)—'श्रुत्वा चोर्ध्व दशम्याः पक्षिणी' इति, तन्मासत्रयाद्ध्वमवीक्षष्ठात्। तथा च वृद्धवसिष्ठः—'मासत्रये त्रिरात्रं स्यात्षण्मारे पक्षिणी तथा । अहस्तु नवमादर्वागूर्ध्वं स्नानेन शुद्धाति ॥ इति । एतव भातापितृव्यतिरिक्तविषयम् । 'पितरौ चेन्मृतौ स्यातां दूरस्थोऽपि हि पुत्रकः। श्रुत्वा तिहनमारभ्य दशाहं सूतकी भवेत् ॥' इति पैठीनसिस्मरणात् । तथा व रमत्यन्तरेऽपि—'महागुरुनिपाते त आईवस्रोपवासिना । अतीतेऽब्देऽपि कर्तव्यं प्रेतकार्यं यथाविधि ॥' इति । संवत्सरादूष्विमि प्रेतकार्यमाशौचोदकदानादिकं कार्यं, न पुनः स्नानमात्राच्छुदिरित्यर्थः। पितृपद्यामपि मातृव्यतिरिक्तायां स्मृत्यं न्तरे विशेषो दर्शितः—'पितृपद्रयामपेतायां मातृवर्ज द्विजोत्तमः । संवत्सरे व्यतीतेऽपि त्रिरात्रमशुचिर्भवेत् ॥' इति । यस्तु नदादिव्यवहिते देशान्तरे मृतस्तत्सपिण्डानां दशाहादूर्धं मासत्रयाद्वीगपि सद्यःशोचम् ; 'देशान्तरमृतं श्रत्वा क्रीबे वैखानसे यता । मृते सानेन शुद्धयन्ति गर्भसावे च गोत्रिणः॥ इति । देशान्तरलक्षणं च बृहस्पतिनोक्तम्—'महानद्यन्तरं यत्र गिरिबो व्यवधायकः । वाचो यत्र विभिद्यन्ते तद्देशान्तरमुच्यते ॥ देशान्तरं वदन्सेके

टिप्प०—1 निर्दशं=निर्गतदशाहम् । 2 प्रोपितः देशान्तर्स्यः; देशान्तरं चोकं-'देशान्तरं वदन्त्येके षष्टियोजनमायतम्। चत्वारिंशहदन्त्यन्ये त्रिंशदन्ये तथैव च॥'इति।

पाठा०-१ मिति स्थितिः ख. २ प्रोषिते सर्वेषां ख. ३ वैखानसो वान-प्रस्थः.

षष्टियोजनमायतम् । चत्वारिंशद्वदन्त्यन्ये त्रिंशदन्ये तथैव च ॥' इति । इदं चातिकान्ताशौचमुपनीतोपरमविषयम् । न पुनर्वयोवस्थाविशेषाशौचविषयमपि । तथा चोक्तं व्याप्रपादेन—'तुल्यं वयसि सर्वेषामतिकान्ते तथैव च । उपनीते तु विषमं तस्मिन्नेवातिकालजम् ॥' इति । अयमर्थः—वयसि त्रिवर्षादिरूपे यदा-शौचं 'आ दन्तजन्मनः सद्यः' (प्रा०२३) इत्यादिवाक्यविहितं तत्सर्वेषां ब्राह्मणादिवर्णानां तुल्यमविशिष्टम् । अतिकान्ते च दशाहादिके त्रयहादि यदाशौचं तदपि सर्वेषामविशिष्टम् । उपनीते पुनरुपरमे दशद्वादशपञ्चदशित्राहिनानीस्थेवं विषममाशौचं ब्राह्मणादीनाम् । तस्मिन्नवोपनीतोपरम एव अतिकालजमितकान्तान्श्रीचं भवति न वयोवस्थाशौचातिकम इति ॥ २१॥

क्षत्रियादिषु दशरात्रस्य सपिण्डाशौचस्यापवादमाह—

क्षेत्रस्य द्वादशाहानि विशः पश्चदशैव तु । त्रिंशदिनानि शूद्रस्य तदर्धं न्यायवर्तिनः ॥ २२ ॥

क्षित्रियवैद्यशूद्राणां सपिण्डजनने तदुपरमे च यथाक्रमेण द्वादशप-श्चदश्चित्राहिनान्याशीचं भवति । न्यायवर्तिनः पुनः शुद्रस्य पाकय-ज्ञद्विजशुश्रुषादिरतस्य तदर्धं तस्य मासस्यार्थं पश्चदशरात्र माशौचम् । एवं च 'त्रिरात्रं दशरात्रं वा' ( प्रा॰ १८ ) इत्येतदृशरात्रमाशौचं पारिशेष्याद्वाह्मणविषये व्यवतिष्ठते स्मृत्यन्तरेषु तु क्षत्रियादीनां दशाहादयोऽप्याशौचकल्पा दार्शेताः। यथाह पराशर:-- 'क्षत्रियस्तु दशाहेन स्वकर्मनिरतः शुचिः । तथैव द्वादशाहेन वैदयः शुद्धिमवामुयात् ॥' तथा च शातातपः—'एकादशाहाद्राजन्यो वैदयो द्वाद-शमिस्तथा। शहो विंशतिरात्रेण शुद्धयेत मृतसूतके॥' वसिष्ठस्तु-'पश्चदशरात्रेण राजन्यो विंशतिरात्रेण वैश्य' इति । अङ्गिरास्त्वाह—'सर्वेषामेव वर्णानां सूतके मृतके तथा । दशाहाच्छुद्धिरेतेषामिति शातातपोऽत्रवीत् ॥' इस्वेवमनेकोचाव-चाशौचकल्पा दर्शिताः; तेषां लोके समाचाराभावाचातीव व्यवस्थाप्रदर्शनमुपयो-गीति नात्र व्यवस्था प्रदर्श्यते । यदा पुनर्जाह्मणादीनां क्षत्रियादयः सपिण्डा भव-न्ति तदा हारीतायुक्ताशौचकल्पोऽनुसरणीयः ।—'दशाहाच्छुद्भयते विश्रो जन्म-हानौ खयोनिषु । षङ्गिस्त्रिभिरथैकेन क्षत्रविद्शूदयोनिषु ॥' इति । विष्णुरप्याह ( २२।२३,२४ )—'क्षत्रियस्य विद्रश्हेषु सिपण्डेषु षड्रात्रत्रिरात्राभ्यां वैश्यस्य श्चदे सपिण्डे पड़ात्रेण शुद्धिहीनवर्णानां तत्कृष्टेषु सपिण्डेषु जातेषु मृतेषु वा तदाऽऽ-शौचन्यपगमे शुद्धिः' (२२।२१) इति । बौधायनेन लिवशेषेण दशाह इत्युक्तम्— 'क्षत्रविद्रशूद्रजातीया ये स्युर्विप्रस्य बान्धवाः । तेषामाशौचे विप्रस्य दशाहाच्छ-द्धिरिष्यते ॥' इति । अनयोश्व पक्षयोरापदनापद्विषयत्वेन व्यवस्था । दास्यादीनां

टिप्प०-1 'सर्वेषां वत्सरे पूणें प्रेते दत्वोदकं शुन्ति:।' अयं विशेषोऽपराकें।

पाठा०- १ पुनरुपरते ख. २ त्रिरात्रं वेति ख.

तु खीमिशोचेन स्पृश्यतं, कर्मानिधकारैतं तु मासाविधरेव। तदाहाङ्गिराः-'दाष्टी दासश्च सर्वो वै यस्य वर्णस्य यो भवेत् । तद्वर्णस्य भवेच्छोचं दास्यामासस्तु सूतकम् ॥' इति प्रतिलोमानां लाशौचाभाव एवः 'प्रतिलोमा धर्महीनाः' इति मनुस्मरणात् । केवलं मृतौ प्रसवे च मलापकर्षणार्थं मूत्रपुरीषोत्सर्गवत् शौचं भवलेव ॥ २२ ॥

वयोवस्थाविशेषादपि दशाहाद्याशौचस्यापवादमाह-

# औ दन्तजन्मनः सद्य आ चूडानेशिकी स्मृता । त्रिरात्रमा त्रतादेशाद्दशरात्रमतः परम् ॥ २३ ॥

यावता काळेन दन्तानामुत्पत्तिस्तस्मिन्काळे अतीतस्य आलस्य तत्संक निधनां सद्यः शौचं चूडाकरणाद्वीकृतस्य संवित्सनां नैशिकी निशायां भवा अहोरात्रव्यापिन्यशुद्धिः। व्रतादेश उपनयनं ततोऽर्वाक् चूडायाश्चीर्षम तीतस्य ज्यहमशुद्धिः । अत्र च 'आ दन्तजन्मनः सद्य' इति यद्यप्यविशेषेणा-भिधानं तथाप्यिमसंस्काराभावे द्रष्टव्यम्; 'अदन्तजाते बाले प्रेते सर्य एव शुद्धिर्नास्यामिसंस्कारो नोदनिकया' इति वैष्णवे अमिसंस्काररहितस्य सरः शौचविधानात् । सति त्विप्तसंस्कारे 'अहस्त्वदत्तकन्यासु वालेषु च' (प्रा॰ २४) इति वक्ष्यमाण एकाहः । तथा च यमः— 'अदन्तजाते तनये शिशौ गर्भच्युते तथा । सपिण्डानां तु सर्वेषामहोरात्रमशौचकम् ॥' इति । नामकरणात्प्रावसयः-शौचमेव नियतम् । 'प्राङ्गामकर्णात्सद्यः शुद्धिः' इति शङ्कस्मरणात् । चूडाँकाँ च प्रथमे तृतीये वा वर्षे समर्थते—'चूडाकर्म द्विजातीनां सर्वेषामेव धर्मतः। प्रथमेऽब्दे तृतीये वा कर्तव्यं श्रुतिचोदनात्॥'इति स्मरणात्। ततश्च दन्तजनना-दूर्धं प्रथमवार्षिकचूडाकर्मपर्यन्तमेकाहः । तत्र त्वकृतचूडस्य दन्तजनने स्रखिष त्रिवर्षं यावदेकाह एव । तथा च विष्णुः ( २२।२९ )—'दन्तजातेऽप्यकृतचूरें sहोरात्रेण शुद्धिः' इति । तत ऊर्ध्वं प्रागुपनयात् त्र्यहः । यत्तु मनुवचनम् ( ५१६७ )—'नृणामकृतचूडानामशुद्धिनैशिकी स्मृता । निर्नृत्तचूडकानां तु त्रिरी त्राच्छु द्विरिष्यते ॥' इति । तस्याप्ययमेव विषयः । यत्तनद्विवर्षमधिकृत्य वैनै-वोक्तम् ( ५।६९ )— 'अरण्ये काष्ठवत्त्यक्त्वा 'क्षिपेयुद्धयहमेव तु' इति । यव विसष्टवचनम् (४।३५)—'ऊनद्विवर्षं प्रेते गर्भपतने वा सपिण्डानां त्रिरात्रम् इति, -तत्संवत्सरचूडाभिप्रायेण । यत्तु अङ्गिरोवचनम्- 'यद्यप्यकृतचूडो वै जातदन्तश्च संस्थितः । तथापि दाहयित्वैनमाशौचं त्र्यहमाचरेत् ॥' इति, नत्र्रं

टिप्प०-1 आ दन्तजन्मन इति । श्लोकोऽपराकें न व्याख्यातः ।

पाठा०—१ स्वाम्याशौचेन ख. २ ऽनधिकारस्तु क. ङ. ३ कर्म द्वितीवे ख. ४ क्षिपेत्त इयहमेव क.

षेत्रयाद्ध्वं कुंलधर्मापेक्षया चूडोत्कर्षे वेदितत्यम्; 'विप्रे न्यूनित्रवर्षे तु मृते शुद्धिस्तु नैशिकी' इति तेनैवाभिहितलात् । नचायमेकाहो दन्तजननाभाव इति शङ्कनीयम् । निह न्यूनित्रवर्षस्य दन्तानुत्पत्तिः संभवति । तथा सत्यपि दन्त-जनने अकृतचूङ्स्येकाहं वदता विष्णुवचनेन विरोधश्च दुष्परिहरः स्यात् । तस्मात्प्राचीनैव व्याख्या ज्यायसी । यत्तु कश्यपवचनम्—'वालानामदन्तजा-तानां त्रिरात्रेण शुद्धिः' इति,—तन्मातापितृविषयम्; 'निरस्य तु पुमाञ्युक्रमुपर्पर्पः श्वीद्विशुद्धयति । वैजिकादिभसंवन्धादनुरुन्ध्यादयं त्र्यहम् ॥' इति जन्यजनक-संवन्धोपिष्ठकतया त्रिरात्रस्मरणात् । ततश्चायमर्थः—'प्राङ्गामकरणात्सद्यःशौचं तद्ध्वं दन्तजननादर्वागित्रसंस्कारिकयायां एकाहः । इतरथा सद्यःशौचम् । जातदन्तस्य च प्रथमवार्षिकाचौलादर्वागेकाहः । प्रथमवर्षाद्धं त्रिवर्षपर्यन्तं कृतचूङस्य त्र्यहम् । इतरस्य त्वेकाहः । वर्षत्रयादूष्वं मकृतचूङस्य।पि त्र्यहम् । उपनयनादूष्वं सर्वेषां व्राह्मणादीनां दशरात्रादिकमिति ॥ २३ ॥

. इदानीं स्त्रीषु च वयोवस्थाविशेषेणापवादमाह—

#### अहस्त्वदत्तकन्यासु बालेषु च विशोधनम्।

अद्ता अपरिणीता याः कन्यास्तासु कृतचृडासु वाग्दानात्प्रागहोरात्रं विशेषेण शुद्धिकारणं सपिण्डानाम्, सापिण्ड्यं च कन्यानां त्रिपुरुषपर्यन्त-मेव । 'अप्रतानां तु स्त्रीणां त्रिपुरुषी विज्ञायते' (४।१८) इति वसिष्ठस्मरणात् । बालेषु चातुत्पन्नदन्तेषु अग्निसंस्कारे सत्येकाहो विशोधनम् । अकृतचूडायां तु कन्यायां सद्यः शौचम् । 'अनूडायां तु कन्यायां सद्यः शौचं विधीयते' ईैत्याप-स्तम्बस्मरणात्। वाग्दानादूर्ध्वं तु संस्कारात्प्राक्पतिपक्षे पितृपक्षे च त्रिरात्रमेव। यथाऽऽह मनुः (५।७२) 'स्रीणामसंस्कृतानां तु त्र्यहाच्छुद्धयन्ति बान्धवाः । यथोक्तेनैव कल्पेत शुद्धयन्ति तु सनाभयः ॥' इति । बान्धवाः पतिपक्ष्यास्त्रिरात्रेण शुद्धान्ति । सनाभयस्तु पितृपक्ष्याः सपिण्डा यथोक्तेनैव कल्पेन 'निर्वृत्तचूङकानाम्' इलादिनोक्तेन त्रिरात्ररूपेण, न पुनर्दशरात्ररूपेण; विवाहात्प्राक् तस्यायुक्तलात् । अतु एव मरीचिः—'वारिपूर्व प्रदत्ता तु या नैव प्रतिपादिता । असंस्कृता तु सा ज्ञेया त्रिरात्रमभयोः स्मृतम् ॥' इति । उभयोः पतिपितृपक्षयोः । विवाहाः दूर्घ्वं तु विष्णुना विशेषो दार्शितः ( २२।३३,३४ )—'संस्कृतासु स्त्रीषु नाशौचं पितृपक्षे, तत्प्रसवमरणे चेत्पितृगृहे स्थातां तदैकरात्रं त्रिरात्रं च' इति । तत्र प्रसवे एकाहः प्रायणे त्रिरात्रमिति व्यवस्था । इदं च वयोवस्थाशौचं सर्ववर्णसा-धारणम् । 'क्षत्रस्य द्वादशाहानि' ( प्रा०२२ ) इति तद्वर्णविशेषोपादानेनाभिधा-नात् । अत एव मनुना अनुपात्तवर्णविशेषाशौचविषेः साधारण्यप्रतिपादनार्थं

टिप्प०—1 अकृतचूडायाम् । 2 अपरिणीतानां स्त्रीणां भर्तृपक्ष्याः कुमारस्य चौलादूर्ध्वं उपनयनात्प्राङ्मरणे यस्त्रिराज्यात्मकः कल्प उक्तस्तेन शुद्धयन्तीत्याशयः।

पाठा०—१ कुळवर्णधर्मापेक्षया घ. २ मुपस्पृश्य इति ग. ३ इति वसिष्ठसारणात् घ.

चातुर्वण्यधिकारे सत्यपि पुनः 'चतुर्णामपि वर्णानां यथावदनुपूर्वशः' इत्युक्तम्। तथाङ्गिरसाप्युक्तम्—'अविशेषेण वर्णानामर्वाक्संस्कारकर्मणः। त्रिरात्रात्तु भवे च्छुद्धिः कन्याखहा विधीयते ॥' इति व्याघ्रपादवचनं च 'तुल्यं वयसि सर्वेषां' इति प्राक् प्रदार्शितम्। अतो यथा 'पिण्डयज्ञानृता देयम्' (प्रा॰ १६) इत्यादिः पिण्डोदकदानविधिः सर्ववर्णसाधारणः। यथा वा समानोदकाशौचविधिः 'अन्तरा जन्ममरणे' (प्रा॰ २०) इति संविपाताशौचविधिश्च थेद्वच 'गर्भसावे मासतुत्या निशा' (प्रा॰ २०) इति सावाशौचविधिः, 'प्रोषिते कालशेषः स्यादशेषे त्यहमेव तु' (प्रा॰२१) इति विदेशस्थाशौचविधिश्च, यथा वा गुर्वाधाशौचविधिः सर्ववर्णसाधारणः तथा वयोवस्थानिमित्तमप्याशौचं सर्ववर्णसाधारणमेव भवितुमर्हति । अत एव 'क्षत्रे षङ्किः कृते चौले वैश्ये नवभिष्ठच्यते । ऊर्ध्व त्रिवर्षाच्छूदे तु द्वाद्शाहो विधीयते ॥' तथा 'यत्र त्रिरात्रं विप्राणामाशौचं संप्रदर्यते । तत्र गृहे द्वादशाहः षण्नव क्षत्रवैश्ययोः ॥' इत्यादीनि ऋष्यश्वन्नादिवचनानि विगीतत्व बुद्धाऽनाद्वियमाणैधरिश्वरविश्वक्षममेधातिथिप्रमृतिभिर्णवर्षेरयमेव साधारणः पक्षोऽङ्गीकृतः । अविगीतानि चार्तानार्तक्षत्रियादिविषयतया व्याख्येयानि ॥ गुर्वादिव्वतिदेशमाह—

गुर्वन्तेवास्यन्चानमातुलश्रोत्रियेषु च ॥ २४ ॥

गुरुरुपाध्यायः, अन्तेवासी शिष्यः, अनूचानोऽज्ञानां प्रवक्ता, 'मातुल'-अहणेनात्मवन्थवो मातृबन्धवः पितृबन्धवश्च योनिसंवद्धा उपलक्ष्यन्ते । ते च 'पल्लीदुहितरः' (व्य॰ १३५) इस्त्र दर्शिताः । श्रोत्रिय एकशाखाध्यायीः; 'एकां शाखामधील श्रोत्रियः' इति बौधायनस्मरणात् । एषूपरतेष्वहोरात्रमाशौ-चम् । यस्तु मुख्यो गुरुः पिता तदुपरमे सपिण्डत्वाइ्शाहमेव । यस्तु पिता पुत्रानुत्पाय संस्कृत्य वेदानध्याप्य वेदार्थं प्राह्यित्वा वृतिं च विद्धाति, तस महागुरुत्वात्तदुपरमे द्वादशरात्रं वा । 'महागुरुष दानाध्ययने वर्जयेरन्' आश्वलायनेनोक्तं द्रष्टव्यम् । आचार्योपरमे तु त्रिरात्रमेव । यथाह ( ५१८० )— निरात्रमोहुराशौचमाचार्ये संस्थिते सति । तस्य पुत्रे च पत्न्यां न दिवारात्रमिति स्थितिः ॥' इति । यदा त्वाचार्यादेरन्त्येष्टिं करोति तदा दशरात्रमान शौचम् (५।६५)—'गुरोः प्रेतस्य बिष्यस्तु पितृमेधं सैमाचरेत् । प्रेताहारैः समं तत्र दशाहेन विशुद्धयति ॥' इति तेनैवोक्तत्वात् । श्रोत्रियस्य तु समानशामीणसैन तदाशौचम्; 'एकाहं सब्रह्मचारिणि समानप्रामीणे च श्रोत्रिये' (४।२६,२७) इसा-श्वलायनस्मरणात् । एकाचार्योपनीतः सब्रह्मचारी । एतचासंनिधाने द्रष्टव्यम्। संनिहिते तु बिष्यादौ त्रिरात्रादि । यथाह मनुः (५।८१)—'श्रोत्रिये तृपसंपैषे त्रिरात्रमञ्जिचभवेत् । मातुले पक्षिणीं रात्रिं बिष्यित्विग्बान्धवेषु च ॥' इति । उपर्ध-पन्ने मैत्रीप्रातिवेश्यत्वादिना संबद्धे शीलयुक्ते वा। 'मातुल'ग्रहणं मातृष्वस्रादेशपल'

पाठा०—१ यद्ध्वं ख. २ संबन्धा उप ख. ३ समारभेत् प्र अ समादिसंबन्धे ग.

क्षणार्थम् । वान्धवा इत्यात्मवन्धवो मात्रवन्धवः पितृवन्धवश्चोच्यन्ते । तथा च बृहर्पतिः—'त्यहं मातामहाचार्यश्रोत्रियेष्वश्चिभवेत्' इति । तथा प्रचेताः— 'मृते चार्त्विजि याज्ये च त्रिरात्रेण विशुद्धाति' इति । तथा च वृद्धवसिष्टः— 'संस्थिते पक्षिणीं रात्रिं दौहित्रे भगिनीस्रते । संस्कृते तु त्रिरात्रं स्यादिति धर्मी व्यवस्थितः ॥ पित्रोरुपरमे स्त्रीणामढानां त कथं भवेत । त्रिरात्रेणैव रुद्धिः स्यादित्याह भगवान्यमः ॥ श्रञ्जरयोर्भगिन्यां च मातुलान्यां च मातुले । पित्रोः खसरि तद्वच पक्षिणीं क्षपयेनिशाम् ॥' तथा—'मातु हे श्रृहरे मित्रे गुरी गुर्वेङ्ग-नासु च। आशौचं पक्षिणीं रात्रिं मृता मातामही यदि ॥' तथा च गौतमः (१४।२०)—'पक्षिणीमसपिण्डे योनिसंबद्धे सहाध्यायिनि च इति । योनिसंबद्धा मातुलमातृष्वसीयपितृष्वसीयादयः । तथा जावालः-(एकोदकानां तु त्र्यहो गोत्रजानामहः स्मृतम् । मातृवन्धौ गुरौ मित्रे मण्डलाधिपतौ तथा ॥' इति । विष्णुः (२२।४६)—'असपिण्डे खवेरमनि मृत एकरात्रम्' इति; तथा वृद्धः— भगिन्यां संस्कृतायां तु भातर्यपि च संस्कृते । मित्रे जामातरि प्रेते दौहित्रे अगिनीसुते ॥ शालके तत्सुते चैव सदाः स्नानेन शुद्धयति ॥ यामेश्वरे कुलपतौ श्रोत्रिये च तपिखनि । बिष्ये पञ्चत्वमापन्ने शुचिर्नक्षत्रदर्शनात् ॥ प्राममध्यगतो यावच्छवस्तिष्ठति कस्यचित्। प्रामस्य तावदाशौचं निर्गते शुचितामियात्॥' इत्यादीन्याशौचविशेषप्रतिपादकानि समृतिवचनान्यन्वेषणीयानि । प्रन्थगौरव-भयादत्र न लिख्यन्ते । एषु चैकविषयगुरुलध्वाशौचप्रतिपादकतया परस्परविरु-देषु संनिधिविदेशस्थापेक्षया व्यवस्थाऽनुसंधातव्या ॥ २४ ॥

# अनौरसेषु पुत्रेषु भार्याखन्यगतासु च । निवासराजनि प्रेते तद्दृः ग्रुद्धिकारणम् ॥ २५ ॥

किंच। अहरिखनुवर्तते। अनौरसाः क्षेत्रजदत्तकादयः, तेषु जातेषूपरतेषु वाहोरात्रमाशौचम्। तथा स्वभार्यास्वन्यगतास्वन्यं प्रतिलोमव्यतिरिक्तं आश्वि-तासु अतीतासु चाहोरात्रमेव न पुनः सत्यिप सापिण्ड्य दशरात्रम्। प्रतिलोमानिश्वतासु वाशौचाभाव एवः 'पाखण्डयनाश्चिताः स्तेना' (प्रा॰६) इत्यनेन प्रतिषेधात् । एतच्च 'भार्था-पुत्रत्व'शब्दयोः संविन्धशब्दत्वात् यत्प्रातियौगिकं भार्यात्वं पुत्रत्वं च तत्यैवेदमाशौचम्। सिपण्डानां त्वाशौचाभाव एव। अत एव प्रजापतिः—'अन्याश्चितेषु दारेषु परपत्नीसुतेषु च।गोत्रिणः स्नानशुद्धाः स्युक्चिरात्रेणैव तिपता॥' इति । स्वैरिण्याद्यास्तु यमाश्चितास्तस्य तु त्रिरात्रमेव। यथाह विष्णुः (२२।४३) अनौरसेषु पुत्रेषु जातेषु च मृतेषु च।परपूर्वासु भार्यासु प्रस्तासु मृतासु च॥' इति त्रिरात्रमत्र प्रकृतम् । अनयोश्च त्रिरात्रकरात्रयोः संनिधिविदेशस्थापेक्षया व्यवस्था। यदा तु पितुस्चिरात्रं तदा सपिण्डानामेकरात्रम्; यथाह सरीन्धः— 'स्तके मृतके चैव त्रिरात्रं परपूर्वयोः। एकाहस्तु सपिण्डानां त्रिरात्रं यत्र वै

पाठा०-१ तदा A.

पितुः ॥' इति । किंच, निवसस्यस्मित्रिति निवासः खदेश उच्यते; तस्य यो राजा खामी विषयाधिपतिः स यस्मित्रहनि अतीतस्तद्हर्मातं शुद्धिका-रणम् । रात्रौ चेदतीतस्तदा रात्रिमात्रम् । अत एव मनुः (५।८२)—प्रेते राजिन सज्योतिर्यस्य स्याद्विषये स्थितः' इति । ज्योतिषा सह वर्तते इति सज्योतिराशौचम् । अहि चेद्यावत्स्र्येदर्शनं रात्रौ चेद्यावत्रक्षत्रदर्शनिस्त्यर्थः।। २५॥

अनुगमनाशौचमाह—

ब्राह्मणेनानुगन्तव्यो न शूद्रो न दिजः क्रचित्। अनुगम्याम्यसि स्नात्वा स्पृष्टाऽग्निं घृतसुक्शुचिः॥२६॥

ब्राह्मणेन असपिण्डेन द्विजो विप्रादिः शुद्धी वा प्रेतो नानुगन्तव्यः। यदि स्नेहादिनानगच्छति तदाऽस्मसि तडागादिस्थे स्नात्वाञ्चि स्पृष्टा घृतं प्राइय शुचिभवेत् । अस्य च घृतप्राशनस्य भोजनकार्यविधाने प्रमाणा-भावात भोजनप्रतिषेधः। इदं समानोत्कृष्टजातिविषयम्। यथाह सनुः (५।१०३)-'अनुगम्येच्छया प्रेतं ज्ञातिमज्ञातिमेव च। स्नात्वा सचैलः स्पृष्टाप्तिं घृतं प्रार्य विद्यु-द्ध्यति ॥' इति । ज्ञातयो मातृसपिण्डाः । इतरेषां तु विहितत्वान्न दोषः। निकृष्टजालनुगमने तु स्मृलन्तरोक्तं द्रष्टव्यम् । तत्र श्द्रानुगमने—'प्रेतीभृतं त यः शूदं बाह्मणो ज्ञानदुर्वेलः । अनुगच्छेन्नीयमानं स त्रिरात्रेण शुद्ध्यति ॥ त्रिरात्रे तु ततस्तीर्णे नदीं गत्वा समुद्रगाम् । प्राणायामशतं कृत्वा घृतं प्राश्य विशुद्ध्यति ॥' इति पराशरोक्तम् । क्षत्रियानुगमने त्वहोरात्रम्; 'मानुषास्थि क्षिग्धं स्पृष्टा त्रिरात्रमाशौचं अक्षिग्धे त्वहोरात्रं शवानुगमने चैकम्' इति वसिष्ठोक्तम् । वैश्यानुगमने पुनः पक्षिणी । तथा क्षत्रियस्यानन्तरवैश्यानुगमने अहोरात्रं एकान्तरश्रुद्दानुगमने पक्षिणी वैश्यस्य श्रुद्दानुगमने एकाह इत्युहनी-यम् ॥ तथा रोदनेऽपि पारस्करेणोक्तम्—'मृतस्य बान्धवैः सार्धे कृत्वा त परिदेवनम् । वर्जयेत्तदहोरात्रं दानं श्राद्धादिकर्म च ॥' इति । तथालंकरणमपि न कार्यम्; 'कृच्छ्पादोसपिण्डस्य प्रेतालंकरणे कृते । अज्ञानादुपवासः स्यादशर्जी स्नानमिष्यते ॥' इति शह्वेन प्रायश्चित्तस्याम्रातत्वात् ॥ २६ ॥

सपिण्डाशौचे कचिदपवादमाह-

# महीपतीनां नाशौचं हतानां विद्युता तथा । गोत्राह्मणार्थ संग्रामे यस्य चेच्छिति भूमिपः ॥ २७॥

यद्यपि 'मही'शब्देन कृत्स्नं भूगोलकमिधीयते तथाप्यत्र सकलायाः क्षिते रेकभर्तृकत्वानुपपत्तः 'महीपतीनां' इति बहुवचनानुरोधाच तदेकदेशभूतानि मण्डलानि लक्ष्यन्ते । तत्पालनाधिकृतानां क्षत्रियादीनामिधिकानां नाशौचम् । तैराशौचं न कार्यमिखर्थः । तथा विद्युद्धतानां गोब्राह्मणरक्षणार्थं विपन्नानां

पाठा०- १ विह्नस्पृग्धत A. २ चेच्छन्ति पार्थिवा A.

च संविन्धनो ये सपिण्डास्तरप्याशाचं न कार्यम्। यस्य च मित्रपुरोहितादे-र्भूमिपोऽनन्यसाध्यमन्त्राभिचारादिकमीसद्भयर्थमाशौचाभावमिच्छति तेनापि न कार्यम् । अत्र च महीपतीनां यदसाधारणत्वेन विहितं प्रजापिरक्षणं तद्येन दानमानसःकारव्यवहारदरीनादिना विना न संभवति तत्रैवाशौचाभावो न प्रनः पश्चमहायज्ञादिष्वपि । तथा च मनुः ( ५।९५ )—'राज्ञो महात्मिके स्थाने सयःशौचं विधीयते । प्रजानां परिरक्षार्थमासनं चात्र कारणम् ॥' इति । गौतमेनाप्युक्तम् ( १४।४५ )—'राज्ञां च कार्याविघातार्थम्' इति राजभृत्या-देरप्याशौचं न भवति । तथाह प्रचेताः—'कारवः शिल्पिनो वैद्या दासीदासास्त-थैव च । राजानो राजमृत्याश्व सद्यःशौचाः प्रकीर्तिताः ॥' इति । कारवः सूप-कारादयः । त्रिल्पिनश्चित्रकारचैलिनेर्णेजकादयः । अयं चाशौचाभावः किंविषय इत्यपेक्षायां कर्मनिमित्तैः शब्दैस्तत्तदसाधारणस्य कर्मणो वृद्धिस्थत्वात्तत्रैव द्रष्टव्यः । अत एव विष्णुः ( २२।४८-५१ )—'न राज्ञां राजकर्मणि न व्रतिनां वर्ते न सित्रणां सत्रे न कारूणां कारुकर्मणि इति प्रतिनियतविषयमेवाशौचाभावं दर्शयति । शातातपीयेऽप्युक्तम्—'मृल्यकर्मकराः श्रुदा दासीदासास्तयैव च । स्नाने शरीर-संस्कारे गृहकर्मण्यदूषिताः ॥' इति । इयं च दासादिशुद्धिरपरिहरणीयतया प्राप्त-स्पर्शविषयेत्यनुसंधेयम् । अत एव समृत्यन्तरम्—'सद्यःस्पृश्यो गर्भदासो भक्त-दासक्रयहाच्छ्चिः ।' तथा--'चिकित्सको यत्कुरुते तदन्येन न शक्यते ॥ तस्मा-चिकित्सकः स्पर्शे ग्रुद्धो भवति निल्यशः ॥' इति ॥ २० ॥

> ऋत्विजां दीक्षितानां च यज्ञियं कर्म कुर्वताम् । सित्रवित्रह्मचारिदातृब्रह्मविदां तथा ॥ २८ ॥ दाने विवाहे यज्ञे च संग्रामे देशविष्ठवे । आपद्यपि हि कष्टायां सद्यः शौचं विधीयते ॥ २९ ॥

किंच, ऋत्विजो वरणसंसता वैतानोपासनाकर्तृविशेषाः । दीक्षया संस्कृता दीक्षितास्तेषां यिश्चयं यश्चे भवं च कर्म कुर्चतां 'सद्यः शौचं विधीयत' इति सर्वत्रानुषद्धः; दीक्षितस्य 'वैतानौपासनाः कार्या' (प्रा. १७) इत्यनेन सिद्धे- ऽप्यिधकारे पुनर्वचनं यँजमाने खयंकर्तृत्विधानार्थं सद्यःक्षानेन विशुद्धयर्थं चः 'सित्रि'महणेन संततानुष्ठाननुत्यतयाचसत्रप्रवृत्ता लक्ष्यंते; मुख्यानां तु सित्रणां 'दीक्षित'महणेनैव सिद्धः । 'व्रति'शब्देन कृच्छ्चान्द्रायणादिप्रवृत्ताः स्नातकत्रतप्रा- यश्चित्तप्रवृत्ताश्चोच्यन्ते; तथा 'ब्रह्मचारि'महणेन ब्रह्मचर्यादिवतयोगिनः श्राद्ध- कर्नुभीत्तुश्च प्रहणम्, तथा 'स्मुखन्तरम्—'नित्यमचप्रदस्यापि कृच्छ्चान्द्रायणा-

पाठा०—१ रक्षार्थ शायनं ग. २ भृत्या वैद्या दासास्त्रथैव च. घ. ३ वरणकरणसंगता ग. वरणाभरणसंभृता ङ. ४ याजमानेषु ख. ५ सान-विध्यर्थं ख. सानिवशुध्यर्थं ग.

दिष् । निर्वृत्ते कृच्छ्होमादौ ब्राह्मणादिषु भोजने ॥ गृहीतनियमस्यापि नै स्यादन्यस्य कस्यचित् । निमन्त्रितेषु विप्रेषु प्रारब्धे श्राद्धकर्मणि ॥ निमन्त्रितस्य विप्रस स्वाध्यायादिरतस्य च । देहे पितृषु तिष्ठतसु नाशौचं विद्यते कचित् ॥ प्रायिश्वन-प्रवृत्तानां दातृब्रह्मविदां तथा ॥' इति । सित्रणां त्रतिनां सत्रे त्रते च शुद्धिनं कर्ममात्रे संव्यवहारे वा । तथा च विष्णुः (२२।४९,५०)— न त्रतिनां त्रते, न सित्रणां सत्रे' इति ॥ ब्रह्मचार्युपकुर्वाणको नैष्ठिकश्च । यस्तु नित्यं दातैव, न प्रतिप्रहीता स वैखानसो 'दातृ'शब्देनोच्यते । ब्रह्मविद्यतिः । एतेणं च त्रयाणामाश्रमिणां सर्वत्र शुद्धिः; विशेषे प्रमाणाभावात् । दाने च पूर्वसंकित्पत-द्रव्यस्य नाशौचम्; 'पूर्वसंकित्पतं द्रव्यं दीयमानं न दुष्यति' इति कतुसार णात् । स्मृत्यन्तरे चात्र विशेष उक्तः—'विवाहोत्सवयज्ञादिष्वन्तरा मृतस्तके। शेषमन्नं परैर्देयं दातृन्भोक्तृंश्व न स्पृशेत् ॥ इति । यज्ञे वृषोत्सर्गादौ विवाहे च पूर्वसंमृतसंभारे । तथा च स्मृत्यन्तरम्-'यज्ञे संमृतसंभारे विवाहे श्राद्धकर्मणि' इति । सद्यःशौचमत्र प्रकृतम् । 'विवाह' श्रहणं पूर्वप्रवृत्तचौलोप-नयनादिसंस्कारकर्मोपलक्षणम् । 'यज्ञ'ग्रहणं च पूर्वप्रवृत्तदेवप्रतिष्ठारामाद्यत्तव-मात्रोपैलक्षणम् ।--- देवप्रतिष्ठोत्सर्गविवाहेषु न देशविभ्रमे नापयपि च क्ष्टायामाशौचम्' ( २२।५३-५५ ) इति निष्णुसारणात् संग्रामे युद्धे।-'संग्रामे समुपोळहे राजानं संनाहयेत्' ( गृ. सू. ३।१२।१ ) इलाश्वलायनाद्युक संनहत्विधौ प्रास्थानिकशान्तिहोमादौ च सद्यःशुद्धिः । देशस्य विस्फोटादिभिरु पसर्गेः, राजभयाद्वा विष्ठवे तदुपशमनार्थे ,शान्तिकर्मणि सद्यःशौचम् । विष्ठवा-भावेsपि कचिद्देशविशेषेण पैठीनसिना शुद्धिरुक्ता— विवाहदुर्गयज्ञेषु यात्रायां तीर्थकर्मणि । न तत्र सूतकं तद्वत्कर्म यज्ञादि कारयेत् ॥' इति । तथा कष्टायाम-च्यापदि व्याध्याद्यभिभवेन सुमूर्षावस्थायां दुःरेतशमनार्थे दाने । तथा संकुचित-वृत्तेश्व श्रुत्परिश्रान्तमातापित्रादिवहुकुदुम्वस्य तद्भरणोपयोगिनि प्रतिग्रहे सवः श्रुद्धिः । इयं च शुद्धिर्यस्य सद्यःशौचं विनाऽऽत्र्युपशमो न भवति अश्वस्तनिकस्य तिहिषया। यत्सेकाहपर्याप्तसंचितधनस्तस्येकाहः, यस्यहोपयोगिसंचयी तस्य त्र्यहः, यस्तु चतुरहार्थमापादितद्रव्यः कुम्भीधान्यस्तस्य चतुरहः, कुसूलधान्यकस्य दशाह इसेवं यस यावत्कालमार्सभावस्तस्य तावत्कालमाशीचमः आपदुपा धिकत्वादाशौचसंकोचस्य । अत एव मनुना (४।७)—'कुसूल्धान्यको वा स्यात्क्रम्भीधान्यक एव वा । त्र्यहैहिको वापि भवेदश्वस्तनिक एव वा ॥' इस्र प्रतिपादितचतुर्विधगृहस्थाभिप्रायेण ( ५।५९ )—'दशाहं शावमाशाचं सिपण्डें । विधीयते । अर्वाक्संचयनादस्थां त्र्यहमेकाहमेव वा ॥' इति कल्पचतुष्ट्यं प्रतिपादितम् । समानोदकविषयाश्च संकुचिताशौचकल्पाः पक्षिण्येकाहः स्यः-शौचरूपाः स्मृत्यन्तरे दृष्टाः वृत्तिसंकोचोपाधिकतयैव योज्याः । अयं चाशौवः संकोचो येनैव प्रतिप्रहादिना विनार्तिसाद्विषयो न सर्वत्रेत्रखवगन्तव्यम् ॥ मनुः

पाठा०- १ तसादन्यस ख. २ प्रवृत्ते ग. ३ त्रोपलक्षकम् ग. ड.

एकाहाद्राह्मणः शुद्धयेखोऽभिवेदसमन्वितः । त्र्यहात्केवलवेदस्तु विहीनो दशभि-र्दिनै: ॥' इत्यादिस्मृत्यन्तरवचनपर्यालोचनयाध्ययनज्ञानानुष्ठानयोगिनामेकाहा-दिभिः सर्वात्मना शुद्धिरित्येवं कस्मान्नेष्यते ? उच्यते—'दशाहं शावमाशीचं सिपिण्डेषु विधीयते' ( मनुः ५।५९ ) इति सामान्यशाप्तदशाहबाधपुरःसरमेव हि 'एकाहाद्राह्मणः शुद्धयेत्'इति विधायकं भवति । बाधकस्य चानुपपत्तिनिबन्धन-त्वात् यावलवाधितेऽनुपपत्तिप्रशमो न भवति तावद्वाधनीयम् । अतः कियदनेन बाध्यमित्यपेक्षायामपेक्षितविशेषसमर्पणक्षमस्य 'अग्निवेदसमन्वित' इति वाक्यवि-शेषस्य दर्शनाद्मिवेदविषयेऽमिहोत्रादिकर्मणि स्वाध्याये च व्यवतिष्ठते, न पुनर्दा-नादाविप । एवं चामिवेदपद्योः कार्यान्वयित्वं भवति । इतर्था येनामिवेदसाध्यं कर्म कृतं तस्यैकाहाच्छुद्धिरिति पुरुषविशेषोपलक्षणत्वमेव स्यात् । नचैवं युक्तम् ; एवं च सर्वि- प्रत्युहेन्नामिषु कियाः । वैतानोपासनाः कार्याः कियाश्व श्रुतिचोदनात्'।। ( प्रा०९७ ) इति । तथा ब्राह्मणस्य च खाध्यायादिनिवृत्त्यर्थ सद्यःशौचमित्येवमादिभिर्मन्वादिवचनैरेकवाक्यता भवति । तथा च-- 'उभयत्र दशाहानि कुलस्यानं न भुज्यते' इति दशाहपर्यन्तं भोजनादिकं प्रतिषेधयद्भिर्य-मादिवचनैरविरोधोऽपि सिद्धयति, अतः कै।चित्कमेवेदमाशौचसंकोचविधानं, न पुनः सर्वसंव्यवहारःदिगोचरमित्यलमतिप्रपञ्चेन ॥

इदं च खाध्यायविषये सद्यःशौचविधानं बहुवेदस्य क्रैह्मोज्झत्वकृतायामातौं द्रष्टव्यम् । इतरस्य तु—'दानं प्रतिप्रहो होमः खाध्यायश्च निवर्तते' इति प्रति-षेध एव । एवं ब्राह्मणादिमध्ये यस्य यावत्कालमाशौचमुक्तं स तस्यानन्तरं सात्वा ग्रुद्धयेत , न तत्कालातिकममात्रात । यथाह मनुः (५।९९)—'विप्रः ग्रुद्धयत्यपः स्पृष्ट्वा क्षत्रियो वाहनायुधम् । वैश्यः प्रतोदं रश्मीन्वा यष्टिं ग्रुद्धः कृतिकयः ॥' इति । अयमर्थः—'कृतिकयः' इति प्रत्येकमिमसंबध्यते। विप्रोऽनु-भूताशौचकालः कृतिकयः कृतस्रानो हस्तेनापः स्पृष्ट्वा ग्रुद्धयति । स्पृष्ट्वेति स्पर्शन-कियोवोच्यते, न स्नानमाचमनं वाः वाहनादिषु तस्यवानुषङ्गात् । अथवा कृत-कियो यावदाशौचं कृतोदकादिकियः तदनन्तरं विप्रादिष्ठदकादि स्पृष्ट्वा ग्रुद्धयेत् इत्याशौचकालानन्तरभाविस्नानप्रतिनिधित्वेनोच्यत इति । क्षत्रियादिर्वाहनादिकं स्पृष्ट्वा ग्रुद्धयेदिति ॥ २८–२९ ॥

कुलव्यापिनीं शुद्धिमभिधायेदानीं प्रसङ्गात्प्रतिपुरुषव्यापिनीं शुद्धिमाह—

उद्क्याश्चिमिः स्नायात्संस्पृष्टस्तैरुपस्पृशेत् । अब्लिङ्गानि जपेचैव गायत्रीं मनसा सकृत् ॥ ३०॥

उद्क्या रजलला, अशुचयः शवचण्डालपतितस्तिकायाः शावाशौचिनश्च एतैः संस्पृष्टः स्नायात् । तैः पुनरुद्क्याशुचिसंस्पृष्टादिभिः संस्पृष्ट उपस्पृ-

पाठा०-१ श्रुतिचोदिताः घ. २ क्रचित्कर्मविशेषे इदं ख. ३ ब्रह्मा-नध्ययनकृतायां ग. ४ शुद्धतीति । इत्या ख. ५ उदक्याशौचिभिः A. शेत् आचामेत्। आचम्याञ्ळिङ्गानि 'आपोहिष्ठा' (ऋ॰ ण६।५) इखेव्मादीनि त्रीणि मन्त्रवाक्यानि जपेत्। त्रिष्वेव बहुवचनस्य चरितार्थत्वात्। तथा गायत्री च सकुन्मनसा जपेत्। ननु उदक्या संस्पृष्टः स्नायादिखेकवचननिर्दिष्टस्य क्यं तैरिति बहुवैचनपरामर्शः ? सल्यमेवम् ; किंत्वत्र उद्क्यादिसंस्पृष्टव्यतिरिक्तन्नानाई-मात्रस्पर्शेष्वाचमनविधानार्थं 'तैः'इति बहुवचननिर्देश इस्विरोधः । ते च स्नानार्हाः स्मृत्यन्तरेवगन्तव्याः । यथाह पराशरः—'दुःखप्ने मैथुने वान्ते विरिक्ते क्षुरक-मीण । चितियूपँरमशानास्थां स्पर्शने स्नानमाचरेत्' इति । तथा च मनुः ( ५।-१४४)— वान्तो विरिक्तः स्नात्वा तु घृतप्राशनमा चरेत् । आचामेदेव भुक्तान्नं स्नानं मैथुनिनः स्मृतम् ॥' इति । मैथुनिनः स्नानमृतुकालविषयम्; 'अनृतौ त यदा गच्छेच्छोचं मूत्रपुरीषवत्' इति वृहस्पतिस्मरणात् । अन्ताविप काल-विशेषे स्मृत्यन्तरे स्नानमुक्तम्—'अष्टम्यां च चतुर्दश्यां दिवा पर्वणि मेथुनम्। कृत्वा सबैलं स्नात्वा च वारुणीभिश्व मार्जयेत् ॥' इति । तथा च यमः— अजीर्णेऽभ्युदिते वान्ते तथाप्यस्तमिते रवौ । दुःखप्ने दुर्जनस्पर्शे स्नानमात्रं विधीयते ॥' इति । तथा च वृहस्पतिः—'मैथुने कटधूमे च सद्यः झानं विधी-यते' इत्येतदसचेलस्पर्शविषयम् । सचैलेन तु चित्यादिस्पर्शे सचैलमेव स्नानम्। यथाह च्यवनः-'श्वानं श्वपाकं प्रेतधूमं देवद्रव्योपजीविनम् । प्रामयाजिनं सोमविकयिणं चुँपं चितिं चितिकाष्ठं च मद्यं मद्यभाण्डं सम्नेहं मानुषास्थि शैव-स्पृष्टं रजस्वलां महापातिकनं शवं स्पृष्ट्वा सचैलमम्भोऽवगाह्योत्तीर्याग्निमुपस्पृश्य गाँयन्यष्टशतं जपेत् । घृतं प्रार्य पुनः स्नात्वा त्रिराचामेत्' इति । एतच बुद्धि-पूर्विविषयम् । अन्यत्र स्नानमात्रम् । 'शैवस्पृष्टं दिवाकीर्तिं चितिं धूपं रजस-लाम् । स्पृष्टा त्वकामतो विप्रः स्नानं कृत्वा विशुद्ध्यति ॥' इति वृहस्पित-स्मरणात् । एवमन्यत्रापि वक्ष्यमाणेषु विषयसमीकरणमूहनीयम् ॥ यथाह कर्यपः-- 'उद्यास्तमययोः स्कन्दयित्वा अक्षिस्पन्दने कर्णाकोशने चित्यारोहणे यूर्वेसंस्पर्शने च सचैलं स्नात्वा पुनर्माम इति जपेनमहाव्याह् तिभिः सप्ताज्याहुती-र्जुहुयात्' इति । तथा च स्मृत्यन्तरे—'स्पृष्ट्वा देवलकं चैव सवासा जलमा-विशेत् । देवार्चनपरो विप्रो वित्तार्था वत्सरत्रयम् ॥ असौ देवलको नाम हव्यकन्येषु गहितः' ॥ तथा ब्रह्माण्डपुराणे—'शैवान्पाशुपतान्स्ट्रष्ट्वा लोकान यतिकनास्तिकान् । विकर्मस्थान्द्रिजान्स्रद्रान्सवासा जलमाविशेत् ॥' इति । तथा—'अखग्र्यां ह्याहुतिः सा स्याच्छ्रद्रसंपर्कद्षिता' इति लिङ्गाच शूदस्पर्शने निषेधः ॥ तथाङ्गिराः—'यस्तु छायां श्वपाकस्य ब्राह्मणो ह्यधिरोहति । तत्र स्नानं प्रकुर्वीत घृतं प्रार्य विशुद्धयति ॥' तथा व्याघ्रपादः—'चण्डालं पतितं चैव दूरतः परिवर्जयेत् । गोवालव्यजनादर्वाक्सवासा जलसाविशेत् ॥' इति ।

पाठा०—१ बहुवचनादरः. २ पूयरमशाना. ३ शवस्पृशं घ ४ गायत्रीमष्टवारं जपेत् ख. ५ शवस्पृशं ग. ६ पूर्यं.

एतदित संकटस्थल विषयम् । अन्यत्र तु बृहस्पतिनोक्तम् — 'युगं च द्वियुगं चैव त्रियुगं च चातुर्युगम् । चाण्डालस्तिकोदक्यापतितानामधः कमात् ॥' इति । तथा पैठीनसिः—'काकोळ्कस्पर्शने सचैललानम्, अनुदक्मूत्रपुरीषकरणे सचैल-सानं महाव्याहतिहोमश्व । अनुदकमूत्रपुरीषकरणे इस्येतचिरकालमूत्रपुरीषाशौ-चाकरणपरम् ।' तथाङ्गिराः--'भासवायसमार्जारखरोष्ट्रं च श्वराकरान् । अमे-ध्यानि च संस्पृश्य सचैलो जलमाविशेत् ॥' इति । मार्जारस्पर्शनिमित्तं स्नान-सुच्छिष्टसमयेऽनुष्टानसमये च वेदितव्यं समाचारात् । अन्यदा तु-पार्जार-श्रेव दवीं च मारुतथ सदा ग्रुचिः' इति स्नानामावः । श्वस्परों तु स्नानं नाभे-रूर्ध्वं वेदितव्यम् । अधस्तात्त् क्षालनमेवः 'नाभेरूर्धं करौ मुक्त्वा शुना यद्युपहन्यते । तत्र स्नानमधस्ताचित्प्रक्षाल्याचम्य गुद्धगति ॥' इति तेनैवोक्तत्वात् ॥ तथा पक्षिरपर्शे विशेषो जातूकण्येनोक्तः—'ऊर्ध्वे नाभेः करौ सुकत्वा यदङ्गं संस्पृशेत्खगः । स्नानं तत्र प्रकुर्वीत शेषं प्रक्षाल्य गुद्धवति ॥' इति । अमेध्यस्पर्शेऽपि विष्णुना विशेषो दर्शितः ( २२।७७-८० ) 'नाभेरधस्तात्प्रवाहुषु च कायिकेमें लै: सुराभिमें वैर्वापहतो मृतोयैस्तदः प्रक्षाल्याचान्तः शुद्धयेत् । अन्य-त्रोपहतो मृत्तीयैस्तदङ्गं प्रक्षालय स्नायात् । तैरिन्द्रियेपूपइतस्तूपोष्य स्नात्वा पञ्चग-व्येन दशनच्छदोपहतश्व' इति । एतच परंकीयामेध्यस्पर्शविषयम् । आत्मीयमल-स्पर्शे तु ऊर्ध्वमिप नाभेः क्षालनमेव । यथाह देवलः—'मानुषास्थि वसां विष्ठा-मार्तवं मूत्ररेतसी । मजानं शोणितं वापि परस्य यदि संस्पृशेत् ॥ स्नात्वा प्रमुज्य लेपादीनाचम्य स शुचिर्भवेत् । तान्येव खानि संस्पृश्य पूतः स्यात्परि-मार्जनात् ॥' इति । तथा च शङ्कः—'रथ्याकर्दमतोयेन श्रीवनायेन वा तथा । नाभेरू वर्ष नरः स्पृष्टः सदाः लानेन शुद्धचित ॥' इति । यमेनाप्यत्र विशेष उक्तः—'सकर्दमं तु वर्षासु प्रविदय प्रामसंकरम् । जङ्गयोर्मृत्तिकास्तिसः पादयो-र्द्धिगुणास्ततः ॥' इति यामसंकरं यामसलिलप्रवाहप्रदेशं सकर्दमं प्रविश्येत्यर्थः । मारुतशोषिते तु कर्दमादौ न दोषः । 'रथ्याकर्दमतोयानि स्पृष्टान्यन्खश्ववायसैः। माहतेनैव गुद्धयन्ति पक्केष्टक्चितानि च ॥' ( आ॰ १९७ ) इति प्रागुक्तत्वात् । अस्थिन मनुना विशेष उक्तः ( ५।८७ ) — 'नारं स्पृष्टास्थि सस्नेहं स्नात्वा विप्रो विशुद्धयति। आचम्यैव तु निःस्नहं गां स्पृष्टा वीक्ष्य वा रविम् ॥' इति । इदं द्वैजाता-स्थिविषयम् । अन्यत्र वसिष्ठोत्तम्—'मानुषास्थि स्निग्धे स्पृष्टा त्रिरात्रमाशौ-चम्, अस्त्रिग्घे त्वहोरात्रम्।' इति । अमानुषे तु विष्णूक्तम् (२२।७०)—'भक्ष्य-वर्ज्यं पञ्चनखरावं तदस्थि च सम्नेहं स्ष्टृष्ट्वा म्नातः पूर्ववस्त्रं प्रक्षालितं विस्यात् इति ॥ एवमन्येऽपि स्नानार्हाः स्मृत्यन्तरतोऽवबोद्धव्याः ॥ एवं स्नानार्हाणां वहु-त्वात्तदभिप्रायं तैरिति बहुवचनमविरुद्धम् । 'उद्क्याशुचिभिः स्नायात्'इत्येतैच दण्डाद्यचेतनव्यवधानस्पर्शे वेदितव्यम् । चेतनव्यवधाने तु मानवम् (मतुः ५।८५) -- 'दिवाकीर्तिमुदक्यां च पतितं स्तिकां तथा । शवं तत्स्पृष्टिनं चैव स्पृष्टा

पाठा०- १ चाण्डालाद्यचेतन ख. २ तमेव तु स्पृशेत् ख.

स्नानेन शुद्ध्यति ॥' इति । तृतीयस्य त्वाचमनमेव । 'तत्सपृष्टिनं स्पृशेयस्तु स्नानं तस्य विधीयते । ऊर्घ्वमाचमनं प्रोक्तं द्रव्याणां प्रोक्षणं तथा ॥' इति संवर्त-स्मरणात् । एतचावुद्धिपूर्वकविषयम् मतिपूर्वे तु तृतीयस्यापि स्नानमेव । यथाह् गौतमः ( १४।३० )—'पतितचण्डालस्तिकोदक्याशवस्पृष्टितत्स्पृष्ट्युपस्पर्शने सचलमुदकोपस्पर्शनाच्छुद्धयेत्' । इति । चतुर्थस्य त्वाचमनम् ; 'उपस्पृश्यश्चिन्स्पृष्टं तृतीयं वापि मानवः । हस्तौ पादौ च तोयेन प्रक्षाल्याचम्य शुद्ध्यति ॥' इति देवलस्मरणात् । अशुचीनां पुनस्दक्यादिस्पर्शे देवलेन विशेष उक्तः—'श्वपाकं पतितं व्यक्तमुन्मत्तं शैवहारकम् । स्तिकां साविकां नारीं रजसा च परिष्ठताम् ॥ श्वकुकुटवराहांश्च प्राम्यान्संस्पृश्य मानवः । सचैलः सशिसः स्नात्वा तदानीमेव शुद्ध्यति ॥' इति । 'अशुद्धानस्वयमप्येतानशुद्धस्तु यदि स्पृशेत् । विशुद्ध्यत्युपवासेन तथा कृच्छ्रेण वा पुनः ॥' इति । साविका प्रसवस्य कार्यित्री । कृच्छ्रः श्वपान्कादिवषयः श्वादिषु तूपवास इति व्यवस्था ॥ ३० ॥

अधुना कालगुदौ दृष्टान्तत्वेन द्रव्यगुद्धिप्रकरणोक्तांखयेवात्र प्रकरणे वक्ष्य-माणांश्व गुद्धिहेतूननुकामति—

### कालोऽग्निः कर्म मृद्रायुर्मनो ज्ञानं तपो जलम् । पश्चात्तापो निराहारः सर्वेऽमी शुद्धिहेतवः ॥ ३१ ॥

यथाऽग्रयादयोऽमी सर्वे खिविषये शुद्धिहेतवस्तथा कालोऽपि दशरात्रादिकः। शास्त्रगम्यत्वाच्छुद्धिहेतुत्वस्य। अग्निस्तावच्छुद्धिहेतुः। यथाभ्यधायि (आ॰ १८७) 'पुनःपाकान्महीमयम्' इति । कर्म च शुद्धिनिमित्तं, यथा वक्ष्यति (प्रा॰ २४४) 'अश्वमेधावस्थस्नानात्' इति । तथा सृद्धि शुद्धिकारणं, यथा कथितम् (आ॰ १८९)—'सिललं भस्म सृद्धापि प्रक्षेप्तव्यं विशुद्धये' इति । वार्युरपि शुद्धिहेतुः, यथोदीरितं (आ॰ १९७) 'मारुतेनैव शुद्धयन्ति' इति । मनोऽपि वाचः शुद्धिसाधनं, यथाप्रायि 'मनसा वा इषिता वाग्वदितं' हती । मनोऽपि वाचः शुद्धिसाधनं, यथाप्रायि 'मनसा वा इषिता वाग्वदितं' हत्यादि । ज्ञानं चाध्यात्मिकं बुद्धिशुद्धौ निदानं, यथाभिधास्यति (प्रा॰ ३४) 'क्षेत्रज्ञस्ये श्वरज्ञानात्' इति । तपश्च कृच्छ्रादि, यथा विद्ध्यति (प्रा॰ २६०) प्राजापत्यं वरे रक्ष्यानात् दितं । तथा जलमपि शरीरादेः, यथा जल्पिष्यि (प्रा॰ ३३) 'वर्ध्मणो जलम्' इति । पश्चात्तापोऽपि शुद्धजनकः, यथा गदितं 'स्थापने नानुतापेन' इति । निराहारोऽपि शुद्धपादानं, यथा व्याहरिष्यति (प्रा॰ ३०१) 'त्रिरात्रोपोषितो केंह्वा' इसादि ॥ ३१॥

# अकार्यकारिणां दानं वेगो नैद्याश्व शुद्धिकृत् । शोध्यस्य मृच तोयं च संन्यांसो वै द्विजन्मनाम् ॥३२॥

पाठा०—१ अग्रुचिनां पुनः ख. २ शवदाहकं ड. ३ जले इत्यादिः अ नदास्तु A. ५ सोऽथ A. तपो वेदविदां क्षान्तिर्विदुपां वर्ष्मणो जलम् । जपः प्रच्छन्नपापानां मनसः सत्यमुच्यते ॥ ३३ ॥ भृतात्मनस्तपोविद्ये बुद्धेर्ज्ञानं विशोधनम् । क्षेत्रज्ञस्येश्वरज्ञानाद्विशुद्धिः परमा मता॥ ३४ ॥

किंच, अकार्यकारिणां निषिद्धसेविनां दानमेव मुख्यं शुद्धिकारणं, यथा न्याख्यास्यति 'पात्रे धनं वा पर्याप्तं दत्तवा' इति । नद्याः निदाघादावलपतोया-या अमेध्योपहततीरायाः कृलंकपवर्षाम्बुप्रवाहवेगः शुद्धिकृत् । 'शोधनीयस्य द्रव्यस्य मृच तोयं च शुद्धिकृत्', यथेह भणितम् ( आ॰ १९१)—'अमेध्याक्तस्य मृत्तोयैः शुद्धिर्गन्धापकर्षणात्' इति । संन्यासः प्रवज्या द्विजनमनां मानसाय-चारे शुद्धिकृत् । तपो वेदाभ्यासो वेदविदां शुद्धिकारणम् । कृच्छादि तु सर्वसाधारणं न वेदविदामेव । श्लान्तिरुपश्चमो विदुषां वेदार्थविदास् । वर्ष्मणः शरीरस्य जलम् । प्रच्छन्नपापानामविष्यातदोषाणां अघमर्षणा-दिसूक्तजपः शुद्धिकारणं शुद्धिसाधनम् । मनः सदसत्संकल्पात्मकं तस्यासत्सं-कल्पत्वादशुद्धस्य सत्यं साधुसंकल्पः शोधकम् । 'भूत'शब्देन तद्विकारभूतो देहेन्द्रियेसंघो लक्ष्यते । तत्र 'स्थूलोऽहं कृशोऽहं कार्णोऽहं विधरोऽहम्' इत्येवं तद्भिमानित्वेन योऽयमात्मा वर्तते स भूतात्मा, तस्य तपोविद्ये शुद्धिनि-मित्ते । 'तपः'शब्देनानेकजन्मखेकस्मित्रपि वा जन्मनि जागरखप्रसुषुध्यवस्था-स्वात्मनो योऽयमन्वयः, शरीरादेश्व व्यतिरेकः सोऽभिधीयते । यथा (तै॰ उ॰ ३।२।१) 'तपसा ब्रह्म विजिज्ञासख' इति पश्चकोशव्यतिरेकप्रतिपादनपरे वाक्ये। 'विद्या'शब्देन चौपनिषदं 'अस्थूलमनण्वहस्वम्' ( वृ० उ० ३।९।२६ ) 'असङ्गो हि' (बृ॰ ड॰ २।५। १४) 'अयमात्मा' (बृ॰ ड॰ ३।८।८) इलादि त्वंपदार्थनिरूपणविषयवाक्यजन्यं ज्ञानमुच्यते । एताभ्यामस्य शुद्धिः । शरीरादि-व्यतिरेकबुद्धः संशयविपर्ययरूपत्वेनाशुद्धायाः प्रमाणुरूपं ज्ञानं विशोधनं । क्षेत्रस्य तपोविद्याविद्युद्धस्य त्वंपदार्थभूतस्य 'तत्त्वमैति' (छा० उ० ६।८।७) . इत्यादिवाक्यजन्यात्साक्षात्कारह्रपादीश्वरज्ञानात् प्रमा विशुद्धिर्मुक्तिलक्षणा । यथैताः शुद्धयः परमपुरुषार्थास्तद्वद्युक्ततरा कालशुद्धिरपील्येवं प्रशंसार्थं भूतातमादि-विश्रद्धयभिधानम् ॥ ३२-३४॥

इलाशौचप्रकरणम् ।

पाठा०—१ शोधनम् ङ. २ निद्रयसंबन्धो ङ. ३ जायत्स्वम ख. ३ तत्त्वमसीत्यादि ख. ५ परमात्मशुद्धिः ख.

## अथापद्धमंत्रकरणम् २

'आपद्यपि च कष्टायां सद्यःशौचं विधीयते' (प्रा० १९) इत्यापि मुख्या-शौचकल्पानुष्टानासंभवेन सद्यःशौचाद्यनुकल्पमुक्तवेदानीं तत्प्रसङ्गादापि 'प्रतिष्रहो-ऽधिको विभे याजनाध्यापने तथा' (आ० ११८) इत्याद्यक्तयाजनादिमुख्य-वृत्त्यसंभवेन वृत्त्यन्तरमाह—

> क्षात्रेण कर्मणा जीवेद्विशां वाप्यापदि द्विजः । निस्तीर्य तामथात्मानं पावयित्वा न्यसेत्पथि ॥ ३५॥

द्विजो विप्रो बहुकुदुम्बतया खबृत्या जीवितुमसमर्थः क्षत्रसंबन्धिना कर्मणा शस्त्रप्रहणादिना आपदि जीवेत् । तेनापि जीवितुमशकुवन् वैद्य-संविन्धिना कर्मणा वाणिज्यादिना जीवेत , न तु शृहवृत्या । तथा च मतुः ( १०।८२ )—'उभाभ्यामप्यजीवंस्तु कथं स्यादिति चेद्भवेत् । कृषिगोरक्षमास्याय जीवेद्वेरयस्य जीविकाम् ॥' इति । तथा आपद्यपि न हीनवर्णेन बाह्यी वृत्तिराश्रय-णीया किंतु ब्राह्मणेन क्षात्री, क्षत्रियेण वैर्यसंवन्धिनी, वैर्येन च शौदी, इसेंब स्वानन्तरहीनवर्णवृत्तिरेव। 'अजीवन्तः स्वधर्मेणानन्तरां पापीयसीं वृत्तिमातिष्ठरत्तु कदाचिज्यायसीम्' इति वसिष्ठस्मरणात् । ज्यायसी च त्राह्मी वृत्तिः । तथा च स्मृत्यन्तरम्- 'उत्कृष्टं, वाऽपकृष्टं वा तयोः कर्म न विद्यते । मध्यमे कर्मणी हित्वा सर्वसाधारणे हि ते ॥' इति । शृदस्योत्कृष्टं ब्राह्मं कर्म न विद्यते । यथा ब्राह्मण-स्यापकृष्टं शौदं कर्म । मंध्यमे क्षत्रवैश्यकर्मणी पुनरापद्गतसर्ववर्णसाधारेणे इति । श्रद्धापद्गतो वैश्यवृत्त्या बिल्पैर्वा जीवेत् । 'श्रद्धस्य द्विजशुश्रूषा तया जीवन्वणिः गमवेत् । शिल्पैर्वा विविधेर्जीवेद्विजातिहितमाचरन् ॥' (आ० १२९) इति प्रागुक्तत्वात् ॥ मनुना चात्र विशेषो दर्शितः (१०।१००)—'यैः क्मीभिः प्रचरितैः शुश्रूष्यन्ते द्विजातयः । तानि कारुककर्माणि शिल्पानि विविधानि च ॥ इति । अनेनैव न्यायेनानुलोमोत्पन्नानामपि स्वानन्तरा वृत्तिरूहनीया । एवं खानन्तरहीनवर्णवृत्त्या आपदं निस्तीर्थ प्रायिताचर्णेनात्मानं पाव-यित्वा पथि न्यसेत्। खन्नतावातमानं स्थापयेदिलार्थः। यद्वाऽयमर्थः—गर्हितं वृत्त्यार्जितं धनं पथि न्यसे दुत्स्जेदिति । तथा च मनुः ( १०।१११ )—'जषहीं मैरपैसेनो याजनाध्यापनैः कृतम् । प्रतिप्रहिनमित्तं तु सागेन तपसैव तु ॥ इति ॥ ३५ ॥

पाठा०- १ साधारणे हि ते इति ख.

वैश्यवृत्त्यापि जीवतो ब्राह्मणस्य यदगणनीयं तदाह—
फलोपलक्षोमसोममनुष्यापूपवीरुधः ।
तिलोदनर्रसक्षारान्द्धि क्षीरं घृतं जलम् ॥ ३६ ॥
शस्त्रासवर्मधूच्छिष्टं मधु लाक्षा च वर्हिषः ।
मृचर्मपुष्पकुतपकेशतक्रविषक्षितिः ॥ ३७ ॥
कोशयँनीललवणमांसैकशफसीसकान् ।
शाकाद्रींपधिपिण्याकपशुगन्धांस्तथैव च ॥ ३८ ॥
वैश्यवृत्त्यापि जीवको विक्रीणीत कदाचन ।

'नो विकीणीत' इति प्रस्थेकमभिसंबद्धयते । फलानि कदलीफलादीनि बद्रेज्जद्व्यतिरिक्तानिः यथाह नारदः- 'खयंशीर्णानि पर्णानि फलानां वदरेज्जदे । रजः कार्पासिकं सूत्रं तचेदविकृतं भवेत्॥' इति । उपंछं मणिमाणिक्यायश्ममा-त्रम् । श्रीममतसीस्त्रमयं वस्त्रम्, 'क्षीम'प्रहणं तान्तवादेश्पलक्षणम् । यथाह मनुः ( १०।८७ )—'सर्वं च तान्तवं रक्तं शाणक्षौमाविकानि च । अपि चेत्स्य-ररक्तानि फलमूले तथौषधीः ॥' इति, सोमो लताविशेषः, 'मनुष्य'पदेना-विशेषात्स्रीपुंनपुंसकानां ग्रहणम्, अपूपं मण्डकादि भक्ष्यमात्रम्, वीरुधो वेत्रामृतादिलताः, तिलाः प्रसिद्धाः, 'ओद्न'प्रहणं भोज्यमात्रोपलक्षणम्; रसा गुडेक्षुरसशकरादयः; तथा च मनुः (१०।८८)—'क्षीरं क्षोदं दि घतं तैलं मधु गुडं कुशान्' इति । स्नारा यवक्षारादयः । 'द्धिस्नीरयो'र्घहणं सस्तुपिण्डिकलाटकूर्चिकादीनां तद्विकाराणासुपलक्षणम् । 'क्षीरं सविकारम्' ( ७।-११) इति गौतमस्मरणात् । 'घृत'यहणं तैलादिस्नेहमात्रोपलक्षणम्, जलं प्रसिद्धम् , शस्त्रं खद्गादि, 'आसव'प्रहणं मद्यमात्रोपलक्षणम् , मध्यिन्छष्टं सिक्थकम्, मधु क्षौद्रम्, लाक्षा जतु, वर्हिषः कुशाः, मृत् प्रसिद्धा, चर्मा-जिनम्, पुष्पं प्रसिद्धम्, क्षजलोमकृतः कम्बलः कुतपः, केशाश्वमर्याद-संबद्धाः, तऋमुदिश्वत्, विषं श्क्ष्यादि, शितिर्भूमिः, 'नित्सं भूमित्रीहियवा-जाव्यश्वर्षभवेन्वन डुहश्चेके' इति सुमैन्तुस्मरणात् । कौशेयं कोशप्रभवं वसनम् नीलं नीलीरसम्, 'लवण' प्रहणेनैव विडसौवर्चलसैन्धवसामुद्रसोमककृत्रिमाण्य-विशेषेण गृह्यन्ते । मांसं प्रसिद्धम्, एकशफा हयादयः, 'सीस'प्रहणं लोहमात्रोपलक्षणम्, शाकं सर्वम्; अविशेषात्, ओषधयः फलपाकान्ताः, 'आद्रौषधय' इति विशेषोपादानाच्छुक्षेषु न दोषः, पिण्याकः प्रसिदः, पराच आरण्याः, 'आरण्यांश्च पश्र्न्सर्वान्दंष्ट्रिणश्च वयांसि च' (१०।८९)--इति मनु-सारणात् । गन्धाश्रन्दनागुरुप्रमृतयः, सर्वानेतान्वैद्यवृत्त्या जीवन्त्राह्मणः

पाठा०—१ रसक्षारदिध क्षीरघृतं जलम् A. २ मधूच्छिष्टमधुलाक्षाः सबर्हिषः A. ३ कुतुपकेश ख. ४ नीली A. ५ उपलं माणिक्यादि ख. ६ अजोर्णलोमकृतः ङ. ७ गौतमस्मरणात् क. ङ.

कदाचिद्पि न विकीणीतः क्षत्रियादेस्तु न दोषः । अत एव नारदेन 'वैश्यवृत्तावविकेयं ब्राह्मणस्य पयो दिध' इति ब्राह्मणसहणं कृतम् ॥ ३६–३८॥ प्रतिप्रसवमाह—

धर्मार्थं विक्रयं नेयास्तिला धान्येन तत्समाः ॥ ई९॥

ययावस्यकाः पाकयज्ञादिध्याः खसाधनत्रीह्यादिधान्याभावेन न निष्यक्ते तिर्हि धान्येन तिरा विक्रयं नेयाः। तत्स्यमाः होणपरिमिता होणपरिमिते नेखेवं तेन धान्येन समाः। तथा च मनुः (१०।९०)—'काममुत्पाय कृष्यातु खयमेव कृषीवलः। विक्रीणीत तिलाञ्जुद्धान्धर्मार्थमचिरस्थितान्॥' इति। 'धर्म'प्रहणमावस्यकमेषजाद्युपलक्षणम्। अत एव नारदः—'अशक्तो भेषजस्यार्थं यज्ञहेतोस्त्रथेव च। ययवस्यं तु विकेयास्तिला धान्येन तत्समाः॥' इति ययन्यथा विक्रीणीते तिर्हि दोषः। (१०।९१)—'भोजनाभ्यज्ञनाद्दानायदन्यत्कुरुते तिलैः। कृमिर्भूत्वा श्वविष्ठायां पितृभिः सह मज्जति॥' इति मनुस्मरणात्। सजातीयैः पुनर्विनिमयो भवत्येव। 'रसा रसैर्निमातव्या नैत्वेव लवणं रसैः। कृतान्नं च कृतान्नेन तिला धान्येन तत्समाः॥' (मनुः १०।९४)—इति। कृतान्नं सिद्धान्त्रम्, तच्च कृतान्नेन परिवर्तनीयम्। 'कृतान्नं चाकृतान्नेन' इति परे तु सिद्धमन्नमकृतान्नेन तण्डुलादिना परिवर्तनीयमिति॥ ३९॥

पूर्वोक्तनिषद्धातिकमे दोषमाह—

### लाक्षालवणमांसानि पतनीयानि विकये। पयो दिध च मद्यं च हीनवर्णकराणि तु।। ४०॥

लाक्षालवणमां सानि विकीयमाणानि सद्यः पतनीयानि द्विजातिकर्मे हानिकराणि । पयः प्रभृतीनि तु हीनवर्णकराणि शूद्र तुरुयत्वापाद्कानि । एतद्यतिरिक्तापण्यविक्रये वैश्यतुरुयता । यथाह मनुः (१०।९२-९३)— 'सद्यः पतित मांसेन लाक्षया लवणेन च। त्र्यहेण शूदो भवति ब्राह्मणः क्षोरिविक्रयात् ॥ इतरेषामपण्यानां विक्रयादिह कामतः । ब्राह्मणः सप्तरात्रेण वैश्यभावं वै गच्छति ॥ ४०॥

आपद्रतः संप्रगृह्ण-भुञ्जानो वा यतस्ततः।

न लिप्येतेनसा विप्रो ज्वलनार्कसमो हि सः ॥ ४१॥ किंच, यस्त्वधनोऽवसन्नकुटुम्बतया आपद्गतोऽपि क्षत्रवृत्तिं वेदयवृत्तिं वा प्रविविक्षति स यतस्ततो हीनहीनतरहीनतमेभ्यः प्रतिगृह्धंस्तद्वं भुञ्जानोऽपि वा एनसा पापेन न लिप्यते । यतस्तस्यामापदवस्थायामसः

त्प्रतिप्रहादावधिकारित्वेन जवलनार्कसमः, यथा ज्वलनोऽर्कश्च हीनसंकरेऽपि

पाठा०—१ कृष्यां तु क. ख. २ नत्वेवं छवणं ख. ३ नीयमिति यावत् क. ख. ४ निगच्छति ख. ५ भुञ्जानोऽपि यत A. ६ हीनतर सतो ख. ७ वा नैवेनसा ख. न दुष्यित 'तथाऽयमापद्गतोऽपि न दुष्यतीखेतावता तत्साम्यम् । एवं च वदता आपद्गतस्य परधर्माश्रयणाद्विगुणमपि स्वधर्मानुष्ठानमेव मुख्यमिति द्शितं भवति । तथा च मनुः (१०।९७)—'वरं स्वधर्मो विगुणो न पारक्यः स्वनुष्ठितः । परधर्माश्रयाद्विशः सद्यः पतित जातितः ॥' इति ॥ ४१॥

### कृषिः शिल्पं भृतिर्विद्या क्रसीदं शकटं गिरिः । सेवान्पं नृपो भैक्षंमापत्तौ जीवनानि तु ॥ ४२ ॥

किंच, 'आपत्तों जीवनानि' इति विशेषणातृष्यादीनां मध्ये अनापद्वस्थायां यस्य या वृत्तिः प्रतिषिद्धा तस्य सा वृत्तिरनेनाभ्यनुज्ञायते । तथाऽऽपिद वैश्यवृत्तिः स्वयं कृता कृषिविंप्रक्षत्रिययोरभ्यनुज्ञायते एवं शिल्पादी नैयप्यस्याभ्यनुज्ञायन्ते । शिल्पं सूर्यं करणादि, सृतिः प्रेष्यत्म, विद्या सृतकाध्यापकत्वाद्या, कुसीद् वृद्धयर्थं द्रव्यप्रयोगः, तत् स्वयंकृतमभ्यनुज्ञायते, शक्टं भाटकेन धान्यादिवहन-द्वारेण जीवनहेतुः, गिरिस्तद्गतनृणेन्धनद्वारेण जीवनम्, सेवा परिचतानुवर्तनम्, अनूपं प्रचुरतृणवृक्षजलप्रायः प्रदेशः, तथा नृपो चपयाचनम्, भेश्रं स्नातकस्यापि, एतान्यापत्ता जीवनानि । तथा चमनुः (१०।११६)— 'विद्या शिल्पं सृतिः सेवा गोरक्षा विपणिः कृषिः । गिरिमेक्षं कुसीदं च दश जीवनहेतवः ॥' इति ॥ ४२ ॥

यदा कृष्यादीनामपि जीवनहेत्नामसंभवस्तदा कथं जीवनमित्यत आह—

#### वुसुक्षितस्रयहं स्थित्वा धान्यमब्राह्मणाद्धरेत्। प्रतिगृह्य तदारूयेयमभियुक्तेन धर्मतः॥ ४३॥

धान्याभावेन तिरात्रं वुभुक्षितोऽनश्रन् स्थित्वा अव्राह्मणाच्छ्द्रात्तद- भावे वैदयात् तदभावे क्षत्रियाद्वा हीनकर्मण एकाहपर्याप्तं धार्म्यं हरेत्। यथाह मनुः (६।१९७)— तथैव सप्तमे भक्ते भक्तानि षडनश्रता। अश्वस्तन- विधानेन हर्तव्यं हीनकर्मणः ॥' इति । तथा च प्रतिप्रहोत्तरकालं यद्पहतं तद्धर्मतो यथावृत्तमाख्येयम्। यदि नास्तिकेन खामिना त्वयेदं किं नामापह-तमिखिधयुज्यते। यथाह मनुः (१९।१७)— 'खलात्क्षेत्रादगाराद्वा यतो वाप्युप-लभ्यते। आख्यातव्यं तु तत्तसौ पृच्छते यदि पृच्छति॥' इति ॥ ४३॥

इदमपरमापत्प्रसङ्खाद्वाज्ञो विधीयते-

तस्य वृत्तं कुलं शीलं श्रुतमध्ययनं तपः।

ज्ञात्वा राजा कुटुम्बं च धम्याँ वृत्ति प्रकल्पयेत् ॥ ४४ ॥ योऽशैनायापरीतोऽवसीदति तस्य वृत्तमाचारं, कुलमामिजात्वं, शिलमा-तमगुणं, श्रुतं शास्त्रश्रवणं, अध्ययनं वेदाध्ययनं, तपः कृच्छादि च परीक्ष्य

पाठा०—१ सेवाऽनूपो A. २ मैक्ष्यमापत्तौ ख. ३ न्यप्यनुज्ञायन्ते छ. ४ रूपकरणादि छ. ५ तथाऽऽख्ये A. ६ धान्यमाहरेत् ७ नाष्टिकेन छ. ८ ममापहृतमिति ख. ९ योशनया ख.

राजा धर्माद्नपेतां वृत्तिं प्रकल्पयेत्, अन्यथा तरेष दोषः; तथा च मनुः ( ७१२४ )— वस्य राज्ञस्तु विषये श्रोन्नियः सीदिति छुधा। तस्य सीदिति तद्राष्ट्रं दुर्भिक्षव्याधिपीडितम् ॥' इति ॥ ४४ ॥ इस्यापद्धमेप्रकरणम् ।

## अथ वानप्रस्थधर्मप्रकरणम् ३

चतुर्णामाश्रमिणां मध्ये ब्रह्मचारिगृहस्थयोधर्माः प्रतिपादिताः । सांप्रतमवसर् प्राप्तान्वानप्रस्थधर्मान्प्रतिपादियतुमाह—

#### सुतविन्यस्तपत्नीकस्तया वाऽनुगतो वनस् । वानप्रस्थो ब्रह्मचारी साग्निः सोपासनो व्रजेत् ॥ ४५॥

वने प्रकर्षेण नियमेन च तिष्ठति चरतीति वनप्रस्थः, वनप्रस्थ एव वान-प्रस्थः । संज्ञायां दैर्घ्यम् । भाविनीं वृत्तिमाश्रित्य वनं प्रतिष्ठासुरिति यावत् । असौ सुतविन्यस्तपत्नीकः 'त्वयेयं वरणीया' इत्येवं सुते विन्यस्ता निक्षिप्ता पत्नी येन स तथोक्तः । यदि सा पतिपरिचर्याभिलाषेण खयमपि वनं जिगमिषति तदा तयाऽनुगतो वा सहितः । तथा ब्रह्मचारी अर्ध्वरेताः साग्निवैतानामिसहितः तथा सोपासनो गृह्यामिसहितश्व वनं वजेत्। 'सुतविन्यस्तपत्नीक' इति वदता कृतगाहिस्थ्यो वैनवासेऽधिकियत इति दशितम् । एतचाश्रमसमुचयपक्षमङ्गीकृलो क्तम् । इतरथा 'अविष्ठतव्रह्मचर्या यमिच्छेत्तु तमावसेत्' इत्यकृतगार्हस्थ्योऽपि वनवासेऽधिकियत एव । अयं च वनप्रवेशो जराजर्जरकलेवरस्य जातपौत्रस्य वा। यथाऽह मनुः ( ६।२ )—'गृहस्थस्तु यदा पश्येद्वलीपलितमात्मनः । अपसस्यैव वाऽपत्यं तदारण्यं समाश्रयेत्।।' इति । अयं च पुत्रेषु पत्नीनिक्षेपो विद्यमान-भार्यस्य । मृतभार्यस्याप्यापस्तम्वादिभिः वनवासस्मरणात् । अतो यत् (आ॰ ८९) 'दाह्यित्वामिहोत्रेण' इति पुनराधानविधानं, -तदपरिपक्ककषायविषयम् । 'साप्तिः सोपासन' इत्यत्रापि येदार्थाधानं कृतं तदा श्रोतामिभिर्युद्येण च सहितो वनं त्रजेत्। सर्वाधाने तु श्रौतैरेव केवलम् । यदि कथंचि ज्येष्ठभातुरनाहितामित्वादिनी श्रौतामयोऽनाहितास्तर्हि केवलं सोपासनो वजेदिखेवं विवेचनीयम् । अमिनयनं च तित्रविर्त्धाप्तिहोत्रादिकमीसिद्धवर्थम् । अत एव मनुः ( ६१९ )—'वैतानिकं च जहयादमिहोत्रं यथाविधि । दैर्शमस्कन्दयन्पर्वे पौर्णमासं च शक्तिः॥' इति ॥ ननु च पुत्रनिक्षिप्तपत्नीकस्य तिद्वरिहणः कथमित्रहोत्रादिकमीनुष्ठानं घटते ? 'पह्या सह यष्टव्यम्' इति सहाधिकारनियमात्, सत्यमेवं; किंत्वत्र पत्नीनिक्षेपविधि

हिटप्प०—1 'अर्थाधानं समृतं श्रौतसार्ताद्मयोस्तु पृथक्कृतिः । सर्वाधानं तयोरैक्य-कृतिः पूर्वयुगाश्रया ।' त्रेतापरिप्रहः=सर्वाधानम्

पाठा०-१ राज्ञो दोषः ङ. २ वानप्रस्थो वनवासे. ख. ३ दर्शमास्क-

वलादेव तैन्नरपेक्ष्येणाधिकारः कल्यते । यथा हि रजखलायां 'यस्य व्रैसेऽहिन पत्र्यनालैम्भुका स्यात्तामपर्कंद्धय यजेते'स्यपरोधिविधिवलात्त्रिरपेक्षता । यद्वा वनं प्रतिष्ठमानमेव पति पत्र्यनुमन्यत इति न विरोधः । नच यथा ब्रह्मचारिणो विधुरस्य वा वनं प्रस्थितस्याग्निहोत्रादिपरिलोपस्तथा निक्षिप्तपत्नीकस्याप्यग्निहोत्राच्यभाव इति शङ्कनीयम्; अपाक्षिकत्वेन श्रवणात् । नच ब्रह्मचारिविधुरयोरप्यनिम्नाध्यक्षमंखनिधकारः । पत्रममासाद्ध्वमाहितशावणिकान्नस्वदिधकारदर्शनात्, 'वानप्रस्थो जटिलश्वीराजिनवासा न फालकृष्टमधितिष्ठेत्; अकृष्टं मूलफलं संचिन्वीत ऊर्ध्वरेताः क्ष्माशयो दद्यादेव न प्रतिगृह्णीयाद्ध्वं पश्चम्यो मासेभ्यः श्राव-णिकेनांन्नीनाधायाहितान्निर्धसमूलको द्यादेवपितृमनुष्यभ्यः स गच्छेत्स्वर्गमानन्त्यम्' इति वसिष्ठस्मरणात् । चीरं वस्रखण्डो वल्कलं वा । न फालकृष्टमधितिष्ठेनत्वृष्टस्मरणात् । सीरं वस्रखण्डो वल्कलं वा । न फालकृष्टमधितिष्ठेनत्वृष्टस्मरेणोर् न निवसेत् । श्रावणिकेन वैदिकेन मार्गणन लोकिकेनेत्थर्थः ॥४५॥

'सामिः सोपासनो व्रजेत्' (प्रा॰ ४५) इत्येतदिमसाध्यश्रीतस्मार्तकर्मानुष्टाः नार्थमित्युक्तं, तत्र गुणविधिमाह—

### अफालकृष्टेनाग्नींश्च पितृन्देवातिथीनपि । भृत्यांश्च तर्पयेत् इमश्चजटालोमभृदात्मवान् ॥ ४६ ॥

'फाल' प्रहणं कर्षणसाधनोपलक्षणम् । अकृष्टक्षेत्रोद्भवेन नीवारवेणुश्यामा-कादिना अशींस्तर्पयेदिमिसाध्यानि कर्माण्यनुतिष्ठेत् । 'च'शब्दाद्विक्षादानमपि तेनैव कुर्यात् । तथा पितृन्देवानतिथीन् 'अपि'शब्दाद्भृतान्यपि तेनैव तर्पयेत्। तथा मृत्यान् 'च'शब्दादाश्रमप्राप्तानिष । तथा च मनुः (६१७)-'यद्भक्यं स्यात्ततो द्वाद्विलं भिक्षां च शक्तितः । अम्मूलफलभिक्षाभिर्चयेदाश्र-मागतान् ॥' इति । एवं पश्चमहायज्ञान्कृत्वा स्वयमपि तच्छेषमेव भुज्ञीत । (६११२)—'देवताभ्यश्व तद्धुत्वा वन्यं मेध्यतरं हविः । शेषमात्मनि युज्जीत लवणं च स्वयंकृतम् ॥' इति मनुस्मरणात् । स्वयंकृतमूषरलवणम् । एवं भोजनार्थे यागाद्यर्थे च मुन्यन्ननियमाद्राम्याहारपरित्यागोऽर्थसिद्धः । अत एव मनुः ( ६१३ )—'संत्यज्य ग्राम्यमाहारं सर्वं चैव परिच्छदम्' इति । ननु च दर्शपूर्ण-मासादेवीं ह्यादियाम्यद्रव्यसाध्यत्वात्कथं तत्परिलागः ? नच वचनीयम् 'अफाल-कृष्टेनामीं ख' (वसि॰ ९।३) इति विशेषवचनसामध्योद्वीह्यादिवाध इति । विशे-षविषयिण्यापि स्पृत्या श्रुतिवाधस्यान्याय्यत्वात्, अफालकृष्टविषेश्व सार्ताप्तिसा-ध्यकर्मविषयत्वेनाप्युपपत्तेः । सत्यमेवम् , किंलत्र त्रीह्यादेरप्यफालकृष्टलसंभवात्र विरोधः । अत एवोक्तं मनुना ( ६।११ )—'वासन्तशारदैर्मध्येर्भुन्यन्नैः खयमा-हृतै: । पुरोडाज्ञांश्चरूंश्चेव विधिवन्निर्वेपेत्पृथक् ॥' इति ॥ नीवारादीनां मुन्यन्नानां स्वयमुत्पन्नानां स्वतो मेध्यत्वे सिद्धेऽपि पुनः 'मेध्य'प्रहणं यज्ञाईवीह्यादिप्राह्यर्थ

पाठा०—। तित्ररपेक्षेणाधिकारः ङ. २ वाखेऽहिन ङ. ३ लिमका ङ. ४ अवरुध्य यजेतेत्यवरोधः क. ख. ५ नामिमाधाय ख. ६ मकालकृष्ट ख. या० ३१

कृतम् । मेघो यज्ञस्तदर्हं मेध्यमिति । तथा इमश्रूणि मुखजानि रोमाणि जटारू-पांश्व शिरोरुहान्कक्षादीनि च रोमाणि विस्यात् । 'रोम'यहणं नखानामप्युपलक्ष-णम् । तथा च मनुः (६।६)—'जटाश्व विस्याज्ञिस्यं इमश्रुलोमनखांस्तथा' इति। तथात्मवानात्मोपासनाभिरतः स्यात् ॥ ४६ ॥

पूर्वोक्तद्रव्यसंचयनियममाह—

अहो मासस्य पण्णां वा तथा संवत्सरस्य वा । अर्थस्य संचयं कुर्योत्कृतमाश्चयुजे त्यजेत् ॥ ४७॥

एकस्याह्नः संवन्धि भोजनयजनादिदृष्टादृष्टकर्मणः पर्याप्तस्यार्थस्य संवयं कुर्यात् । मासस्य वा षण्णां मासानां वा संवत्सरस्य वा संवन्धि कर्मपर्याप्तं कुर्यात्, नाधिकम् । यद्येवं कियमाणमपि कथंचिदतिरिच्यते तर्हि तदतिरिक्तमाश्ययुजे मासि त्यजेत् ॥ ४७ ॥

दान्तिस्त्रिपवणस्त्रायी निष्टत्तश्च प्रतिग्रहात् । स्वाध्यायवान्दानशीलः सर्वसन्त्वहिते रतः ॥ ४८॥

किंच, दान्तो दर्परहितः, त्रिषु सवनेषु प्रातमेध्यंदिनापराहेषु स्नान-शीलः । तथा प्रतिग्रहे पराङ्गुखः । 'च'शब्दाद्याजनादिनिष्टत्तश्च । स्वाध्यायवान् वेदाभ्यासरतः । तथा फलम्लिभक्षादिदानशीलः सर्वेप्राणि-हिताचरणनिरतश्च भवेत् ॥ ४८ ॥

दन्तोल्खिलकः कालपकाशी वाश्मक्रद्दकः। श्रीतं सार्तं फलस्नेहैः कर्म कुर्यात्तथा कियाः॥ ४९॥

किंच, दन्ता एवोळखलं निस्तुषीकरणसाधनं दन्तोळखलं, तद्यसास्ति स दन्तोळूखिळकः। कालेनैव पक्षं कालपकं नीवारवेणुश्यामाकादि वदरेड्डदादि फलं च तदशनशीलः कालपकाशी। 'वा'शब्दः अग्निपकाशनो वा स्यात्काः लपकभुगेव वा' (मनुः ६१९७) इति मनूक्ताग्निपकाशित्वाभिप्रायः। अश्मकुः हको वा भवेत्। अश्मना कुहनमवहननं यस्य स तथोक्तः। तथा श्रोतं स्मार्ते च कर्म दृष्टार्थाश्च भोजनाभ्यज्ञनादिक्तियाः लकुचमधूकादिमेध्यतहः फलोद्भवैः स्नोहद्भदयैः कुर्यात्, न तु घृतादिकैः। तथा च मनुः (६१९३)— 'मेध्यवृक्षोद्भवानदात्क्षेहांश्च फलसंभवान' इति॥ ४९॥

पुरुषार्थतया विहितद्विभीजननिवृत्त्यर्थमाह—

चान्द्रायणैर्नयेत्कालं कुँच्छ्रैर्वा वर्तयेत्सदा । पक्षे गते वाष्यश्रीयान्मासे वाऽहिन वा गते ॥ ५०॥ चान्द्रायणैर्वक्ष्यमाणलक्षणैः कालं नयेत् । कृच्छ्रैर्वा प्राजापत्यादिभिं

पाठा०—१ अर्थाय A. २ श्रौतसार्तं A. ३ कुर्यात्क्रियास्तथा A. ४ सदा कुच्छ्रेश्च वर्तयेत् A. ५ यातेऽन्नमभी A.

कालं वर्तयेत्। यदा,-पक्षे पञ्चद्रादिनात्मकेऽतीतेऽश्रीयात्। मासे वाऽहिन गते वा नक्तमश्रीयात्। 'अपि'शब्दाचतुर्थकालिकत्वादिनापि। यथाह मनुः (६११९) 'नक्तं वाऽत्रं समश्रीयादिवा वाहृत्य शक्तितः। चतुर्थकालिको वा स्यायद्वाप्यष्टमकालिकः॥' इति । एतेषां च कालनियमानां स्वशक्तयपेक्षया विकल्पः॥ ५०॥

> स्वैष्याद्धमौ शुची रात्रौ दिवा संप्रपदैर्नयेत्। स्थानासनविहारेर्वा योगाभ्यासेन वा तथा।। ५१।।

किंच, आहारविहारावसरवर्ज्य रात्रौ शुचिः प्रयतः खण्यात् नोपविशेत्रापि तिष्ठेत् । दिवाखप्रस्य पुरुषमात्रार्थंतया प्रतिषिद्धत्वात्र तित्रवृत्ति-परम्। तथा भूमावेव खण्यात्। तच भूमावेव, न शय्यान्तरितायां मञ्चकादौ वा। दिनं तु संप्रपदेरटनेन्येत्। स्थानासनरूपैर्वा विहारैः संचारैः कंचित्कालं स्थानं कंचिच्चोपवेशनमित्येवं वा दिनं नयेत् । योगाभ्यासेन वा। तथा च मनुः (६।२९) 'विविधाश्चौपनिषदीरात्मसंसिद्धये श्रुतीः' इति । आत्मनः संसि-द्धये ब्रह्मत्वप्राप्तये । 'तथा'शब्दात्क्षितिपरिलोडनाद्वा नयेत् । 'भूमो विपरिवर्तेत ' तिष्ठेद्वा प्रपदैर्दिनम्' (६।२२)—इति मनुस्मरणात् । प्रपदैः पादाप्रैः ॥ ५९॥

श्रीष्मे पश्चाग्निमध्यस्थो वर्षासु स्थण्डिलेशयः । आर्द्रवासास्तु हेमन्ते शक्त्या वापि तपश्चरेत् ॥ ५२ ॥

किंच, 'त्यर्तुः संवत्सरो श्रीष्मो वर्षा हेमन्तः' इति दर्शनात् श्रीष्मे चैत्रादि-मासचतुष्टये चतस्यु दिश्च चत्वारोऽप्रयः उपरिष्ठादादिल इत्येवं पञ्चानामश्रीनां मध्ये तिष्ठेत्। तथा वर्षासु श्रावणादिमासचतुष्टये स्थण्डिलेश्यः वर्षाधा-राविनिवारणविरहिणि भूतले निवसेत्। हेमन्ते मार्गशीर्षादिमासचतुष्टये किन्नं वासो वसीत । एवंविधतपश्चरणे असमर्थः स्वशक्त्यनुरूपं वा तपश्चरेत्। यथा शरीरशोषस्तथा यतेत—'तपश्चरंश्वोप्रतरं शोषयेदेहमात्मनः' (६१२४) इति मनुस्मरणात्॥ ५२॥

> यः कण्टकैर्वितुद्ति चन्दनैर्यश्च लिम्पति । अक्कद्वोऽपरितुष्टश्च समस्तस्य च तस्य च ॥ ५३ ॥

किंच, यः कश्चित्कण्टकादिभिविविधमङ्गानि तुद्ति व्यथयति तस्मै न कुध्येत्। यश्चन्दनादिभिक्षिति स्य स्याद्वासीनो भवेत्॥ ५३॥

अग्निपरिचर्याक्षमं प्रत्याह—

अग्रीन्वाप्यात्मसात्कृत्वा वृक्षावासो मिताशनः । वानप्रस्थगृहेष्वेव यात्रार्थ मेक्षमाचरेत् ॥ ५४ ॥ अग्रीनात्मिन समारोप्य वृक्षावासो वक्ष एव आवासः कृटी यस्य स पाठा०—१ शुचिर्भूमौ स्वपेदात्रौ दिवसं प्र A. २ चन्दनैयों विलि A. तथोक्तः । मिताशनः स्वल्पाहारः । 'अपि'शब्दात्फलमूलाशनश्च भवेत्। यथाह मनुः (६१२५)—'अमीनात्मिन वैतानान्समारोप्य यथाविधि । अनिमर्ग् निकेतः स्थान्मुनिर्म्लफलाशनः ॥' इति । मुनिमौनव्रतयुक्तः । फलमूलासंभवे च यावत्प्राणधारणं भवति तावन्मात्रं भैक्षं वानप्रस्थगृहेच्याचरेत् ॥ ५४॥

यदा तु तदसंभवो व्याध्यभिभवो वा तदा किं कार्यमित्यत आह—

ग्रामादाहृत्य वा ग्रासानष्टो भुज्जीत वाग्यतः।

ग्रामाद्वा भैक्षमाद्वत्य वाग्यतो मौनी भूत्वा अष्टो श्रासान्भुर्जात । ग्राम्यभैक्षविधानान्मुन्यज्ञनियमोऽर्थछप्तः । यदा पुनरष्टभिर्श्रासैः प्राणधारणं न संभवति तदा 'अष्टो ग्रासा मुनेभैंक्षं वानप्रस्थस्य षोडशे'ति स्मृत्यन्तरोक्तं द्रष्टव्यम्॥-

सकलानुष्ठानासमर्थं प्रखाह-

वायुभक्षः प्रागुदीचीं गच्छेद्वाऽऽवर्ष्मसंक्षयात् ॥ ५५॥ अथवा,-वायुरेव भक्षो यसासौ वायुभक्षः प्रागुदीचीमैशानी दिशं • गच्छेत् । आ वर्षसंक्षयात् वर्षे वपुस्तस्य निपातपर्यन्तमकुटिलगतिर्गः च्छेत् । यथाह मनुः ( ६।३१ )—'अपराजितां वास्थाय गच्छेद्शिमजिह्मगः' इति । महाप्रस्थाने ऽप्यशक्तौ मृगुपतनादिकं वा कुर्यात्; 'वानप्रस्थो वीरीष्वानं ज्वलनाम्बुप्रवेशनं भृगुपतनं वानुतिष्ठेत्' इति स्मरणात् । स्नानाचमनादिधर्मा ब्रह्मचारिप्रकरणाद्यमिहिताश्चाविरोधिनोऽस्यापि भवन्तिः 'उत्तरेषां चैतदविरोधि' इति गौतमसारणात् । एवं प्रागुदितैन्दवादिदीक्षामहाप्रस्थानपर्यन्तं तनुत्यागा-न्तमनुतिष्ठन्त्रह्मलोके पूज्यतां प्राप्नोति । यथाह मनुः ( ६१३२ )— 'आसां मह-र्षिचर्याणां त्यक्तवान्यतमया तनुम् । वीतशोकभयो विश्रो ब्रह्मलोके महीयते ॥ इति । ब्रह्मलोकः स्थानविशेषो नतु नित्यं ब्रह्म । तत्र 'लोक'शब्दस्याप्रयोगात्। तुरीयाश्रममन्तरेण मुक्लनङ्गीकाराच । नच 'योगाभ्यासेन वा पुनः' ( प्रा०५३ ) इति ब्रह्मोपासनविष्यनुपपत्त्या तद्भावापत्तिः परिशङ्कनीया । सालोक्यादिप्राप्त्यर्थ-त्वेनापि तदुपपत्तेः । अत एव श्रुतौ 'त्रयो धर्मस्कन्धा' इत्युपक्रम्य 'यज्ञोऽध्ययनं दानमिति प्रथमः, तप एवेति द्वितीयः, ब्रह्मचर्याचार्यकुलवासी तृतीयः । अखन्त-माचार्यकुल एवमात्मानमवसादयिनिति गाईस्थ्यवानप्रस्थनैष्ठिकलस्बरूपमभिधाय सर्वे एते पुण्यलोका भवन्तीति त्रयाणामाश्रमिणां पुण्यलोकप्राप्तिमभिधा<sup>य</sup> ब्रह्मसंस्थोऽमृतत्वमेति' इति पारिशेष्यातपरिव्राजकस्येव ब्रह्मसंस्थस्य मुक्तिलक्षणाः मृतत्वप्राप्तिरभिहिता। यदि 'श्राद्धकृत्सलवादी च गृहस्थोऽपि विमुच्यते' इति गृहस्थस्यापि मोक्षप्रतिपादनं तद्भवान्तरानुभूतपारिवज्यस्थेत्यवगन्तव्यम् ॥ ५५ ॥

इति वानप्रस्थधर्मप्रकरणम्।

#### अथ यतिधर्मप्रकरणम् ४

वैखानसक्मीननुकम्य कमप्राप्तानपरित्राजकधर्मानसांप्रतं प्रस्तौति—

वनाद्धहाद्वा कृत्वेष्टिं सीर्ववेदसदक्षिणाम् । प्राजापत्यां तदन्ते तानग्नीनारोप्य चात्मिन ॥ ५६ ॥ अधीतवेदो जपकृत्पुत्रवानन्नदोऽग्निमःन् । शक्तया च यज्ञकृन्मोक्षे मनः कुर्यातु नान्यथा॥ ५७॥

यावता कालेन तीव्रतपःशोषितवपुषो विषयकषायपरिपाको भवति पुनश्च मदोद्भवाशङ्का नोद्भाव्यते तावत्कालं वनवासं कृत्वा तत्समनन्तरं मोक्षे मनः कुर्यात् । 'वन-गृह'शब्दाभ्यां तत्संवन्ध्याश्रमो लक्ष्यते । 'मोक्ष'शब्देन च मोक्षे-कफलकश्चतुर्थाश्रमः ॥ अथवा, गृहाद्गार्हस्थ्यादनन्तरं मोक्षे मनः कुर्यात् । अनेन च पूर्वोक्तश्रवतुराश्रमसमुचयपक्षः पाक्षिक इति द्योतयति । तथा च विकल्पो जावालश्रुतौ श्रूयते—'ब्रह्मचर्यं परिसमाप्य गृही भवेत्, भूत्वा वनी भवेत, वनी भूत्वा प्रव्रजेत् । यदि वेतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत् गृहाद्वा वनाद्वा' इति । तथा गार्ह्सैथ्योत्तराश्रमवाधश्च गौतमेन दर्शितः ( ३।-३६)—'ऐकाश्रम्यं त्वाचार्याः प्रत्यक्षविधानाद्गार्हस्थ्यस्य' इति । एतेषां च समुचयविकरपबाधपक्षाणां सर्वेषां श्रुतिमूलत्वादिच्छया विकरपः । अतो यत्केश्चि-त्पण्डितंमन्यैरक्तम्—'सार्तत्वाज्ञेष्ठिकत्वादीनां गाईस्थ्येन श्रौतेन बाधः गाई-स्थ्यानिधकृतान्धक्रीबादिविषयता वा' इति तत्स्वाध्यायाध्ययनवैधुर्यनिवनधनमित्यु-पेक्षणीयम् । किंच, -यथा विष्णुक्रमणाज्यावेक्षणाद्यक्षमतंया पंग्वादीनां श्रौतेष्व-निधकारस्तथा स्मार्तेष्वप्युदकुम्भाहरणभिक्षाचर्यादिष्वक्षमत्वात्कर्थं पंग्वादिविषय-तया नैष्ठिकत्वाद्याश्रमनिर्वाहः अस्मिश्वाश्रमे ब्राह्मणस्यैवाधिकारः । मनुः (६।२५) —'आत्मन्यमीन्समारोप्य ब्राह्मणः प्रव्रजेद्गृहात् ।' तथा (६।९७)—'एष वोऽभिहितो धर्मो ब्राह्मणस्य चतुर्विधः' इत्युपक्रमोपसंहाराभ्यां मनुना ब्राह्मण-स्याधिकारप्रतिपादनात्। 'त्राह्मणाः प्रत्रजन्ति' इति श्रुतेश्वायजन्मन एवाधिकारः, न द्विजातिमात्रस्य । अन्ये तु त्रैवर्णिकानां प्रकृतत्वात् 'त्रयाणां वर्णानां वेदमधीत्य चत्वार आश्रमाः' इति सूत्रकारवचनाच द्विजातिमात्रस्याधिकारमाहुः ॥ यदा च वनाहृहाद्वा प्रवजित तदा सावेवेदसद्शिणां सावेवेदसी सर्ववेदसंबन्धिनी दक्षिणा यस्याः सा तथोका तां प्रजापतिदेवताकामिष्टिं कृत्वा तद्नते तान्वैतानानग्रीनात्मनि श्रुत्युक्तविधानेन समारोप्य 'च'शब्दात् 'उदगयने पौर्णमास्यां पुरश्वरणमादौ कृत्वा शुद्धेन कायेनाष्टौ श्राद्धानि निर्वपेत् द्वाद्श वा' इति बौधायनाद्युक्तं पुरश्वरणादिकं च कृत्वा तथाऽधीतवेदो जपपरायणो जातपुत्रो दीनान्धकृपणार्पितार्थी यथाशत्त्यान्नद्श्च भूत्वाऽनाहिताग्निज्येष्ठ-त्वादिना प्रतिबन्धाभावे कृताधानो नित्यनैमित्तिकान्यज्ञान्कृत्वा मोक्षे मनः

पाठा०- १ वानप्रस्थधर्मान् ङ. २ सर्वे ४. ३ गृहस्थोत्तराश्रम ख.

कुर्यात्—चतुर्थाश्रमं प्रविशेषान्यथा । अनेनानपाकृतर्णत्रयस्य गृहस्थस्य प्रव्रव्यायामधिकारं दर्शयति ॥ यथाह मतुः (६१३५)—'ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत् । अनपाकृत्य मोक्षं तु सेवमानो व्रजत्यधः ॥' इति ॥ यदा तु ब्रह्मचर्यात्प्रव्रजति तदा न प्रजोत्पादनादिनियमः; अकृतदारपरिप्रहस्य तत्रानधिकारात् रागप्रयुक्तत्वाच विवाहस्य । नच ऋणत्रयापाकरणविधिरेव दारानाक्षिपतीति शङ्कनीयम्; विद्याधनार्जननियमवदन्यप्रयुक्तदारसंभवे तस्यानाक्षेपकत्वात् । नतु 'जायमानो वे ब्राह्मणिक्षिमऋणवाद्यायते ब्रह्मचर्यणर्षभ्यो यहेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः' इति जातमात्रस्यव प्रजोत्पादनादीन्यावस्यकानीति दर्शयति । मैवम्; नहि जातमात्रः अकृतदारान्निपरिष्रहो यज्ञादिष्वधिक्रियते तस्मादधिकारी जायमानो ब्राह्मणादिर्यज्ञादीननुतिष्ठेदिति तस्यार्थः । अत्श्रीपनीतस्य वेदाध्ययनमेवावस्यकम् । कृतदारान्निपरिष्रहस्य प्रजोत्पादनमपीति निरवद्यम् ॥ ५६—५०॥

एवमधिकारिणं निरूप्य तद्धर्मानाइ-

सर्वभूतिहतः शान्तिस्त्रदण्डी सकमण्डलुः । एकारामः परित्रज्य भिक्षार्थी ग्राममाश्रयेत् ॥ ५८॥

सर्वभूते भ्यः प्रियाप्रियकारिभ्यो हित उदासीनो, न पुनर्हिताचरणः। 'हिंसानुग्रहयोरनारम्भी' (३।२४,२५) इति गौतमस्मरणात् । देशान्तो वाह्या-न्तःकरणोपरतः, त्रयो दण्डा अस्य सन्तीति त्रिदण्डी । ते च दण्डा वैणवा श्राह्याः । 'त्राजापत्येष्टयनन्तरं त्रीन्वैणवान्द्°डान्मूर्धप्रमाणान्दक्षिणेन पाणिना धारयेत्सन्येन सोदकं कमण्डलुम्' इति स्मृत्यन्तरदर्शनात् । एकं वा दण्डं धार-येत् 'एकदण्डी त्रिदण्डी वा' (३।१०।४०) इति बौधायनस्मरणात् । 'चतुर्थ-माश्रमं गच्छेद्रह्मविद्यापरायणः । एकदण्डी त्रिदण्डी वा सर्वसंगविवर्जितः ॥' इति चतुर्विशतिमते दर्शनाच । तथा शिखाधारणमिष वैकल्पिकम् । 'मुण्डः शिखी वा' (२।२२) इति गौतमस्मरणात् । 'मुँण्डोऽममोऽक्रोधोऽपरिप्रहः' ( १०।६ ) इति वसिष्ठस्मरणात् । तथा यज्ञोपवीतधारणमपि वैकल्पिकमेव । 'सशिखान्केशान्निकृन्स विसज्य यज्ञोपवीतम्' इति काठकश्रुतिदर्शनात्— 'कुटुम्बं पुत्रदारांश्च वेदाङ्गानि च सर्वशः । केशान्यज्ञोपवीतं च त्यक्त्वा गूढश्चरेन्मुनिः ॥' इति बाष्करुसारणाच । 'अथ यज्ञोपवीतमप्सु जुहोति भू:खाहेति अथ दण्डमादत्ते सखे मां गोपाय' इति परिशिष्टदर्शनाच । यद्यशक्तिः स्तदा कन्थापि प्राह्या । 'काषायी मुण्डस्त्रिदण्डी सकमण्डलुपवित्रपादुकासनकन्थान मात्रः' इति देवलस्मरणात् । शौचाद्यर्थं कमण्डल्लसहितश्व भवेत् । एकारामः प्रविजतान्तरेणासहायः संन्यासिनीभिः स्त्रीभिश्व। 'स्त्रीणां चैके' इति बौधायनेन स्त्रीणामपि प्रव्रज्यास्मरणात् । तथा च दक्षः—'एको भिक्ष्ययोक्तश्च द्वावेव मिथुनं स्मृतम् । त्रयो श्रामः समाख्यात ऊर्ध्वं तु नगरायते ॥ राजवाति

पाठा०- श शान्तः करणोपरतः क. २ मनोपरिप्रह. छ.

तेषां तु भिक्षावार्ता परस्परम् । अपि पैशुन्यमात्सर्यं सिन्नकर्षात्र संशयः ॥' इति । 'परिव्रज्य परिपूर्वो व्रजतिस्त्यागे वर्तते । अतश्राहंममाभिमानं तत्कृतं च लोकिकं कर्मनिचयं वैदिकं च नित्यकाम्यात्मकं संत्यजेत् । तदुक्तं मनुना (१२१८८,८९,९२)—'सुलाभ्युद्यिकं चैव नैश्रेयसिकमेव च । प्रवृत्तं च निवृत्तं च द्विविधं कर्म वैदिकम् ॥ इह वामुत्र वा काम्यं प्रवृत्तं कर्म कीर्लते । निष्कामं ज्ञानपूर्वं तु निवृत्तमुपदिश्येते ॥ यथोक्तान्यपि कर्माणि परिहाय द्विजोत्तमः । आत्मज्ञाने शमे च त्याद्वेदाभ्यासे च यलवान् ॥' इति । अत्र वेदाभ्यासः प्रणवाभ्यासस्तत्र यलवान् । भिक्षाप्रयोजनार्थं प्राममाश्रयेत् प्रविशेत्, न पुनः सुलनिवासार्थम् । वर्षाकाले तु न दोषः; 'ऊर्ध्वं वार्षिकाभ्यां मासाभ्यां नैकस्थानवासी' इति शङ्कस्मरणात् । अशक्तो पुनर्मासचतुष्टयपर्यन्तमपि स्थातव्यं न चिरमेकत्र वसेदन्यत्र वर्षाकालात्; 'श्रावणादयश्रवारो मासा वर्षाकालः' इति देवलस्मरणात् ।—'एकरात्रं वसेद्वामे नगरे रात्रिपचकम् । वर्षाभ्योऽन्यत्र वर्षासु मासांस्तु चतुरो वसेत् ॥' इति काण्वस्मरणात् ॥ ५८ ॥

कथं भिक्षाटनं कार्यमित्यत आह—

अप्रमत्त्रथरेद्भैक्षं सायाहेऽनैभिलक्षितः । रहिते भिक्षुकैप्रामे यात्रामात्रमलोखपः ॥ ५९ ॥

अप्रमत्तो वाक्च क्षरादिचापल रहितो मेशं चरेत् । विषष्ठेनात्र विशेषो द्रार्शितः (१०१०) 'सप्तागाराण्य संकित्यतानि चरे द्रैक्षम्' इति । सायाहे अहः पद्ममे भागे । तथा च मनुः (६१५६)— 'विधूमे सन्नमुसले व्यङ्गारे भुक्तवज्जने । वृत्ते शरावसंपाते नित्यं भिक्षां यतिश्वरेत् ॥' इति । तथा— 'एककालं चरे द्विक्षां प्रसैज्येत्र तु विस्तरे । मेश्ने प्रसक्तो हि यतिर्विषयेष्विप सज्जति ॥' (६१५६,५५) इति । अनिस्तरिक्षतः ज्योतिर्विज्ञानोपदेशादिना अचिहितः । मनुः (६१५०)— 'न चोत्पातिनिमित्ताभ्यां न नक्षत्राङ्गविद्यया । नानुशासनवादाभ्यां भिक्षां लिप्सेत कर्हिचित् ॥' इति तेनोक्तत्वादिति ॥ यत्युनविसिष्ठवचनम्— 'ब्राह्मणकुले वा यल्लभेत्तद्धुक्षीत सायंप्रातर्मासवर्ज्यम्' इति, नतदशक्तविषयम् । भिक्षुकैभिक्ष-णशिलेः पाखण्ड्यादिभिर्विज्ञिते ग्रामे । मनुनात्र विशेष उक्तः (६१५१)— 'न तापसैर्व्याद्माचित्रं जिते ग्रामे । मनुनात्र विशेष उक्तः (६१५१)— 'न तापसैर्व्याद्माचे पायाच्या प्रात्याच्या वर्तते तावन्माचं मेशं चरेत् । तथा च संवर्तः— 'अष्टौ भिक्षाः समादाय मुनिः सप्त च पञ्च वा । अद्भिः प्रक्षाल्य ताः सर्वास्ततोऽश्रीयाच वाग्यतः ॥' इति । अलोलुपो मिष्टाच्नव्यक्षनादिष्वप्रसक्तः ५९

भिक्षाचरणार्थं पात्रमाह-

यतिपात्राणि मृद्वेणुदार्वलावुमयानि च । सिललं ग्रुद्धिरेतेषां गोवालैश्वाववर्षणम् ॥ ६० ॥

पाठा०-१ नाभिलक्षित ङ. २ प्रसंजेत ङ.

मृदादिप्रकृतिकानि यतीनां पात्राणि भवेगुः । तेषां सिळ्ळं गोवाळावघर्षणं च शुद्धिसाधनम् । इयं च शुद्धिर्भिक्षाचरणादिप्रयोगाज्ञभृता, न्ममेध्याद्यपहतिविषया । तदुपघाते द्रव्यशुद्धिप्रकरणोक्ता द्रष्ट्रव्या अत एव मनुना (६१५३)—'अतैजसानि पात्राणि तस्य स्युर्निर्वणानि च । तेषामद्भिः स्मृतं शौनं चमसानामिवाध्वरे ॥' इति । चमसदृष्टान्तोपादानेन प्रायोगिकी शुद्धिर्दिशिता। पात्रान्तराभावे भोजनमपि तत्रव कार्यम्; 'तद्भैक्ष्यं गृहीत्वैकान्ते तेन पात्रणान्येन न वा तूष्णीं प्राणमात्रं भुज्ञीते'ति देवळस्मरणात् ॥ ६०॥

एवंभूतस्य यतेरात्मौपासनाङ्गं नियमधिशेषमाह—

## संनिरुद्धोन्द्रियग्रामं रागद्वेषौ प्रहाय च । भयं हित्वा च भूतानाममृतीभवति द्विजः ॥ ६१ ॥

चक्षरादीन्द्रियसमूहं रूपादिविषयेभ्यः सम्याङ्गिरुध्य विनिवर्ख रागद्वेषौ प्रियाप्रियविषयौ प्रहाय खक्तवा 'च' शब्दादीर्घादीनपि,तथा भूतानामप्रारेष भयमकुर्वेन् शुद्धान्तः करणः सन्नद्वैतसाक्षात्कारेणामृतीभवति सुक्तो भवति॥

### कर्तव्याशयशुद्धिस्तु भिक्षुकेण विशेषतः । ज्ञानोत्पत्तिनिमित्तत्वात्स्वातत्त्र्यकरणाय च ॥ ६२ ॥

किं च, विषयाभिलाषद्वेषजनितदोषकछिषितस्याशयस्यान्तःकरणस्य शुद्धिः कल्मषक्षयः प्राणायामैः कर्तव्याः, तस्याः शुद्धेरात्माद्वैतसाक्षात्कारक्पञ्चानोत्प-तिनिमित्तत्वात् । एवं च सित विषयासिक्ततज्जनितदोषात्मकप्रतिवन्धक्षये सस्यात्मध्यानधारणादौ स्वतन्त्रो भवति । तस्माद्भिश्चकेण त्वेषा शुद्धिविशे-षतोऽनुष्ठेयाः, तस्य मोक्षप्रधानत्वात् । मोक्षस्य च शुद्धान्तःकरणतामन्तरेण दुर्लभत्वात् । यथाह मनुः (६१०१)—'दह्यन्ते ध्मायमानानां धात्नां हि यथा मलाः । तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निम्नहात् ॥' इति ॥ ६२ ॥

इन्द्रियनिरोधोपायतया संसारस्वरूपनिरूपणमाह—

अवेक्ष्या गर्भवासाश्च कर्मजा गतयस्तथा । आध्यो व्याधयः क्षेत्रा जरा रूपेविपर्ययः ॥ ६३ ॥ भवो जातिसहस्रेषु प्रियाप्रियविपर्ययः ।

वैराग्यसिद्धयर्थं मूत्रपुरीषादिपूर्णनानाविधगर्भवासा अवेक्षणीयाः पर्याः छोचनीयाः। 'च'शब्दाजनोपरमाविष तथा निषिद्धाचरणादिकियाजन्या महारौरः वादिनिरयपतनरूपा गतयः। तथा आधयो मनःपीडाः, व्याध्यश्च ज्वरातीसाः राधाः शारीराः, क्रेशाः अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः पञ्च, जरा वलीपिं ताद्यभिभवः, रूपविपर्ययः खम्मकुब्जत्वादिना प्राक्तनस्य रूपस्यान्यथाभावः, तथा

पाठा०-१ भिक्षाहरणप्रयोग छ. २ विहाय A. ३ अपकारणेन छ. ४ मोक्षप्रसाधनत्वात् छ. ५ रूपविपर्ययाः छ.

श्वस्करखरोरगाद्यनेकजातिषु भव उत्पत्तिः। तथा 'इष्टस्याप्राप्तिः अनि-प्रस्य प्राप्तिः' (योगसू० १-२) इत्यादिवहुतरक्केशावहं संसारस्वरूपं पर्यालोच्य तत्परिहारार्थमात्मज्ञानोपायभूतेन्द्रियजये प्रयतेत ॥ ६३ ॥

एवमवेक्यानन्तरं किं कार्यमित्यत आह—

ध्यानयोगेन संपञ्चेत्स्सम आत्मात्मनि स्थितः ॥ ६४॥

योगिश्वत्तवृत्तिनिरोधः, आत्मैकाम्रता ध्यानं, तस्या एव वाह्यविषयत्वोपरमः ध्यानयोगेन निदिष्यासतापरपर्यायेण सृक्ष्मशरीरप्राणादिव्यतिरिक्तः क्षेत्रज्ञ आत्मा आत्मिन ब्रह्मण्यवस्थितः इत्येवं तत्त्वंपदार्थयोरभेदं सम्यक् पर्येद-परोक्षीकुर्यात् । अत एव श्रुतौ (वृ० उ० ५।४।५) 'आत्मा वाऽरे द्रष्टव्यः' इति साक्षात्काररूपं दर्शनमनूद्य तत्साधनत्वेन 'श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिष्यासि-तव्यः'(वृ०५।४।५) इति श्रवणमनननिदिष्यासनानि विहितानि ॥ ६४ ॥

नाश्रमः कारणं धर्मे क्रियमाणो भवेद्धि सः । अतो यदात्मनोऽपथ्यं परेषां न तदाचरेत् ॥ ६५ ॥

किंच, प्राक्तनश्चोकोक्तात्मोपासनाख्ये धर्मे नाश्रमो दण्डकमण्डल्वादिधारणं कारणम्। यसादसौ कियमाणो भवेदेव नातिदुष्करः। तसायदात्म-नोऽपथ्यमुद्देगकरं परुषभाषणादि तत्परेषां न समाचरेत्। अनेन ज्ञानोत्पित्तिहेतुभूतान्तःकरणशुद्धधापादनत्वेनान्तरङ्गत्वाद्रागद्धेषप्रहाणस्य प्रधानत्वेन प्रशंसार्थमाश्रमनिराकरणं न पुनस्तत्परित्यागाय तस्यापि विहितत्वात्। तदुक्तं मनुना (६।६६)—'दूषितोऽपि चरेद्धमं यत्र तत्राश्रमे वसन्। समः सर्वेषु भूतेषु न लिङ्गं धर्मकारणम्॥' इति॥ ६५॥

सत्यमस्तेयमकोधो हीः शौचं धीर्धतिर्दमः। संयतेन्द्रियता विद्या धर्मः सर्व उदाहृतः॥ ६६॥

किंच, सत्यं यथार्थप्रियवचनम्, अस्तयं परद्रव्यानपहारः, अक्रोधोऽप-कारिण्यपि कोधस्यानुत्पादनम्, हीर्लजा शौचमाहारादिशुद्धिः, धीहिंताहित-विवेकः, धृतिरिष्टवियोगेऽनिष्टप्राप्तौ प्रचितिचित्तस्य यथापूर्वमवस्थापनम्, द्मो मदलागः, संयतेन्द्रियता अप्रतिषिद्धेष्वपि विषयेष्वनतिसङ्गः, विद्या आत्मज्ञानम्, एतैः सलादिभिरनुष्ठितैः सर्वो धर्मोऽनुष्ठितो भवति । अनेन दण्डकमण्डल्वादिधारणबाह्यलक्षणात् (वृ॰ उ० ४।५।६) सलादीनामात्मगुणा-नामन्तरङ्गतां द्योतयति ॥ ६६॥

ननु ध्यानयोगेनात्मनि स्थितमात्मानं पर्येदित्ययुक्तम्, जीवपरमात्मनोर्भेदा-

भावादिखत आह—

निःसरन्ति यथा लोहपिण्डात्तप्तात्स्फुलिङ्गकाः । सकाशादात्मनस्तद्वदात्मानः प्रभवन्ति हि ॥ ६७ ॥

पाठा०- १ संदर्यः सूक्ष्म A. २ सर्वधर्म उदीरितः A.

ययपि जीवपरमात्मनोः पारमार्थिको भेदो नास्ति तथाण्यात्मनः सकाशादः विद्योपाधिभेदभिन्नतथा जीवात्मानः प्रभवन्ति हि यस्मात् तस्माद्युज्यत एव जीवपरमात्मनोभेदव्यपदेशः । यथा हि तप्ताङ्कोहिपिण्डादयोगोलकाद्विस्फुः लिङ्गकास्तेजोवयवा निःसर्गन्ति निःस्ताश्च स्फुलिङ्गव्यपदेशं लभन्ते तद्वत् । अत उपपनं आत्मात्मनि स्थितो द्रष्टव्य इति । यद्वाऽयमर्थः—ननु सुषुप्तिसमये प्रलये च सकलक्षेत्रज्ञानां ब्रह्मणि प्रलीनत्वात्कस्यायमात्मोपासनाविधिरित्यत् आह—निःसरन्तीत्यादि । यद्यपि सूक्ष्मरूपेण प्रलयवेलायां प्रलीनास्त्रयाप्यात्मन्तस्वाशादिवद्योपाधिभेदिमन्नतया जीवात्मानः प्रभवन्ति, पुनः कर्मवशात्स्थूलः शरीराभिमानिनो जायन्ते, तस्मान्नोपासनाविधिविरोधः, तैजसस्य प्रथगमावसान्म्याहोहपिण्डदद्यान्तः ॥ ६०॥

नतु चातुपात्तवपुषां क्षेत्रज्ञानां निष्परिस्पेन्दतया कथं तित्रवन्धनो जरायुः जाण्डजादिचतुर्विधदेहपरिम्रह इत्यत आह—

# तत्रात्मा हि स्वयं किंचित्कर्म किंचित्स्वभावतः। करोति किंचिद्भ्यासाद्धर्माधर्मीभैयात्मकम्॥ ६८॥

यद्यपि तस्यामवस्थायां परिस्पन्दात्मकित्रयाभावस्तथापि धर्माधर्माध्यवसायाः तमकं कर्म मानसं भवसेव । तस्य च विशिष्टशरीर्यहणहेतुलमस्सेव; 'वाचिकैः पिक्षम्यतां मानसेरन्द्यजातिताम्' (१२।९) इति मनुस्परणात् । एवं गृहीतवपुः स्वयमेवान्वयव्यतिरेकिनिरपेक्षः, स्वन्यपानादिके कृते तृप्तिर्भवत्यकृते न भवतीः स्वेकं स्वा यावन्वयव्यतिरेकौ तत्र निरपेक्षं प्राग्मवीयानुभवभावितभावनानुभावो-द्भूतकार्याववोधः किंचित्स्तन्यपानादिकं करोति, किंचित्स्वभावतो यहः च्छ्या प्रयोजनाभिसंधिनिरपेक्षं पिपीलिकादिभक्षणं करोति, किंचिद्भवानतराः भ्यासवशाद्धमध्यमीभयरूपं करोति। तथा च स्मृत्यन्तरम्—'प्रतिजन्म यदभ्यस्तं दानमध्ययनं तपः । तेनैवाभ्यासयोगेन तदेवाभ्यसते पुनः ॥' इति ॥ एवं जीवानां कर्मवैचित्र्यात्तत्कृतं जरायुजादिदेहवैचित्रयं युज्यत एव ॥ ६८ ॥

नन्वेवं सित ब्राह्मण एव कथंचिज्जीवव्यपदेश्यत्वात्तस्य च निस्यत्वादिधर्मत्वा त्कथं विष्णुमित्रो जात इति व्यवहार इत्याशङ्क्याह—

#### निमित्तमक्षरः कर्ता बोद्धा ब्रह्म गुणी वशी। अजः शरीरब्रह्णात्स जात इति कीर्त्यते ॥ ६९॥

सल्यमात्मा सकलजगतप्रपञ्चाविभाविऽविद्यासमाविशवशातसमवाय्यसमवायिनिः मित्तमिलेवं खयमेव त्रिविधमपि कारणं, न पुनः कार्यकोटिनिविष्टः । यस्मित्तमिलेवं खयमेव त्रिविधमपि कारणं, न पुनः कार्यकोटिनिविष्टः । यस्मित्त्रद्यस्य द्यादेश्याद्यस्य कार्यभूते जगतप्रपञ्चे दर्शनात्तद्भणवत्याः प्रकृतेरेव जगतकर्तृतोत्तिता, न पुनर्निर्गुणस्य ब्रह्मणः। मैवं मंस्थाः,-आत्मैव कर्ता । यसादसौ जीवोपमोग्यसुखदुः खहेतुँ भूतादृष्ट्यदे

पाठा०—१ स्पन्दतया कथं ख. २ भयाश्रयम् A. ३ हेतुपुण्यापुः ज्यादेवोद्धा ङ.

बाँद्धा । नद्यचेतनायाः प्रकृतेर्नामहपत्याकृतविचित्रभोकृवर्गभोगानुकूलभोग्य-भोगायतनादियोगिजगतप्रपत्यरचना घटते । तस्मादात्मैव कर्ता । तथा स एव ब्रह्म बृंहको विस्तारकः। नचासौ निर्गुणः। यतस्तस्य त्रिगुणशक्तिरविद्या प्रकृतिप्र-धानाद्यपरपर्याया विद्यते । अतः स्वतो निर्गुणत्वेऽपि शक्तिमुखेन सत्त्वादिगुण-योगी कथ्यते । नचतावता प्रकृतेः कारणता, यस्मादात्मैवं वशी स्वतन्त्रः न प्रकृ-तिनोम स्वतन्त्रं तत्त्वान्तरं, ताद्यविधत्वे प्रमाणाभावात् । नच वचनीयं शक्ति-ह्पापि सैव कर्तृभूतेति । यतः शक्तिमत्कारकं न शक्तिः, तस्मादात्मैव जगतिन्न-विधमपि कारणम् । तथा अज उत्पत्तिरहितः । अतस्तस्य यद्यपि साक्षाजननं नोपपद्यते तथापि शरीरप्रहणमात्रण जात इत्युच्यते अवस्थान्तरयोगितयोत्पत्ते-र्णृहस्थो जात इतिवत् ॥ ६९ ॥

शरीरश्रहणप्रकारमाह-

सर्गादौ स यथाकाशं वायुं ज्योतिर्जलं महीम् । सृजत्येकोत्तरगुणांस्तथादत्ते भवन्नपि ॥ ७० ॥

सृष्टिसमये स परमातमा यथाकाशादीन् शब्दैकगुणं गगनं, शब्द-स्पर्शगुणः पवनः, शब्दस्पर्शहपगुणं तेजः, शब्दस्पर्शहपैरसगुणवदुद्कम्, शब्दस्पर्शहपरसगन्धगुणा जगतीत्येवमेकोत्तरगुणान् सृजति। तथातमा जीवभावमापत्रो भवन्नुत्पद्यमानोऽपि खशरीरस्यारम्भकत्वेनापि गृह्णाति ७० कथं शरीरारम्भकत्वं पृथिव्यादीनामित्यत आह—

आहुत्याप्यायते सूर्यः सूर्याद्वृष्टिरथौषधिः । तद्त्रं रसरूपेण शुक्रत्वमैधिगच्छति ॥ ७१ ॥

यजमानैः प्रक्षिप्तया आहुत्या पुरोजाशादिरसेनाप्यायते सूर्यः । सूर्याच कालवशेन परिपक्षाज्यादिहवीरसाहृष्टिर्भवति । ततो ब्रीह्यादैषिष्ठपमन्नम् । तचान्नं सेवितं सत् रसरुधिरादिक्रमेण शुक्रशोणितभावमापद्यते ॥ ७१ ॥

ततः किमिखत आह—

स्त्रीपुंसयोस्त संयोगे विशुद्धे शुक्रशोणिते । पञ्चधातृन्स्ययं पष्ट आदत्ते युगपत्प्रभुः ॥ ७२ ॥

ऋतुवेलायां स्त्रीपुंसयोयांगे शुक्रं च शोणितं च शुक्रशोणितं तस्मिन्परस्परसंयुक्ते विशुद्धे 'वातिपत्तश्रेष्मदुष्टप्रन्थिप्यक्षीणमूत्रपुरिषगन्धरेतांस्य-बीजानि' इति स्मृत्यन्तरोक्तदोषरिहते स्थित्वा पञ्चधातून् पृथिच्यादिपश्चमहाभू-तानि शरीरारम्भकतया स्वयं पष्टिश्चिद्धातुरात्मा प्रभुः शरीरारम्भैकारणादृष्टक्यं-योगितया समर्थो युगपदाद्त्ते योगायतनत्वेन स्वीकरोति'। तथा च शारीरके (सुश्रुत. ३।३)—'स्रीपुंसयोः संयोगे योनौ रजसाभिसंसप्टं शुक्रं तत्स्वणमेव सह भूतात्मना गुणैश्व सत्त्वरजस्तमोभिः सह वायुना प्रेर्यमाणं गर्भाशये तिष्ठति'इति ॥

पाठा०—१ रसवदुद्कम् ख. २ सूर्यस्तसाह A. ३ मुपगच्छति A. ४ रम्भकरणे दुष्ट ख.

इन्द्रियाणि मनः प्राणो ज्ञानमायुः सुखं धृतिः । धारणा प्रेरणं दुःखमिच्छाहंकार एव च ॥ ७३ ॥ प्रयत्न आकृतिर्वर्णः स्वरद्वेषौ भवाभवौ । तस्वैतदात्मजं सर्वमनादेरादिमिच्छतः ॥ ७४ ॥

किंच, इन्द्रियाणि ज्ञानकर्मेन्द्रियाणि वक्ष्यमाणानि, मनश्चोभयसाधारणम्, प्राणोऽपानो व्यान उदानः समान इत्येवं पञ्चवृत्तिभेदभिन्नः शारीरो वायुः प्राणः, ज्ञानमवगमः, आयुः कालविशेषाविच्छनं जीवनम्, सुखं निर्वृतिः, धृतिश्चित्त्वम्, धारणा प्रज्ञा मेथा च, प्ररणं ज्ञानकर्मेन्द्रियाणामधिष्ठातृत्वम्, दुःखमुद्वेगः, इच्छा स्पृहा, अहंकारोऽहंकृतिः, प्रयत्न उद्यमः, आकृतिराकारः, वर्णो गौरिमादिः, स्वरः षड्जगान्धारादिः, हेषो वैरम्, भवः पृत्रपश्चादिविभवः, अभवस्तद्विपर्ययः, तस्यानादेरातमनो नित्यस्यादिमिच्छतः शरीरं जिष्ठक्षमाणस्य सर्वमितदिन्द्रियादिकमात्मजनितं प्राग्भवीयकर्मशिक् जन्यमित्यर्थः ॥ ७३-७४॥

संयुक्तशुक्रशोणितस्य कार्यरूपपरिणतौ कममाह—

प्रथमे मासि संक्केदभूतो धातुविमूर्च्छितः । मास्यर्द्दे द्वितीये तु तृतीयेऽङ्गेन्द्रियेर्युतः ॥ ७५॥

असौ चेतनः षष्टो धातुः धातुविमू चिंछतो धातुषु पृथियादिषु विमू चिंछतो लोलीभूतः । क्षीरनीरवदेकीभूत इति यावत् । प्रथमे गर्भमासे संक्रेदभूतो द्रवरूपतां प्राप्त एवाचितिष्ठते न कठिनतया परिणमते । द्वितीये मास्यर्वुदमी षत्कठिनमां सिण्डरूपं भवति । अयमभिप्रायः -क्षेष्ठ्यपवनजठरदृहुः नाभ्यां प्रतिदिनमीषदीषच्छोध्यमाणं ग्रुकसंपर्कसंपादितद्रवीभावं भूतजातं त्रिंशद्भिः विनैः काठिन्यमापद्यत इति । तथा च सुश्रुते (शा.३११४)-'द्वितीये शितोष्णानिलैं रिभपच्यमानो भूतसंघातो घनो जायते' इति । तृतीये तु मास्यङ्गिरिन्द्रयेश्च संयुक्तो भवति ॥ ७५॥

आकाशास्त्राघवं सौक्ष्मयं शैंब्दं श्रोतं बलादिकम् । वायोश्च स्पर्शनं चेष्टां व्यूहनं रौक्ष्यमेव च ॥ ७६ ॥ पित्तातु दर्शनं पिक्तमौष्ण्यं रूपं प्रकाशिताम् । रसातु रसन शैट्यं सेहं क्षेदं समाद्वम् ॥ ७७ ॥ भूमेर्गन्धं तथा घाणं गौरवं मूर्तिमेव च । आत्मा गृह्णात्यजः सर्वं तृतीये स्पन्दते ततः ॥ ७८ ॥

किंच, 'आत्मा गृह्णाति' इति सर्वत्र संबध्यते । गगनाल्लिघमानं लङ्कनिकयोप

पाठा०-१ कोष्ठपवन ङ. २ संपर्काह्रवीभूतं ङ. ३ शब्दश्रोत्रबङा के अ प्रकाशताम् के ५ रसेभ्यो के

योगिताम्, सोक्ष्म्यं स्क्ष्मेक्षित्वम्, शब्दं विषयम्, श्रोतं श्रवणिन्द्रयम्, वलं दार्ख्यम्; 'आदि' यहणात्मुषिरतं विविक्ततां च ; 'आकाशाच्छव्दं श्रोतं विविक्ततां सर्वचिछदसम्हांश्व' इति गर्भोपनिषद्रश्चनात्, पवनात्स्पर्शेन्द्रियम्, चेष्टां गमना-गमनादिकाम्; ट्यूहनमङ्गानां विविधं प्रसारणम्, रोक्ष्यं कर्कशत्वं, 'च'शव्दा-त्स्पर्शं च; पित्तात्तेजसो दर्शनं चक्षुरिन्द्रियम्, पिक्तं भुक्तस्यात्रस्य पचनम्, औष्ट्यमुण्णस्पर्शत्वमङ्गानाम्, रूपं र्यामिकादि, प्रकाशितां श्राजिष्णुताम्, तथा संतापामषीदि च; 'शौर्यामर्षतैक्ष्यपक्त्योष्ण्यश्राजिष्णुतासंतापवर्णक्षेपेन्द्रियाणि तैजसानि' इति गर्भोपनिषद्रश्चनात् ; एवं रसादुदकाद्रसनेन्द्रयम्, शैत्यमङ्गानाम्, क्षिप्यता सृदुत्वसहितं, क्षेद्रमार्द्रताम्, तथा सूमेर्गन्धं व्याणेन्द्रियं गरिमाणं सृतिं च । सर्वमेतत्परमार्थतो जन्मरहितोऽप्यातमा तृतीये मासि मृद्धाति । ततश्वतुर्थे मासि रूपन्दते चलति । तथा च शारीरके— 'तसाचतुर्थे मासि चलनादाविभप्रायं करोति' इति ॥ ७६-७८ ॥

दौहुँदसाप्रदानेन गर्भो दोपमवाप्रयात्।

वैद्धारं मरणं वापि तसात्कार्य प्रियं स्त्रियाः ॥ ७९ ॥ किंच, गर्भस्येकं हृदयं गर्भिण्याश्चापरिमस्येवं हिंहदया तस्याः विश्वा यदिम-लिपतं तत् दौहेंदं, तस्याप्रदानेन गर्भो विह्नपतां मरणहपं वा दोषं प्राप्नोति । तस्मात्तदोपपरिहारार्थं गर्भपुष्ट्यर्थं च गर्भिण्याः स्त्रियाः यदिप्र-यमभिलिपतं तत्संपादनीयम् । तथा च सुश्रुते— हिंहदयां नारीं दौहृदिनी-माचक्षते, तद्मिलिपतं द्यात्, वीर्यवन्तं चिरायुपं पुत्रं जनयति' इति । तथा च व्यायामादिकमपि गर्भप्रहणप्रमृति तथा परिहरणीयम् । 'ततःप्रमृति व्यायामव्यवायातितर्पणदिवास्त्रपत्रिजागरणशोकभययानारोहणवेगधारणकुक्कुटासनशोणितमोक्षणानि परिहरेत्' इति तत्रवाभिधानात् । 'गर्भ'प्रहणं च श्रमादिभिलिकेत्रेरव-गन्तव्यम् । 'सद्योगृहीतगर्भायाः श्रमो ग्लानिः पिपासा सिर्वेश्वरनं शुक्रशोणित-योरंववन्धः स्पुरणं च योनेः' इत्यादि तत्रवेशक्तम् ॥ ७९ ॥

स्थैर्यं चतुर्थे त्वङ्गानां पश्चमे शोणितोद्भवः । पष्टे वलस्य वर्णस्य नखरोम्णां च संभवः ॥ ८० ॥

किंच, तृतीये मासि प्रादुर्भृतसाइसङ्घस चतुर्थे मासि स्थैर्य स्थेमा भवति । पञ्चमे लोहितस्योद्भव उत्पत्तिः । तथा षष्ठे बलस्य वर्णस्य कररुह-रोम्णां च संभवः ॥ ८० ॥

मनश्रेतन्ययुक्तोऽसौ नाडीस्नायुशिरायुतः । सप्तमे चाष्टमे चैवै त्वङ्गांसस्मृतिमानपि ॥ ८१ ॥ किच, असौ पूर्वोक्तो गर्भः सप्तमे मासि मनसा चेतसा चेतनया च

पाठा०—१ दोहदस्याप्रदानेन ङ. A. २ द्विहद्यायाः खिया ङ. ३ दोहदम् ङ. ४ सिवथसीदनं ङ. ५ रनुबन्धः ङ. ६ वाऽपि A. युक्तो नाडीभिर्वाहिनीभिः स्नायुभिरस्थिवन्धनैः शिराभिर्वातिपित्तक्षेष्मवाहिनी। भिश्व संयुतः। तथाष्टमे मासि त्वचा मांसेन स्मृत्या च युक्तो भवति ॥ ८९॥

पुनर्घात्रीं पुनर्गर्भमोजस्तस्य प्रधावति । अष्टमे मास्यतो गर्भो जातः प्राणिर्वियुज्यते ॥ ८२॥

किंच, तस्याष्ट्रममासिकस्य गर्भस्योजः कश्चन गुणविशेषो धात्रीं गर्भ च प्रति पुनःपुनरतितरां चत्रलतया शीघ्रं गच्छति । अतोऽष्ट्रमे मासि जातो गर्भः प्राणैर्वियुज्यते । अनेनौजःस्थितिरेव जीवनहेतुरिति दर्शयति ॥ ओजःस्रह्णं च स्मृत्यन्तरे दर्शितम्—'हृदि तिष्ठति यच्छुद्धमीषदुष्णं सपीत-कम् । ओजः शरीरे संख्यातं तन्नाशान्नाशमृच्छति ॥' इति ॥ ८२ ॥

नवमे दशमे बापि प्रवितः स्तिमारुतैः । निःसार्यते वाण इव यच्चिट्छद्रेण सज्वरः ॥ ८३ ॥

किंच, एवं करचरणचछुरादिपरिपूर्णाङ्गेन्द्रियो नवसे द्वासे वापि मासे 'अपि'शब्दात्प्राक् सप्तमेऽष्टमे वा अत्यायासादिदोषश्त्रभवळस्तिहेतुप्रभञ्जनप्रेरितस्राय्वस्थिचमीदिनिर्मितवपुर्यन्त्रस्य छिद्रेण स्दम्मष्ठिषरेण सज्वरो दुःसहदुःखाभिभूयमानो निःसार्यते धनुर्यन्त्रेण सुधनविरेतो वाण इवाति-वेगेन निर्गमसमनन्तरं च बाह्यपवनस्पृष्टो नष्टप्राचीनस्मृतिर्भवति । 'जातः स वायुना स्पृष्टो न स्मरति पूर्वं जन्म मरणं कर्म च शुभाशुभम्' इति निरुक्तसा-ष्टादशेऽभिधानात् ॥ ८३ ॥

कायखरूपं विवृण्वन्नाह—

तस्य पोढा शरीराणि पट् त्वैचो धारयन्ति च । पडङ्गानि तथाऽस्थ्रां च सह पछ्या शतत्रयस् ॥ ८४॥

तस्यात्मनो यानि जरायुजाण्डजशरीराणि तानि प्रत्येकं षट्प्रकाराणि रक्तादिषड्धातुपरिपाक्देतुभूतपडिप्तस्थानयोगित्वेन; तथा हि—अन्नरसो जाठ-राप्तिना पच्यमाने रक्ततां प्रतिपद्यते । रक्तं च स्वकोशस्थेनाप्तिना पच्यमानं मांसलम् । मांसं च स्वकोशानलपरिपक्तं मेदस्त्वम्, मेदोऽपि स्वकोशविना पक्षमस्थिताम्, अस्थ्यपि स्वकोशशिखपरिपक्तं मज्जात्वम्, मज्जापि स्वकोशपान्वकपरिपच्यमानश्चरमधातुतया परिणमते । चरमधातोस्तु परिणतिनिक्तिति स एवात्मनः प्रथमः कोशः । इस्येवं षदकोशाप्तियोगित्वात् षद्पप्रकारत्वं शरीराणाम् । अन्नरसहपस्य तु प्रथमधातोरनियतत्वान्न तेन प्रकारान्तरत्वम् । तानि च शरीराणि षट् त्वचो धारयन्ति रक्तमांसमेदोऽस्थिमजाशुकाल्याः षष्ट् धातव एव रम्भास्तम्भत्विगव बाह्याभ्यन्तरहृषेण स्थिताः त्विगवाच्छादकत्वान

टिप्प०—1 अन्यद्वक्ष्यमाणं षडङ्गत्वादिकमनियतिमिति सूचनार्थं पुनः 'षट्'-पदोपादानमत्रेति क्षेयम् ।

पाठा०—१ पुनर्गर्भ पुनर्धात्री A. २ तथाष्ट्रम इ. ३ मासि A. ४ तथास्थीति सह A.

त्त्वचत्ताः षद् त्वचो धारयन्ति । तदिदमायुर्वेदप्रसिद्धम् । तथाङ्गानि च षडेव करयुग्मं चरणयुगलमुत्तमाङ्गं गात्रमिति । अस्थ्नां तु षष्टिसहितं शतत्रयमुपरितनषदश्होक्या वक्ष्यमाणमवगन्तव्यम् ॥ ८४॥

स्थालैः सह चतुःपष्टिर्दन्ता वै विंशतिर्नखाः । पाणिपाद्शलाकाश्च तेषां स्थानचतुष्टयम् ॥ ८५ ॥

किंच, स्थालानि दन्तम्लप्रदेशस्थान्यस्थीनि द्वात्रिंगत्, तैः सह द्वात्रिंग्वह्नताश्चतुःषष्टिर्भवन्ति । नखाः करचरणक्हा विश्वतिः, हस्तपाद्स्थानि शालाकाकाकाराण्यस्थीनि मणिवन्यस्थोपरिवर्तीनि अङ्गलिम्लस्थानि विश्वतिरेव । तेषां नखानां शलाकास्थ्रां च स्थानचतुष्ट्यं द्वौ चरणौ करी चेसेवमस्थ्रां चतुक्तरं शतम् ॥ ८५ ॥

षष्टचङ्गुलीनां द्वे पाष्प्यीगुल्फेषु च चतुष्टयम्। चत्वार्यरित्वकास्थीनि जङ्गयोस्तावदेव तु॥ ८६॥

किंच, विंशतिरङ्कलयस्तासां एकैकस्याह्मीण त्रीणीलेवमङ्कालिसंबद्धान्य-स्थीनि षष्टिर्भवन्ति । पादयोः पश्चिमौ भागौ पार्ष्णीं, तयोरस्थीनि द्वे एकैक-स्मिन्पादे गुरुपो द्वाविलेवं चतुर्षु गुरुपेषु चत्वार्यस्थीनि, वाह्वोर्रित्वप्रमाणानि चलार्यस्थीनि, जङ्कयोस्तावदेव चत्वार्यवेलेवं चतुःसप्ततिः ॥ ८६॥

द्वे द्वे जानुकपोलोरुफलकांससमुद्भवे । अक्षताल्वके श्रोणीफलके च विनिर्दिशेत् ॥ ८७ ॥

किंच, जङ्घोरसन्धिर्जानुः, कपोलो गलः, ऊरुः सिन्य तत्फलकं, अंसो भुजशिरः, अक्षः कर्णनेत्रयोमध्ये शङ्कादधोभागः, तालूषकं काकुदं, श्रोणी ककुद्मती तत्फलकं, तेषामेकैकत्रास्थीनि द्वे द्वे विनिर्दिशेतः; इत्येवं चतुर्दशास्थीनि भवन्ति ॥ ८०॥

भगास्थ्येकं तथा पृष्ठे चत्वारिंशच पश्च च ।

ग्रीवा पेश्चद्शास्थिः स्याजन्वेकेकं तथा हनुः ॥ ८८॥
किंच, गुह्यास्थ्येकं पृष्ठे पिश्चमभागे पश्चचत्वारिंशदस्थीनि भवन्ति।

ग्रीवा कंधरा, सा पश्चदशास्थिः स्यात् भवेत् । वक्षोंसयोः सन्धिजेत्र,

प्रतिजन्वस्थि एकेकम्, हनुश्विबुकम्, तत्राप्येकमस्थीसेवं चतुःषष्टिः ॥८८॥

तन्मूले द्वे ललाटाक्षिगण्डे नासा घनास्थिका। पार्श्वकाः स्थालकैः सार्धमर्चुदैश्च द्विसप्ततिः॥ ८९॥

किंच, तस्य हनोर्मूलेऽस्थिनी द्वे, ललाटं भालं अक्षि चक्षुः, गण्डः

टिप्प०—1 यद्यपि 'अरिल'शब्दो बाह्न्य एव प्रोक्तस्तथाप्यत्रास्थीनां चतुः-संख्यासंपत्त्यर्थं प्रयुज्यमानः समस्त एव हस्तोऽत्र ह्रेयः ।

पाठा०- १ तासां A. २ पञ्चदशास्थीनि जन्वेव च A.

कपोलाक्षयोर्भध्यप्रदेशः, तेषां समाहारो ललाटाक्षिगण्डं, तत्र प्रलेकमस्थियुग-लम् । नासा घनसंज्ञकास्थिमती । पार्श्वकाः कक्षाधःप्रदेशसंबद्धान्यस्थीनि तदाधारभूतानि स्थालकानि, तैः स्थालकैः अर्बुदेश्चास्थिविशेषः सह पार्श्वका द्विसप्ततिः । पूर्वोक्तेश्व नवभिः सार्धमेकाशीतिर्भवति ॥ ८९ ॥

> द्रौ शङ्खको कपालानि चत्वारि शिरसस्तथा। उरः सप्तदशास्थीनि पुरुषस्यास्थिसंग्रहः॥ ९०॥

किंच, भूकर्णयोर्भध्यप्रदेशावस्थिविशेषौ राह्यको, शिरसः संवन्धीने चत्वारि कपालानि । उरो वक्षः, तत्सप्तद्शास्थिकमिलेवं त्रयोविंशतिः । पूर्वोक्तेश्व सह षष्ट्यधिकं शतत्रयमिलेवं पुरुषस्यास्थिसंग्रहः कथितः ॥९०॥

सविषयाणि ज्ञानेन्द्रियाण्याह—

गन्धरूपरसस्पर्शशब्दाश्च विषयाः स्तृताः । नासिका लोचने जिह्वा त्वक् श्रोत्रं चेन्द्रियाणि च॥९१॥

एते गन्धाद्यो विषयाः पुरुषस्य वन्धनहेतवः; 'विषय'शब्दस्य 'षित् वन्धने' इत्यस्य धातोर्ब्युत्पन्नत्वात् । एतैश्च गन्धादिभिर्वोध्यत्वेन व्यवस्थितैः स्वस्रगोचरसंवित्साधनतयानुमेयानि घ्राणादीनि पञ्चेन्द्रियाणि भवन्ति ९१

कर्मेन्द्रियाणि द्शियितुमाह—

हस्तौ पायुरुपस्यं च जिह्वा पादौ च पश्च वै । कमेन्द्रियाणि जानीयान्मनश्चेत्रोभयात्मकम् ॥ ९२ ॥

हस्तौ प्रसिद्धौ, पायुर्गुदं, उपस्थं रितसंपाद्यसुखसाधनं, जिह्वा प्रसिद्धा, पादौ च, एतानि हस्तादीनि पञ्च कर्मेन्द्रियाणि आदाननिर्हारानन्दव्याहा-रिवहारादिकर्मसाधनानि जानीयात्। मनोऽन्तःकरणं युगपत् ज्ञानानुत्पिति-गम्यं तच बुद्धिकर्मेन्द्रियसहकारितयोभयात्मकम्॥ ९२॥

प्राणायतनानि दर्शयितुमाह—

नाभिरोजो गुदं शुक्रं शोणितं शङ्खकौ तथा।
मूर्धांसकण्ठहँद्यं प्राणस्यायतनानि तु।। ९३।।

नाभिप्रमृतीनि दश प्राणस्य स्थानानि । समाननाम्नः पवनस्य सकलाङ्गः संचारित्वेऽपि नाभ्यादिस्थानविशेषवाचोक्तिः प्राचुर्याभिष्राया ॥ ९३ ॥

टिप्प०—1 'नव कपालं वै शिरः' इति श्रुतिस्तु मुखसहितशिरःपरा, अत्र उ. मुखरहितानि शिरांस्यभिमतानि इति न कोऽपि विरोधः।

पाठा०—१ पायुरुपस्थक्ष A. '२ च A. ३ जानीत म A. ४ हृद्यः A. ५ भिप्रायेण इ.

३७७

प्राणायतनानि प्रपन्नयितुमाह—

वपा वसावहननं नाभिः क्वोमं यक्वतिष्ठहा । श्रुद्रात्रं वृक्कको वस्तिः पुरीषाधानमेव च ॥ ९४ ॥ आमाशयोऽथ हृदयं स्थूलात्रं गुद एव च । उदरं च गुद्दो कोष्ट्यो विस्तारोऽयम्रदाहृतः ॥ ९५ ॥

वपा प्रसिद्धा, वसा मांसलेहः, अवहननं फुप्फुसः, नाभिः प्रसिद्धा, श्रीहा आयुर्वेदप्रसिद्धा, तौ च मांसपिण्डाकारौ स्तः सव्यक्षक्षिगतौ ॥ यकृत् कालिका, क्रीम मांसपिण्डस्तौ च दक्षिणकुक्षिगतौ, अद्भान्तं हत्स्थान्त्रम्, वृक्ककौ हृदयसमीपस्थौ मांसपिण्डो, बस्तिर्मृत्राशयः, पुरीषाधानं पुरीषाशयः, आमारायोऽपकानस्थानम्, हृद्यं हृत्युण्डरीकम्, स्थूलान्त्रगुदोद्राणि प्रसिद्धाने, वाह्यादुदवलयादन्तर्गुदवलये द्वे, तौ च गुदौ कोष्ट्यौ कोष्टे नामेरधः- प्रदेशे भवौ । अयं च प्राणायतनस्य विस्तार उक्तः । पूर्वश्लोके तु संक्षेपः । अत एव पूर्वश्लोकोक्तानां केषांचिदिह पाठः ॥ ९४ ॥ ९५ ॥

पुनः प्राणायतनप्रपञ्चार्थमाह —

कनीनिके चाक्षिक्टे शष्कुली कर्णपत्रको ।
कर्णो शङ्को भुनो दंन्तवेष्टानोष्टो ककुन्दरे ॥ ९६ ॥
वङ्काणो वृषणो वृक्को श्लेष्मसंवातजो स्तनो ।
उपजिह्वास्फिजो बाहू जङ्कोरुषु च पिण्डिका ॥ ९७ ॥
ताल्दरं बस्तिशीर्ष चिबुँके गलशुण्डिके ।
अँवटश्रैवमेतानि स्थानान्यत्र शसीरके ॥ ९८ ॥
अँक्षिकर्णचतुष्कं च पद्धस्तहृदयानि च ।
नव च्छिद्राणि तान्येव प्राणस्यायतनानि तु ॥ ९९ ॥

कनीनिके अक्षितारके, अक्षिक्टे अक्षिनासिकयोः सन्धी, शष्कुली कर्णशष्कुली, कर्णपत्रकों कर्णपाल्यों, कर्णों प्रसिद्धौ, दन्तवेष्टौं दन्तपाल्यों, ओष्टों प्रसिद्धौ, ककुन्द्रे जधनकृपकों, वङ्क्षणों जधनोरसंधी, वृक्कों पूर्वोक्षौ, स्तनों च श्रेष्मसंघातजों, उपजिद्धा घण्टिका, स्पिजों कटिशोथों, बाहू प्रसिद्धौ, जङ्कोरुषु च पिण्डिका जङ्कयोर्द्ध्वांश्व पिण्डिका मांसलप्रदेशः, गलु-शुण्डिके हनुमूलगळ्योः सन्धी, शीर्ष शिरः, अवटः शरीरे यः कश्चन निम्नो देशः कण्ठमूलकक्षादिः 'अवदुः'इति पाठे कृकाटिकाः तथाक्ष्णोः कनीनिकयोः

पाठा०—१ क्लोमा ख. २ वृक्तको A. ३ कोष्ठौ विस्तरोऽय A. ४ दन्तावेष्टावेष्टो कुकुन्दरे A. ५ संघातको A. ६ पिण्डिकाः A. ७ चिबुकं A. ८ अवटु A. ९ अक्षिवर्त्मचतुष्कं A.

असेकं श्वेतं पार्श्वद्वयमिति वर्णचतुष्टयम् । यद्वा अक्षिपुटचतुष्टयम् । शेषं प्रिष्तिः द्वम् । एवमेतानि कृत्सिते शरीरे स्थानानि । तथाक्षियुगुलं कर्णयुग्मं—नासाविव-रद्वयमास्यं पायुरुपस्थमिस्येतानि प्र्वोक्तानि नव चिछद्वाणि च प्राणस्याय-तनान्येव ॥ ९६-९९ ॥

शिराः शतानि सप्तेव नव स्नायुशतानि च । धमनीनां शते द्वे तु पश्च पेशीशतानि च ॥ १००॥

किंच, शिरा नाभिसंबद्धाश्वत्वारिंशत्संख्या वातिपत्ति छेष्मवाहिन्यः सकल-कलेवरव्यापिन्यो नानाशाखाः सत्यः सप्तश्चातसंख्या भवन्ति । तथाङ्गप्रसङ्घ-संधिवन्धनाः स्वायवो नवशतानि । धमन्यो नाम नाभेरुद्धृताश्चतुर्विंशति-संख्याः प्राणादिवायुवाहिन्यः शाखाभेदेन द्विशतं भवन्ति । पेश्यः पुनमांस-लाकारा ऊरुपिण्डकायङ्गप्रसङ्गसंधिन्यः पश्चशतानि भवन्ति ॥ १००॥

पुनश्चासामेव शिरादीनां शाखाप्राचुर्येण संख्यान्तरसाह — 🧓 🥻

एकोनत्रिंशस्त्रक्षाणि तथा नव शतानि च ।

पट् पश्चाशच जानीत शिरा धमनिसंज्ञिताः ॥ १०१॥ शिराधमन्यो मिलिताः शाखोपशाखामेदेन एकोनिश्रेशाह्यश्चाणि तथा नवशतानि पट्पश्चाशच भवन्तीलेवं हे सामश्रवःप्रमृतयः मुनयः! जानीत ॥ १०१॥

त्रयो लक्षास्तुँ विज्ञेयाः इमैश्रुकेशाः शरीरिणाम् । सप्तोत्तरं मर्मशतं द्वे च संधिशते तथा ॥ १०२॥

किंच, शरीरिणां इमश्रूणि केशाश्व मिलिताः सन्तस्त्रयो लक्षा विज्ञेयाः । मर्माणि मरणकराणि क्लेशकराणि च स्थानानि तेषां सप्तोत्तरं शतं विज्ञेयम्। अस्थ्रां तु द्वे सन्धिशतं स्नायुशिरादिसन्धयः पुनरनन्ताः॥ १०२॥

सक्लशरीरसुषिरादिसंख्यामाह-

रोम्णां कोट्यस्तु पश्चाशचतस्रः कोट्य एव च ।
सप्तषष्टिस्तथा लक्षाः साधीः खेदायनैः सह ॥ १०३॥
वायवीयैर्विगण्यन्ते विभक्ताः परमाणवः ।
यद्यप्येकीऽनुवेर्वयेषां भावनां चैव संस्थितिम् ॥ १०४॥

पूर्वोदितशिराकेशादिसहितानां रोम्णां परमाणवः सूक्ष्मसूक्ष्मतरक्षा भागाः स्वेदस्रवणस्विरैः सह चतुःपञ्चाशत्कोट्यः तथा सप्तोत्तरपष्टिलक्षाः साधीः पञ्चाशत्सहस्रसहिताः वायवीयैर्विभक्ताः पवनपरमाणुभिः पृथकृती

९ उक्षाश्च A. २ केशइमश्च शरीरिणाम् A. ३ एको नु वेदेवां ॐ

विगण्यन्ते । एतच शास्त्रदृष्ट्याभिद्दितम् । चक्षुरादिकरणपथगोचरत्वाभावाद-स्यार्थस्य । इममतिगहनमर्थं शिरादिभावसंस्थानरूपं हे मुनयः ! भवतां मध्ये यः कश्चिद्नुवेत्ति सोऽपि महान् अय्यो बुद्धिमताम् । अतो यत्नतो बुद्धिमता बोद्धव्या भावसंस्थितिः ॥

शारीररसादिपरिमाणमाह-

रसस्य नव विज्ञेया जलसाञ्चलयो द्या ।
सप्तेव तु पुरीपस्य रक्तस्याष्टौ प्रकीर्तिताः ॥ १०५ ॥
पट् श्लेष्मा पश्च पित्तं तु चत्वारो सूत्रमेव च ।
वसा त्रयो द्वौ तु मेदो मैजैकोर्ध्वं तु मस्तके ॥ १०६ ॥
श्लेष्मौजसस्तावदेव रेतसस्तावदेव तु ।
इत्येतदस्थिरं वर्ष्म यस्य मोक्षाय कृत्यसौ ॥ १०७ ॥

सम्यक्परिणताहारस्य सारो रसस्तस्य परिमाणं नवाञ्जलयः । पार्थिव-परमाणु एं छेषनिमित्तस्य जलस्या जलयो द्रा विज्ञेयाः । पुरीषस्य वर्चस्कस्य सप्तेच । रक्तस्य जाठरानलपरिपाकापादितलोहित्ससान्नरसस्याष्टावज्ञलयः प्रकी-र्तिताः । श्रेष्मणः कफस्य षडञ्जलयः । पित्तस्य तेजसः पञ्च । मूत्र-स्योबारणस्य चत्वारः । वसाया मांसक्षेहस्य त्रयः । मेद्सो मांसरसस्य द्वावश्वली । मज्जा लिस्थगतसुषिरगतस्यैकोऽज्ञलिः । मस्तके पुनर्घा-अलिः मजा श्रेष्मौजसः श्रेष्मसारस । तथा रेतस्थरमधातोस्तावदेवा-र्थाञ्जलिरेव । एतच समधातुपुरुषाभित्रायेणोक्तम् । विषमधातोस्तु न नियमः; 'वैलक्षण्याच्छरीराणामस्यायित्वात्तथैव च । दोषधातुमलानां च परिमाणं न विद्यते ॥' इलायुर्वेदसारणात् । इतीदशमस्थिस्नाय्वादारव्धमेतदशुचिनिधानं चुर्फास्थिर्मिति यस्य बुद्धिरसौ कृती पण्डितो मोक्षाय समर्थो भवति । वैराग्यनित्यानित्यविवेकयोर्गोक्षोपायत्वात् , अस्थिमूत्रपुरीषादिप्राचुर्यज्ञानस्य वैरा-ग्यहेतुरवात् । अत एव व्यासः—'सर्वाग्रुचिनिधानस्य कृतन्नस्य विनासिनः। शरीरकस्यापि कृते मूढाः पापानि कुर्वते ॥ यदि नामास्य कायस्य यदन्तस्तद्वहि-भेवेत् । दण्डमादाय लोकोऽयं ग्रुनः काकांश्व वारयेत् ॥' इति । तस्मादीदश-क्रित्सितशरीरस्यात्यन्तिकविनिवृत्त्यर्थमात्मोपासने प्रयतितव्यम् ॥ १०५-१०७ ॥

उपासनीयात्मखरूपमाह-

द्वासप्ततिसहस्राणि हृद्याद्भिनिःसृताः । हिताहिता नाम नाड्यस्तासां मध्ये ग्रशिप्रभम् ॥१०८॥

पाठा०-१ मजैकोऽर्धं A. २ च A. ३ हिता नाम हि ता नाड्यः A.

मण्डलं तस्य मध्यस्य आत्मा दीप इवाचलः। स ज्ञेयस्तं विदित्वेह पुनराजायते न तु ॥ १०९॥

हृद्यप्रदेशाद्भिनिःसृताः कदम्वकुषुमकेसरवत्सवंतो निर्णता हिताहित-करत्वेन हिताहितेतिसंज्ञा द्वासप्तातसहस्राणि नाड्यो भवन्ति । अपरास्तिस्रो नाड्यस्तासामिडापिङ्गलाख्ये द्वे नाड्यो सम्बद्धिणपार्श्वगते हृदि विपर्यस्ते नासाविवरसंबद्धे प्राणापानायतने । सुषुम्नाख्या पुनस्तृतीया दण्डवः नमध्ये ब्रह्मरन्ध्रविनिर्णता । तासां नाडीनां स्रध्ये सण्डलं चन्द्रप्रभं तसिन्नातमा निर्वातस्थदीप इवाचलः प्रकाशमान आस्ते स एवंभूतो ज्ञातन्यः । यतस्तत्साक्षात्करणादिह संसारे न पुनः संसरित अमृतलं प्राप्नोति ॥ १०८-१०९॥

ज्ञेयं चारण्यकमहं यदादित्याद्वाप्तवान् ।

योगशास्त्रं च मत्प्रोक्तं ज्ञेयं योगमभीष्सता ॥ ११०॥ किंच, चित्तवतिर्विषयान्तरितरस्कारेणात्मिन स्थैर्यं योगस्तत्प्राप्त्यर्थं वृहदारण्यकाख्यमादित्याद्यन्मया प्राप्तं तच्च ज्ञातव्यम् । तथा यन्मयोक्तं योगशास्त्रं तद्यि ज्ञातव्यम् ॥ ११०॥

कथं पुनरसावात्मा ध्यातव्य इत्यत आह—

अनन्यविषयं कृत्वा मनोबुद्धिसमृतीन्द्रियम्।

ध्येय आत्मा स्थितो योऽसौ हृदये दीपवतप्रश्चः ॥ १११॥ आत्मव्यतिरिक्तविषयेभ्यो मनोबुद्धिस्मृतीन्द्रियाणि प्रसाहस्य आत्मे किविषयाणि कृत्वा आत्मा ध्येयः । योऽसौ प्रभुर्निर्वातस्थप्रदीप-वद्दीप्यमानो निष्प्रकम्पो हृदि तिष्ठति । एतदेव तस्य ध्येयत्वं यचित्तवर्ते विहिर्विषयावभासतिरस्कारेणात्मप्रवणतानाम शरावसंपुटनिरुद्धप्रभाष्रतानप्रसरसेव प्रदीपस्यैकनिष्ठत्वम् ॥ १९९॥

यस्य पुनिश्चतवृत्तिर्निराकारालम्बनतया समाधौ नाभिरमते तेन शब्दब्रह्मी

पासनं कार्यमित्याह—

यथाविधानेन पठन्सामगायमविच्युतम्।

सावधानर्साद्भ्यासात्परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ ११२ ॥ खाध्यायावगतमार्गानतिक्रमेण सामगायं सामगानम् । सान्नो गाना

टिप्प०—1 जीवपरमात्मनोरभेदविज्ञानं विषयान्तरासंभिन्नं योगः; 'आत्मप्रयत्नसार् पेक्षा विशिष्टा या मनोगितः । तस्या ब्रह्मणि संयोगो योग इत्यभिधीयते' इति वचनात् । 2 इदमेवोक्तं भगवता गीतायाम् (६।२५)—'रानैः रानैरुपरमेद्भुद्भया धृतिगृहीतया। आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदिष चिन्तयेत् ॥' इति ।

पाठा०—१ यथावधानेन पठन्साम गायत्यविस्वरम् ४. २ स्तथाऽभ्यां सात्प ४.

त्मकत्वेऽपि गायमिति विशेषणं प्रगीतमन्त्रन्युदासार्थम् । अविच्युतमस्खलितं सावधानः सामध्वन्यनुस्यूतात्मैकाप्रचित्तवृतिः पठंस्तद्भयासवशात् तत्र निष्णातः शब्दाकारश्रुन्योपासनेन परं ब्रह्माधिगच्छति । तदुक्तम् - 'शब्दब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति' इति ॥ ११२ ॥

यस्य पुनवेंदिक्यां गीतौ चित्तं नाभिरमते तेन लौकिकगीतानुस्मृतात्मोपासनं

कार्यमित्याह—

अंपरान्तकमुल्लोप्यं मद्रकं प्रकरीं तथा। आवेणकं सरोविन्दुमुत्तरं गीतकानि च ॥ ११३ ॥ ऋँग्गाथा पाणिका दक्षविहिता ब्रह्मगीतिका। गेयमेतत्तद्भ्यासकरणान्मोक्षसंज्ञितम्॥ ११४ ॥

अपरान्तको ह्रोप्यमद्रकप्रकर्ये विणकानि सरोविन्दु सहितं चोत्तर-मिलेतानि प्रकरणाख्यानि सप्त गीतकानि । 'च'शब्दादासारितवर्धमानकादि-महागीतानि गृह्यन्ते । ऋग्गाथा याश्वतस्रो गीतिका इस्रेतदपरान्तकादिगीत-जातमध्यारोपितात्मभावं मोक्षसाधनत्वान्मोक्षसं ज्ञितं मन्तव्यम् । तदभ्या-सस्यकाप्रतापादनद्वारेणात्मैकातापत्तिकारणस्रात् ॥ ११३–११४॥

#### वीणावाद्नतत्त्वज्ञः श्रुतिजातिविशारदः । तालज्ञश्राप्रयासेन मोक्षमार्गं नियच्छति ॥ ११५ ॥

किंच, भरतादिमुनिप्रतिपादितवीणावादनतत्त्ववेदी । श्रूयत इति श्रुतिः द्वाविंशतिविधा सप्तखरेषु । तथा हि—षङ्जमध्यमपञ्चमाः प्रत्येकं चतुःश्रुतयः ऋषभधैवतौ प्रत्येकं त्रिश्रुती गान्धारनिषादौ प्रत्येकं द्विश्रुती इति । जातयस्तु षङ्जादयः सप्त श्रुद्धाः संकरजातयस्त्वेकादशेत्येवमष्टादशविधास्तासु विशारदः प्रवीणः । ताल इति गीर्तंपरिमाणं कथ्यते । तत्स्वरूपञ्चश्च तदनुविद्धव्रह्मो-पासनत्या तालादिभङ्गभयाचित्तवृत्तेरात्मैकाप्रतायाः सुकरत्वादल्पायासेनेव मुक्ति-पर्थं नियच्छति प्राप्नोति ॥ १९५॥

चित्तविक्षेपाद्यन्तरायहतस्य गीतज्ञस्य फलान्तरमाह—

गीतज्ञो यदि योगेर्नं नाप्तोति परमं पदम् । रुद्रस्यानुचरो भूत्वा तेनैव सह मोदते ॥ ११६॥

गीतक्षो यदि कथंचिद्योगेन परमं पदं नाप्तोति तर्हि रुद्रस्य सचिवो भूत्वा तेनैव सह मोदते कीडित ॥ ११६ ॥

पाठा०—१ अनुस्मृतात्मैक क. २ अपरान्तिक A. ३ मकरीं ख. ४ त्रेवेणुकं सुराविन्दमु A. ५ ऋग्गाथाः A. ६ ब्रह्मगीतिकाः A. ७ गायन्नेतत्त A. ८ प्रयत्नेन A. ९ गीतप्रमाणं करुप्यते ख. १० गीतेन A. १३ मूरवा सह तेनैव क. ङ.

पूर्वोक्तमुपसंहरति-

अनादिरात्मा कथितस्तस्यादिस्तु शरीरकम् । आत्मनस्तु जगत्सर्वं जगतश्चात्मसंभवः ॥ ११७॥

प्रागुक्तरीला अनादिरातमा क्षेत्रज्ञस्तस्य च रारीरप्रहणमेवादिरुद्धवः कथितः 'अजः शरीरप्रहणाद्' (प्रा०६९) इत्यत्र । परमातमनश्च सकाशात्पृथि-व्यादिसकलभुवनो द्भवः तस्मादुद्भूताच पृथिव्यादिभूतसंघाताजीवानां स्थूलशरीर-तया संभवश्च कथितः 'सर्गादौ स यथाकाशं' (प्रा०७०) इत्यादिना ॥ १९०॥

एतदेव प्रश्नपूर्वकं विवृणोति-

कथमेतद्विमुद्यामः सदेवासुरमानविद्या । जगदुद्भृतमात्मा च कथं तस्मिन्वदस्य नः ॥ ११८॥

यदेतत्सकलसुरासुरमनुजादिसहितं जगदात्मनः सकाशात्कथः मुत्पन्नं, आत्मा च तस्मिन् जगति कथं तिर्यङ्नरसरीसपादिशरीरमाः गमवतीत्येतस्मिन्नर्थे विमुद्यामः । अतो मोहापनुत्त्यर्थमस्माकं विस्तरशो वदस्व॥ ११८॥

एवं मुनिभिः पृष्टः प्रत्युत्तरमाह-

मोहजालमपास्येह पुरुषो दृश्यते हि यः। सहस्रकरपन्नेत्रः सूर्यवर्चाः सहस्रकः ॥ ११९॥ स आत्मा चैव यज्ञश्च विश्वरूपः प्रजापतिः। विराजः सोऽन्नरूपेण यज्ञत्वम्रपगच्छति ॥ १२०॥

इह जगित यदिदं स्थूलकलेवरादावनातमन्यातमाभिमानरूपं भोहजालं तदः पास्य तद्यतिरिक्तो यः पुरुषोऽनेककरचरणलोचनः सूर्यवर्चाः अनन्तः रिहमः सहस्रकः बहुशिरा दृश्यते । एतच तत्तद्रोचरशक्तयाधारतयोच्यतेः तस्य साक्षात्कारादिसंबन्धाभावात् । स एवातमा यज्ञः प्रजापतिश्च । यतोऽसौ विश्वरूपः सर्वात्मकः । वैश्वरूप्यमेव कथमिति चेत् । यसादसौ विराजः पुरोडाशाद्यक्ररूपेण यज्ञत्वमुपगच्छति । यज्ञाच वृष्ट्यादिद्वारेण प्रजास्टिं रिल्येवं वैश्वरूप्यम् ॥ १९९-१२०॥

पाठा०- १ आत्मनश्च A. २ संभूताश्च पृथिब्यादिभूतसंघाताः जीवानां छ. ३ विराद च A.

एतदेव प्रपञ्चयति-

यो द्रव्यदेवतात्यागसंभूतो रस उत्तमः । देवान्संतप्य स रसो यजमानं फलेन च ॥ १२१ ॥ संयोज्य वायुना सोमं नीयते रिक्मिभिस्ततः । ऋग्यजुःसामविहितं सौरं धामोपनीयते ॥ १२२ ॥ व्वमण्डलादसौ ख्र्यः सृजत्यमृतम्रत्तमम् । यज्ञन्म सर्वभूतानामश्चानश्चात्मनाम् ॥ १२३ ॥ तसाद्वात्युनयंज्ञः पुनरन्नं पुनः कतुः । एवमेतद्नाद्यन्तं चक्रं संपरिवर्तते ॥ १२४ ॥

द्रव्यस्य चरुपरोडाशादेर्द्वतोह्शेन त्यागायो रसः अदृष्टहपमात्मनः परिणल्यन्तरमुत्तमः सकलजगजन्मवीजतयोत्कृष्टतमः संभूतः स देवानसंप्रदानकारकभूतान्सम्यकृपीणयित्वा यजमानं चाभिलिषतफलेन संयोज्य पवन्तन प्रयमाणश्चन्द्रमण्डलं प्रति नीयते । ततः शशिमण्डलादिमभिन्भानुमण्डलम् । सैषा त्रय्येव विद्या तपतीत्यभेदाभिधानात् ऋग्यजुःसाम्मयं प्रत्युपनीयते । ततश्च खमण्डलाद्सौ स्याऽमृतरसं दृष्टिहपम्मन्मयं प्रत्युपनीयते । ततश्च खमण्डलाद्सौ स्याऽमृतरसं दृष्टिहपम्मन्मयं प्रतस्कलभूतानामश्चानात्रानात्मनां चराचराणां जननिमित्तं तत्स्वजिति । तसादृष्टिसंपादितौषधिमयात्प्रजोत्पत्तिहेतोरबात्पुनर्यञ्चः, यज्ञाच पूर्वाभिहित्भिङ्गया पुनरः सं, अन्नाच पुनः ऋतुरित्येवमेतद्खलं संस्यकं प्रवाहरूपेणोत्पत्तिविनाशविरहितं सम्यक्परिवर्तत इत्यनेन क्रमेणात्मनः सकाशान्दिखलजगदुत्पत्तिः । तत्र चात्मनः सक्मीनुरूपविष्रहपरिष्रहः ॥ १२१–१२४॥

ननु यद्यात्मनः संसरणमनाद्यन्तं तर्ह्यनिर्मुक्तिप्रसङ्ग इत्यत आह—

अनादिरात्मा संभूतिर्विद्यते नान्तरात्मनः । समवायी तु पुरुषो मोहेच्छाद्वेषकर्मजः ॥ १२५॥

यद्यप्यात्मनोऽनादित्वात्संभूतिर्न विद्यते अन्तरात्मनः शरीरव्या-पिनः तथापि पुरुषः शरीरेण समवायी भवति भोगायतने सुखदुः खात्मकं भोग्यजातमुप्रभुङ्के इसेवं भूतेन संवन्धेन संवन्धी भवसेव। स च समवायो मोहेच्छाद्रेषज्ञनितकर्मनिर्मेयो नतु निसर्गजातः । तस्य कार्यत्वेन विना-शोपपत्तर्न निर्मुक्तिः ॥ १२५ ॥

आत्मनो जगज्जन्मेत्युक्तं तत्प्रपश्चियतुमाह—

सहस्रात्मा मया यो व आदिदेव उदाहतः। मुखवाहूरुपज्जाः स्युस्तस्य वर्णा यथाक्रमम् ॥ १२६ ॥

पाठा०—१ त्यागात्संभूतो △. २ तन्मण्डरूमसौ △. ३ प्रत्युपनीयते क. ४ मिहितसंज्ञात्युनरन्नं क.

पृथिवी पादतस्तस्य शिरंसो द्योरजायत । नस्तः प्राणा दिशः श्रोत्रात्स्पर्शाद्वायुर्धुखाच्छिखी ॥१२७॥ मनसश्चन्द्रमा जातश्रक्षुपश्च दिवाकरः । जघनादन्तरिक्षं च जगच्च सचराचरम् ॥ १२८॥

योऽसो सकलजीवात्मकतया प्रपञ्चात्मकतया च सहसात्मा बहुहपस्तथा सकलजगद्धेतुतया आदिदेवो मया युष्माकमुदाहृतः तस्य वदनभुजसिवधचरण-जाता यथाकममयजनमादयश्वलारो वर्णाः । तथा तस्य पादाद्ध्रिमिः, मस्तका-तसुरसदा,व्राणात्प्राणाः कर्णात्ककुभः स्पर्शात्पवनः, वदनाद्धुतवहः, मनसः शशाङ्कः, नेत्राद्धानुः, जधनाद्धगनं, जङ्गमाजङ्गमात्मकं जगञ्च॥ १२६-१२८॥

अत्र चोदयन्ति-

यद्येवं स कथं ब्रह्म-पापयोनिषु जायते । ईश्वरः स कथं भावैरनिष्टैः संब्रयुज्यते ॥ १२९॥

हे ब्रह्मन् योगीश्वर! यद्यात्मैव जीवादिभावं भजते तर्हि कथमसौ पाप-योनिषु मृगपक्ष्यादिषु जायते ? अथ मोहरागद्वेषादिदोषदुष्टत्वात्तत्र जन्मेखु-च्यते । तच न,-यसादीश्वरः स्वतन्त्रः कथमनिष्टेर्मोहरागादिभावैः संयुज्यते ? ॥ १२९ ॥

करणैरन्वितस्थापि पूँवै ज्ञानं कथं च न । वेत्ति सर्वगतां कस्मात्सर्वगोऽपि न वेदनाम् ॥ १३०॥

किंच, तथेदमप्यत्र दूषणम् । मनःप्रमृतिज्ञानोपायैः सहितस्यापि तस्यात्मनः पूर्वज्ञानं जन्मान्तरानुभूतविषयं कस्मान्नोत्पचते ? तथा सर्वेप्राणि गतां वेदनां सुखदुःखादिरूपां स्वयं संवेगोऽपि सर्वदेहगतोऽपि कस्मान्न वेत्ति ? तस्मादात्मैवेश्वरो जीवादिभावं भजत इस्ययुक्तम् ॥ १३० ॥

तत्र पूर्वचोद्यस्थोत्तरमाह—

अन्त्यपक्षिस्थावरतां मनोवाकायकर्मजैः । दोषैः प्रयाति जीवोऽयं भवं योनिशतेषु च ॥ १३१ ॥

यद्यपिश्वरः खरूपेण सत्यज्ञानानन्दलक्षणः तथाप्यविद्यासमावेशवशानमोहं रागादिभावरिभभूयमानो नानाहीनयोनिजननसाधनं मानसादित्रिविधं दर्मे निचयमाचरति । तेन चान्त्यादिहीनयोनितामापद्यते । अन्त्याश्वण्डाली दयः, पश्चिणः काकादयः, स्थावरा वृक्षादयः तेषां भावोऽन्त्यपिक्षस्थाव

पाटा०-१ शिरस्तो A. २ तत्तज्ञनमेत्युच्यते छ. ३ करणेनान्वितस्य ख. ४ पूर्वज्ञानं कथं च न A. ५ सर्वज्ञोपि छ. रता तां यथाक्रमेण मनोवाकायारव्यकर्मदोषेर्जन्मसहस्रेष्वयं जीवः प्राप्तोति ॥ १३१ ॥

> अनन्ताश्च यथा भावाः शरीरेषु शरीरिणाम् । रूपाण्यपि तथैवेह सर्वयोनिषु देहिनाम् ॥ १३२ ॥

किंच, श्रारीरिणां जीवानां श्रारीरेषु भावा अभिप्रायिवशेषाः सत्त्वाद्य-देकतारतम्याद्यथाऽनन्तास्तथा तत्कार्याण्यपि रूपाणि कुन्जवामनत्वादीनि देहिनां सर्वयोनिषु भवन्ति ॥ १३२ ॥

ननु यदि कर्मजन्यानि कुञ्जत्वादीनि तर्हि कर्मानन्तरमेव तैर्भवितव्यमित्या-शङ्क्याह—

> विपाकः कर्मणां प्रेत्य केपांचिदिह जायते । इह वाऽमुत्र वैंकेषां भावस्तत्र प्रयोजनम् ॥ १३३ ॥

केषांचिज्योतिष्टोमादिकर्मणां विपाकः फलं प्रेत्य देहान्तरे भवति । केषांचित्कारीर्यादिकर्मणां दृष्ट्यादिफलमिहेव भवति । केषांचिच्चित्रादीनां फलं पश्चादिकमिह देहान्तरे वेत्यनियतम् । नह्यनन्तरमेव कर्मफलेन भवितव्यमिति शास्त्रार्थः । अत्र च कर्मणां शुभाशुभफलजनकत्वे सत्त्वादिभाव एव प्रयोजकभूतस्तदायत्तत्वात्फलतारतम्यस्य ॥ १३३॥

मनोवाकायकर्मजैरन्त्यादियोनीः प्राप्तोतीत्युक्तं, तत्प्रपश्चियतुमाह—

परद्रव्याण्यभिध्यायंस्तथानिष्टानि चिन्तयन् । वितथाभिनिवेशी च जायतेऽन्त्यासु योनिषु ॥ १३४॥

परधनानि कथमहमपहरेयमिलाभिमुख्येन ध्यायंस्तथाऽनिष्टानि ब्रह्महलादीनि हिंसात्मकानि करिष्यामीति चिन्तयन् वितथे असलभूते वस्तुनि अभिनिवेदाः पुनः पुनः संकल्पस्तद्वांश्च श्वचण्डालाद्यन्त्ययोनिषु जायते॥ १३४॥

> पुरुषोऽनृतवादी च पिशुनः पर्रंपस्तथा । अनिबद्धप्रलापी च मृगपक्षिषु जायते ॥ १३५॥

किंच, यस्त्वनृतवद्नशीलः पुरुषः पिशुनः कर्णेजपः परुषः परोद्वेग-करभाषी अनिवद्धप्रलापी प्रकृतासङ्गतार्थवादी च बुद्धिपूर्वाबुद्धिपूर्वादितारत-म्याद्धीनोत्कृष्टेषु मृगपक्षिषु जायते ॥ १३५॥

पाठा०—१ अनन्ता हि A, २ इह चामुत्र चैकेषां A, ३ योनितां मामोतीति ङ. ४ पुरुषस्तथा A, ५ पूर्वावृत्त्यादि ख.

#### अदत्तादाननिरतः परदारोपसेवकः । हिंसकश्चाविधानेन स्थावरेष्वभिजायते ॥ १३६ ॥

किंच, अद्तादाननिरतः अदत्तपरधनापहारप्रसक्तः परदारप्रसक्तश्च अविहितमार्गेण प्राणिनां घातकश्च दोषगुरुलघुभावतारतम्यात्तरुलताप्रता-नादिस्थावरेषु जायते ॥१३६॥

सत्त्वादिगुणपरिपाकमाह-

आत्मज्ञः शौचवान्दान्तस्तपस्त्री विजितेन्द्रियः।

धर्मकृद्धेदविद्यावित्सात्त्विको देवयोनिताम् ॥ १३७॥ आत्मको विद्यायनाभिजनाद्यभिमानरहितः, शौचवान् वाह्याभ्यन्तरत्त्रौक

आत्मक्षा विद्याधनामिननिवासमानिवासमानिवास राखिन प्रात्वास्य प्रात्वास्य प्रात्वास्य प्रात्वास्य प्रात्वास्य प्रात्वास्य प्राप्तिकः, तथेन्द्रियार्थेष्य प्रसक्तः, निस्ननेमित्तिकधर्मानुष्टानिनितः, वेदार्थवेदी च यः, सात्विकः। स च सत्त्वोद्देकतारतम्यैवशादुत्कृष्टोत्कृष्टतरसुरयोनितां प्राप्नोति ॥ १३०॥

असत्कार्यरतोऽधीर आरम्भी विषयी च यः। स राजसो मनुष्येषु मूँतो जन्माधिगच्छति।। १३८॥

किंच, असत्कार्येषु तूर्यवादित्र तृत्यादिष्वभिरतो यः तथा अधीरो व्यप्रचित्तः आरम्भी सदा कार्याकुलो विषयेष्वतिप्रसक्तश्च, सरजो गुणयुक्तः। तद्वणतारतम्याद्वीनोत्कृष्टमनुष्यजातिषु मरणानन्तरमुत्पर्ति प्रामोति॥ १३८॥

निद्रात्यः ऋरकृद्धब्धो नास्तिको याचकस्तथा । प्रमादवान्भित्रवृत्तो भवेत्तिर्यक्षु तामसः ॥ १३९ ॥

तथा च, यः पुनर्निद्राशीलः, प्राणिपीडाकरो, लोभयुक्तश्च,तथा नास्तिको धर्मादेर्निन्दकः, याचनशीलः, प्रमाद्वान् कार्याकार्यविवेकः श्चत्यः,विरुद्धाचारश्चः, असौ तमोगुणयुक्तस्तत्तारतम्याद्धीनहीनतरपश्चादिः योनिषु जायते ॥ १३९ ॥

पूर्वोक्तमुपसंहरति-

रजसा तमसा चैवं समाविष्टो अमन्निह । भावैरनिष्टेः संयुक्तः संसारं प्रतिपद्यते ॥ १४० ॥

एवमविद्याविद्धोऽयमात्मा रजस्तमोभ्यां सम्यगाविष्ट इह संसारे पर्यं टन् नानाविषदुःखप्रदेभीवैरिभभूतः पुनः पुनः संसारं देहप्रहणं प्राप्ती तीति। ईश्वरः स कथं भावैरिनष्टैः संप्रयुज्यत इत्यस्य चोयस्यानवकाशः॥१४०॥

पाठा०—१ स्थावरेषूपजायते A. २ धर्मकृद्वेदविद्याति सात्विको A. ३ तारतम्यादुत्कृष्ट क. ४ पुनर्जन्माधिगच्छति A. यदिप 'करणैरन्वितस्यापि' (प्रा० १३०) इति द्वितीयं चोद्यं तस्योत्तरमाह—

मिलनो हि यथाऽऽदर्शो रूपालोकस्य न क्षमः। तथाऽविपक्ककरण आत्मज्ञानस्य न क्षमः॥ १४१॥

ययात्मा अन्तः करणीदिज्ञानसाधनसंपन्नस्तथापि जन्मान्तरानुभूतार्थाव-बोधे न समर्थः अविपक्षकरणो रागादिमलाकान्तचित्तो यसात्; यथा द्र्पणो मलच्छन्नो रूपञ्चानोत्पादनसमर्थो न भवति ॥ १४१॥

ननु प्राग्भवीयज्ञानस्याप्यात्मप्रकाशत्वात् तस्य च स्वतःसिद्धत्वाचानुपलम्भो

युक्त इलाशङ्गाह—

केट्वेर्वारौ यथाऽपके मधुरः सत्रसोऽपि न ।

प्राप्यते ह्यात्मनि तथा नापककरणे ज्ञता ॥ १४२ ॥

अपके कट्वेर्यारो तिक्तकर्किटकायां विद्यमानोऽपि मधुरो रसो यथा नोपलभ्यते तथात्मन्यपक्तकरणे विद्यमानापि ज्ञता ज्ञातृता प्राग्भवीय-वस्तुगोचरा न प्राप्यते ॥ १४२ ॥

'वेत्ति सर्वगतां कस्मात्सर्वगोऽपि न वेदनाम्' (प्रा॰१३०) इति यदुकं, तत्रोत्तरमाह—

सर्वाश्रयां निजे देहे देही विन्दति वेदनाम्।

योगी मुक्तश्च सर्वासां यो न चामोति वेदनाम् ॥१४३॥

यः पुनर्देही देहाभिमानयुक्तः, स सर्वाश्रयामाध्यात्मिकादिर्हेषां वेदनां खक्मीपार्जित एव देहे प्राप्नोति, न देहान्तरगतां भोगायतनारम्भाद्ष्यवैलक्ष-ण्यादेवः यस्तु योगी मुक्तो मुक्ताहंकारादिः सकलक्षेत्रज्ञगतानां सुखदुः-खादिसंविदां वेदिता भवति परिपक्षकरणत्वात्॥ १४३॥

नन्वेकस्मिन्नात्मनि सुरनरादिदेहेषु भेदप्रत्ययो न घटत इलाशङ्काह—

आकाशमेकं हि यथा घटादिषु पृथग्भवेत् । तथात्मैको द्यनेकश्च जलाधारेष्विवांशुमान् ॥ १४४ ॥

यथैकमेव गगनं कूपकुम्भाद्युपाधिसेद्भिन्नं नानेवानुभूयते, यथा वा भानुरेकोऽपि भिन्नेषु जलभाजनेषु करकमणिकमिल्लकादिषु नानेवानुभू-यते, तथैकोऽप्यात्मा अन्तःकरणोपाधिभेदेन नाना प्रतीयते । द्वितीयदृष्टा-न्तोपादानमात्मभेदस्यापारमार्थिकत्वद्योतनार्थम् ॥ १४४ ॥

पाठा०- १ अन्तःकरणादेर्ज्ञान ख. २ कटूर्वारौ त. ३ ज्ञाता नामोति वेदनाम् त., यो न नामोति क. ४ त्मिकादिबहुरूपां ख.

'पञ्चधातून्खयं षष्ठ आदत्ते युगपत्प्रभुः' (प्रा०७२) इत्याद्युक्तमर्थमुपसंहत्याह्य ब्रह्मखानिलतेजांसि जलं भूश्वेति धातवः ।

इमे लोका एष चात्मा तसाच सचराचरम् ॥ १४५॥ ब्रह्म आत्मा, खंगगनं, अनिलो वायुः, तेजोऽप्तिः, ज्लं प्रसिद्धं, भूश्चे-

ब्रह्म भारमा, ख गगन, आनला वायुः, तजाऽभः, जल असिद्ध, मूश्च-त्येते वातादिधातव एव शरीरं व्याप्य धारयन्तीति धातवोऽभिधीयन्ते । तत्र खादयः पत्र धातवः लोक्यन्ते दश्यन्ते इति लोकाः । जडा इति यावत् । एष चिद्धातुरात्मा एतस्माज्जडाजडसमुदायात्स्थावरजङ्गमात्मकं जगदु-त्पद्यते ॥ १४५ ॥

कथमसावात्मा जगत्स्जतीत्याह-

मृहण्डचक्रसंयोगात्क्रम्भकारी यथा घटम् । करोति तृणमृत्काष्टेर्गृहं वा गृहकारकः ॥ १४६ ॥ हेममात्रमुपादाय रूपं वा हेमकारकः । निजलालासमायोगात्कोशं वा कोशकारकः ॥ १४७॥ कारणान्येवमादाय तासु तास्विह योनिषु । भृजत्यात्मानमात्मा च संभूय करणानि च ॥ १४८॥

यथा हि कुलालो म्बक्नचीनरादिकं कारणजातमुपादाय करकशरानादिकं नानानिधकार्यजातं रचयति, यथा वा वर्धिकस्तृणमृत्काष्टैः परस्परसापेक्षैः एकं गृहाख्यं कार्यं करोति, यथा वा हेमकारः केवलं हेमोपादाय हेमानुगतमेन कटकमुकुटकुण्डलादिकार्यमुत्पाद्यति, यथा वा कोशकारकः कीटिनशेषो निजलालयार्वधमात्मवन्धनं कोशाख्यमारभते, तथात्मापि पृथिव्यादीनि साधनानि परस्परसापेक्षाणि, तथा करणान्यपि शोत्रात्वियुपादाय अस्मिन्संसारे तासु तासु सुरादियोनिषु स्वयमेवातमानं निजकर्मवन्धवदं शरीरितया सुजति ॥ १४६-१४८॥

किं पुनर्वेषयिकज्ञानेन्द्रियव्यतिरिक्तात्मसद्भावे प्रमाणमित्याशङ्कयाह—

महाभूतानि सत्यानि यथात्मापि तथैव हि । कोऽन्यथैकेन नेत्रेण दृष्टमन्येन पश्यति ॥ १४९ ॥ वाचं वा को विजानाति पुनः संश्रुत्य संश्रुताम् ।

यथा हि पृथिव्यादिमहाभूतानि सत्यानि प्रमाणागम्यलात् तथाऽऽत्मापि सत्यः । अन्यथा यदि बुद्धीन्द्रियव्यतिरिक्तो ज्ञाता ध्रुवो न स्यात्ति एकेन चक्षुरिन्द्रियेण हुएं वस्तु अन्येन स्पर्शनेन्द्रियेण को विज्ञानाति 'यमहर्म' द्राक्षं तमहं स्पृशामि' इति ॥ तथा कस्यचित्पुरुषस्य वाचं पूर्वं श्रुत्वा

पुनः श्रूयमाणां वाचं तस्य वागियमिति कः प्रत्यभिजानाति । तस्मात् ज्ञानेन्द्रियातिरिको ज्ञाता ध्रुव इति सिद्धम् ॥ १४९३ ॥

अंतीतार्थस्मृतिः कस्य को वा स्वमस्य कारकः ॥ १५०॥ जातिरूपवयोद्यचिद्यादिभिरहंकृतः । शब्दादिविषयोद्योगं कर्मणा मनसा गिरा ॥ १५१॥

किंच, यद्यात्मा ध्रुवो न स्यात् तर्ह्यानुभूतार्थगोचरा स्मृतिः पूर्वानुभव-भावितसंस्कारोद्वोधनिवन्धना कस्य भवेत्? नह्यन्येन दृष्टे वस्तुन्यन्यस्य स्मृति-रुपपयते । तथा कः स्वप्नज्ञानस्य कारकः । नहीन्द्रियाणामुपरत्व्यापाराणां तत्कारकत्वम् । तथाहमेवाभिजनत्वादिसंपन्न इस्तेवंविधोऽनुसंधानप्रस्ययः कस्य भवति स्थिरात्मव्यतिरिक्तस्य ? तथा शब्दस्पर्शादिविषयोपभोगसिद्ध्य-र्थमुद्योगं मनोवाकायैः कः कुर्यात् ? तस्मादिप बुद्धीन्द्रियव्यतिरिक्त आत्मा स्थितः ॥ १५०-१५१॥

उपासनाविशेषविध्यर्थं संसारस्य रूपं विदृण्वन्नाह—

स संदिग्धमतिः कर्मफलमस्ति न वेति वा। विर्द्धतः सिद्धमात्मानमसिद्धोऽपि हि मन्यते ॥ १५२॥

योऽसौ पूर्वोक्त आत्मा विष्ठुतोऽहंकारद्षितः स सकलकर्मसु फलमस्ति न वेति संदिग्धमतिभेवति । तथाऽसिद्धोऽप्यकृतार्थोऽपि सिद्धमेव कृतार्थमातमानं मन्यते ॥ १५२ ॥

> मम दाराः सुतामात्या अहमेपामिति स्थितिः । हिताहितेषु भावेषु विपरीतमितः सदा ॥ १५३ ॥

किंच, तस्य विष्ठतमतेर्मम कलत्रपुत्रप्रेष्याद्योऽहसेषामित्यतीव मम-ताकुलस्थितिर्भवति । तथा हिताहितकरे कार्यप्रकरे स विष्ठतमतिर्विप-रीतमतिः सदा भवेत् ॥ १५३ ॥

ब्रेयंब्रे प्रकृतौ चैव विकारे चाविशेषवान् । अनाशकानलाघातजलप्रपतनोद्यमी ॥ १५४ ॥ एवंद्यचोऽविनीतात्मा वितथाभिनिवेशवान् । कर्मणा द्रेषमोहाभ्यामिच्छया चैव वध्यते ॥ १५५ ॥ किंच, ब्रेयं जानातीति ब्रेयब्रस्तस्मिन्नात्मिन प्रकृतौ चात्मनो गुणसाम्याव-

पाठा०—१ अतीतार्थस्मृतिः क. ग., अतीतार्था A. २ विषये सक्तः A. ३ सिद्ध्यर्थं इ. ४ संहतः A. ५ ज्ञेये च प्रकृतौ विकारे चावि A. ६ अना-शकानलापात A. स्थायां विकारे चाहंकारादावविद्रोपवान् विवेकानभिन्नो भवति । तथानारा-नहुतारानाम्बुप्रवेशविषारानादिषु विष्ठववशात्कृतप्रयत्नो भवेत्। एवं नानाप्रकाराकार्यप्रवृत्तोऽविनीतात्माऽसंयतात्मा असत्कार्याभिनिवेश्यु-क्तः सन् तत्कृतकर्मजातेन रागद्धेषाभ्यां मोहेन च वध्यते ॥१५४-१५५॥

शरीरप्रहणद्वारेण कथं पुनस्तस्य विसम्भो भवतीत्यत आह—

आचार्योपासनं वेद्शास्त्रार्थेषु विवेकिता। तत्कर्मणामनुष्ठानं सङ्गः सद्भिगिरः शुभाः ॥ १५६॥ स्र्यालोकालम्भविगमः सर्वभूतात्मद्र्यनम् । त्यागः परिग्रहाणां च जीर्णकाषायधारणम् ॥ १५७॥ विषयेन्द्रियसंरोधस्तन्द्रालस्यविवर्जनस् । शरीरपरिसंख्यानं प्रवृत्तिष्वघदर्शनम् ॥ १५८ ॥ नीरजस्तमसा सन्वशुद्धिनिःस्पृहता शमः। एतैरुपायैः संशुद्धः सन्त्रयोग्यमृती भवेत् ॥ १५९ ॥

विद्यार्थमाचार्यसेवा, वेदान्तार्थेषु पातज्ञलादियोगशास्त्रार्थेषु च विवेकि त्वम् , तत्प्रतिपादित च्यानकर्मणामनुष्टानम् , सत्पुरुषसङ्गः प्रियहितवचन-लम्, छलनालोकनालम्भयोः परित्यागः, सर्वभूतेष्वातमवहर्शनं समल-दर्शनम्, परित्रहाणां च पुत्रक्षेत्रकलत्रादीनां त्यागः, जीर्णकाषायधार-णम्, तथा शब्दस्पर्शादिविषयेषु श्रोत्रादीन्द्रियाणां प्रवृत्तिनिरोधः, तन्द्रा निद्रानुकारिणी, आलस्यमनुत्साहः तयोविशेषण सागः, शारीरस परिसंख्यानमस्थिराशुचित्वादिदोषानुसंधानम्, तथा सकलगमनादिषु प्रवृ-त्तिषु सूक्ष्मप्राणिवधादिदोषपरामर्शः, तथा रजस्तमोविधुरता, प्राणा-यामादिभिर्मावशुद्धिः, निःस्पृहता विषयेष्वनभिलाषः, शमो बाह्यान्तः करणसंयमः, एतेराचार्योपासनादिभिरुपायैः सम्यक् शुद्धः केवलसत्त्वयुको ब्रह्मोपासनेनामृती भवेत् मुक्तो भवति ॥ १५६-१५९ ॥

कथममृतत्वप्राप्तिरित्यत आह—

तत्त्वस्मृतेरुपस्थानात्सत्त्वयोगात्परिक्षयात् । कर्मणां संनिकर्षाच सतां योगः प्रवर्तते ॥ १६० ॥

आत्माख्यतत्त्वसमृतेरात्मनि निश्वलतयोपस्थानात् सत्त्वशुद्धियोगाले-बलसत्त्वगुणयोगात्कर्मबीजानां परिक्षयात् सत्पुरुषाणां च संबन्धात आत्मयोगः प्रवर्तते ॥ १६०॥

पाठा०- १ वेदशास्त्रस्य च विवेचनम् A. २ स च योग्य A.

श्रीरसंक्षये यस्य मनः सत्त्वस्थमीश्वरम् । अविष्ठुतमतिः सम्यक्तं जातिसंस्परतामियात् ॥ १६१ ॥

किंच, यस्य पुनर्योगिनोऽविष्ठतमतेः शरीरसंक्षयसमये मनः सत्त्वयुक्तं सम्यगेकात्रतयेश्वरं प्रति व्याप्रियते स यद्युपासनाप्रयोगाप्रवीणतयात्मानं नाधिगच्छिति तिर्हे विशिष्टसंस्कारपाटववशेन जात्यन्तरानुभूतकृमिकीटादिना-नागर्भवासादिसमुद्भृतदुःखस्मरत्वं प्राप्नुयात्। तत्स्मरणेन च जातोद्वेगतस्त- द्विच्छेदकारिणि मोक्षे प्रवर्तते ॥ १६१॥

यस्त्वैपद्धसंस्कारतया पूर्वा जाति न स्मरित तस्य का गतिरित्यत्राह—

यथा हि भरतो वर्णेर्वर्णयत्यात्मनस्तनुम् । नानारूपाणि कुर्वाणस्तथात्मा कर्मजास्तनुः ॥ १६२ ॥

भरतो नटः, स यथा रामरावणादिनानारूपाणि कुर्वाणः सितासितपीतादिभि-वेर्णेरात्मनस्तनुं वर्णयति रचयति तथैवात्मा तत्तत्कर्मफलोपभोगार्थ कुन्जवामनादिनानारूपाणि कर्मनिमित्तानि कलेवराण्यादत्ते ॥ १६२ ॥

> कालकर्मात्मवीजानां दोषैर्मातुस्तथैव च । गर्भस्य वैकृतं दृष्टमङ्गहीनादि जनमनः ॥ १६३ ॥

किंच, न केवलं कमेंव कुञ्जवामनत्वादिनिमित्तं, किंतु कालकर्मणि खेकारण-खिपित्वीजदोषो मातृदोषश्चेति सर्वमेतत्सहकारिकारणम् । एतेन दष्टादष्ट-खरूपेण कारणकलापेन गर्भस्याङ्गहीनत्वादिविकारो जन्मन औरभ्यानिय-तकालो दृष्टः ॥ १६३ ॥

ननु प्राकृतिकप्रलयावसरे महदाद्यखिलविकारविनाशे कर्मणो नाशात्कथं तिववन्धनः प्रथमपिण्डपरिप्रह इत्याशङ्क्याह—

> अहंकारेण मनसा गत्या कर्मफलेन च। शरीरेण च नात्मायं मुक्तपूर्वः कथंचन॥ १६४॥

मनोऽहंकारो प्रसिद्धो, गतिः संसरणहेतुभूतो दोषराशिः, कर्मफलं धर्माथर्महृपम्, दारीरं लिङ्गात्मकम्; एतैरहंकारादिभिरयमात्मा कदाचि-द्िम मुच्यते यावन्मोक्षः॥ १६४॥

पाठा०—१ अविश्वतस्मृतिः सम्यग्जाति. २ जातिसारतामियात् A. ३ यत्स्वयं दुःसंस्कार ख. ४ जन्मतः. ५ स्विपतृकारणबीज ख. ६ आरभ्य-नियत ङ.

ननु प्रतिनियतकर्मणां जीवानां प्रतिनियतकालमेवोपरितर्युक्ता, न पुनः संगा-मादौ युगपदकाले प्राणसंक्षय इत्याशङ्क्याह—

## वर्त्याधारस्नेहयोगाद्यथा दीपस्य संस्थितिः। विक्रियापि च दृष्टैवमकाले श्राणसंक्षयः॥ १६५॥

यथा हि खछ तैलक्किनानेकैवर्तिवर्तिनीनां नानाज्वालानां युगपरसं-स्थितिः तासां च स्थितानां तदुत्तरं दोधूयमानपवनाहतिरूपविपत्तिहेतूपनिपात-यौगपयाद्युगपदुपरतिर्यथा भवति तथैव रथिसारथिवाजिकु जरादिजीवानां युद्धाख्योपरतिहेतुयौगपयादकालेऽपि प्राणपरिक्षयो नानुपपन्नः । एतदुक्तं भवति—प्रतिनियतकालविपत्तिहेतुभूतादृष्टस्य तद्विरुद्धकार्यकरदृष्ट्वहेतूपनिपातेन प्रतिबन्ध इति ॥ १६५॥

मोक्षमार्गमाह—

अनन्ता रक्ष्मयस्तस्य दीपवद्यः स्थितो हृदि । सितासिताः कॅर्बुरूपाः कपिठा नीठठोहिताः ॥ १६६॥ ऊर्ध्वमेकः स्थितस्तेषां यो भिन्ता सूर्यमण्डलम् । ब्रह्मठोकमतिकम्य तेन याति परां गतिम् ॥ १६७॥

योऽसौ हृदि प्रदीपवित्थातो जीवस्तसानन्ता रइमयो नाड्यः सुख-दुःखहेतुभूताः 'द्वासप्तिसहसाणि' (प्रा० १०८) इत्यादिनोक्ताः सितासित-कर्तुरादिरूपाः सर्वतः स्थितास्तेषामेको रिमरूध्वं व्यवस्थितः योऽसौ मार्तण्डमण्डलं निर्भिद्य हिरण्यगर्भनिलयं चातिक्रम्य वर्तते तेन जीवः परां गतिमपुनरावृत्तिलक्षणां प्राप्नोति ॥ १६६–१६७॥

खर्गमार्गमाह—

## यदस्यान्यद्रिमशतम् ध्वमेव व्यवस्थितम् । तेन देवशरीराणि संघामानि प्रपद्यते ॥ १६८॥

यद्स्यात्मनो मुक्तिमार्गभूताद्रश्मेरन्यद्रश्मिशतमूर्ध्वाकारमेव व्यवस्थितं तेन सुरशरीराणि तैजसानि सुलैकभोगाधिकरणानि सधामानि कनकरजत-रलरचितामरपुरसहितानि प्रपद्यते ॥ १६८ ॥

पाठा०- १ देहसंक्षयः. A. २ नेकवर्तिनीनां ङ. ३ स्थितानां पहतरदोध्यमान ङ. ४ कर्बुनीलाः कपिलाः पीतलोहिताः ङ.; बश्रु-नीलाः A.

संसर्णमार्गमाह—

येऽनेकरूपाश्वाधस्ताद्रक्ष्मयोऽस्य मृदुप्रभाः । इह कर्मोपभोगाय तैः संसरति सोऽवशः ॥ १६९ ॥

ये पुनस्तस्याध्यस्ताद्रश्मयो मृदुप्रभास्तैरिह फलोपभोगार्थं संसारे संसरित अवशः खकृतकर्मपरतन्त्रः ॥ १६९ ॥

भूतचैतन्यवादिपक्षं परिजिहीर्षुराह—

वेदैः शास्तैः सिवज्ञानैर्जन्मना मरणेन च ।
आत्यी गत्या तथाऽगत्या सत्येन द्यन्तेन च ॥१७०॥
श्रेयसा सुखदुःखाभ्यां कर्मभिश्र शुभाश्चभैः ।
निमित्तशाकुनज्ञानग्रहसंयोगजैः फलैः १७१ ॥
तारानक्षत्रसंचारेर्जागरैः खमजैरि ।
आकाशपवनज्योतिर्जलभूतिमिरेस्तथा ॥ १७२ ॥
मन्वन्तरेर्युगप्राध्या मन्नौषधिफलैरि ।
वित्तात्मानं वेद्यमानं कारणं जगतस्तथा ॥ १७३ ॥

वेदैः 'स एष नेति नेत्यात्मा' (वृह.३।९।२६) इति, 'अस्थूलमनण्वहस्वम-पाणिपादम्' (वृ. ३।८।८) इत्यादिभिः । शास्त्रेश्च मीमांसान्वीक्षिक्यादिभिः । विद्यानेश्च 'ममेदं शरीरम्' इत्यादिदेहव्यतिरिक्तात्मानुमनेः। तथा जन्ममरणाभ्यां जन्मान्तरानुष्ठितधर्माधर्मनियताभ्यां देहातिरिक्तात्मानुमानम् । आत्यां जन्मान्तरगतकर्मानुष्ठातृनियत्या, तथा गमनागमनाभ्यां ज्ञानेच्छाप्रयत्नाधारनियताभ्यामपि भौतिकदेहातिरिक्तात्मानुमानम् । निह देहस्य नैतन्यादि संभवति । यतः कार्रणगुणप्रक्रमेण कार्यद्रव्ये नैशेषिकगुणारमभो दृष्टः । नच तत्कारणभूतपार्थिव-परमाण्वादिषु नैतन्यादिसमवायः संभवति । तदार्ष्यस्तमभकुमभादिभौतिकेष्वनुपलम्भात् । नच मदशक्तिवदुदकादिद्रव्यान्तरसंयोगज इति वाच्यम्; शक्तः साधारणगुणलात् । अतो भौतिकदेहातिरिक्तंश्वेतन्यादिसमवाय्यद्वीकर्तव्यः । सत्यान्तते प्रसिद्धे, श्रेयो हितप्राप्तः, सुखदुःखे आमुष्मिके, तथा शुभ-कर्मानुष्ठानमञ्जभकर्मपरित्यागः । एतेश्च ज्ञाननियतेदेहातिरिक्तात्मानुमानम् । निमित्तं भूकम्पादं, शाकुनज्ञानं पिङ्गलादिपतित्रचेष्ठालङ्गकं ज्ञानम्, प्रहाः सूर्यादयः, तत्संयोगजैः फलैः, तारा अधिन्यादिव्यतिरिक्तानि ज्योतीषि नक्षत्राण्यश्चमुक्प्रभतीनि, एतेषां संचारः, शुभाञ्चभफलव्योतनैः

\$14A

<sup>ा</sup>ठा०—१ रश्मयश्च ख, २ मितप्रभाः A. ३ विद्यमानं सर्वस्य जगतस्तथा A. ४ कारणगुणप्रक्रमेण. ङ. ५ रिक्तचैतन्यादि ख.

जागरेर्जागरावस्थाजन्येश्व सच्छिद्रादित्यादिदर्शनैः, तथा स्वप्नजैः खरवराहयुक्तरथारोहणादिज्ञानैः, तथा आकाशाद्येश्व जीवोपभोगार्थतया स्ष्टैः, तथा
मन्वन्तरप्राह्या युगान्तरप्राह्या देहेऽनुपपद्यमानतया, तथा मन्त्रोपधिफलैः
प्रेक्षापूर्वकैः छुद्रकर्माद्यैः साक्षात्परम्पर्या वा देहेऽनुपपद्यमानैर्वेद्यमानं हे
मुनयः! वित्त जानीत ॥ १७०-१७३॥

अहंकारः स्मृतिर्मेधा द्वेषो बुद्धिः सुखं धृतिः । इन्द्रियान्तरसंचार इच्छा धारणजीविते ॥ १७४ ॥ स्वर्गः स्वमश्र भावानां प्रेरणं मनसो गतिः । निमेषेश्रेतना यत आदानं पाश्चभौतिकस् ॥ १७५ ॥ यत एतानि देश्यन्ते लिङ्गानि परमात्मनः । तसादित्त परो देहादात्मा सैवीग ईश्वरः ॥ १७६ ॥

किंच, अहंद्रातिरहंकारः, स्मृतिः प्राग्भवीयानुभवभावितसंस्कारोद्धोधनिबन्धना स्वन्यपानादिगोचरा, सुखमेहिकम्, धृतिधेर्यम्, इन्द्रियान्तरेण
हि दृष्ठेऽथं इन्द्रियान्तरस्य संचारो 'यमहमद्राक्षं तमहं स्पृशामि' इत्येवमनुसन्धानरूप इन्द्रियान्तरसंचारः, अत्रेच्छाप्रयलचैतन्यानां स्क्ष्पेण लिङ्गलम्, पूर्वश्चेके
तु गमनसत्यवचनादिहेत्तया आर्थिकं लिङ्गत्वमित्यपौनस्त्तयम्, तथा,—धारणं
शरीरस्य, जीवितं प्राणधारणम्, स्वर्गो नियतदेहान्तरोपभोग्यः सुखविशेषः,
स्वप्तः प्रसिद्धः। पूर्वश्चोके तु स्वप्तस्य शुभफलद्योतनाय लिङ्गत्वम्; अत्र स्कष्पेणेत्यगौनस्क्त्यम्, तथा भावानामिन्द्रियादीनां प्ररणम्; मनसो गतिश्चेतनाधिष्ठानव्याप्ता, निमेषः प्रसिद्धः, तथा पञ्चभूतानामुपादानम्, यसादेतानि लिङ्गानि भूतेष्वनुपपन्नानि साक्षात्यरम्परया वा परमात्मनो द्योतकानि दश्यन्ते, तस्मादित देहातिरिक्त आत्मा सर्वेग ईश्वर इति
सिद्धम्॥ १७४–१०६॥

क्षेत्रज्ञखरूपमाह—

बुद्धीन्द्रियाणि सार्थानि मनः कर्मेन्द्रियाणि च । अहंकारश्च बुद्धिश्च पृथिन्यादीनि चैव हि ॥ १७७ ॥ अन्यक्तमात्मा क्षेत्रज्ञः क्षेत्रस्यास्य निगद्यते । ईश्वरः सर्वभृतस्थः सन्नसन्सदसच्च यः ॥ १७८ ॥

वृद्धीन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि सार्थानि शब्दादिविषयसहितानि मनः कर्मेन्द्रियाणि वागादीनि तथाऽहंकारो बुद्धिश्च निश्चयात्मिका पृथिव्या-दीनि पश्चभूतानि अव्यक्तं प्रकृतिरिखेतत् क्षेत्रमस्य योऽसावीश्वरः

पाठा०—१ उन्मेषश्चेतना A. २ लिङ्गानि दृश्यन्ते A. ३ सर्वज्ञ A. ३ सर्वज्ञ A. ३ स्रोतकतया क.

सर्वगतः अत एव सद्भूपः प्रमाणान्तराप्राह्यत्वात् । असन् अस्पष्टप्रतीतिक-त्वात् । सद्सद्भूपोऽसाचात्मा क्षेत्रज्ञ इति निगद्यते ॥ १७७–१७८ ॥

बुद्धादेरूपित्तमाह—

बुद्धेरुत्पत्तिरव्यक्तात्ततोऽहंकारसंभवः । तन्मात्रादीन्यहंकारादेकोत्तरगुणानि च ॥ १७९ ॥

सत्त्वादिगुणसाम्यम्यक्तम् । ततिस्त्रिकारायाः सत्त्वरजस्तमोमय्या वुद्धेरुरपितः, तस्याथ वैकारिकस्तैजसो भूतादिरिति त्रिविघोऽहंकार उत्पद्यते ।
तत्र तामसाद्भूतादिसंज्ञकादहंकारात्तन्मात्राणि, 'आदि' महणाद्गगनादीनि
तानि चेकोत्तरगुणान्युत्पद्यन्ते । 'च'शब्दाद्वैकारिकतैजसाभ्यां वुद्धिकर्मेनिद्रयाणामुत्पितः ॥ १७९॥

गुणसर्पमाह—

शब्दः स्पर्शश्च रूपं च रसो गन्धश्च तहुणाः । यो यसान्निःसृतश्चेषां स तस्मिन्नेव लीयते ॥ १८०॥

तेषां गगनादिपञ्चभूतानां एकोत्तरगृद्धा पञ्च शब्दाद्यो गुणा वेदितव्याः । एषां च बुद्धादिविकाराणां मध्ये यो यस्मान्त्रकृत्यादेरुत्पन्नः स तस्मिन्नेय सृक्ष्मरूपेण प्रत्यसमये प्रतीयते ॥ १८०॥

प्रकरणार्थमुपसंहरचाह—

यथात्मानं सृजत्यात्मा तथा वः कथितो मया।
विपाकात्रिप्रकाराणां कर्मणामीश्वरोऽपि सन् ॥ १८१ ॥
सत्त्वं रजस्तमश्रेव गुणास्तस्येव कीर्तिताः।
रजस्तमोभ्यामाविष्टश्रकवद्धाम्यते ह्यसौ ॥ १८२ ॥
अनादिरादिमांश्रेव स एव पुरुषः परः।
लिङ्गेन्द्रियग्राह्यरूपः सविकार उदाहृतः॥ १८३॥

मानसादित्रिप्रकारकर्मणां विपाकादीश्वरोऽपि सन्नातमा यथा-तमानं स्जिति तथा युष्माकं कथितः । सत्त्वायाश्च गुणास्तस्यैवावि-याविशिष्टस्य कीर्तिताः । तथा स पव रजस्तमोभ्यामाविष्टश्चक्रविद्द संसारे भ्राम्यतीत्यपि कथितम् । स प्वानादिः परमपुरुषः शरीरप्रहणेना-दिमान् कुञ्जवामनादिविकारसहितस्तथा स्थूलाकारतया परिणतो लिङ्गेरि-निद्रयेश्च ग्राह्यस्करप उदाहृतः ॥ १८१-१८३॥

पाठा०—१ स्तस्य प्रकीर्तिताः A. २ हि सः A. ३ तस्यैवाविशि-ष्टस्य ख.

खर्गमार्गमाह—

पितृयानोऽजवीध्याश्च यदगस्त्यस्य चान्तरम् ।
तेनाग्निहोत्रिणो यान्ति स्वर्गकामा दिवं प्रति ॥ १८४॥
अजवीध्यमरमार्गः बसागस्त्यस्य च यदन्तरमसौ पितृयानस्तेनाग्निहोत्रिणः स्वर्गकामाः दिवं यान्ति स्वर्ग प्राप्तुवन्ति ॥ १८४॥

ये च दानपराः सम्यगष्टाभिश्च गुणैर्युताः । तेऽपि तेनैव मार्गेण सत्यव्रतपरायणाः ॥ १८५॥

किंच, ये च दानादिस्मार्तकर्मपराः सम्यग्दम्भरहिताः तथाऽष्टाभि-रात्मगुणैः 'दयाक्षान्तिरनस्याशौचमनायासो मङ्गलमकार्पण्यमस्पृद्धा' (८१-२३) इति गौतमादिप्रतिपादितैर्युक्ताः । तथा ये च संत्यवचननिरतास्तेऽपि तेनैव पितृयानेनैव सुरसद्नमामुवन्ति ॥ १८५॥

ननु नैमित्तिकादिप्रतिसंचरैऽखिलाध्यापकप्रलयाद्विदितवेदास्तस्योपरितना जनाः कथमप्रिहोत्रादिकं कर्म करिष्यन्ति कथंतरां चाकृतकर्माणः स्वर्गमार्गमिधरो-क्ष्यन्तीस्रत आह—

तंत्राष्टाशीतिसाहस्रमुनयो गृहमेधिनः । पुनरावर्तिनो वीजभूता धर्मप्रवर्तकाः ॥ १८६ ॥

तत्र पितृयाने ऽष्टाशीतिसहस्त्रसंख्या मुनयो गृहस्थाश्रमिणः पुन-रावृत्तिधर्माणः सर्गादौ वेदस्योपदेशकतया धर्मतरुप्रादुर्भावे वीजभूताः सन्तो ऽग्निहोत्रादिधर्मप्रवर्तकाः, अतो न प्रागुदितदोषसँमासङ्गः ॥ १८६॥

संप्तिर्धिनागवीथ्यन्तर्देवलोकं समाश्रिताः । तावन्त एव मुनयः सर्वारम्भविवर्जिताः ॥ १८७॥ तपसा ब्रह्मचर्येण सङ्गत्यागेन मेधया । तत्र गत्वावतिष्ठन्ते यावदाभृतसंष्ठवम् ॥ १८८॥

किंच, सप्तर्षयः प्रसिद्धाः, नागवीश्री ऐरावतपन्थाः, तदन्तराले तावन्त एव अष्टाशीतिसहस्रसंख्या मुनयः सर्वारम्भविवर्जिताः केवल-ज्ञानिष्ठाः तपोब्रह्मचर्ययुक्ताः तथा सङ्गत्यागिनो देवलोकं समाश्रिताः आभृतसंष्ठवं प्राकृतप्रलथपर्यन्तमवतिष्ठन्ते । तत्र च स्थिताः सष्ट्यादी-वाध्यात्मिकधर्माणां प्रवर्तकाः ॥ १८७-१८८॥

पाठा०—१ सत्यवदन ख. २ अष्टाशीतिसहस्राणि A. ३ पुनरावृ-तिनो. A. ४ समागमः ङ. ५ सप्तर्षिनागवीथ्यन्ते.

कथंभूतास्ते मुनय इत्यत आह—

यतो वेदाः पुराणानि विद्योपनिषद्स्तथा । श्लोका सत्राणि भाष्याणि यैच किंचन वाद्मयम् ॥१८९॥

यतो द्विधादिष मुनिसमूहाचत्वारो नेदाः पुराणाङ्गनिद्योपनिषद्श्य नित्यभूता एवाध्येतृपरम्परायाताः प्रवृत्तास्तथा स्ठोका इतिहासात्मकाः सूत्राणि च शब्दानुशासनसीमांसागोचराणि भाष्याणि च सूत्रव्याख्याख्पाणि यदन्य-दायुर्निद्यादिकं वाङ्मयं, तदिष यत्सकाशात्प्रवृत्तं तथाविधास्ते मुनयो धर्मप्रव-लैकाः । एवं सित् वेदस्यापि नानित्यतादोषप्रसङ्गः ॥ १८९ ॥

ततः किमिखत आह—

वेदानुवचनं यज्ञो ब्रह्मचर्यं तपो द्मः । श्रद्धोपवासः खातच्यमात्मनो ज्ञानहेतवः ॥ १९०॥

वेद्स्य निस्तवे सति तत्प्रामाण्यवलाद्धेदानुवचनाद्यः सत्त्वग्रद्धापाद-नद्वारेणात्मज्ञानस्य हेतव इत्युपपनं भवति ॥ १९०॥

स ह्याश्रमैर्विजिज्ञासः समस्तैरेवमेव तु । द्रष्टव्यस्त्वथ मन्तव्यः श्रोतव्यश्च द्विजातिभिः ॥१९१॥ यै एनमेवं विन्दन्ति ये वारण्यकमाश्रिताः । उपासते द्विजाः सत्यं श्रद्धया परया युताः ॥ १९२ ॥

किंच, यसान्निखतयात्मप्रमाणभूतो वेदस्तसाद्सावुक्तमार्गेण सकलाश्रमिसिर्नानाप्रकारं जिज्ञासितव्यः । तमेव प्रकारं दर्शयति-द्विजातिभिर्दृष्टव्योऽपरोक्षीकर्तव्यः । तत्रोपायं दर्शयति—श्रोतव्यो मन्तव्य इति । प्रथमतो वेदान्तश्रवणेन निर्णतव्यः, तदान्तरं मन्तव्यः युक्तिभिर्विचारियतव्यः, ततोऽसौ स्थानेनापरोक्षी भवति । ये द्विजातयोऽतिदायश्रद्धायुक्ताः सन्तो निर्जनअदेशमाश्रिताः सन्त एवमुक्तेन मार्गेण एनमात्मानं सत्यं परमार्थभूतमुपासते ते आत्मानं विद्नित लभनते प्रामुवन्ति ॥ १९१-१९२ ॥
प्राप्तिमार्गं देवयानमाह—

क्रमात्ते संभवन्त्यर्चिरहः शुक्कं तथोत्तरम् । अयनं देवलोकं च सवितारं संवैद्युतम् ॥ १९३ ॥ ततस्तान्पुरुषोऽभ्येत्य मानसो ब्रह्मलौकिकान् । करोति पुनरावृत्तिस्तेषामिह न विद्यते ॥ १९४ ॥ ते विदितारमानः क्रमादम्याद्यभिमानिदेवतास्थानेषु मुक्तिमार्गभूतेषु विश्रम्य

पाठा०—१ यचान्यद्वाद्धायं कचित् त. २ समग्रैरेवसेव त. ३ य एवमेनं ख-या० ३४

तैः प्रस्थापिताः परमपदं प्राप्नुवन्ति । अर्चिविद्धिः, अहर्दिनं, गुक्कपक्षः, तथोत्तरायणं, सुरसम, सविता सूर्यः, वैद्युतं च तेजः, तान् एवं कमाद्विरादिस्थानगतान्मानसः पुरुषो ब्रह्मलोकभाजः करोति । तेषा-मिह संसारे पुनरावृत्तिनं विद्यते, किंतु प्राकृतप्रतिसंचरावसरे सक्तिक्ष- वारीराः परमात्मन्येकीभवन्ति ॥ १९३-१९४॥

पूर्वोक्तपितृयानमाह-

यहेन तपसा दानैयें हि स्वर्गजितो नराः ।
धूमं निशां कृष्णपक्षं दक्षिणायनमेव च ॥ १९५ ॥
पितृलोकं चन्द्रमसं वायुं वृष्टिं जलं महीम् ।
क्रमात्ते संभवन्तीह पुनरेव व्रजन्ति च ॥ १९६ ॥
एतद्यो न विजानाति मार्गद्वितयमात्मवान् ।
दन्दश्कः पतङ्गो वा भवेत्कीटोऽश्रवा कृमिः ॥ १९७॥

ये पुनिविहितेर्गागैर्यञ्चदानतपोभिः खर्गफलभोकारस्ते क्रमाद्भूमादि-चन्द्रपर्यन्तपदार्थाभिमानिनीदेवताः प्राप्य पुनरेव वायुवृष्टिजल-भूमीः प्राप्य त्रीह्यावन्नरूपेण ग्रुकत्वमवाप्य संसारिणो योनि व्रजन्ति । एतन्मागद्वयममत्तो यो न विजानाति मार्गद्वयोपायभूतधर्मानुष्ठानं न करोति असो दन्दशुको भुजङ्गः, पतङ्गः शलभः, कृमिः कीटो वा अवेत् ॥ १९५-१९७॥

उपासनाप्रकारमाह—

उत्तानं किंचिदुनाम्य मुखं विष्टभ्य चोरसा ॥ १९८॥ उत्तानं किंचिदुनाम्य मुखं विष्टभ्य चोरसा ॥ १९८॥ निमीलिताक्षः सत्त्वस्थो दन्तेर्दन्तानसंस्पृशन् । तालुस्थाचलित्वस्थ संवृतास्यः सुनिश्रलः ॥ १९९॥ संनिरुद्धोन्द्रयग्रामं नातिनीचोच्छितासनः । दिगुणं त्रिगुणं वापि प्राणायाममुपक्रमेत् ॥ २००॥ ततो ध्येयः स्थितो योऽसौ हृदये दीपवत्प्रभुः । भारयेत्तत्र चात्मानं धारणां धारयन्बुधः ॥ २०१॥

उरुखावुत्तानौ चरणौ यस्य स तथोकः बद्धपद्मासनः, तथोत्ताने सव्यक्ते दक्षिणमुत्तानं न्यस्य मुखं किंचिदुन्नाम्योरसा च विष्टभ्य क्तम्भयित्वा तथा निमी लिताक्षः, सत्त्वस्थः क्षमकोधादिरहितः, दन्तेर्दन्ता-

पाठा०- १ न्यस्येतरं करम् ङ.

नसंस्पर्शयन् तथा तालुनि स्थिता अचला जिह्ना यस स तथोकाः, तथा संवृतासः पिहिताननः, सुनिश्चलो निष्प्रकम्पः, तथा सम्यगिन्द्रिय-समूहं विषयेभ्यः प्रलाहल नातिनीचासनो नात्युच्छितासनो यथा नित्तविक्षेपो न भवति तथोपविष्टः सन्, द्विगुणं त्रिगुणं वा प्राणायामा-भ्यासमुपक्रमेत् । ततो वशीकृतपवनेन योगिना योऽसौ हृद्ये दीपवद्-प्रकम्पः प्रभुः स्थितोऽसौ ध्यातत्यः । तत्र च हृदि आत्मानं मनोगोचरतया धारयेत् । तथा धारणां च धारयेत् । धारणाखहपं च जान्वप्रभ्रमणेन च्छोटिकादानकालो मात्रा, ताभिः -पञ्चदशमात्राभिरधमः प्राणायामः, त्रिंशद्भिमं ध्यमः, पञ्चवत्वारिशद्भिक्तम इति । प्राणायामत्रयात्मिकैका धारणा, तास्तिह्रो योग'शब्दवाच्यास्ताश्च धारयेत् । यथोक्तमन्यत्र - 'संभ्रम्य च्छोटिकां द्यातकः राभं जानुमण्डले । मात्राभिः पञ्चदशिः प्राणायामोऽधमः स्मृतः ॥ मध्यमो द्विगुणः श्रेष्ठिक्षगुणो धारणा तथा । त्रिभिक्षिभिः स्मृतैकैका ताभिर्योगस्तथेव च ॥' इति ॥ १९८-२०१॥

धारणात्मकयोगाभ्यासे प्रयोजनमाह—

अन्तर्धानं स्मृतिः कान्तिर्दृष्टिः श्रोत्रज्ञता तथा । निजं शरीरमुत्सृज्य परकायप्रवेशनम् ॥ २०२ ॥ अर्थानां छन्दतः सृष्टियोगसिद्धेहि लक्षणम् । सिद्धे योगे त्यजन्देहममृतत्वाय कल्पते ॥ २०३ ॥

अणिमैत्राह्या परेरद्द्यत्वमन्तर्धानम्, स्मृतिरतीन्द्रियेष्वर्थेषु मन्वादेरिव स्मरणम्, कान्तिः कमनीयता, दृष्टिरतीतानागतेष्वप्यर्थेषु, तथा श्रोत्रइता अतिद्वीयसि देशेऽभिव्यज्यमानत्या श्रोत्रपथमनासेदुषामपि शब्दानां शातृता, निजदारीरत्यागेन परदारीरप्रवेशनम्, खवाञ्छावशेनार्थानां कॅरणिनरपेक्षतया सृष्टिः, इस्रेतद्योगस्य सिद्धेर्ठक्षणं लिङ्गम् । नचैताव-देव प्रयोजनं, किंतु सिद्धे योगे त्यजनदेद्दममृतत्वाय करूपते ब्रह्मत्वप्राप्तये च प्रभवति ॥ २०२-२०३॥

यज्ञदानायसंभवे सत्त्वशुद्धानुपायान्तरमाह—

अथवाष्यभ्यसन्वेदं न्यस्तकर्मा वने वसन् । अयाचिताशी मितस्वस्परां सिद्धिमवाष्ठ्रयात् ॥ २०४ ॥ अथवा खक्तकाम्यनिषिद्धकर्मा अन्यतमं वेदमभ्यसन्, एकान्तक्षीलो-

टिप्प०—1 'सिंद्धे योगे' इस्नन्तं यानत् यतिविषयकमभिहितम्, संप्रति वानप्र-स्थिवषयकमाह-अथवेत्यादिना । अयाचिताशी स्वयमुपनतान्नसेनी, मितभुक् केवलं प्राणधारणस्य कृते एव भोक्ता, न्यस्तकर्मा काम्यनिषिद्धकर्मत्यागीति भावः।

पाठा०—१ धारणामवधारयन्. २ सिद्धेश्च; सिद्धिर्हि खः ३ अणिमा-माध्या ख. ४ कारणनिरपेक्ष क. ग. ऽयाचितमिताशनापादितसत्त्वशुद्धिरात्मोपासनेन परां मुक्तिलक्षणां सिद्धि प्राप्नोति ॥ २०४ ॥

> न्यायागतधनस्तन्वज्ञाननिष्ठोऽतिथिप्रियः । श्राद्धकृत्सत्यवादी च गृहस्थोऽपि हि मुच्यते ॥ २०५॥

किंच, सत्प्रतिमहादिन्यायेनोपार्जितधनः अतिथिप्जातत्परः निल्नैमि॰ तिकश्राद्धानुष्ठाननिरतः सल्यवदनशीलः सन्नात्मतत्त्वध्याननिरतो गृहस्थोऽपि हि यसान्मुक्तिमवामोति तसान केवलमैहिकपारित्राज्यपरिमह एव मुक्ति॰ साधनम् ॥ २०५॥

इलध्यात्मप्रकरणम् ।

# अथ प्रायश्चित्तप्रकरणम् ५

'वर्णाश्रमेतराणां नो ब्रूहि धर्मानशेषतः' ( आ० १ ) इत्यत्र प्रतिपायतया प्रतिज्ञातषिद्धधर्ममध्ये पश्चप्रकारं धर्ममिभिधायाधुनाऽविशिष्टं नैमित्तिकं धर्मजातं प्रायिक्षत्तपदाभिरुप्यं प्रारिप्सः प्रथमतस्तत्प्ररोचनार्थमिधकारिविञ्चेषप्रदर्शनार्थं चार्थवादरूपं कर्मविपाकं तावदाह—

#### महापातकजान्धोरान्नरकान्प्राप्य दारुणान् । कर्मक्षयात्प्रजायन्ते महापातकिनस्त्विह ॥ २०६ ॥

व्रह्मह्यादिपञ्चकस्य महापातकसंज्ञा 'ब्रह्महा मद्यपः' (प्रा० २२७) इस्तर वस्यते तद्योगिनो महापातिकनस्ते महापातकजनितांस्तामिसादिनरका-न्खजनितदुःकृतानुरूपान् घोरानितितिववेदनापादकत्वेनातिभयंकरान्दारुणान्दुः-खैकभोगनिलयान् प्राप्य कर्मक्षयात् कर्मजन्यनरकदुःखोपभोगक्षयादनन्तरं कर्मशेषास्प्रनिरह संसारे दुःखबहुलक्षस्रगालादितिर्यग्योनेषु प्रकर्षण भूयो भूयो जायन्ते। 'महापातिक'अहणमितरेषामप्युपपातक्यादीनामुपलक्षणम्। तेषां च तिर्यगादियोनिप्राप्तेर्वक्ष्यमाणस्वात्॥ २०६॥

महापातकिनां संसारप्राप्तिमुक्तवा तिद्वरोषकथनायाह—

मृग(गा)श्वस्करोष्ट्राणां ब्रह्महा योनिमृच्छति । खरपुरकसवेनानां सुरापो नात्र संश्चयः ॥ २०० ॥ कृमिकीटपतद्गत्वं स्वर्णहारी समाप्रयात् । तृणगुरुमलतात्वं च क्रमशो गुरुतरुपगः ॥ २०८ ॥ मृगा हरिणादयः, श्वस्करोष्ट्राः प्रसिद्धाः, तेषां योनि ब्रह्महा स्वकर्मं

पाठा०-१ पारित्रज्य ख. २ वेणानां ख.

शेषेण प्राप्तीति । खरो रासभः, पुरुक्तसः प्रतिलोमनिषादेन ग्रुद्धां जातः वैदेहकेनाम्बष्टयां जातो वेनः, तेषां योनि सुरापः प्राप्नोति । क्रमयः सजातीयसंभोगनिरपेक्षां मांसिबष्ठागोमयादिजन्याः, ततः किंचित्स्थूलतराः पक्षा-रिथरहिताः सजातीयसंभोगनिरपेक्षाः पिपीलिकादयः कीटाः, पतङ्कः शलभः, तेषां योनि ब्राह्मणखर्णहारी प्राप्नुयात् । तृणं काशादि, गुरुमलते प्राग्रेकः, तज्ञातीयतां क्रमेण गुरुतरूपमः प्राप्नोति । एतचाकामकृतविषयम्, कामकारकृते त्वन्याखपि दुःखबहुलयोनिषु संसरितः, यथाह मनुः (१२१५५-५८)—'श्रम्करखरोष्ट्राणां गोऽजाविस्गपक्षिणाम् । चाण्डालपुल्कैसानां च ब्रह्मह्योनिस्च्छति ॥ कृमिकीटपतङ्गानां विद्र्भुजां चैव पक्षिणाम् । हिंह्माणां चैव सत्त्वानां स्रापो ब्राह्मणो व्रजेत् ॥ ल्ताऽहिसरठानां च तिरश्चां चाम्बुचारिष्णाम् । हिंह्मणां च पिशाचानां स्तेनो विप्रः सहस्रशः ॥ ल्रुता कर्णनाभः । सरठः कृकलासः ।—'तृणगुरुमलतानां च कत्यादां दंष्ट्रिणामपि । क्रूरकर्म-कृतां चैव शतशो गुरुतरुपः ॥'इति ॥ २०७-२०८ ॥

एवं च तिर्यक्तवादुत्तीणीनां मानुष्ये रोगादि लक्षणानि भवन्तीत्याह—

त्रह्महा क्षयरोगी स्थात्सुरापः च्यावदन्तकः। हेमहारी तु इनस्वी दुश्रमी गुरुतल्पगः ॥ २०९॥ यो येन संवसत्येषां स तिल्लक्षीऽभिजायते।

किंच, एवं रौरवादिनरकेषु श्वस्करखरादियोनिषु च दारुणं दुःखमनुभूया-नन्तरं दुरितशेषेण जननसमय एव क्षयरोगादिलक्षणयुक्ताः । प्रचुरेषु मानव-श्वरीरेषु संसरित । तत्र ब्रह्महा क्षयरोगी राजयक्ष्मी भवेत् । निषद्धसुरापी खभावतः कृष्णद्शनः, ब्राह्मणहेस्रो हर्ता कुत्सितनखलम्, गुरुद्गर-गामी दुश्चर्मत्वं कुष्ठिताम् । एतेषां ब्रह्महादीनां मध्ये येन पिततेन यः पुरुषः संवसित स तिल्लङ्कोऽभिजायते ॥ २०९३ ॥

अन्नहर्ताऽऽमयावी स्थान्मुको वागपहारकः ॥ २१० ॥ धान्यमिश्रोऽतिरिक्ताङ्गः पिञ्जनः पूतिनासिकः । तैलहत्तेलपायी स्थात्पूतिवक्रस्तु स्रचकः ॥ २११ ॥

किंच, अन्नस्यापहर्ता आमयावी अजीणीनः । वागपहारकोऽननुनाताध्यायी पुरतकापहारी च मूको वागिन्द्रियविकलो भवेत् । धान्यमिओऽतिरिक्ताङ्गः षडङ्गल्यादिः पिशुनो विद्यमानपरदोषप्रख्यापनशीलः ।
पूतिनासिकः दुर्गन्धनासिकः, तेलस्य हर्ता तेलपायी कीटविशेषो भवति ।
सूचकोऽसदोषसंकीर्तनो दुर्गन्धिवदनो जायते । एतच तिर्यवत्वप्राह्यत्तरकालं
भानुषश्रीरप्राप्ती द्रष्टव्यम् (१२१६८)—'यद्वा तद्वा परद्रव्यमपहत्य बलानरः ।
अवश्यं याति तिर्यवत्वं जग्ध्वा चैवाहुतं हिवः ॥' इति मनुस्मरणात्॥२१०-२११॥

पाठा०-१ योनीः स्त. २ गोवाजिमृगपश्चिणाम्. ३ पुष्कसानां च उ.

परसा योषितं हत्वा ब्रह्मस्वमपहत्य च। अरण्ये निर्जले देशे भवति ब्रह्मराक्षसः ॥ २१२॥

किंच, यः परदारानपहरति, ब्रह्मस्वं च सुवर्णव्यतिरिक्तमपहरति, असावरण्ये निर्जले देशे ब्रह्मराक्षसो भूतिवशेषो जायते ॥ २१२॥

हीनजाती प्रजायेत पररतापहारकः।

पत्रशाकं शिखी हत्वा गन्धाञ्छुच्छुन्द्री शुभान् ॥२१३॥

किंच, हीनेजाती हैमकाराख्यायां पिक्षजाती प्ररत्नाद्यपहारको जायते। तथा च मनुः (१२।६१)—'मणिमुक्ताप्रवालानि हृत्वा लोभेन मानवः । विविधानि च रत्नानि जायते हेमकर्नृषु ॥' इति । पत्रात्मकं द्याकं हत्वा मयूरः। शुभान्गन्धानपहत्य छुच्छुन्द्री राजदुहिताख्या मूषिका जायते ॥२१३॥

> मुषको धान्यहारी साद्यानग्रष्ट्रः कहिः फलम्। जलं छवः पयः काको गृहकारी ह्युपस्करम् ॥ २१४॥ मधु दंशः पलं गुन्नो गां गोधान्निं वकस्तथा। श्वित्री वस्त्रं श्वा रसं तु चीरी लवणहारकः ॥ २१५॥

किंच, धान्यहारी आखुः, यानं हत्वोष्ट्रः, फलं वानरः, जलं ्युवः, शैकटविलाख्यः पक्षी, पयः श्रीरं, काको ध्वाङ्कः, गृहोपस्करं मुस-लादि हत्वा गृहकारी चेटकाख्यः कीटविशेषः, मधु हत्वा दंशाख्यः कीटः, पलं मांसं तद्धत्वा मुध्राख्यः पक्षी, गां हत्वा गोधाख्यः प्राणिविशेषः, अप्नि हत्वा बकाख्यः पक्षी, बस्त्रं हत्वा श्वित्री, इक्ष्वादिरसं हत्वा सारमेयः, लवणहारी चीर्याख्यः उच्चैःखरः कीटः ॥ २१४-२१५ ॥

एवं प्रदर्शनार्थं किंचिद्वक्त्वा प्रतिद्रव्यं ष्ट्रेष्टाकोटन्यायेन वक्तमशक्तेरेकोपाधिना कमीविपाकं दर्शयितमाह—

> प्रदर्शनार्थमेततु मयोक्तं स्तेयकर्मणि। द्रव्यप्रकारा हि यथा तथैव प्राणिजातयः ॥ २१६ ॥

द्रव्यस्यापिह्यमाणस्य याद्याः प्रकारास्ताद्या एव प्राणिजातयः स्तेयकर्मण्यपहर्तारो भवन्ति । यथा कांस्यहारी हंस इति । यरफलसाधनं द्रव्यमपहरति तत्साधनविकलः-यथा पङ्जतामश्वहारक इति ॥ नहींन कचिद्रिशेषो दर्शितः। 'ब्रह्महा कुष्ठी, तैजसापहारी मण्डली, देवब्राह्मणा-

टिप्प॰—1 हीनजातिः ऋद्मादियोनिरित्यन्ये। 2 गोधा विलेशयः शिशुमार-सदृशः प्राणिभेदः।

पाठा०- १ शकटविलाख्यः छ. २ वरटाख्यः छ. ३ प्रष्टाकोटेन, ख-

कोशकः खलतिः, गरदामिदावुन्मत्तौ, गुर्वं प्रतिहन्तापस्मारी, गोन्नश्चान्धः, धर्मपत्नीं त्यक्तवान्यत्र प्रवृत्तः शब्दवेधी प्राणिविशेषः, कुण्डाशी भगभक्षो देव-ब्रह्मस्वापहारी, पाण्डरोगी न्यासापहारी च काणः, स्त्रीपण्योपजीवी षण्डः, क्रीमार-दारलागी दुर्भगः, मिष्टैकाशी वातगुल्मी, अभक्ष्यभक्षको गण्डमाली, ब्राह्मणीगामी निवींजी, क्रूरकर्मी वामनः, वस्त्रापहारी पतंगः, शय्यापहारी क्ष्मणकः, शङ्ख-अक्तयपहारी कपाली, दीपापहारी काशिकः, मित्रधुक् क्षयी मातापित्रोराकोशः बेंबिक दे इति ॥ गौतमोऽपि कंचिद्विशेषमाह—अनृतवागुल्बलः मुहुर्मुहुः संलग्न-वाक्, दारलागी जलोदरी, कूटसाक्षी श्वीपरी उच्छूनजङ्घाचरणः, विवाहविन्न-कर्ता छिन्नोष्ठः, अवगूरणः छिन्नहस्तः, मातृत्रोऽन्थः, सुषागामी वातवृपणः, चतुष्पथे विण्मूत्रविसर्जने मूत्रकृच्छी, कन्यादूषकः पण्डः, ईर्ध्यालुमैशकः, पित्रा विवद्मानोऽपसारी, न्यासापहारी अनपत्यः, रत्नापहारी अत्यन्तदरिद्रः, विद्या-विकयी पुरुषमृगः, वैद्विकयी द्वीपी, बहुयाजको जलप्नवः, अयाज्ययाजको वराहः, अनिमन्त्रितभोजी वायसः, फृष्टैकभोजी वानरः, यतस्ततोऽश्रन्मार्जारः, कक्षवनदहनात्ख्योतः, दारकाचार्यो मुखविगन्धिः, पर्युषितभोजी कृमिः, अद-त्तादायी वलीवर्दः, मत्सरी भ्रमरः, अश्युत्सादी मण्डलकुष्टी, शूदाचार्यः श्वाकः, गोहर्ता सर्पः, स्नेहापहारी क्षयी, अन्नापहारी अजीर्णा, ज्ञानापहारी सूकः, चण्डालीपुल्कसीगमने अजगरः, प्रत्रजितागमने मरुपिशाचः, सूहीगमने दीर्घ• कीटः, सवर्णाभिगामी दरिद्रः, जलहारी मत्स्यः, क्षीरहारी बलाकः, वार्धुविकोटः क्कहीनः, अविकेयविकयी गृधः, राजमहिषीगामी नपुंसकः, राजाकोशको गईसः, गोगामी मण्डूकः, अनध्यायाध्ययने स्गालः, परद्रव्यापहारी परप्रेष्यः, मत्स्यवध गर्भवासी, इलेतेऽन्ध्वंगमना इति ॥ स्त्रियोऽप्येतेषु निमित्तेषु पूर्वोक्तास्त्रेव जातिषु स्त्रीत्वमनुभवन्ति । यथाह मनुः ( १२।६९ )— स्त्रियोऽप्येतेन कल्पेन इत्वा दोषमवाप्रुयुः । एतेषामेव जन्तूनां भार्यात्वमुपयान्ति ताः ॥' इति । एतच क्षयित्वादिलक्षणकथनं प्रायिक्तोन्मुखीभूतब्रह्महाद्युद्रेगजननार्थं न पुनः क्षयि वा-दिलक्षणयुक्तानां द्वादशवार्षिकादित्रतप्राप्त्यर्थं संसर्गनितृत्त्यर्थं च । तथा हि-पापक्षयार्थं प्रायश्चित्तम् । नेच प्रायश्चित्तेन प्रारब्धफलपापापूर्वविनाशे किंचन प्रयोजनमस्ति । निह कार्मुकिन्भुंको बाणो लक्ष्यवेधे वेद्धस्तद्यापारस्य वा संता-न्तरं पुनरपेक्षते । नच तदारब्धफळनाशार्थो पूर्वनाशोऽन्वेषणीयः । नहि निमित्तकीरणीभूतचकचीवरादिविनाशेन तदारब्धकरकादिविनाशः । नच नैस-र्शिकं कौनख्यादिकं प्रत्यानेतुं शक्यते । किंच नरकतिर्यग्योन्यादिजन्यदुःखपरम्प-रामैतुभूतस्य हि कौनख्यादिको विकारश्वरमं फलम् । तेन चोत्पन्नमात्रेण खकार-

पाठा०—१ ब्रह्मस्वहरः ख. २ मृष्टैकाशी ३ सण्डकारः ख. ४ अस्थूल-जङ्ग छ. ५ अवगूरणी ख. ६ मिष्टैकभोजी छ. ७ हत्वा दोषं ख. ८ नच प्रारब्ध ख. ९ सत्तां पुनरवेक्षते ख. १० कारणभूत ख.ग. ११ मनुभूष तस्य ख.

णापूर्वनाशो जन्यते मन्थनजनिताश्रृश्चक्षणिनेवारणिक्षयः । तस्मान्न पापिवनाशार्थं व्रतपरिचर्या, नापि संव्यवहारार्थम् । निह बिष्टाः कुन्छ्यादिभिः सह संबन्धं परिहरन्ति । प्राचीनेक्षयात्पापनाशेन संव्यवहार्यत्वस्थापि सिद्धनीर्थो व्यत्तवर्यया ॥ यत्तु वसिष्ठेनोक्तम् (३०६)—'कुनखी श्यावदन्तश्च कृच्छ्रं हादशरान्नं चरेत्' इति तत्क्षामवत्यादिवन्नोमित्तिकमात्रं न पुनः पापक्षयार्थं संव्यवहार्यत्वसिद्धपर्थं वेति मन्तव्यम् ॥ २१६ ॥

यथाकर्म फलं प्राप्य तिर्यक्तवं कालपर्ययात्। जायन्ते लक्षणभ्रष्टा द्रिहाः पुरुषाधमाः ॥ २१७॥

किंच, यथाकर्म सकृतदुष्कृतानतिकमेण तदनुरूपं नरकादि फलं तियेक्तवं च प्राप्य कालक्रमेण क्षीणे कर्मणि दुष्टलक्षणा द्रियाश्च पुरुषेषु निरुष्टा जायन्ते ॥ २१७ ॥

ततो निष्कलमपीभृताः कुले महति भोगिनः । जायन्ते विद्ययोपेता धनधान्यसमन्विताः ॥ २१८॥

किंच, ततो दुर्वक्षणमनुष्यजनमानन्तरं निष्कलमणीभूता नरकाद्युपमोन गद्वारेण भीणपापाः प्राग्भवीयसकृतशेषेण महाकुले भोगसंपन्नाः विद्यान्धन्यसंपन्ना जायन्ते ॥ २१८॥

एवं प्रायिक्षत्तेषु प्ररोचनार्थं कमीविपाकमिधायाधुना तेष्वेवाधिकारिणं निरूप्यितुमाह्—

विहितस्याननुष्ठानानिनिद्तस्य च सेवनात् । अनिग्रहाचेन्द्रियाणां नरः पतनमृच्छति ॥ २१९॥ तसात्तेनेह कर्तव्यं प्रायश्चित्तं विद्युद्धये । एवमस्यान्तरात्मा च लोकश्चेव प्रसीदति ॥ २२०॥

विहितिमिति यदावश्यकं संध्योपासनाप्तिहोत्रादिकं नित्यमञ्जिन्दिपशीदौ
नैमित्तिकत्वेन चोदितं स्नानादिकं च तदुभयमुच्यते तस्याकरणात्, निन्दितस्य
निषद्धस्य सुरापानादेः करणात्, इन्द्रियाणामनिष्रहाच्च नरः पतनस्रः
च्छिति प्राप्नोति । प्रत्यवायी भवतीति यावत् ॥ नतु 'इन्द्रियार्थेषु सर्वेषु न
प्रसज्येत कामतः' (मतुः४।१६) इतीन्द्रियप्रसक्तेरिप निषद्धत्वात् 'निन्दित'प्रहणेनैव गतार्थत्वात्किमर्थं 'अनिष्रहाचेन्द्रियाणाम्' इति पृथगुपादानम् शक्तो-

टिप्प०-1 दारिश्राचशुभलक्षणोपेता इति भावः।

पाठा०— । प्राचीननयात् क. ख. २ संन्यवहारार्थत्वस्यापि ख. ३ यया

च्यते, —इन्द्रियप्रसक्तिनिषेधस्य नैकान्ततः प्रतिषेधरूपता स्नातकव्रतमध्येऽस्य पाठात्तत्र च 'वतानीमानि धारयेत्' (मनुः ४।१३) इति 'वत'शब्दाधिकारा-ज्ञ-अवणाचेन्द्रियप्रसक्तिप्रतिषेधकः संकल्पो विधीयते । स<sup>्</sup>चोभयरूप इति पृथगुपादानम् ॥ ननु विहिताकरणात् प्रत्यवैतीति कुतो ऽवसितम् ? न तावदिम-होत्रादिचोदना पुरुषप्रवर्तनात्मिकाऽननुष्टानस्य प्रस्वायहेतुतामाक्षिपति । विष-यानुष्ठानस्य पुरुषार्थत्वावगतिमात्रपर्यवसायिनी हि सा तावन्मात्रेण प्रवृत्यु-पपत्तेर्न पुनर्करणस्य प्रत्यवायहेतुलमपि वक्तिः क्षीणशक्तित्वादनुपपत्तेः । किंच, यैद्यनुपपत्त्युपशमेऽपि प्रवृत्तिसिद्धवर्थमर्थान्तरं कल्प्यते तर्हि निषिद्ध-मानिकयाजन्यप्रत्यवायपरिहारार्थतयैव तद्वर्जनस्य पुरुषार्थत्वसिद्धावपि फलान्तरं करुप्येत । नचैतत्कस्यचिद्पि संमतम् ॥ नतु यथा निषिदेष्वर्थवादावगतप्रस्य-वायपरिहार्थतयैव पुरुषार्थत्वं तथा विहितेष्वप्यर्थवादावगताकरणजन्यप्रत्यवाय-परिहारार्थता कस्मान स्यात् ? मैवम् ; नहि सर्वत्राप्तिहोत्रादिषु ताटिष्वधार्थं-वादाः सन्ति । नच 'विहितस्याननुष्टानान्नरः पतनमृच्छति' इतीयं स्मृतिरेव वाक्यशेषस्थानीयेति चतुरस्रम् । नहि वाक्यान्तरप्रमिते कार्ये वाक्यान्तरे-णार्थवादः संभवति । भवतु वा कथंचिदेकवाक्यतयार्थवादस्तथापि नाभाव-रूपं विहिताकरणे कार्यान्तरं जनयितुं क्षमते । ननु 'ज्वरे चैवातिसारे च लङ्घनं परमौषधम्' इत्यायुर्वेदवचनाङ्कोजनाभावरूपं लङ्घनं ज्वरद्यान्ति जनयतीति यथावगम्यते तथात्रापि भवतु । मैवम् ; यतो नात्रापि लङ्घनाज्वर-शान्तिः, किं तर्हि जबरनाशप्रतिबन्धकभोजनाभावे सति जठरानलपरिपार्केजनिता-द्धातुसाम्यादिति मन्तव्यम् । तस्मात् 'विहितस्याननुष्ठानान्नरः पतनमृच्छति' इति कथमसाः स्मृतेर्गतिरिति वाच्यम् । उच्यते, — अग्निहोत्रादिविषयाधिका-रासिद्धिरूपप्रत्यवायाभिप्रायेणिति न दोषः । ननु ( १२।७१।७२ )— वान्ता-र्युल्कामुखः प्रेतो <sup>प</sup>विप्रो धर्मात्स्वकाच्युतः । अमेध्यकुणपाशी च क्षत्रियः कटपूतनः ॥ मैत्राक्षेज्योतिकः प्रेतो वैश्यो भवति पूयभुक् । चैलाशकस्तु भवति राहो धर्मात्सकाच्युतः ॥' इस्रेतानि विहिताकरणप्रस्ववायपराणि मनुवच-नानि कथं घटन्ते ? उच्यते,—यथा वान्तमश्रत उल्कया वा दह्यमानमुखस्य दुःखं तथास्यापि विहितमकुर्वतः पुरुषस्य पुरुषार्थासिद्धेरित्यकरणनिन्दनमनुष्ठान-प्ररोचनार्थमित्यविरोधः । यद्दा,—प्राग्भवीयनिषिद्धाचरणाक्षिप्तविहितानुष्ठान-विरोधिरागालस्यादिजन्यवान्तार्युल्कामुखप्रेतत्वादिरूपमिति न कचिदभावस्य कारणतेति मन्तव्यम् ॥ ननु पुंश्वलीवानरखरदृष्ट्(श्वदृष्ट)मिथ्याभिशस्तादौ विहि-ताकरणादिनिमित्तानामन्यतमस्याप्यभावात्कथं प्रत्यवायिता ? कथं च तदभावे

<sup>्</sup>टिप्प॰—1 मित्रदेवताकलान्मैत्रः पायुक्तदेवाक्षं कर्मेन्द्रियं तत्र ज्योतिर्यस्य.

पाठा॰—१ च भावरूप क. ग. २ यद्यप्यनुप ख. ३ नाभावरूप-विहिताकरणं ख. ४ परिपाकजननाद्धातु ख. ५ विप्रो भवति विच्युतः ग. ङ.

प्रायश्चित्तविधानम् ? उच्यते,—असादेव पापक्षयार्थप्रायश्चित्तविधानाज्जनमान्तरा-चरितनिषिद्धसेवादिजन्यपापापूर्वं समाक्षिप्तमित्यभिशापादिकं तित्रमित्तप्रायः श्चित्तापनोद्यमनेनानुष्टितमिति कल्प्यते; पुरुषशयलनैरपेक्ष्येण कार्यरूपपापोत्प-र्यनुपपत्तेः । नच पुंश्रहयादिगतप्रयह्नेन पुरुषान्तरे पापोत्पत्तिः, कर्तृसमवायित्व-नियमाद्धर्माधर्मयोः, तस्माद्युक्तेव प्रायिश्वते निमित्तत्रयपरिगणना । तथा च मनुः (११।४४)—'अकुर्वन्विहितं कर्म निन्दितं च समाचरन् । प्रसक्तिश्चेन्द्र-यार्थेषु प्रायश्चित्तीयते नरः ॥' इति । 'नर'म्रहणं प्रतिलोमजातानामपि प्रायश्चि-त्ताधिकारप्राप्त्यर्थम्, तेषामप्यहिंसादिसाधारणधर्मव्यतिकमसंभवात्, निषिद्धाचरणादिना प्रस्वैति तस्मात्तेन कृतनिषिद्धसेवादिना पुरुषेण प्राय-श्चित्तं कर्तव्यमिह लोके परत्र च तिशुद्धार्थम् । प्रायित्रशब्दश्वायं पापक्षयार्थं नैमित्तिके कमीविशेषे रूढः। एवं प्रायिश्वते कृते अस्यान्तरात्मा शुद्ध-तया प्रसीदति लोकश्च संवैयवहर्तुं प्रसीदति । एवं वदतैतद्दित्तम् —नैमित्तिकोऽयं प्रायश्चित्ताधिकारः, तथा चार्थवादगतदुरितक्षयोऽपि जातेष्टिन्यायेन साध्यतया स्त्रीकियते । नच दुरितपरिजिहासुनानुष्टीयत इतिवता कामाधिकाराज्ञहा कार्या । यसात् ( मनुः ११।५३ )—'चरितव्यमतो निसं प्रायश्चित्तं विशुद्धये । निन्दौहिं लक्षणैर्युक्ता जायन्तेऽनिष्कृतैनसः ॥' इत्यकरणे दोषश्रवणेनावर्यकत्वा-वगमात् ॥ २१९-२२०॥

प्रायश्चित्ताकरणे दोषमाह-

प्रायश्चित्तमकुर्वाणाः पापेषु निरता नराः।

अँपश्चात्तापिनः कष्टान्नरकान्यान्ति दारुणान् ॥ २२१॥

पापेषु शास्त्रार्थव्यतिकमजनितेषु प्रसक्ताः पुरुषाः अपश्चात्तापिनो मया दुष्कृतं कृतमित्येवमुद्देगरहिताः प्रायश्चित्तमकुर्वाणाः दुःसद्दान्नरकाः न्प्रामुवन्ति ॥ २२१ ॥

नरकसहपं विवृवण्वन्नाह—

तामिस्रं लोहशङ्कं च मँहानिरयशाल्मली। रौरवं कुद्धलं पूर्तिमृत्तिकं कालसूत्रकम्।। २२२।। संघातं लोहितोदं च सविषं संप्रपातनम्। महानरककाकोलं संजीवनमँहापथम्।। २२३॥ अवीचिमन्थतामिस्रं कुम्भीपाकं तथैव च। असिपत्रवनं चैव तापनं चैकविंशकम्।। २२४॥

पाठा०—१ प्रायश्चित्तनिमित्त ङ. २ लोकश्चायं संव्यव ख. ३ धिकार शक्का ङ. ४ अपश्चातापिनो यान्ति नरकानितदारुणान् त. ५ दुःखदान् ङ, ६ महारौरवशालमिलम् त. ७ नदीपथम् त. ८ तपनं ग,

# महापातकजेघीरैहपपातकजैस्तथा ।

अन्विता यान्त्यचरितप्रायित्रा नराधमाः ॥ २२५ ॥ तासिस्यूप्रमृतीस्तापनपर्यन्तानेकविंशतिनर्कानन्वर्थसंज्ञाचोतिताबान्तरभेदान

न्महापातकोपपातकजनितभयंकरदुरितैरन्विता अनाचरितप्राय-श्चित्ताः पुरुषाधमाः प्राप्तचन्ति ॥ २२२-२२५ ॥

उपात्तदुरितिनरासार्थं प्रायधित्तामित्युकं, तत्र विशेषमाह—
प्रायिश्वेतरपैत्येनी यदज्ञानकृतं भवेत् ।
कामती व्यवहायस्तु वचनादिह जायते ॥ २२६ ॥

प्रायश्चित्तैर्वक्ष्यमाणलक्षणरङ्गानाचदेनः पापं कृतं तद्पैति गच्छति, न कामतः कृतम् । किंतु तत्र प्रायिश्वत्तविधायकवचनवलादिह लोके त्यव-हार्यो जायते। अत्र च प्रायधित्तैरपैलेनो यदज्ञानकृतम् द्रायपक्रमात्तरप्रतियोगि-तया 'ज्ञानत' इति वक्तव्ये यत् 'कामतः' इत्युक्तं, तत् ज्ञानकामयोस्तुल्यत्वप्रदर्शना र्थम् । तथा हि-'विहितं यदकामानां कामात्तद्विगुणं भवेत् ।' तथाऽबुद्धिपूर्विकियाः यामर्थं प्रायिक्षत्तम् । तथा 'म्लेच्छेनाधिर्गतः स्ट्रह्स्लज्ञानात्तु कथंचन । कृच्छ्त्रसं प्रक्ववीत ज्ञानीत्तु द्विगुणं भवेत् ॥' ईलादिभिवेचनैज्ञीनकामनयोस्तुल्यप्रायश्चित्त-दर्शनातुत्यफलतेव । किंच, खतन्त्रप्रवृत्तिर्विषयज्ञानकामनाभ्यां नियताः तयो-रन्यतरापायेऽपि तस्या असंभवादतः 'कामत' इत्युक्तम् ; 'ज्ञानाज्ञानत' इत्युक्तेऽपि कामः प्राप्तोखविनाभावात् । नच चौरादिभिवलात्प्रवर्खमानस्य सलपि विषयज्ञाने कामनाभावाचाविनाभाव इति वाच्यम् । यतोऽत्र विद्यमानस्यापि ज्ञानस्य प्रवृत्तिहेतुत्वाभावेनासत्समत्वम् ॥ यत्तु-छुष्केऽपि पिपतिषोर्धान्ला कर्रमपतनं तत्रापि वास्तवज्ञानाभावात्तद्विषयकामनायाश्वाभाव एव । एवमज्ञानाकामनयो-रप्यव्यक्षिचार एव ॥ नतु 'प्रायश्चित्तैरपैत्येनः' इति न युक्तम्; फलविनार्यत्वा-त्कर्मणः । मैवम्; यथा पापोत्पत्तिः शास्त्रगम्या तथा तत्परिक्षयोऽपीति नात्र प्रमाणान्तरं क्रमते । अत एव गौतमेन पूर्वोत्तरपक्षभक्ष्या अयमर्थी दर्शितः । तत्र प्रायितं कुर्यात्र कुर्यादिति मीमांसन्ते । न कुर्यादिलाहुनं हि कर्म क्षीयते इति । कुर्यादिखपरे । 'पुनःस्तोमेनेष्ट्रा पुनःसवनमायान्तीति विज्ञायते । त्रात्य-

टिप्प०—1 तथा चाह छागलेयः—'प्रायश्चित्तमकामानां कामावाप्तौ न नियते, उपपातक एव स्यात्तथा चात्मोपघातिने ॥' इति । तस्यायमाशयः—कामसहिते पापे आयश्चित्तं पापक्षयतया न विद्यते । उपपातकात्महत्ययोस्तु कामसहिते वर्तत इति । मर-णान्तिकप्रायश्चित्तानां पापक्षयः स्पष्ट एव ।

पाटा०—१ धिगता श्रूदा त्वज्ञानातु ख. २ ज्ञानात्तद्विगुणं गः, ज्ञाने तु द्विगुणं ङ. ३ इत्याद्यपूर्ववचनैः ङ. ४ अन्यतराभावेऽपि गः. ५ विद्य-मानस्याप्रवृत्ति ङ.

स्तोमेनेष्टा तरित सर्व पाप्मानं तरित भूणहत्यां योऽश्वमेधेन यजते' इति पुनः-सवनमायान्ति इति सवनसंपायज्योतिष्टोमादिद्विजातिकर्मणि योग्यो भवतील्थः। न चेद्मर्थवादमात्रम्; अधिकारिविशेषणाकाङ्कायां रात्रिसत्रन्यायेनार्थवादिकफल-स्यैव कल्पनाया न्याय्यलात्, अतो युक्तं 'प्रायिश्वत्तरपैलेनः' इति ॥ ननु कामकृते प्रायश्चित्ताभावात्कर्थं व्यवहार्यत्वं तद्भावश्च 'अनिभसंधिकृतेऽपराधे प्रायश्चित्तम्' इति (२०११) विसष्टवचनात् ॥ 'इयं विद्युद्धिरुदिता प्रमाप्याकामतो द्विजम् । कामतो ब्राह्मणविषे निष्कृतिर्न विधीयते ॥' इति (१९।८९) मनुवचनाचावग-म्यते । नैतत् ; 'यः कामतो महापापं नरः कुर्यात्कर्थंचन । न तस्य निष्कृतिर्देष्टा मुखिमपतनाहते ॥' इति । तथा—'विहितं यदकामानां कामात्तिद्वगुणं भवेत्' इति च कामकृतेऽपि प्रायिक्तदर्शनात् । यत्तु विषष्ठवचनं 'तस्याप्यकामकृतेऽ-पराधे प्रायिक्तं गुद्धिकरम्' इस्रिभिप्रायो न पुनः कायकृते प्रायिक्ताभाव इति ॥ यत्त मनुवचनं-'इयं विशुद्धिरुदिता' इत्यादि, तदपीयमिति सर्वनामपरामृष्टद्वाद-श्वावार्षिकादिवतचर्याया एव । 'कामतो बाह्मणवधे निष्कृतिर्न विधीयते' इत्यनेन प्रतिषेघो न पुनः प्रायश्चित्तमात्रसः; मरणान्तिकादेः प्रायश्चित्तस्य दर्शितस्वात् ॥ ननु यदि कामकृतेऽपि प्रायश्चित्तमस्ति तर्हि पापक्षयोऽपि कस्मान स्यादविशेषा-द्यदि पापक्षयोऽपि नास्ति तर्हि व्यवहार्यतापि कथं भवति ? उच्यते, - उभयत्र प्रायिश्वताविशेषेऽपि फलविशेषः शास्त्रतोऽवगम्यते । अज्ञानकृते तु सर्वत्र पाप-क्षयः । यत्र तु 'ब्रह्महेंसुरापगुरुतल्पगमातृपितृयोनिसंबन्धसंबैद्धावागमस्तेननास्तिकः निन्दितकर्माभ्यासिपतितात्याग्यपतितत्यागिनः पतिताः पातकसंयोजकाश्व' ( २०।-१।२ ) इति गौतमोक्तमहापातकादौ व्यवहार्यत्वं निषिद्धं, तस्मिन्पतनीये क्रीण कामतः कृते व्यवहार्यत्वमात्रं न पापक्षय इति । नच पापक्षयाभावे व्यवहार्यत्व-सनुपपन्नम् । द्वे हि पापस्य शक्ती नरकोत्पादिका व्यवहारनिरोधिका चेति । तत्रेतरशक्तयविनाशेऽपि व्यवहारनिरोधिकायाः शक्तेविनाशो नानुपपत्रस्तसाला-पानपगमेऽपि व्यवहार्यत्वं नानुपपन्नम् । यत्तु मनुवचनम् (११।४५)-'अकामतः कृते पापे प्रायित्रतं विदुर्वधाः । कामकारकृतेऽप्याहुरेके श्रुतिनिदर्श-नात् ॥' इति,-तदपि कामकृते प्रायश्चित्तप्राह्यर्थं, न पुनः पापँक्षयप्रतिपादन परम् । अपतनीये पुनः कामकृतेऽपि प्रायिश्वत्तेन पापक्षयो भवलेव; 'अकामतः कृतं पापं वेदाभ्यासेन गुद्धाति । कामतस्तु कृतं मोहात्प्रायश्चित्तैः पृथान्विधैः ॥ इति (१९।४६) मनुसारणात् । पतनीयेऽपि कर्मणि कामकृते मरणान्तिकप्राय-श्चित्तेषु कल्मभक्षयो भवलेव । फलान्तराभावात् । 'नास्यान्यसिंहोके प्रस्यापतिः विंद्यते कल्मषं तुं निहन्यते' (१।२४--२६) इलापस्तम्बस्मरणात् ॥ २२६॥

पाठा०—१ नेष्ट्रा ब्रह्मचर्य चरेदुपनयनत इति सर्व पाप्मानं ख. २ ब्रह्महा सुरापो गुरुतल्पगो मातृपितृ ख. ३ संबन्धावगम ङ. ४ पापक्षयं प्रति प्रतिपादन ङ. ५ नास्यासिंहोके क. ग.

निषिद्धाचरणादिकं प्रायिक्षेत्रे निमित्तमित्युक्तं तत्प्रपश्चयितुमाह-

#### ब्रह्महा मद्यपः स्तेनस्तथैव गुरुतल्पगः । एते महापातकिनो यश्च तैः सह संवसेत् ॥ २२७ ॥

हन्तिरयं प्राणवियोगैकरे व्यापारे रूढः, यद्यापारसमनन्तरं कालान्तरे वा कारणान्तरनिरपेक्षः प्राणवियोगो भवति सः, ब्राह्मणं इतवानिति ब्रह्महा, मद्यपो निषद्धसरायाः पाता. स्तेनः व्रीह्मणसुवर्णस्य इर्ता, 'ब्राह्मणसुवर्णाप-हरणं महापातकं इत्यापस्तम्बस्मरणात् । गुरुत्तल्पगो गुरुभार्यागामी । 'तल्प'-शब्देन शयनवाचिना साहचर्याद्वार्या लक्ष्यते । एते ब्रह्महादयो महापात-किनः । पातयन्तीति पातकानि ब्रह्महत्यादीनि । महच्छब्देन तेषां गुरुत्वं ख्याप्यते तद्योगिनो महापाकिन इति लाघवार्थं संज्ञाकरणम् । यश्च तैर्वह्महा-दिभिः प्रलेकं सह संवस्ति 'एभिस्तु संवसेचो वै वत्सरं सोऽपि तत्समः' (प्रा॰ २६६) इति वक्ष्यमाणन्यायेन सोऽपि महापातकी । 'तथा'शब्दः प्रकारवचनोऽनुप्राहकप्रयोजकादिकर्त्संप्रहार्थः । अनुप्राहकश्च यः पलायमानम् मित्रं उपहन्धन् परेभ्यथ इन्तारं परिरक्षन्हन्तुई िहमानमुपजनयन्नपकरोति स उच्यते । अत एव मनुनानुप्राहकस्य हिंसाफलसंबन्धो दर्शितः—'बहनामेक कार्याणां सर्वेषां रास्त्रधारिणाम् । यद्येको घातयेत्तत्र सर्वे ते घातकाः स्मृताः ॥' इति । तथा प्रयोजकादीनामप्यापस्तम्बेन फलसंबन्ध उक्तः—'प्रयोजितानु-मन्ता कर्ता चेति खर्गनरकफलेषु कर्मसु भागिनो यो भूय आरभते तस्मिन्फल-विशेषः' इति तत्राप्रवृत्तस्य प्रवर्तकः प्रयोजकः । स च त्रिप्रकारः—आज्ञापयि-ताभ्यर्थयमान उपदेष्टेति । तत्राज्ञापयिता नाम खयमुचः सन्नीचं मृत्या-दिकं यः प्रेरयति मदीयमित्रं जहीति स उच्यते । अभ्यर्थयमानस्तु यः खयमसमर्थः सन् प्रार्थनादिना मच्छत्रुं व्यापादयेत्युं चं प्रवर्तयति सोऽभिधीयते । अनयोश्व खार्थसिद्ध्यर्थमेन प्रयोक्तृलम् । उपदेष्टा पुनस्त्वं शत्रुमित्थं व्यापादयेति मर्मोद्घाटनाद्युपदेशपुरःसरं प्रेरयन्कथ्यते । तत्र च प्रयोज्यगतमेव फलमिति तेषां भेदः । अनुमन्ता तु प्रवृत्तस्य प्रवर्तकः । स द्विप्रकारः—कश्चित्स्वार्थसिद्धाः र्थमजुजानाति कश्चित्परार्थमिति ॥ नन्वनुमननस्य कथं हिंसाहेतुत्वं, न तावत्प्राण-वियोगोत्पादनेन; तस्य साक्षात्कर्तृत्यापारजन्यत्वात् । नापि प्रयोजकस्येव; साक्षा-त्कर्तृप्रवृत्त्युत्पादनद्वारेण प्रवृत्तस्य प्रवर्तकत्वात् । नच साधु त्वयाध्यवसितमिति प्रवृत्तमेवानुमन्यत इति शङ्कनीयम् । ताँहशस्यानुमननस्य हिंसां प्रसहेतुत्वाद्यर्थ-त्वाच । उच्यते, —यत्र हि राजादिपारतव्यात्स्वयं मनसा प्रवृत्तोऽपि प्रवृत्ति-विच्छेदभयादागामिदण्डभयाद्वा शिथिलप्रयत्नो राजाद्यनुमतिमपेक्षते तत्रानुमति-

टिप्प०—1 'गुरुतत्वं, सुरापानं, ब्रह्महत्यां ब्राह्मणसुवर्णहरणं, पतितसंयोगं' इत्यत्र स्पष्टीकरणात्, तथा चांग्रे स्वयं 'ब्राह्मणस्वर्णहारी' इति ।

पाठा०—१ संपिवेत्समाम् 1. २ वियोगकरणे ख. ३ समर्थं प्रवर्तयति ङ. ४ ताइशमननस्य ख.

या० ३५

र्इन्तुः प्रवृत्तिमुपोद्वलयन्ती हिंसाफलं प्रति हेतुतां प्रतिपद्यते । तथा योऽपि अर्त्सनताडनधनापहारादिना परान्कोपयति सोऽपि मरणहेतुभूतमन्यूत्पादनद्वाः रेण हिंसाहेतुर्भवत्येव । अत एव विष्णुनोक्तम्—'आकुष्टस्ताडितो वापि धनैवा विप्रयोजितः। यमुद्दिश्य त्यजेत्प्राणांस्तमाहुर्वद्यायातकम् ॥' इति तथा-'ज्ञाति-मित्रकलत्रार्थं सुहृत्क्षेत्रार्थमेव च । यमुद्दिश्य त्यजेत्प्राणांस्तमाहुर्वम्यातकम् ॥ इति । नच कृतेष्वप्याकोशनादिषु कस्यचिन्मन्यूत्पत्त्यदर्शनादकारणतेति शङ्कनी-यम्; पुरुषस्वभाववैचित्र्यात् । ये अल्पतरेणापि निमित्तेन जातमन्यवो भवन्ति तेष्वव्यभिचार इति नाकारणता । एतेषां चानुप्राहकप्रयोजकादीनां प्रत्यासत्तिव्य-वधानापेक्षया व्यापारगतगुरुलाघवापेक्षया च फैलं गुरुलाघवात् प्रायश्चित्तगुरुला-घनं बोद्धत्र्यम्; 'यो भूय आरभते तस्मिन्फलविशेषः' इति वचनात्। तथा ह्यनुप्राहकस्य तावत्ख्यमेव हिंसायां प्रवृत्तत्वेन खतन्त्रकर्तृत्वे सत्यपि साक्षात्प्राण-वियोगफलकखङ्गप्रहारादिव्यापारयोगित्वाभावेन साझात्कर्तृवद्भयो हिंसारम्भक-त्वाभावादलपफलत्वमलपप्रायश्चित्तत्वं च । प्रयोजकस्य तु स्वतन्त्रकर्तृप्रवृत्तिजनक-त्वेन व्यवहितत्वात्ततोऽल्पफलत्वम् । प्रयोजकानां सध्ये परार्थप्रवृत्तत्त्वेनोपदेष्टर-ल्पफलत्वम् ॥ ननु प्रयोजकहस्तस्थानीयत्वात्प्रयोज्यस्य न फलसंबन्धो युक्तः। यदि परप्रयुक्त्या प्रवर्तमानस्यापि फलसंबन्धस्तर्हि स्थपतितडागेखनितृप्रभृतीनामपि मूल्येन प्रवर्तमानानां खर्गादिफलप्राप्तिप्रसङ्गः । उच्यते, शास्त्रोक्तं फलं प्रयोक्त-रीति न्यायेनाधिकारिकर्तृगतफलजनका देवैकूपतडागनिर्माणादयः। नच स्थपित-तडार्गेखनित्रादयो देवकूपतडागकरणादिष्वधिकारिणः, स्वर्गकामित्वात् । अत्र पुनः परप्रयुक्त्या प्रवर्तमानानामप्यहिंसायामधिकारित्वाद्भवत्येव तद्यतिकमनिव-न्धनो दोषः । अनुमन्तुस्तु प्रयोजकादप्यल्पफलत्वं प्रयोजकव्यापाराद्वहिरक्तत्वा-ह्रघुत्वाचानुमननस्य । निमित्तकर्तुः पुनराकोशकादेः प्रवृत्तिहेतुभूतमन्युजनकत्वेन व्यवहितत्वान्मरणानुसंधानं विना प्रवृत्तत्वाचानुमन्तुः सकाराद्य्यलपफलत्वम् ॥ नतु यदि व्यवहितस्यापि कारणत्वं तर्हि मातापित्रोरपि हन्तृपुरुषोत्पादनद्वारेण हननकर्तृत्वप्रसङ्गः । उच्यते, — नहि पूर्वभावित्वमात्रेण कारणत्वम् ; कारण तयापि तथाभावित्वोपपत्तेः । यत्खछ स्वरूपातिरिक्तकार्योत्पत्त्यनुगुणव्यापारयोगि भवति तद्धि कारणम् । यदि रथन्तरसामा सोमः स्यादैन्द्रवायवाप्रान् प्रहान् गृह्णीयादिति रथन्तरसामतैव कतोरैन्द्रवायवामतार्यां कारणम् । नहि तत्र सोमयागः खब्पेण कारणं; व्यभिचारात् । नच पित्रोस्ताद्दिवधकारणलक्षणयोगित्वमिति नातिप्रसङ्गः । अनेनैव न्यायेन धर्माभिसंधिना निर्मितकूपवाप्यादौ प्रमादपतितः ब्राह्मणादिमरणे खानयितुर्दोषाभावः। नहि कूपोऽनेन खानितः अतोऽहमात्मानं व्यापादयामीखेवं कूपखननिमित्तं व्यापादनं यथाकोशादौ । अतः कूपकर्तुरिष

पाठा०—१ तथान्योपि ख. २ फलगुरु ख. ३ देवकुलतडाग. क.ग.ड. ४ तडागकत्रीदयो ख. ५ दप्यफल्त्वम् ख. ६ प्रता कारणं छ. ७ नास्ति प्रसंगः क.

कारणत्वमेव, न पुनिहेंसाहेतुत्विमिति मातापितृतुल्यतेव । तथा कचित्सस्यपि हिंसानिमित्तयोगित्वे परोपकारार्थप्रवृत्तौ वचनाहोषाभावः । यथाह
संवर्तः—'वन्धने गोश्विकित्सार्थे मृढगर्भविमोचने । यक्षे कृते विपत्तिश्वेतप्रायश्वित्तं न विद्यते ॥ औषधं स्नेहमाहारं ददद्रोवाह्मणादिषु । दीयमाने विपत्तिः
स्यान्न स पापेन लिप्यते ॥ दाहच्छेदिशराभेदप्रयत्नेहपकुर्वताम् । प्राणसंत्राणसिद्ध्यर्थं प्रायश्वित्तं न विद्यते ॥' इति ।–एतचादानिदानिपुणिभषिग्वषयम् ।
इत्रस्य तु 'भिषङ्मिध्याचरन्दाप्यः' (व्य० १४२) इत्यत्र दोषो दर्शितः ।
यत्तु मन्युनिमित्ताकोशनादिकमकुर्वतोऽपि नाम गृहीत्वोन्मादादिनात्मानं व्यापादयति तत्रापि न दोषः; 'अकारणं तु यः कश्विद्धिजः प्राणान्परित्यजेत् ।
तत्यव तत्र दोषः स्याच तु यं परिकीर्तयेत् ॥' इति स्मरणात् ॥ तथा यत्राप्याकोशकादिजनितमन्युरात्मानं खद्वादिना प्रहत्य मरणादर्वागाकोशनादिकर्त्रो धनदानादिना संतोषितो यदि जनसमक्षमुचैः श्रावयित नात्राकोशकस्यापराध इति, तत्रापि
वचनाच दोषः । यथाहः विष्णुः—'उद्दिश्य कुपितो हत्वा तोषितः श्रावयेतपुनः ।
तिस्मन्यते न दोषोऽस्ति ह्योहच्छावणे कृते ॥ इति । एतेषां च प्रयोजकादिनां
दोषगुरुलघुभावपर्यालोचनया प्रायश्वित्तविशेषं वक्षयामः ॥ २२७॥

ब्रह्मह्लासमान्याह—

#### गुरूणामध्यधिक्षेपो वेदनिन्दा सुहृद्रधः । ब्रह्महत्यासमं ज्ञेयमधीतस्य च नाग्ननम् ॥ २२८ ॥

गुरूणामाधिक्येनाधिक्षेपः अन्ताभिशंसनम्। 'गुरोरन्ताभिशंसनमिति महापातकसमानि' (२१।१०) इति गौतमस्मरणात्। एतच लोकाविदितदोषा-भिशंसनविषयम्। 'दोषं बुद्धा न पूर्वः परेषां समाख्याता स्थारसंव्यवहारे चैनं परिहरेत्' (१।२१।२०) इत्यापस्तम्बस्मरणात्। नास्तिक्याभिनिवेशेन वेदकु-त्सनम्। सुद्धन्मित्रं तस्याबाह्मणस्यापि वधः। अधीतस्य वेदस्यासच्छा-स्ववेनोदेनालस्यादिना वा नाशनं विस्मरणम्। एतानि प्रस्थेकं ब्रह्महत्यास-मानि । यत्पुनः 'स्वाध्यायामिस्रतस्यागः' (प्रा०२३९) इत्यधीतस्यागस्योप-पातकमध्ये परिगणनं, तत्कथंचित्कुदुम्बभरणाकुलत्याऽसच्छास्रश्रवणव्यप्रतया वा विस्मरणे द्रष्टव्यम्॥ २२८॥

सुरापानसमान्याह—

#### निषिद्धभक्षणं जैहयर्मुत्कर्षे च वचोऽनृतम् । रजखलामुखाखादः सुरापानसमानि तु ॥ २२९ ॥

निषद्धं लग्जनादिकं, तस्य मतिपूर्वं भक्षणम् । अत एव मनुः (५।१९)— छत्राकं विद्वराहं च लग्जनं प्रामकुक्कुटम् । पलाण्डं गृजनं चैव मत्या जग्ध्वा पतेन्तरः ॥' इति । अमतिपूर्वे तु प्रायश्चित्तान्तरम् (५।२०)—'अमत्यैतानि

पाठा०-१ मन्युनात्मानं ख. २ कर्ता धनदाना छ. ३ ततः क. ४ मुत्कर्षं च छ. ५ द्विज.

षड् जग्ध्वा कृच्छ्रं सान्तपनं चरेत् । यतिचान्द्रायणं वापि शेषेषूपवसेदहः॥' इति तेनैवोक्तत्वात्। जैह्रयं कौटिल्यं, अन्याभिसंधानेनान्यवादित्वमन्यकर्तृत्वं च। अत्र च जैह्रयमिति यद्यपि सामान्योनोक्तं, तथापि प्रायिश्वत्तस्य गुरुत्वाचिमित्तस्यापि गुरुविषयं जैह्रयमिति गौरवं गम्यते । अस्ति च नैमित्तिकपर्यालोचनया निमित्तस्य विशेषावगतिः। यथा 'यस्योभावभी अनुमतौ स्यातां दुष्टौ भवेतामभिनिम्लोचेद्वा पुनराधयं तत्र प्रायिश्वत्तः' इत्यत्रोभावित्यस्य निमित्तविशेषणत्वेन हविरुभयत्वाद-विविद्यतत्वेऽप्यमिद्वयनिष्पादकपुनराधयह्वपनैमित्तिकविधिव लादमिद्वयानुगतिरेव निमित्तमिति कल्प्यते; तथात्रापीति युक्तं निमित्तगौरवकल्पनम् । तथा समुत्कर्ष-निमित्तं राजकुलादावचतुर्वेद एव चतुर्वेदोऽहमित्यनृतभाषणम् । रजस्वलाया (कामवशेन) वक्षासवसेवनम् , एतानि सुरापानसमानि ॥ २२९॥

सुवर्णस्तेयसमान्याह-

अश्वरत्तमनुष्यस्त्रीभूघेनुहरणं तथा ।
निक्षेपस्य च सर्व हि सुवर्णस्तेयसंमितम् ॥ २३० ॥
अश्वादीनां ब्राह्मणसंबन्धिनां, निक्षेपस्य च सुवर्णव्यतिरिक्तसापहरणमेतत्सर्वं सुवर्णस्तेयसमं वेदितव्यम् ॥ २३० ॥

गुरुतल्पसमान्याह—

# सखिभार्याकुमारीषु खयोनिष्वन्त्यजासु च। सगोत्रासु सुतस्त्रीषु गुरुतल्पसमं स्मृतम्।। २३१॥

सखा मित्रं, तस्य भार्याः कुमार्युत्तमजातीया कन्यका, तासु 'सकामा-खनुलोमासु न दोषस्त्वन्यथा दमः। दूषणे तु करच्छेद उत्तमायां वधस्तथा॥' (व्य० २८८) इति तत्रैव दण्डविशेषप्रतिपादनात्प्रायश्चित्तगुरुत्वं युक्तम्। स्वयोनिर्भगिनी, अन्त्यजा चाण्डाली, सगोत्रा समानगोत्रा, सुतस्री सुषा, पतासां गमनं प्रत्येकं गुरुतत्वपसमम्। एतच रेतःसेकादृष्वं वेदितव्यमः अर्वाङ्निवृत्तौ तु न गुरुतत्वपसमस्नं, कित्वल्पमेव प्रायश्चित्तम्। 'रेतःसेकः खयोनीषु कुमारीष्वन्त्यजासु च। सख्युः पुत्रस्य च स्त्रीषु गुरुतल्पसमं विदुः॥' (१९१५८) इति मानवे 'रेतःसेक' इति विशेषणोपादानात्। 'सगोत्रा'प्रहणेनैव सिद्धे पुनः 'सुतस्री'प्रहणं प्रायश्चित्तगौरवप्रतिपादनार्थम्। अत्र च ब्रह्महत्यादिसमत्ववचनं गुर्वधिक्षेपादेस्तत्तित्रिमित्तप्रायश्चित्तोपदेशार्थम्। नजु वेदनिन्दादौ दोषस्य लघुत्वाद्भुरुतरं ब्रह्महत्यादिप्रायश्चित्तोपदेशव्यत्वे। मैनम्; गुरुप्रायश्चित्तोपदेशवलादेव दोषगुरुत्वावगतेः। न च ब्रह्महत्यादिप्रायश्चित्तापदेशवलादेव दोषगुरुत्वावगतेः। न च ब्रह्महत्यादिप्रायश्चित्तापदेशवलादेव दोषगुरुत्वावगतेः। न च ब्रह्महत्यादिप्रायश्चे

टिप्प०—1 वाड्यनःकायकर्मणामनार्जविमत्याशयः । 2 यचोक्तं विष्णुना-'ब्राह्मणत्य भूमिहरणं निक्षेपहरणं च सुवर्णस्तेयसमम्' इति ।

पाठा०—१ विषयं यजैक्स्यमिति ख. २ विशेषत्वेन इ. ३ गुरुत्वमवगः

श्वित्तातिदेशार्थमेवेदं वचनं भवति, किंतु दोषगौरवमात्रप्रतिपादनपरिमित्याशङ्कनीयम् । यतस्तावनमात्रप्रतिपादनपरत्वे ब्रह्महत्यासमिदं गुरुतलपसमपित्यादिभेदेन समत्वाभिधानं नोपपद्यते । तच प्रायश्वित्तं 'सम'शब्देनोपदिश्यमानं व्रह्महत्यादिप्रायश्वित्तेभ्यः किंचिश्यूनमेवोपदिश्यते । 'लोके राजसमो मन्त्री' इत्यादिवाक्येषु 'सम'शब्दस्य किंचिद्धीने प्रयोगदर्शनात्, महतः पातकस्येतरस्य च तुल्यत्यस्यायुक्तत्वाच । एवं च सति याज्ञवल्क्येन ब्रह्महत्यासमत्वेनोक्तानामिप ब्रह्मोज्ञ्चत्ववेदनिन्दासुहद्वधानां मनुना यत्सुरापानसाम्यम् (१९१५६)—
श्वह्मोज्ञ्चता वेदनिन्दा कौटसाक्ष्यं सुहद्वधः । गैहितान्नाज्ययोर्जिधः सुरापानसमानि षद्र॥' इत्युक्तं, तत्प्रायश्चित्तविकल्पार्थम् । एवमन्येष्विप वचनेषु विरोधः परिहर्तव्यः । यत्तु वसिष्ठेन—'गुरोरलीकनिर्वन्धे कृच्छं द्वादशरात्रकं चिरत्वा सक्तेलः स्नातो गुरुप्रसादात् पूतो भवति' इति लघुप्रायश्चित्तमुक्तं, तदमतिपूर्वं सक्तदनुष्ठाने च वेदितव्यम् ॥ २३९॥

गुरुतल्पातिदेशमाह—

पितुः खसारं मातुश्र मातुलानीं स्नुषामपि । मातुः सपत्तीं भगिनीमाचार्यतनयां तथा ॥ २३२ ॥ आचार्यपत्तीं खसुतां गच्छंस्तु गुरुतल्पगः । लिङ्गं छिच्वा वर्षस्तस्य सकामायाः स्निया अपि ॥२३३॥

पितृष्वसादयः प्रसिद्धाः, ता गच्छन् गुरुतरुपगः, तस्य लिङ्गं छित्वा राज्ञा वधः कर्तव्यो देण्डार्थं, प्रायिश्वतं च तदेव । 'च'शब्दाद्राज्ञीप्रवितातीनां प्रहणम् । यथाह नारदः (१२१७३-७५)—'माता मातृष्वसा श्वश्रूमीतुलानी पितृष्वसा । पितृव्यसिविशिष्यस्त्री भगिनी तत्सखी सुषा ॥ दुहिताचार्यभार्या च सगोत्रा शरणागता । राज्ञो प्रविज्ञता धात्री साध्वी वर्णोत्तमा च या ॥ आसामन्यतमां गच्छन्गुरुतरूपग उच्यते । शिश्वस्योत्कर्तनात्तत्र नान्यो दण्डो विधीयते ॥' इति । राज्ञी राज्यस्य कर्नुर्भार्या, न क्षत्रियस्येवः तद्रमने प्रायिश्वत्तात्तरोपदेशात् । धात्री मातृव्यतिरिक्ता स्तन्यदानादिना पोषियत्री, साध्वी वत्वारिणी, वर्णोत्तमा ब्राह्मणी । अत्र 'मातृ'प्रहणं दृष्टान्तार्थम् । अयं च लिङ्गच्छेदवधात्मको दण्डो ब्राह्मणव्यतिरिक्तस्यः 'न जातु ब्राह्मणं हृन्यात्सर्वपापेध्ववस्थितम्' इति तस्य वधनिषेधात् वधस्यैव प्रायिश्वत्तरूप- स्वात् । अस्य च विषयं गुरुतत्त्रप्रायिश्वत्तप्रकरणे प्रपन्नयिष्यामः । अत्र स्नुषाभिगन्योः पूर्वश्चोकेन गुरुतत्त्रप्रसाविक्तयोः पुनर्प्रहणं प्रायिश्वत्तविकत्त्रार्थम् । यदा पुनरेताः स्त्रियः सकामाः सत्य एतानेव पुरुषान्वश्चीकृत्योपभुङ्गन्ते तदा

पाठा०—१ गर्हितान्नाचयोः. २ गच्छंश्च A. ३ वधस्तत्र स्न. ४ स्तथा A. ५ दण्डार्थः स्व.

तासामिप पुरुषवद्वध एव दण्डः प्रायिश्वतं च । एतानि गुर्विधिक्षेपादितनयागमपर्यन्तानि महापातकातिदेशविषयाणि सद्यःपतनहेतुत्वात्पातकान्युच्यन्ते ।
यथाह् यमः—'मातृष्वसा मातृसखी दुहिता च पितृष्वसा । मातुलानी खसा
श्वश्रूर्गत्वा सद्यः पतेन्नरः ॥' इति गौतमेन पुनरन्येषामिप पातकलमुक्तम् (२१
19२ )—'मातृपितृयोनिसंबद्धाङ्गस्तेननास्तिकनिन्दितकर्माभ्यासिपतितालाग्यपतितलागिनः पतिताः पातकसंयोजकाश्व' इति । तेषां च महापातकोपपातकमध्यपाठान्महापातकाच्यूनत्वमुपपातकाच गुरुलमवगम्यते । तदुक्तम्—'महापातकतुल्यानि पापान्युक्तानि यानि तु । तानि पातकसंज्ञानि तच्यूनमुपपातकम् ॥' इति । तथा चाङ्गराः—'पातकेषु सहस्रं स्थान्महत्सु द्विगुणं तथा
उपपापे तुरीयं स्यान्तरकं वैषेसंख्यया ॥' इति ॥ २३२–२३३॥

एवं महापातकानि तत्समानि च पातकानि परिगणस्योपपातकानि परिगण-

यितुमाह—

गोवधो वात्यता स्तेयमृणानां चौनपाक्रिया। अनाहिताग्निताऽपण्यविक्रयः परिवेदनम् ॥ २३४ ॥ भतादध्ययनादानं भतकाध्यापनं तथा। पारदार्यं पारिवित्त्यं वार्धुष्यं लवणिक्रया ॥ २३५ ॥ स्रीश्द्रविद्धत्रवधो निन्दिताथोपजीवनम् । नास्तिक्यं व्रतलोपश्च सुतानां चैव विक्रयः ॥ २३६ ॥ धान्यकुप्यपशुस्तेयमयाज्यानां च याजनम् । पितृमातृसुतत्यागस्तडागारामविक्रयः ॥ २३७ ॥ कन्यासंदूषणं चैव पैरिविन्दकयाजनम् । कन्याप्रदानं तस्यैव कौटिल्यं व्रतलोपनम् ॥ २३८ ॥ आत्मनोऽर्थे कियारम्भो मद्यपस्त्रीनिषेवणम् । स्वाध्यायाग्रिसुतत्यागो बान्धवत्याग एव च ॥ २३९ ॥ इन्धनार्थं द्रुमच्छेदः स्त्रीहिंसौषधजीवनम् । हिंस्रयत्रविधानं च व्यसनान्यात्मविक्रयः ॥ २४० ॥ श्रुद्रप्रेष्यं हीनसख्यं हीनयोनिनिषेवणम् । तथैवानाश्रमे वासः परात्रपरिपुष्टता ॥ २४१ ॥ असच्छास्त्राधिगमनमाकरेष्वधिकारिता । भार्याया विक्रयश्रेषामेकैकम्रुपपातकम् ॥ २४२ ॥

पाठा०- १ वर्ष्मसंक्षयात् इ. २ चानपिक्रया क. ग. ३ परिवेदक इ.

गोवधो गोपिण्डव्यापादनम् , कालेऽनुपनीतत्वं वात्यता, ब्राह्मणसुवर्णतत्सम-व्यतिरिक्तपरद्रव्यापहरणं स्तेयम्, गृहीतस्य सुवर्णादेरप्रदानमृणानामनपाकर-णम् , तथा देवर्षिपितृणां संवैन्ध्यृणस्यानपाकरणं च । सत्यधिकारेऽनाहिताग्नि-स्वम् ॥ ननु ज्योतिष्टीमादिकामश्रुतयः स्वाङ्गभूताग्निनिष्पत्त्यर्थमाधानं प्रयुक्तत इति मीमांसकप्रसिद्धिः, अतश्व यस्याग्निभिः प्रयोजनं तस्य तदुपायभूताधाने प्रवृ-त्तिवींह्याद्यर्थिन इव धनार्जने । यस्य पुनरिप्तभिः प्रयोजनं नास्ति तस्याप्रवृत्तिरिति कथमनाहितामितादोषः ? उच्यते,—असादेवाधानस्यावर्यकत्ववचनान्निस्यश्रुत-बोऽपि साधिकारित्वाविशेषादाधानस्य प्रयोजिका इति स्मृतिकाराणामभिप्रायो लक्ष्यत इत्यदोषः । तथा अपण्यस्य लवणादेविक्रयः, सहोदरस्य ज्येष्ठस्य तिष्ठतः कनीयसो भ्रातुर्दारामिसंयोगः परिवेदनम् ,पणपूर्वाध्यापकाद्ध्ययन-महणम्, पणपूर्वाध्यापनम्, परदारसेवनं गुरुदारतत्समव्यतिरेकेण, पारि-विरयं कनीयसि कृतविवाहे ज्येष्टस्य विवाहराहित्यम् , वार्धुष्यं प्रतिषिद्धवृद्धयुप-जीवनैम्, लवणिक्रया लवणस्योत्पादानम्, स्त्रिया वधः आत्रेयी सगर्भा ऋतु-मती,अत्रिगोत्रपरिणीता वा बाह्मण्या अप्यात्रेयीव्यतिरेकेण,**राद्ववधः,**अदीक्षित-विद्श्वत्रियवधः । निन्दितार्थोपजीवनमराजस्थापितार्थोपजीवनम्, ना-स्तिक्यं 'नास्ति परलोकः' इत्याद्यभिनिवेशः, व्रतलोपो ब्रह्मचारिणः स्त्रीप्रसङ्गः, सुतानामपत्यानां विक्रयः, धान्यं बीह्यादि, कुष्यमसारद्रव्यं त्रपुसीसादि, पदाचो गवादयः,तेषामपहरणम् ; 'गोवधो बात्यता स्तेयम्'(प्रा. २३४)इत्यनेन स्तेयप्रहणेनैव सिद्धे पुनर्धान्यकुप्यादिस्तेयप्रहणं नित्यार्थम् । अतो धान्यादिव्यति-रिक्तद्रव्यस्तेये नावर्यमेतदेव प्रायिश्वत्तम्, अपि तु ततो न्यूनमपि भवत्येव। एतेन 'बान्धवत्याग'महणेनैव सिद्धे पुनः 'पित्रादित्याग'महणं व्याख्यातम्। अयाज्यानां जातिकमें दुष्टानां ग्रह्मात्यादीनां याजनम्। पितृमातृसुतानामपतितानां त्यागो गृहान्निष्कासनम् । तडागस्यारामस्य चोवानोपवनादेविकयः । कन्यायाः संद्घणमङ्खल्यादिना योनिविदारणम्, नतु भोगः। तस्य 'सखिभायोकुमारीषु' (प्रा॰२३९) इति गुरुतल्पगसमत्वस्थोक्तत्वात् । परिविन्दकयाजनं, तस्य च कन्याप्रदानम् । कौटिल्यं गुरोरन्यत्र, गुरुविषयस्य तु कीटिल्यस्य सुरापानसम-त्वमुक्तम् । पुन'र्द्भतलोप' ग्रहणं शिष्टाप्रतिषिद्धेष्वपि श्रीहरिचरणकमलप्रेक्षणात् प्राक् ताम्बूलादिकं न भक्षयामीखेवंरूपेषु प्राप्त्यर्थं, नतु स्नातकव्रतप्राप्त्यर्थम् । 'स्नात-कव्रतलोपे च प्रायश्चित्तमभोजनम्' (१९।२०३) इति मनुना लघुप्रायश्चित्तस्य प्रतिपादितत्वात् ॥ तथाऽऽत्मार्थे च पाकलक्षणिकयारम्भः; 'अघं स केवलं मुङ्के यः पचत्यात्मकारणात्' (मनुः ३।१९८) इति तस्यैव प्रतिषिद्धत्वात् । कियामात्रविषयत्वे तु प्रैतिषेधकल्पनया गौरवं स्यात् । मद्यपायाः स्त्रियाः जायाया अपि निषेवणमुपभोगः, खाध्यायत्यागो व्याख्यातः, अग्नीनां

पाठा०-१ संबन्ध्यर्णस्या ख. २ साधिकारत्वाविशेषां छ. ३ वृत्युप-जीवित्वम् छ. ४ प्रतिषेधे छ.

च श्रीतसार्तानां त्यागः, सुतत्यागः संस्काराचकरणम्, बान्धवानां पितु-व्यमातुलादीनां त्यागः सति विभवे अपरिरक्षणम् । पाकादिदृष्ट्रप्रयोजनः सिद्धयर्थमार्द्रद्वमच्छेद्रो न त्वाहवनीयपरिरक्षणार्थमपि । स्त्रिया हिंसया भौषधेन च वर्तनं जीवनं स्त्रीहिंसीषधजीवनम्। तत्र स्त्रीजीवनं नाम भायां पण्यभावेन प्रयोज्य तल्लक्षोपजीवनम्, स्त्रीधनेनोपजीवनं वा । हिंसया जीवनं प्राणिवधेन जीवनम् । औषधजीवनं वशीकरणादिना । हिंस्त्रयन्त्रस्य तिलेख पीडाकारस प्रवर्तनम् । व्यसनानि मृगयादीन्यष्टादश । आत्मविकयो इव्यमहणेन परदासकरणम् । शूद्रसेवनं हीने खु मैत्रीकरणम् । अनू इसव-र्णदारस केवलहीनवर्णदारोपयमनं साधारणस्त्रीसंभोगश्च । अनाश्रम-वासः अगृहीताश्रमित्वं सत्यधिकारे । परान्नपरिपुष्टता परपाकरितत्वम् । असच्छास्रस्य चार्वाकादिमन्थस्याधिगमः । सर्वाकरेषु सुवर्णाद्युत्पत्ति-स्थानेषु राजाज्ञयाधिकारित्वम् । भार्याया विक्रयः 'च'शब्दान्मन्वाद्युका-भिचारामतिपूर्वलञ्चनादिभक्षणादेर्प्रहणम् । एषां गोवधादीनां प्रत्येकमुपपात-कसंज्ञा वेदितच्या । मनुना पुनरन्यान्यपि निमित्तानि जातिश्रंशकरसंकरीक-रणापात्रीकरणमलिनीकरणसंज्ञानि परिगणितानि । ( मनुः ११ । ६७-७० )-'ब्राह्मणस्य रुजःकृत्या घ्रातिरघेयमययोः । जैह्मयं पुंसि<sup>र</sup> च मैथुन्यं जाति भ्रेशकरे स्मृतम् ॥ खराश्वोष्ट्रमृगेभानामजाविकवधस्तथा । संकरीकरणं ज्ञेयं मीनाहिमहि-षस्य च ॥ निन्दितेभ्यो धनादानं वाणि खं शूद्रसेवनम् । अपात्रीकरणं ज्ञेयमस-व्यस्य च भाषणम् । कृमिकीटवयोह्त्या मद्यानुगतभोजनम् । फलैधःकुषुमस्तेय-मधैर्यं च मलावहम् ॥' इति ॥ अतोऽन्यन्निमित्तजातं प्रकीर्णकं कथ्यते ॥ बृहद्धि-ष्णुना च समस्तानि प्रायश्चित्तनिमित्तान्युत्तरोत्तरलघीयांसि पृथक्संज्ञामेदभिन्नानि दार्शतानि—'ब्रह्महत्या सुरापानं ब्राह्मणसुवर्णापहर्णं गुरुदारगमनमिति महापा-तकानि तत्संयोगश्च । मातृगमनं दुहितृगमनं सुषागमनमित्यतिपातकानि । याग-स्थक्षत्रियवधो वैदयस्य च रजखलायाश्वान्तर्वह्याश्वीत्रिगोत्रायाश्वाविज्ञातस्य गर्भस्य शरणागतस्य च घातनं ब्रह्महत्यासमानि । कौटसाक्ष्यं सुहद्वध इत्येतौ सुरापान-

टिप्प०—1 मृगयादीन्यष्टादश व्यसनानि मनुस्मृतौ (७ शहो.४७-५३) 'मृगयाऽक्षो दिवा(स्वप्नः) परिवादः स्त्रियो मदः। तौर्यत्रिकं वृथाय्या च कामजो दशको गणः ॥
पैद्युन्यं साइसं द्रोह ईर्ष्याऽस्यार्थद्षणम्। वाग्दण्डजं च पारुष्यं क्रोधजोऽपि गणोऽष्टकः ॥
इयोरप्येतयोर्भूळं यं सर्वे कवयो विदुः। तं यत्नेन जयेछोभं दुष्टा (तज्जा) वेतावुभी गणौ ॥
पानमक्षाः स्त्रियश्चेव मृगया च यथाक्रमम्। एतत्कष्टतमं विद्याच्चतुष्कं कामजे गणे ॥
दण्डस्य पातनं चैव वाक्पारुष्यार्थद्षणे। क्रोधजेऽपि गणे विद्यात्कष्टमेतित्रिकं सदा ॥
सप्तकस्यास्य वर्गस्य सर्वत्रैवानुषिक्षणः । पूर्वं पूर्वं गुरुतरं विद्याद्यसनमारमवान् ॥ व्यसनस्य च मृत्योश्च व्यसनं कष्टमुच्यते। व्यसन्यधोधो क्रजित स्वर्यात्यव्यसनी मृतः ॥' इति।

पाठा०-१ करणेन इ. २ च मैथुनं पुंति. ३ श्चासगोत्रायाः ख.

886

समौ । त्राह्मणभूमिहरणं सुवर्णस्तेयसमम् । पितृव्यमातामहमातुलनृपपत्नयसि-गमनं गुरुदारगमनसमम् । पितृष्वसमातृष्वसगमनं श्रोत्रियर्तिगुपाध्यायसित्र-पद्मयभिगमनं च । खुसुः सख्याः सगोत्राया उत्तमवर्णाया रजखलायाः शरणा-गतायाः प्रव्रजितायाः निक्षिप्तायाश्च गमनमित्येतान्यनुपातकानि । अनृतवचनं समुत्कर्षे राजगामि च पैशुनम् । गुरोश्वालीकनिर्वन्धो वेदनिन्दा अधीतस्य त्यागोऽग्निपितृमातृसुतदाराणां च अभोज्यान्नभक्षणं परस्वापहरणं परदारानुग-अनमयाज्यानां च याजनं व्रात्यता भृतादध्यापनं भृतकाध्ययनादानं सर्वाकरेष्व-धिकारो महायन्त्रप्रवर्तनं द्वमगुर्हेमवल्लीलतौषधीनां हिंसया जीवनमभिचारमू<mark>लकर्मसु</mark> च प्रवृत्तिरात्मार्थिकियारम्भः अनाहितामिता देवर्षिपितृणामृणस्यानपाकिया अस-च्छास्त्राधिगमनं नास्तिकता कुशीलता मद्यपस्त्रीनिषेवणमित्युपपातकानि । ब्राह्म-णस्य रुजःकरणमघ्रेयमद्ययोघातिजेंद्वयं पशुषु पुंसि च मैथुनाचरणमित्येतानि जातिश्रंशकराणि । श्राम्यारण्यपद्भनां हिंसनं संकरीकरणस् । निन्दितेभ्यो धना-दानं, वाणिज्यं, कुसीदजीवनं, असल्यभाषणं, श्रद्भसेवनमिल्यपात्रीकरणानि । पक्षिणां जलचराणां जलजानां च घातनं कृमिकीटघातनं मद्यानुगतभोजनमिति मलाव-हानि । यदनुक्तं तत्प्रकीर्णकम्' इति ॥ कात्यायनेन तु महापातकसमानां विष्णु-नाप्युपपातकत्वेनोक्तानां पातकसंज्ञा दर्शिता—'महापापं चातिपापं तथा पातक-मेव च । प्रासिक्षकं चोपपापिसित्येवं पश्चको गणः ॥' इति ॥ ननूपपातकादीनां कथं पातकत्वं ? पतनहेतुत्वाभावात् । यदि तेषामपि पतनहेतुत्वं तर्हि 'मातृपितृ-योनिसंबद्धाङः ? इत्यादिपरिगणनमनर्थकम् । अथैवमुच्येत —यद्यपि महापातकत-रसमेष्विव सद्यःपातित्यहेतुत्वं नास्ति, तथाप्यभ्यासापेक्षया पातित्यहेतुत्वमविह-द्धम्; 'निन्दितकर्माभ्यासी' (२१।१) इति गौतमवचनादिति । मैवम्; अभ्या-सस्यानिरूप्यमाणत्वात् द्विः शतकृत्वो वेति तत्राविशेषेऽङ्गीकियमाणे योऽपि द्विर्दिना खिपति, यः शतऋतो ना गोनधं करोति, तयोरविशेषेण पाति सं स्यात्। अत्रोच्यते, यत्रार्थवादे प्रखवायविशेषः श्रूयते, प्रायश्चित्तबहुत्वं वा तस्मिनिन्दि-तकर्मणि यावसभ्यसमाने महापातकतुल्यत्वं भवति-तावानभ्यासः पातिसहेतुः। दिवास्त्रपादौ तु सहस्रकृत्वोऽप्यभ्यस्यमाने न महापातकतुल्यत्वं भवतीति न तत्र पातित्यम्, अतो युक्तमुपपातकादेरभ्यासापेक्षया पतनहेतुलम् ॥ २३४-२४२ ॥

एवं व्यवहारार्थं संज्ञामेदसहितं प्रायश्चित्तनिमित्तपरिगणनं कृला नैमित्तिकानि

प्रदर्शयितुमाह—

#### शिरःकपाली ध्वजवान्भिक्षाशी कर्म वेदयन्। ब्रह्महा द्वाद्शाब्दानि मित्रभुक्शुद्धिमासुयात् ॥ २४३ ॥

शिरसः कपालमस्यास्तीति शिरःकपाली, तथा ध्वजवान् 'कृत्वा शवशिरो-ध्वजम्' ( ११।७२ )—इति मनुस्मरणात् । अन्यच्छिरःकपालं दण्डात्रसमारो-

पाठा०-१ पैशुन्यम् ख. २ गुल्मलतौषधीनां क. ग. ३ स्थानपिकया ग. ४ नुपातकत्वेन ख.

पितं ध्वजशब्दवाच्यं गृह्णीयात् । तच कपालं खव्यापादितब्राह्मणशिरःसंबन्धि प्राह्मम् । 'ब्राह्मणो ब्राह्मणं घातयित्वा तस्यैव शिरःकपालमादाय तीर्थान्यनुसंच-रेत्' इति शातातपस्मरणात्। तदलाभेऽन्यस्यैव ब्राह्मणस्यैव प्राह्मम्। एतद्भयं पाणिनैव प्राह्मम् । 'खट्वाङ्गकपालपाणिः' (२२।४) इति गौतमस्मरणात् । 'खट्वा-क्व'शब्देन दण्डारोपितशिरःकपालात्मको ध्वजो गृह्यते; न पुनः खट्वकदेशः, 'महोक्षः खद्वाङ्गं परञ्चः' इत्यादिव्यवहारेषु तस्यैव प्रसिद्धेः । एतच कपालधारणं चिहार्थ, न पुनर्भोजनार्थं भिक्षार्थं वाः 'मृन्मयकपालपाणिर्भिक्षाये प्रामं प्रवि-शेत्' (२२।४) इति गातमस्मरणात् । तथा वनवासिना च तेन भवितव्यम् । 'ब्रह्महा द्वादशाब्दानि कुटीं कृत्वा वने वसेत्' ( १९१७२ ) इति मनुस्मरणात्। प्रामसमीपादौ वा । ( मनुः १९१७८ )—'कृतवापनो वा निवसेद्धामान्ते गोव-जेऽपि वा। आश्रमे बृक्षमूळे वा गोबीह्मणहिते रतः । दि तेनैवोक्तवात्। 'कृतवापनो वा' इति विकल्पासिधानाज्यदी वेति लक्ष्यते । अत एव संवर्तः— 'ब्रह्महा द्वादशाब्दानि वैालवासा जटी ध्वजी' इति । तथा भिक्षाशनशीलश्व भवेत्। भिक्षा च लोहितकेन मृन्मयखण्डशरावेण याह्याः, 'लोहितकेन खण्ड-शरावेण प्रामं भिक्षाय प्रविशेत्' (१२४।१४) इति आपस्तम्बस्मरणात्। सप्तागाराण्येवान्निमष्टं लभ्येत वानवेत्येवमसंकित्पतानि भिक्षार्थं प्रविशेत्; 'सप्ता-गाराण्यसंकित्पतानि चरेद्भैक्षम्' ( १०१७ ) इति वसिष्ठसारणात् । तथैककाल एव सा प्राह्या; 'एककालाहारः' इति तेनैवोक्तत्वात् । एतच भैक्षं ब्राह्म-णादिवर्णेष्वेव कार्यम् ; 'चातुर्वर्ण्यं चरेद्भैक्षं खट्टाङ्गी संयतात्मवान्' इति संवर्त-स्मरणात् । तथा 'ब्रह्महास्मि' इति खक्मे ख्यापयन् द्वारि स्थितो भिक्षी याचेत्: 'वेश्मनो द्वारि तिष्ठामि भिक्षार्थां ब्रह्मघातकः' इति पराशरस्मरणात् । अयं च मैक्षाशित्वनियमो वन्यैर्जीवनाशकौ द्रष्टव्यः; 'भिक्षायै प्रविशेद्वामं वन्यैर्यदि न जीवति' इति संवर्तस्मरणात् । तथा ब्रह्मचर्यादियुक्तेन च तेन भवितव्यम्। र्खट्राङ्गकपालपाणिद्वीदशवत्सरान्ब्रह्मचारी भिक्षायै प्रामं प्रविशेत्कर्मीचक्षाणः। यथोपकामेत्स संदर्शनादार्यस्य ( 'उत्थितस्तु दिवा तिष्ठेदुपविष्टस्तथा निशि। एतद्वीरासनं नाम सर्वेपापप्रणाशनम् ॥')—'स्थानींसनाभ्यां विहरेतसवनेषूदकोः पस्पर्शी शुद्धयेत्' ( २१।६ ) इति गौतमस्मरणात् । 'ब्रह्मचारि'प्रहणं च 'वर्जये-न्मधुमांसगन्धमाल्यदिवाखप्राज्ञनाभ्यज्ञनोपानच्छत्रकामकोधलोभमोहहर्षेच्रत्यगी-तपरिवादनभयानि' इति ब्रह्मचारिप्रकरणोक्ताविरुद्धधर्मप्राप्त्यर्थम् । अत एव शङ्कः--'स्थानवीरासनी मौनी मौजी दण्डकमण्डलुः । भिक्षाचर्याग्रिकार्यं च

टिप्प०—1 तत्र भिक्षानियमश्चोक्तो विसष्टेन-'सप्तागाराण्यसंकित्पतानि चरे-

पाठा०— १ ब्रह्महा द्वादशसमा. २ सर्वभूतहिते ग. ३ चीरवासी जटी ख. ४ ण्येवात्र मृष्टं लभ्यते नात्रेलेवमसंकित्वतानि ख. ५ तथा सायंकाल एव ख. ६ संयतः पुमान् क. ७ भिक्षां चरेत् ख. इ. ८ खट्टाईं पाणिः ख. ९ इ. पुस्तके १० स्थानाश्चां इ.

कूष्माण्डीभिः सदा जपः ॥' इति, तस्य भवेदिति शेषः ॥ अत्र सवनेषूदकस्पर्शाति स्नानविधानात्तदङ्गभूतमन्त्रादिपातिरप्यवगम्यते । तथा 'शुचिना कर्म कर्तत्र्य'मि-त्यस्य सर्वकर्मसाधारणात्वाद्रतचर्याङ्गभूतशौचसंपत्त्यर्थं स्नानवत्संध्योपासनमपि कार्यम् । तस्यापि शौचापादनद्वारेण सर्वकर्मशेषत्वात् । तथा च दक्षः--'संध्या-हीनोऽशुचिनिंत्यमनईः सर्वकर्मसु । यत्किचित्कुरुते कर्म न तस्य फलभाग्भवेत् ॥' इति । न च 'द्विजातिकर्मभ्यो हानिः पतनम्' इति वचनात् संध्योपासनायाश्व द्विजातिकर्मत्वादप्राप्तिरिति शङ्कनीयम् । यस्मात्पतितस्यैव व्रतचर्योपदेशात्तदङ्गतयैव संध्योपासनादिप्राप्तिः । अतो 'द्विजातीनामध्ययनमिज्या दानं ब्राह्मणस्याधिकाः प्रवचनयाजनप्रतिप्रहाः' इत्यादीनामेव द्विजातिकर्मणां वृतचर्यानङ्गभृतानां हानिनी सर्वेषाम्; तावनमात्रवाधेन द्वानिवचनस्य चरितार्थत्वात् । इयं च मनुयाज्ञव-ल्क्यगौतमादिप्रतिपादिता द्वादशवार्षिकवतचर्यैकैव न प्रनाभिना । परस्परसापे-क्षत्वादिवरोधाच । तथा हि—भिक्षाशी कर्म वेदयन्नित्युक्ते किं भिक्षापात्रं कैषां वा गृहेषु कतिषु वेत्याकाङ्का जायेतैव । तत्र 'लोहितकेन खण्डशरावेण' (१।२४।१४) इलापस्तम्बादिवचनैः परिपूरणमविरुद्धम् । अतः सर्वैरेककल्पोपदे-शात्कैश्चिदुक्तं मनुगौतमाद्युक्तेतिकर्तव्यतायाः परस्परसापेक्षत्वेऽपि विकल्प इति तदनिरूप्यैवोक्तमिति मन्तव्यम् । एवं द्वाद्शवर्षाण वत्वर्यामावत्यं ब्रह्महा शुद्धिमापुयात् । इयं चाकामऋतब्रह्मवधिवया ( १९१८९ )—'इयं विशुद्धिरुदिता प्रमाप्याकामतो द्विजम् । कामतो ब्राह्मणवधे निष्कृतिर्न विधीयते ॥ इति मनुस्मरणात् ॥ अत्रेदं चिन्तनीयम् — किं द्वित्रेब्राह्मणवधे प्रायश्वित्तस्य तन्त्र-त्वमुतावृत्तिरिति । तत्र केचिन्मन्यन्ते ब्रह्महा द्वादशाब्दानीस्यत्र ब्रह्मशब्द्स्यैक-स्मिन्द्रयोर्बहुषु साधारणत्वादेकस्मिन्ब्राह्मणवधे यत्प्रायश्चित्तं तदेव द्वितीये तृती-येऽपि । तत्रैकब्राह्मणवधनिमित्तैकप्रायश्वितानुष्ठाने सतीदं कृतमिदं नेति न शक्यते वक्तुम् । देशकालकर्तृणां प्रयोगानुबन्धभूतानामभेदेनागृद्यमाणविशेषत्वात्तन्त्रानु-ष्ठानेनैव पापक्षयलक्षणकार्यनिष्पत्तिर्युक्ता । यथा तन्त्रानुष्ठितैः प्रयाजादिभिरामे-यादिषु तन्त्रेणैवानेकोपकारलक्षणकार्याणां निष्पत्तिः । नचैवं वाच्यम् 'द्वित्रवाह्म-णवधे पापस्य गुरुत्वादेनसि गुरुणि गुरूणि लघुनि लघूनि' (१९।१९) इति, गौतम-वचनादावृत्तमेव प्रायश्चित्तानुष्ठानं युक्तम् , विलक्षणकार्ययोस्तन्त्रेण निष्पत्यनुपपत्तेन रिति । यतो नेदं वचनमावृत्तिविधायकं किंतूपदिष्टानां गुरुलघुकल्पानां व्यवस्था-प्रतिपादनपरम् । नच द्वितीयब्राह्मणवधे पापस्य गुरुखं, प्रमाणाभावात् । यच मनुदेवलाभ्यामुक्तम्—'विधेः प्राथमिकादसाद्वितीये द्विगुणं भैवेत्। तृतीये त्रिगुणं श्रोक्तं चतुर्थे नास्ति निष्कृतिः ॥' इति,-तदपि 'शतिनिमित्तं नैमित्तिकेंशास्त्रमावर्तते' इति न्यायेन, द्वित्रवाह्मणवधगोचरनैमित्तिकशास्त्रावृत्त्यनुवादेन चतुर्थे तदभाव-

पाठा०-१ साधारणसरणत्वात् ख. २ किं तत्र द्वितिब्राह्मणवधे छ. ३ द्वितिब्राह्मण ख. ४ द्विगुणं चरेत् ख. ५ नैमित्तिकमावर्तते ख.

विधिपरम्, न पुनर्द्वितीयब्रह्मवधे प्रायश्चित्तानुष्ठानद्वैगुण्यविधिपरमपि; वाक्यभेदः असंगात् । तसात् द्वित्रबाह्मणवधेऽपि सक्रदेव द्वादशवार्षिकायनुष्ठानं युक्तम् यथा 'अमये क्षामवते पुरोडाशमष्टाकपालं निर्वपे'दिखादिगृहदाहादिनिमित्तेषु चोदितानां क्षामवत्यादीनां युगपदनेकेव्विप गृहदाहादिनिमित्तेषु सकृदेवानुष्टानम्। अत्रोच्यते—नहि वचनविरोधे न्यायः प्रभवति । वचनं च विधेः प्राथमिकादिला-दिकं द्वित्रबाह्मणवधे प्रायश्चित्तानुष्ठानावृत्तिविधिपरम् । एवं सति न्यायलभ्य-तन्त्रानुष्ठानबाधेनावृत्तिविधाविदं वचनं प्रवृत्तिविशेषकरं स्यात् । इतरथा शास्त्रतः प्राप्त्यनुवादकत्वेनानर्थकं स्यात् । नच वाक्यभेदः । चतुर्थादिब्रह्मवधपर्युदासेनेत-रत्रावृत्तेप्रायश्चित्तविधानेनैकार्थत्वात् । किंच, 'चतुर्थे नास्ति निष्कृति'रिति लिङ्ग-दर्शनाद्धन्यमानब्राह्मणसंख्योत्कर्षे दोषगौरवं गम्यते । तथा देवलादिवचनाच 'यत्स्यादनभिसंधाय पापं कर्म सकृत्कृतम् । तस्येयं निष्कृतिर्देष्टा धर्मविद्भिमेनी। षिभिः ॥' इति । नच विलक्षणयोर्गुरलघुदोषयोः क्षयस्तन्त्रेण निष्पंदाते । अत एवंविधेषु दोषगुरुत्वेन कार्यवैलक्षण्यादि प्रतिनिमित्तं नैमित्तिकस्यावृत्तिर्युक्ता। क्षामवलादिषु पुनः कार्यसावैलक्षण्याद्युक्तस्तन्त्रआव इललं प्रपन्नेन । यचेदं 'चतुर्थे नास्ति निष्कृति'रिति, तदि महापातकविषयम् ;पापस्यातिगुरुत्वेन प्रायश्चित्ताभाव-अतिपादनपरत्वात् । अतः श्रुद्रान्नसेवनादौ बहुशोऽप्यभ्यस्ते तदनुगुणप्रायश्चित्ता-बुत्तिः कल्पनीया, न पुनः प्रायश्चित्ताभावः । अत एवोक्तं मनुना (१९।१४०)— 'पूर्णे चानस्यनस्थां तु श्रुदहत्याव्रतं चरेत्' इति । इदं च द्वादशवार्षिकं व्रतं साक्षा-द्धन्तुरेव; ब्रह्महेति तस्यैवाभिधानात् । अनुप्राहकप्रयोजकादेस्तु तत्तहोषानु-सारेण प्रायश्चित्ततारतम्यं कल्पनीयम् । तत्रानुप्राहको यत्प्रायश्चित्तभाजं पुरुष-मनुग्हाति स तत्प्रायश्चित्तं पादोनं कुर्यात् । अतस्तस्य द्वादशवार्षिके पादोनं नववार्षिकं प्रयोजकस्त्वधोंनं षड्वार्षिकं कुर्यात् । अनुमन्ता पुनः सार्धपादं सार्ध-चतुर्वार्षिकं निमित्ती त्वेकपादं त्रिवार्षिकम् । अत एव सुमन्तुः—'तिरस्कृतो यदा वित्रो हत्वात्मानं मृतो यदि । निर्गुणः साहसात्कोधाद्भ हक्षेत्रादिकारणात् ॥ त्रैवार्षिकं वर्तं कुर्यात्प्रतिलोमां सरस्वतीम् । गच्छेद्वापि विद्युद्धवर्थं तत्पापस्रोति निश्चितम् ॥ अत्यर्थं निर्गुणो विप्रो ह्यत्यर्थं निर्गुणोपरि । कोधाद्वे स्नियते यस्त निर्निमित्तं तु भार्त्सितः ॥ वत्सरत्रितयं कुर्यात्ररः कृच्छ्रं विशुद्धये ॥' इति । यदा पुनर्निमित्त्यस्यन्तगुणवान् आत्मघाती चास्यन्तनिर्गुणस्तदैकवर्षमेव ब्रह्महसावतं कुर्यात् ; 'केशरमश्रुनखादीनां कृत्वा तु वपनं वने । ब्रह्मचर्यं चरन्वित्रो वैर्षेणैकेन श्रद्भवति ॥' इति तेनैवोक्तत्वात् ॥ अनयैव दिशानुमाहकप्रयोजकादीनां येऽर्

टिप्प०—1 अस्थिरहितानां प्राणिनां शकटपरिमितानां वधे इत्यर्थः। गुणवदुपरि

पाठा०-१ परममिति ख. परमेव ग. २ वृत्तिप्रायश्चित्त छ. ३ वर्षेकेण

श्राहकप्रयोजकादयस्तेषामपि प्रायश्चित्तं कल्प्यम् । अस्यां च कल्पनायां प्रयोजिय-ताऽनुमन्ता कर्ता चेति खर्गनरकफलेषु कर्मसु भागिनो यो भूय आरभते तस्मि-न्फलविशेषः' ( २।२९।१ ) इत्यापस्तम्बीयं वचनं मूलम् । तथा प्रोत्साहकादीना-मपि दण्डप्रायश्चित्ते कल्प्ये। यथाह पैठीनसिः—'हन्ता मन्तोपदेष्टा च तथा संप्रति-पादकः । प्रोत्साहकः सहायश्च तथा मार्गानुदेशकः ॥ आश्रयः शस्त्रदाता च अक्तदाता विकर्मिणाम् । उपेक्षकः शक्तिमांश्चेद्दोषवक्ताऽनुमोदकः ॥ अकार्य-कारिणस्त्वेषां प्रायश्चित्तं प्रकल्पयेत् । यथाशक्त्यनुरूपं च दण्डं चैषां प्रकल्पयेत् ॥ इति ॥ तथा बालरुद्धादीनां साक्षात्कर्तृत्वेऽप्यर्धमेवः, 'अशीतिर्यस्य वर्षाणि बालो वाऽप्यूनषोडशः । प्रायिक्षत्तार्धमहीन्ति स्त्रियो रोगिण एव च ॥' इस्वितरः-स्मरणात् ॥ तथा सुमन्दुः— अर्वाक्त द्वादशाद्वर्षादशीतेरू वंमेव वा । अर्धमेव अवेत्पुंसां तुरीयं तत्र योषिताम् ॥' इति ॥ तथाऽनुपनीतस्यापि बालकस्य पादमा-त्रमेव प्रायिक्षत्तम् ; 'श्लीणामर्धं प्रदातव्यं वृद्धानां रोगिणां तथा । पादो बालेपु दातव्यः सर्वेपापेष्वयं दिधिः ॥' इति विष्णुस्मरणात् । अतश्र यच्छङ्क्षेन-<sup>6</sup>ऊनैकादशवर्षस्य पत्रवर्षात्मरस्य च । प्रायश्चित्तं चरेद्राता पिता वाऽन्यः सुहः-जनः ॥' इति प्रतिपाद्योक्तम् ,-'अतो वालतरस्यास्य नापराधो न पातकम् । राजदण्डो न तस्यास्ति प्रायिधत्तं न विद्यते ॥' इति,-तदपि संपूर्णप्रायिधत्ताभाव-प्रतिपादनपरं, न पुनः सर्वात्मना तद्भावप्रतिपादनपरम् । आश्रमविशेषनिरपेश्लेण अर्यमाणेषु 'ब्राह्मणो न हन्तव्यः' 'तस्माह्राह्मणराजन्यौ वैर्यश्व न सुरां पिनेत्' इलेवमादिष्वनपेक्षितवयोविशेषस्यैवाधिकारात् । अतश्र तदीयमपि प्रायश्चित्तं पित्रादिभिरेवाचरणीयम् ; 'पुत्रानुत्वाद्य संस्कृत्य वेदमध्याप्य वृत्तिं विद्ध्यात्' इति तस्यैव पुत्रादिहिताचरणेऽधिकृतत्वात् । यत्र पुनः कस्मिश्चिद्रह्मवधे प्रयो-जैकभावमापन्नस्यान्यस्मिन्साक्षात्कर्तृत्वे गुरुलघुप्रायश्चित्तसंपातस्तत्र द्वाद्शवार्षि-कादिगुरुप्रायश्चित्तान्तःपातिनः प्रयोजकसंबन्धिलघुप्रायश्चित्तप्रसङ्गात्कार्यसिद्धिः । नचैवं सत्यविशेषाहयुक्तपेन महतोऽपि विदिः स्यादित्याशङ्कनीयम् । अत्र ह्यन्तःपातितयानुष्ठाने विशेषानवगमात्त्रसङ्गात्कार्यसिद्धिरेवगम्यते । नच लब्बन न्तःपाती महाकल्प इति कुतः प्रसङ्गाशङ्घा ? नच चैत्रवधजनितकल्मषक्षयार्थ-र्में नुष्ठितेन कथं विष्णुमित्रवधोत्याद्यपापनिवृत्तिरिति वाच्यम् ; चेत्राद्यहेशस्या-तन्त्रत्वात् । अतो यथा काम्यनियोगनिष्पत्त्यर्थं खर्गार्थं वाऽनुष्ठितैरामेयादिभिनिंख-नियोगनिष्पत्तिस्तद्वह्रयुप्रायश्चित्तस्यापि कार्यसिद्धिः । यत्पुनर्मध्यमाङ्गिरोवचनम्— 'गवां सहस्रं विधिवत्पात्रेभ्यः प्रतिपादयेत् । ब्रह्महा विष्रमुच्येत सर्वपापेभ्य एव च ॥' इति, -तत्सवनस्थगुणवद्राह्मणविषयम् । एतच 'द्विगुणं सवनस्थे तु ब्राह्मणे त्रतमादिशेत्' इत्येतद्वाक्यविहितद्विगुणद्वादशवार्षिकवतचर्याशक्तस्य वेदि-तव्यम् ; प्रायश्चित्तस्यातिगुरुत्वात् । न त्वनावृत्तद्वादशवार्षिकविषयम् । तत्र हि

पाठा०- १ भागिनो भूय ख. २ तथार्वाकु ख. ३ पुत्रहिताचरणे ख. ४ प्रयोजकाभावापन ङ. ५ सिद्धिरुच्यते ङ. ६ मनुष्टेयेन ख. वा॰ ३६

द्वादशदिनान्येकैकप्राजापत्यमिति गणनायां प्राजापत्यानां षष्टयिकशतत्रयं भवति । यद्यपि प्राजापत्यस्यान्ते त्रयहमुपवासोऽधिकस्तथाप्यत्र वनवासजटाधारणवन्या-्हारत्वादि कैपतपोविशेषयुक्तत्वादुपवासाभावेऽ प्येकैकस्य द्वादशाहस्य प्राजापत्यत्य-लम् । ततश्च 'प्राजापत्यिकियाशक्ता धेनुं दद्याद्विचक्षणः । गवामभावे दातव्यं तन्मूल्यं वा न संशयः ॥' इखनेन न्यायेन प्रतिप्राजापत्यमेकैकस्यां धेन्वां दीय-मानायां घेनूनामपि षष्ट्यधिकं शतत्रयं भवति, न पुनः सहस्रम् । अतो यथोक्त एव विषयो युक्तः । यदपि शङ्खवचनम्—'पूर्ववदमतिपूर्व चतुर्षु वर्णेषु विप्रं प्रमाप्य द्वादशवत्सरान्वद त्रीन्सार्थं संवत्सरं च त्रतान्यादिशेत्तेषामनते गोसइसं तद्धं तसार्ध तदर्ध च दद्यात्सर्वेषां वर्णानामानुपूर्व्येणे ति द्वादशवार्षिकगोसहस्रयोः समुचयविधिपैरं, तदाचार्यादिहननविषयं द्रष्टव्यम्; तस्यातिगुरुत्वात् । तथा च दक्षः-- 'सममत्राह्मणे दानं द्विगुणं बाह्मणबुवे । आचार्ये रातसाहसं अशित्रये दत्तमक्षयम् ॥' इति प्रतिपाद्योक्तवान्-'समं द्विगुण्याहान्नमानन्त्यं च यथाकमम्। दाने फलविशेषः स्माद्धिसायां तद्वदेव हि ॥' इति । तथापस्तम्बेन (११२४।२४) द्वादशवार्षिकमुक्त्वोक्तमस्मिनेव विषये—'गुरुं हत्वा श्रोत्रियं वा एतदेव त्रतमी-त्तमादुच्छासाचरेत्' इति, तत्र यावजीवमावर्तमाने वते यदा त्रैगुण्यं चातुर्गुण्यं वा संभाव्यते तदा तत्राऽसमर्थस्य बहुधनस्यायं दानतपसोः समुचयो द्रष्टव्यः। द्वादशवार्षिकव्यतिरिक्तानां तु सुमन्तुपराशराद्युक्तानां प्रायश्चितानामुक्तरत्र व्यवस्थां वक्ष्यामः॥ ननु द्वादशवार्षिकादिकल्पानां व्यवस्था कुतोऽवसिता ? न ताबद्वादश-वार्षिकादिविधायकवाक्यैरिति युक्तम् ; तत्राप्रतीतेः । नच वाच्यं प्रमाणावगतगुरु-छघुकल्पानां वाधो मा प्रसाङ्कीदिति व्यवस्था कल्प्यत इति । विकल्पसमुचया-ज्ञाङ्गिभावानामन्यतमाश्रयणेनापि वाधस्य सुपरिहरत्वात् । अत्रोच्यते—न ताव-द्धादशवाषिकसेतुदर्शनादीनां विषमकल्पानां विकल्पोऽवकल्प्यते; विकल्पाश्रयणे -गुरुकल्पानामनुष्ठानासंभवेनानर्थक्यप्रसङ्गात् । नच षोडशिष्रहणाग्रहणवद्विषमयो-रिप विकल्पोपपत्तिरिति वाच्यम्। यतस्तत्रापि सति संभवे ग्रहणमेवेति युक्तं कल्पयितुम् । यद्वा षोडशियहणानुगृहीतेनातिरात्रेण क्षिपं स्वर्गादिसिद्धिरितरा-चितस्य वा स्वर्गस्येति कल्पनीयम् । इतरथा प्रहणविधेरानर्थक्यप्रसङ्गात् । नापि समुचयः । उपदेशातिदेशप्राप्तिमन्तरेण समुचयो न संभवतिः उपदेशावगतनै-रपेक्ष्यस्य वाध्रमङ्गात् । नचाङ्गाङ्गिभावः; श्रुत्यादिविनियोजकानामभावात् । श्रुतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानानि विनियोजकानि । अतः परस्परोपमर्द परिहारार्थं विषयव्यवस्थाकल्पनैवोचिता । सा च जातिशक्तिगुणाद्यपेक्षया कल्प-नीयाः 'जातिशक्तिगुणापेक्षं सक्रहुद्धिकृतं तथा । अनुवन्धादिविज्ञाय प्रायिश्वतं अकल्पयेत् ॥' इति देवलसारणात् ॥ २४३ ॥

पाठा०- १ रूपतया विशेष. २ समुचयपरं ख. ३ द्योक्तत्वात् ख.

पूर्वोक्तस्य ब्रह्महत्यादिप्रायश्चित्तस्य नैमित्तिकसमाह्यविधमाह-

#### त्राह्मणस्य परित्राणाद्भवां द्वादशकस्य च। तथाश्वमेधावसृथस्नानाद्वा शुद्धिमाम्रयात् ॥ २४४ ॥

यश्वीरव्याघ्रादिभिर्व्यापायमानस्य ब्राह्मणस्यैकस्याप्यातमप्राणानन्तरे कृत्वा प्राणत्राणं करोति गवां द्वाद्दाकस्यासावसंपूर्णेऽपिद्वादशवार्षिके गुद्धोत्। ययपि प्राणत्राणे प्रवृत्तस्तदकृत्वैव म्रियते तथापि शुद्धस्येव । अत एव मनुना (११।७९)—'ब्राह्मणार्थे गवार्थे वा सद्यः प्राणान्परित्यजन् । मुच्यते ब्रह्महत्याया गोप्ता गोर्बाह्मणस्य च ॥' इति । ब्राह्मणरक्षणं तदर्थं मरणं च पृथगुपात्तम् । तथा परकीयाश्वमेधावभृथां ख्यकमी इभूतस्नानसमये खयमपि स्नात्वा ब्रह्महत्यायाः शुद्धि आसुयात् । क्षानं च खकल्मषं विख्याप्य कुर्यात् । तथा च मनुः ( १९।८२ )— 'शिष्ट्वा वा भूमिदेवानां नरदेवसमागमे । खमेनोऽवमृथे स्नात्वा हयमेथेविमुँच्यते॥' इति । भूमिदेवा ब्राह्मणा ऋत्विजस्तेषां राज्ञा नरदेवेन यजन मानेन राज्ञा समवाये खीयमेनः शिष्ट्रा विख्याप्याऽश्वमेधावभृथे स्नात्वा शुद्धाति यदि तैरनुज्ञातो भवति; 'अश्वमेधावमृथं गत्वा तत्रानुज्ञातः स्नातः सद्यः पूती भवति' इति राह्वस्मरणात् ॥ अश्वमेधावस्थग्रहणमग्निष्टुन्मध्यानां पञ्चद्रारात्रा-दिकत्वन्तराणाममिष्ठुत्समाप्तिकानां च सर्वमेधादीनामुपलक्षणम्। 'अश्वमेधावभृथे वान्ययहेऽप्यमिष्टदन्तश्चेत्' (२२।९,१०) इति गौतमस्मरणात् । अयं च प्रकानतद्वादशवार्षिकस्य कथंचिद्राह्मणप्राणत्राणादिकं कुर्वतो वतसमाहयविषठ-च्यते । यथा सारखते सत्रे हाक्षं प्रस्रवर्ण प्राप्योत्थानमृत्रभैकशतानां वा गर्वाः सहस्रमभावे सर्वर्क्षदानं गृहपतिमरणे चेति । न पुनः स्वतन्त्रं प्रायिश्वतान्तरम् । तथाच शङ्कः — 'द्वादशे वर्षे छाद्धे प्राप्नोत्यन्तरा वा ब्राह्मणं मोचँयिला, गर्वा द्वादशानां परित्राणात्सय एवाश्वमेधावभृथस्नानाद्वा पूतो भवति' इति । अत एव मनुना (१९।७८)—'कृतवापनो वा निवसेत्' इति द्वादशवार्षिकस्य गुणविधि प्रकम्य ( १११७९ )—'ब्राह्मणार्थे गवार्थे वा सदाः प्राणान्परिखजन् । मुच्यते ब्रह्महत्याया गोप्ता गोर्बाह्मणस्य च ॥' इत्यादिना मध्ये ब्राह्मणत्राणादिकमभिधाय ( १९।८९ )—'एवं दढनतो निलं ब्रह्मचारी समाहितः। समाप्ते द्वादरो वर्षे ब्रह्महत्यां व्यपोहति ॥' इति द्वादशवार्षिकमेनोपसंहतम् । ननु ब्रह्महत्यायाः शुद्धिमामुयादिति बाह्मणत्राणादीनां द्वादशवार्षिकेण सहैकफलत्वावगमात्स्वातन्त्रय-मेव युक्तं न पुनरङ्गत्वम् , किंच प्रधानविरोधित्वादिप नाङ्गत्वम् । प्रधानातुः श्राहकं ह्यङ्गं भवति । नच प्रारब्धद्वादशवार्षिकस्येदं विधानम् । येन तत्कार्ये विधानं गम्यते । यथा 'सत्रायावगूर्य विश्वजिता यजेत' इति सत्रप्रयोगप्रवृत्तस्य

पाठा०-१ समसावधि ङ, २ कस्य वासंपूर्णेऽपि ख, ३ स्नाने च ख. ४ विशुद्ध्यति ङ. ५ सात्वा शुद्ध्येत् ख. ६ सर्वस्वजान्यां, सर्वस्व-याज्याः व्यां इ. ७ भोजयित्वा इ.

तत्परिसमापनाक्षमस्य विश्वजिद्धिधानमतोऽपि स्वातङ्यमेव युक्तम् । यथाप्तिप्रवेश्वालक्ष्यभावादीनाम् । नच तेषामपि द्वाद्शवार्षिकोपकमोपसंहारमध्यपिठतः वेन तदङ्गत्वमिति शङ्कनीयम् । यतः सस्यपि मध्यपाठे निर्ज्ञातप्रयोजनः वेन प्रयोजनाकाङ्क्ष्विदहान्न परस्परमङ्गाङ्गित्वं युक्तम् । यथा सामिधेनीप्रकरणमध्यवार्तनां निर्वित्पदानामग्निसमिन्धनप्रकाशत्वेन सामिधेनीभिः सहैककार्याणां न सामिधेन्य-ङ्गलस् । नच्चेकान्ततोऽग्निप्रवेशादीनां द्वादशवार्षिकमध्ये पाठः वसिष्ठगौतमादिभिर्मेषां द्वादशवार्षिकप्रक्रमात्प्रागेव पिठतस्रात् । इदमेव स्वातङ्यं प्रकटियतुं मनुना (११०३)—'लक्ष्यं शस्त्रभृतां वा स्यात्' 'प्रास्थेदातमानमग्नौ वा' इति प्रतिवाक्षयं 'वा'शब्दः पठितः । तथा प्रतिप्रायश्चित्तमेवोपसंहतम्—'अतोऽन्यतममास्थाय विधि विप्रः समाहितः । ब्रह्महत्याकृतं पापं व्यपोहस्यात्मगुद्धये ॥' (मनुः ११८६) इति । अतोऽग्निप्रवेशादीनां स्वातन्त्रयमेव युक्तम् । अतश्च ब्राह्मणत्राणादेरप्येकप्रकर्वत्वान्नाङ्गल्वानिते । उच्यते,—परिहृतमेतत् 'अन्तरा ब्राह्मणं मोचयित्वे'स्वादेनाः शङ्कवचनेनाङ्गत्वावगमात् । अङ्गस्येव सतः प्रधानद्वारेण फलसंवन्धः । नच प्रधानविरोधः यतो ब्राह्मणत्राणाविषकस्येव व्रतानुष्ठानस्य फलसाधनत्वं विधीयतः इति निरोधः ॥ २४४ ॥

# दीर्घतीत्रामयग्रस्तं ब्राह्मणं गामथापि वा । दृष्ट्वा पथि निरातङ्कं कृत्वा तु ब्रह्महा शुचिः ॥ २४५ ॥

किंच, दीर्घेण बहुकालत्र्यापिना तीवेण दुःसहेनामयेन कुष्ठादित्र्याधिना स्रस्तं पीडितं व्राह्मणं गां वा तथाविधां पिथ दृष्ट्वा निरातङ्कं नीरुजं कृत्वा व्रह्महा शुचिभवति। ननु 'ब्राह्मणस्य परित्राणाद्' (प्रा०२४४) इत्यत्र यदुक्तं ब्राह्मणरक्षणं तदेव किमर्थं पुनरुच्यते,—'ब्राह्मणं गामथापि वा' इति १ सत्यमेवम् ; किंत्वात्मप्राणपरित्यागेनाधस्तनवाक्ये ब्राह्मणरक्षणमुक्तमधुना पुनरौषधदानादिनेति विशेषः। अमुनैवाभिप्रायेणोक्तं मनुना (१९१८०)—'विप्रस्य तिन्निमित्ते वा प्राणलामे विमुच्यते' इति ॥ २४५॥

#### आनीय विष्रसर्वस्वं हतं घातित एव वा । तिनिमत्तं क्षतः शस्त्रेजीवन्नपि विशुद्ध्यति ॥ २४६ ॥

किंच, विप्रस्यापहृतसर्वस्वतयावसीद्तः संबन्धि द्रृट्यं भूहिरण्या दिकं चौरैहृतं साकल्येनानीय रक्षणं यः करोति स विद्युद्ध्यति । आनयने प्रवृत्तः खयं चौरैद्यातितो चा, यदि वा तिन्निसत्तं न्नाह्मणसर्वस्वानयनार्थं तत्र युध्यः मानः शस्त्रेः स्रतो सृतकल्पो जीवन्निप विशुद्धयति । 'शक्षैः' इति बहु-वचनं स्तबहुत्वप्राप्त्रयम् । अत एव मनुना (१९१८०)—'न्यैवरं प्रतिरोद्धा वा सर्वस्वमवजित्य वा' इति 'न्यवर'यहणं कृतम् । एतस्य श्लोकद्वयोक्तकल्पव्यवस्य

पाठा०-१ वर्तिनामभिविदामि ख. २ वा A. ३ त्रिवारं क.

ब्राह्मणरक्षणरूपत्वेनान्तरा वा 'ब्राह्मणं सोचियत्वा' इत्यनेन शङ्खवचनेन कोडी-कृतत्वात् द्वादशवार्षिकसमाप्त्यविधत्वेनेतरप्रहणे विनियोगान खातन्त्रयम्॥२४६॥

प्रायश्चित्तान्तरमाह—

लोमभ्यः स्वाहेत्येवं हि लोमप्रभृति वै तनुम्। मेजान्तां जहुयाद्वापि मन्त्रेरेभियथाक्रमम् ॥ २४७॥

'लोमभ्यः खाहा' इत्येवमादिभिमेन्त्रेलोंमप्रभृतिमज्जान्तां तनुं जुहु-यात्। 'इति'शब्दः करणत्वनिर्देशार्थः। 'एवं'शब्दः प्रकारसूचनार्थः। 'हिं'-शब्दः रमुखन्तरप्रसिद्धत्वगादीनां प्रभृतिशब्देनाक्षिप्यमाणानां चोतनार्थः । ततथ लोमादीनि होमद्रव्याणि चतुथ्या निर्दिश्यन्ते स्वाहाकारं पठित्वा तैर्मन्त्रेजुहु-यात्। ते च हूयमानद्रव्याणां लोमत्वग्लोहितमांसमेदःस्नाय्वस्थिमजानामष्टसं-च्यत्वाद्धौ मन्त्रा भवन्ति । तथा च वसिष्टः—'त्रह्महाऽप्तिमुपसमाधाय जुहुयाह्नोः मानि मृलोर्जुहोमि लोमभिर्मृत्युं वाशय' इति प्रथमाम् । १ । 'त्वचं मृलोर्जुहोमि त्वचा मृत्युं वाशय' इति द्वितीयाम् । २ । 'लोहितं मृलोर्जुहोमि लोहितेन मृत्युं वाशय' इति तृतीयाम् । ३ । 'मांसानि मृत्योर्जुहोमि मांसैर्मृत्युं वाशय' इति चतु-र्थीम् । ४। 'सेदो मृलोर्जुहोमि मेदसा मृत्युं वाशय' इति पत्रमीम् । ५। 'स्नायूनि मृत्योर्जुहोमि सायुभिर्मृत्युं वाशय' इति षष्टीम् । ६ । 'अस्थीनि मृत्योर्जुहोमि अस्थिभिर्मृत्युं वाशय' इति सप्तमीम् । ७ । 'मजां मृत्योर्जुहोमि मजाभिर्मृत्युं वाशय' इलप्टमीम् । ८॥' इति । अत्र च लोमप्रमृति तनुं जुहुयादिति लोमा-दीनां होमद्रव्यत्वावगमाह्रोमभ्यः खाहेति सलपि चतुर्थानिर्देशे लोमादीनां न देवतात्वं कल्प्यते; द्रव्यप्रकाशनेनैव मन्त्राणां होमसाधनत्वोपपत्तेः । किंतु 'लोम-भिर्मृत्युं वाशय' इलादिवसिष्ठमन्त्रपर्यालोचनया मृलोरेव हविःसंबन्धावगमाहेव-तारवं करुप्यते । अतश्च लोमादीनि सामध्यीत्स्विधितिनावदाय मृत्यूद्देशेनाष्टी होमान्कृत्वान्ते तनुं प्रक्षिपेत् । अतो यत्कैश्चिदुक्तमनादिष्टद्रव्यत्वादाज्यहविष्का होमा इति,-तदनिरूप्यैवोक्तमित्युपेक्षणीयम् । जुहुयादिल्यनेनामौ सिद्धे भूणहामि-सुपसमाधायेति पुनरित्रप्रहणं लैकिकामिप्राह्यर्थम् । युक्तं चैतत् ; पतितामीनां प्रतिपत्तिविधानात्—'आहिताभिस्तु यो विप्रो महापातकभाग्भवेत् । प्रायिवित्रैनं शुद्धयेत तदमीनां तु का गतिः ॥ वैतानं प्रक्षिपेत्तोये शालामिं शमयेद्धधः ॥ इत्युरानः सारणात् । तथा-- महापातकसंयुक्तो दैवात्स्यादिमान्यदि । पुत्रादिः पालयेदमीन्युक्तश्चादोषसंक्षयात् ॥ प्रायश्चित्तं न कुर्याद्यः कुर्वन्वा म्रियते यदि । गृंह्यं निवार्पयेच्छ्रौतमप्खस्येत्सपरिच्छदम् ॥' इति कालायनसारणात् । तनुप्रक्षे-पश्चीत्थायीत्थाय त्रिरधोमुखेन कर्तव्यः । यथाह मनुः ( ११।७३ )— प्रास्येदा-त्मानमभी वा समिद्धे त्रिरवाक्बिराः' इति । गौतमेनाप्यत्र विशेषो दर्शितः

पाठा०—१ खाहेति हि A. २ मजान्तं A. ३ अणहामिम् ४ हविष्कामो होम इति ङ. ५ गृद्धं वा निर्विपेच्छ्रौतं ङ.

(२२19,२)— 'प्रायश्चित्तममा सिक्जिब्बिम्निस्विच्छातस्य' इति । अवच्छातस्य अन्तरानकिरात्तकछेवरस्येत्यर्थः । तथा च काठकश्चितिः— 'अनरानेन किरातोऽप्तिःमारोहेत्' इति । इदं च मरणान्तिकं प्रायश्चित्तं कामकारविषयम् । यथाद्द मध्य-माङ्गिराः— 'प्राणान्तिकं च यत्प्रोक्तं प्रायश्चित्तं मनीषिभिः । तत्कामकारविषयं विज्ञेयं नात्र संशयः ॥' इति । तथा— 'यः कामतो महापापं नरः कुर्योत्कथंचन । च तस्य श्चिद्धिः भृग्विभिपतनादते ॥' इति । एतच प्रायश्चित्तं स्वतन्त्रभेव न ब्राह्मणत्राणादिवत् द्वादशवार्षिकान्तर्भूतमित्युक्तं प्राक् ॥ २४७॥

### संग्रामे वा हतो लक्ष्यभूतः शुद्धिमवाप्तुयात् । मृतकल्पः प्रहारातों जीवन्नपि विशुद्ध्यति ॥ २४८ ॥

किंच, अथवा संग्रामे युद्धभूमानुभयवलप्रेरितशरसंपातस्थाने लक्ष्यभूतो सृतः शुद्धिमवाप्रयात् । गाडमम्प्रहारजनिततीत्रवेदनो सृतकल्पो मूर्चिछतो जीवन्निप विद्युद्धयति । लक्ष्यभावश्च प्रायश्चित्ती अयमिखेवं विदुषां अनुर्विद्याविदां संप्रामे खेच्छया कर्तव्यो नतु राज्ञा वलात्कारयितव्यः। यथाह सतुः ( १९१९७ )—'लक्ष्यं शस्त्रभृतां वा स्याद्विदुषामिच्छयात्मनः' इति । इदं च मरणान्तिकत्वात्साक्षात्कर्तुः क्षत्रियस्य कामकारविषयम् । 'अपि'शब्दादश्वमेन धादिनापि विशुद्ध्यति । यथाह मनुः ( ११।७४ )— यजेत वाश्वमेधेन खर्जिता गोसवेन च । अभिजिद्धिश्वजिद्धां वा त्रिवृताग्निष्टुतापि वा॥' इति । अश्वमेथानुष्ठानं सार्वभौमक्षत्रियस्यैव ।--'यजेत वाऽश्वमेधेन क्षत्रियस्तु महीपतिः' इति पराशर-स्सरणात्, 'नासार्वभौमो यजेत' इल्यसार्वभौमस्य प्रतिषेधदर्शनाच । इदं -चाश्वमेधानुष्टानं सार्वभीमस्य कामकारकृते मरगान्तिकस्थाने द्रष्टत्रम् ; भहा-पातककर्तारश्वत्वारो मतिपूर्वकम्। अप्ति प्रविश्य शुद्धयन्ति स्थित्वा वा महिति कतौ ॥' इति यमेन मरणकालाभिप्रवेशतुल्यतया महाकतोरश्वमेधस्य निर्दिष्ट-्वात् । स्वर्जितादयश्च त्रैवर्णिकस्याहितामेरिष्टप्रथमयज्ञस्य द्वाद्शवार्षिकेण सह विकल्यन्ते । नच स्वर्जितायर्थमाधानं प्रथमयज्ञानुष्ठानं वा कार्यम्; पतितस्य द्विजातिकमस्वनिधकारात् । नच संध्योपासनवद्विरोध इति युक्तम्; आधा-नादेरत्तरकतुरोषत्वाभावात् । ते च दक्षिणान्यूनाधिक्याश्रयणेन द्वादशवार्षिका-- शर्हेषु साक्षाद्धन्त्रादिषु व्यवस्थापनीयाः ॥ २४८ ॥

> अरण्ये नियतो जहवा त्रिवै वेदस्य संहिताम् । शुद्ध्येत वा मिताशित्वात्प्रतिस्रोतः सरस्वतीम् ॥ २४९॥

किंच, अरण्ये निर्जनप्रदेशे नियतो नियताहारः—'जपेद्वा नियताहारः' (१९१७७) इति मनुस्मरणात् । त्रिवारं मन्त्रश्राह्मणात्मकं वेदं जिपत्वा

पाठा०-१ द्वादशवार्षिकपद्वार्षिकत्रैवार्षिकादिषु साक्षाद्धत्रादिषु उ. २ शुध्यत्यथ मिताशी वा A.

शुद्धवित । 'संहिता' प्रहणं पदकमन्युदासार्थम् । यहा सितारानो भूत्वा हाक्षात्प्रस्वणादारभ्य पश्चिमोदधेः प्रतिस्रोतः स्रोतः स्रोतः प्रति सरस्वती इत्वा गत्वा विशुद्ध्यति । असनं च हिविष्येण कार्यम्—'हिविष्यभुग्वानुचरे-त्प्रतिस्रोतः सरस्वतीम्' (१९१७७) इति मनुस्मरणात् । अयं च वेदजपे विदुषो हन्तुर्निर्धनस्यात्यन्तगुणवतो निर्गुणव्यापादने प्रमादकृते द्रष्टव्यः । सरस्वतीगमनं तु ताहरा एव विषये विद्याविरहिणो द्रष्टव्यम् । निर्मित्तनश्च—'तिरस्कृतो यदा विप्रो निर्गुणो स्रियते यदि' इति सुमन्तुवचनस्य दिश्वतत्वात् । यत्पुनर्मनुवचनम् (१९१७५)—'जिपत्वाऽन्यतमं वेदं योजनानां सतं व्रजेत्' इति तदिपि 'अरण्ये नियतो जित्या' इत्येतस्यैव विषयेऽशक्तस्य द्रष्टव्यम् ॥ २४९॥

# पात्रे धनं वा पर्याप्तं दत्त्वा ग्रुद्धिमवाभ्रुयात् । आदातुश्च विशुद्ध्यर्थिमिष्टिर्वेश्वानरी स्मृता ॥ २५० ॥

किंच, 'न विद्यया केवलया' ( आ० २०० ) इल्राद्युक्त लक्षणे पात्रे गोभू-हिरण्यादिकं जीवनपर्याप्तं समर्थं धनं दत्त्वा शुक्तिमवा मुयात्। तद्धनं यः प्रतिगृह्णाति तस्य वैश्वानरदैवत्येष्टिः शुद्धवर्थं कर्तव्या ।—एतचाहितानिविषयम् । अनाहितामेस्तु तहैवसश्वरभविति; य एवाहितामेर्घर्मः स एवौपासनिकस्येति रुद्यकारवचनात् । 'वा'शब्दात् सर्वेखं सपरिच्छदं वा गृहं दद्यात् । यथाह म**नुः** ( १९।७६ )— 'सर्वेसं वा वेदविदे ब्राह्मणायोपपादयेत्। धनं वा जीवनायार्ळ गृहं वा सपरिच्छदम् ॥' इति । इदं च पात्रे धनदानं निर्गुणस्य धनवतो हन्तु-निर्गुणव्यापादने द्रष्टव्यम् । तत्रैव विषये अविद्यमानान्वयस्य सर्वखदानं सान्वयस्य तु सोपस्करगृहदानमिति व्यवस्था । यदिष पराशरेणोक्तम्—'चातुर्विद्योपपन्नस्तु विधिवद्रह्मघातके । समुद्रसेतुगमनं प्रायश्चित्तं विनिर्दिशेत् ॥ सेतुवन्धपथे भिक्षां चातुर्वर्थात्समाहरेत् । वर्जयित्वा विकर्मस्थाञ्छत्रोपानद्विवर्जितः ॥ अहं दुष्कृत-कर्मा वै महापातककारकः । यहद्वारेषु तिष्ठामि भिक्षार्थी ब्रह्मघातकः ॥ गोकुलेषु च गोष्ठेषु प्रामेषु नगरेषु च । तपोवनेषु तीर्थेषु नदीप्रस्रवणेषु च ॥ एतेषु ख्याप-चेदेनः पुण्यं गरवा तु सागरम् । त्रैह्महापि प्रमुच्येत स्नारवा तस्मिन्महोदभौ ॥ ततः पूतो गृहं प्राप्य ऋत्वा त्राह्मणभोजनम् । दत्त्वा वस्नं पवित्राणि पूतात्मा प्रविशेद्गृहम् ॥ गवां वापि शतं दद्याचातुर्विद्याय दक्षिणाम् । एवं शुद्धिमवाप्नोति चातुर्विद्यानुमोदितः ॥' इति । — तद्पि 'पात्रे धनं वा पर्याप्तम्'इस्यनेन समान-यच समन्तुवचनम्- 'ब्रह्महा संवत्सरं कृच्छ्रं चरेदधःशायीं त्रिषवणी कर्मावेदको भैक्षाहारो दिव्यनदीपुलिनसंगमाश्रमगोष्ठदर्वतप्रस्रवणतपो<del>•</del> वनविहारी स्यात् स्थानवीरासनी संवतसरे पूर्णे हिरण्यमणिगोधान्यतिलभूमिस-पीषि ब्राह्मणेभ्यो ददनपूतो भवति' इति तदिप हन्तुर्मूर्खस्य धनवतो जातिमात्र-व्यापादने द्रष्टव्यम् । यत्पुनर्वसिष्ठवचनम्—'द्वादशरात्रमङभक्षो द्वादशरात्र-

पाठा०- १ ब्रह्महा विश्रमुच्येत छः २ वीरासनेन संबत्सरे छः

मुपवसेत्' इति तन्मनसाऽध्यवसितब्रह्महत्यस्य स्वत एवोपरतिज्ञांसस्य वेदित-व्यम् । यत्पुनः-'षण्ढं तु ब्राह्मणं हत्वा श्रूइहत्याव्रतं चरेत् । चान्द्रायणं च क्रवींत पराकद्वयमेव च ॥' इति षद्त्रिंशन्यतवचनं तदप्रत्यानेयपुंस्त्वस्य सप्रखयवधे द्रष्टव्यम् । अत्रैव विषये अप्रखयवधे वृहस्पतिराह—'अरुणायाः सरख्याः संगमे लोकविश्रुते । ग्रुद्धयेत्रिषवणसायी त्रिरात्रोपोषितो द्विजः॥' इति । एवमन्यान्यपि स्मृतिवचनान्यन्विष्य विषमाणां व्यवस्था विज्ञेया । समानां तु विकल्पः । एतानि च द्वादशवार्षिकादिधनदानपर्यन्तानि वाद्यणस्यव । क्षत्रियादेस्तु द्विगुणादिकम् । यथाहाङ्गिराः—'पर्षद्या ब्राह्मणानां तु सा राज्ञां द्विगुणा मता । वैश्यानां त्रिगुणा प्रोक्ता पर्षेद्वच वतं स्मृतम् ॥' इति । एवं च ब्राह्मणानां येन हन्तृहन्यमानगतगुणविशेषेण यः प्रायश्चित्तविशेषो व्यवस्थितः स एव तद्भणविशिष्टे क्षत्रियादौ हन्तरि द्विगुणिख्रगुणो वेदित्वयः । अनयैव दिशा क्षत्रियवैरयादाविप हीनेनोत्कृष्टवधे दोषगौरवात्प्रायश्चित्तस्यापि द्वेगुण्यादि कल्पनीयम् । दोषगौरवं च दण्डगौरवादवगम्यते । यथोक्तम्— 'प्रतिलोमापवा-देषु द्विगुणित्रगुणो दमः । वर्णानामानुलोम्येन तस्मादर्धार्धहानितः॥ इति । यत्तु चतुर्विशतिमतवचनम्—'प्रायश्चित्तं यदाम्रातं व्राह्मणस्य महर्षिभिः । पादोनं क्षत्रियः कुर्यादर्धं वैश्यः समाचरेत् ॥ शृद्धः समाचरेत्पादमशेषेष्धपि पाप्मसु ॥' इति, – तत्प्रतिलोमानुष्ठितचतुर्विधसाहसन्यतिरिक्तविषयम् । तथा मूर्धा-वसिकादीनामप्यनुलोमोत्पन्नानां दण्डवत्प्रायश्चित्तमूहनीयम् । दर्शितं दण्डता-स्तम्यम्—'दण्डप्रणयनं कार्यं वर्णजात्युत्तराधरैः' इति । ततश्च मूर्धावसिक्तस्य ब्राह्मणवधे ब्राह्मणादितिरिक्तं क्षत्रियाच्यूनमध्यर्धं द्वादशवार्षिकं भवति । अनयैव दिशा प्रतिलोमोत्पन्नानामपि प्रायश्चित्तगौरवमूहनीयम् । तथा आश्रमिणामपि अङ्गिरसा विशेषो दर्शितः—'गृहस्थोक्तानि पापानि कुर्वन्साश्रमिणो यदि। शौचवच्छोधनं कुर्युरर्वाग्ब्रह्मनिदर्शनात् ॥' इति शौचवदिति-'एतच्छौचं गृहस्थानां द्विगुणं ब्रह्मचारिणाम् । त्रिगुणं तु वनस्थानां यतीनां तु चतुर्गुणम् ॥'(मतुः-५।-१३७) इति वचनायथा ब्रह्मचार्यादीनां शौचं द्वैगुण्यादिक्रमेण वर्धते, तथा शोधनं प्रायश्चित्तमपि भवतीत्यर्थः ॥ ब्रह्मचारिणस्तु प्रायश्चित्तद्वैगुण्यं घोडशवर्षादूर्ष्व-मेव । अर्वोक्त पुनः 'बालो वाप्यूनषोडशः; प्रायश्चित्तार्धमहन्ति' इति षोडश-वर्षादर्वाचीनस्यार्धप्रायश्चित्ताभिधानात् । नच द्वादशवार्षिके चतुर्गुणे कियमाणे मध्ये विपत्तिशङ्कया समास्यनुपपत्तेः प्रवृत्तिरेव नोपपद्यत इति शङ्कनीयम् । यतः प्रकान्तप्रायश्चित्तस्य मध्ये विपत्ताविप पापक्षयो भवसेव । यथाह हारीतः-'प्रायित्रते व्यवसिते कर्ता यदि विपयते । पूतस्तदहरेवासाविह लोके परत्र च ॥' इति । व्यासोऽप्याह—'धर्मार्थं यतमानस्तु न चेच्छकोति मानवः । प्राप्तो भवति. तत्पुण्यमत्र वै नास्ति संशयः ॥' इति ॥ २५० ॥

अधुना निमित्तान्तरेषु ब्रह्मह्लाप्रायिवत्तस्यातिदेशमाह—

यागस्यक्षत्रविड्धाती चरेद्रह्महणि त्रतम् । गर्भहा च यथावर्णं तथात्रेयीनिषूदकः ॥ २५१ ॥

दीक्षणीयाद्युदवसानीयापर्यन्ते सोमयागप्रयोगे वर्तमानौ क्षत्रियवैदयौ यो व्यापादयति असौ ब्रह्महणि पुरुषे यह्रह्महत्यावतस्पदिष्टं द्वादशवा-र्षिकादि तच्चरेत्। यद्यपि 'याग'शब्दः सामान्यवचनस्तथाप्यत्र सोमयागमिन-धत्ते ॥ 'सवनगतौ च राजन्यवैदयौ' इति वसिष्ठेन सवनत्रयसंपाद्यस्य सोमयाग-स्यैव निर्दिष्टलात् । अत्र च गुरुलघुभूतानां द्वादशवार्षिकादिव्रह्महत्यावतानां जातिशक्तिशुणाद्यपेक्षया प्रागुक्तवद्यवस्था वेदितव्या। एवं गर्भवधादिष्वपि । मरणान्तिकं तु नातिदिइयते; व्रतप्रहणात् । अतः कामतो यागस्थक्षत्रियादिवधे वतस्यैव द्वैगुण्यम् । एतच वर्तं संपूर्णमेव कर्तव्यम् ,-'पूर्वयोर्वर्णयोर्वेदाध्यायिनं हत्वा' (धर्म. १।२४,६,५) इति प्रक्रम्यापस्तम्बेन द्वादशवार्षिकाश्रिधानात् । गर्भ व विनासु संभूतं हत्वा यथावर्णं यद्वर्णपुरुषवधे यत्प्रायश्चित्तमुक्तं तद्वर्णगर्भवधे तचरेत् । एतचानुपजातं स्त्रीपुंनपुंसकव्यञ्जनगर्भविषयम् ; 'हत्वा गर्भमविज्ञातम्' (१९१८७) इति मानवे विशेषदर्शनात् । अत्र च यद्यपि ब्राह्मणगर्भस्य ब्राह्मण-त्वादेव तद्वधनिमित्तवतप्राप्तिस्तथापि स्रीत्वस्यापि संभवात्—'स्रीशुद्रविद्श्वत्र-वध-' (प्रा०२३६) इत्युपपातकत्वेन तत्प्रायश्चित्तप्राप्तिरपि स्यात्,अतः स्त्रीपुंनपुंस-कत्वेनाविज्ञातेऽपि बाह्मणगर्भत्वमात्रप्रयुक्तं 'ब्रह्मह्त्यावतं कुर्यात्'इत्यर्थवद्विदेश-वचनम् । उपजाते स्त्रीपुंसादिविशेषव्यज्ञने यथायथमेव प्रायश्चित्तम् । यश्चात्रेय्या निषूदको व्यापादकः सोऽपि तथा व्रतं चरेत्। हन्यमानात्रेयीवर्णानुरूपं व्रतं चरे-दिल्थंः । 'आत्रेयी'शब्देनर्तुमत्युच्यते 'रजस्त्रलामृतुम्नातामात्रेयीमाहुर्यत्र ह्येत-द्पत्यं भवति' इति विषष्ठसारणात् । अत्रिगोत्रजा च ।—'अत्रिगोत्रां वा नारीम्' (५०।९) इति विष्णुस्मरणात् । एतदुक्तं भवति-ब्राह्मणगर्भवधे ब्राह्मण्या-त्रेयीवधे च ब्रह्महत्यावतम् । क्षत्रियगर्भवधे क्षत्रियात्रेयीवधे च क्षत्रहत्यावतम्, एवमन्यत्रापीति । 'च'शब्दात्साक्ष्ये अन्ततवचनादिष्वपि । तथाह मनुः ( ११।-८८ )—'उक्त्वा चैवानृतं साक्ष्ये प्रतिष्ध्य गुरुं तथा । अपहृत्य च निक्षेपं कृत्वा च स्त्रीसुहृद्धधम् ॥' इति । यत्र व्यवहारे असत्यवचनेन प्राणिनां वधप्राप्तिस्तद्धि-षयमेतत् ; प्रायश्वित्तस्यातिगुरुत्वात् । प्रतिरोधः कोधावेशः । निक्षेपश्च ब्राह्मण-संबन्धी । स्त्री चाहितामिभार्या पतित्रतात्वादिगुणयुक्तोच्यते सवनस्था च । यथा-हाङ्गिराः—'आहितामेर्द्विजाय्यस हत्वा पत्नीमनिन्दिताम् । ब्रह्महत्यावतं कुर्यादा-त्रेयीप्रस्तथैव च ॥' इति । 'सवनस्थां स्त्रियं हत्वा ब्रह्महत्याव्रतं चरेत् ॥' इति पराशरसारणात् ॥ एवं च सवनस्थामिहोत्रिण्यात्रेयीवधे ब्रह्महत्याप्रायश्चित्तातिदेशा-त्तद्यतिरिक्तस्रीवधस्य 'स्रीग्र्द्रविद्क्षत्रवध-' (पा०२३६) इत्युपपातकमध्यपाठादु-

पाठा०- १ हन्ता A.

पपातकत्वमेव ॥ ननु 'ब्राह्मणो न हन्तव्य' इखन्न निषेधेऽनुपादेयगतत्वेन लिङ्ग-वचनयोरिवविक्षितत्वाद्वाह्मणजातेश्व स्त्रीपुंसयोरेविशेषात्तदिकमनिमित्तप्रायश्चित्त-विधेः— 'ब्रह्महा द्वादशाब्दानि' (प्रा०२४३) इखस्योभयत्र प्राप्तवात्किमर्थं 'तथा-त्रेयीनिषूदक' इखतिदेशवचनम् ? उच्यते,—सखपि ब्राह्मणत्वेऽनात्रेय्या वधस्य च महापातकप्रायश्चित्तनिराकरणार्थमतस्त्रस्यापि पातकमध्यपाठाहुपपातकप्राय-श्चित्तमेव । आतिदेशिकेषु च प्रायश्चित्तस्यैवातिदेशो न पातित्यस्य। अतः पतित-स्थागादिकार्यमेत्र न भवति ॥ २५१॥

# चरेद्रतमहत्वापि घातार्थं चेत्समागतः । द्विगुणं सवनस्थे तु ब्राह्मणे व्रतमादिशेत् ॥ २५२ ॥

किंच, यथावणीमेखनुवर्तते; ब्राह्मणादिहनने कृतिनिश्चयस्तधापादनार्थे सम्यगागत्य शस्त्रादिप्रहारे कृते कथंचित्रतिवन्धवशादसी न मृतस्तदा अहत्वापि यथावण ब्रह्मह्यादि व्रतं चरेत्। तथा च गौतमः (२२।११)- 'सृष्टश्चेद्राह्मणवधे अहत्वापि' इति ॥ ननु हनने तदभावे चैकप्रायश्चित्तता न युक्ता –सत्यम् ; अत एवौपदेशिकेभ्यो न्यूनत्वादातिदेशिकानां पादोनान्येव ब्रह्मह्यादिव्रतानि द्वादशवाधिकादीनि भवन्ति । एतच्च प्रपश्चितं प्राक् । किंच, यश्चु सवनसंपादं सोमयागमनुतिष्ठन्तं ब्राह्मणं व्यापादयति तस्मिन्द्वाद्वश्चाधिकादिव्यतं द्विगुणं समादिशत्। तेषां च व्रतानां गुरुलप्रभृतानां जाति-शिक्तगुणाद्यपेक्षया सत्यपि सवनस्थत्वस्थाविशेषे पूर्ववदेव व्यवस्थावगन्तव्या । ब्रह्मह्यासमानां नु गुर्वधिक्षेपादीनामातिदेशिकेभ्योऽपि व्यूनलादधोनं द्वादशवानिकादिप्रायश्चित्तमित्युक्तम् ॥ २५२ ॥

इति ब्रह्मस्याप्रायश्चित्तप्रकरणम्।

अथ कमप्राप्तं सुरापानप्रायश्चित्तं प्रकमते-

#### सुराम्बुष्टतगोमूत्रपयसामग्निसंनिमम् । सुरापोऽन्यतमं पीत्वा मरणाच्छुद्धिमुच्छति ॥ २५३ ॥

सुरादीनां मध्येऽन्यतममित्रसंनिभं काथापादितानिस्पर्शदाहराक्तिकं कृत्वा पीत्वा सुरापो मरणाच्छुद्धं प्राप्तोति । गोमूत्रसाहचर्याद्वये एव प्रतिपयसी प्राह्मे । प्रतिचाद्वियासमा कार्यम् । स्तिपयसी प्राह्मे । प्रतिचादिवाससा कार्यम् । सुराप आईवासाश्च अभिवर्णां सुरां पिवेत्' इति पैठीनसिस्मरणात् । तथा-'ठौहेन पात्रेण सुरापोऽभिवर्णां सुरामायसेन पात्रेण ताम्रेण वा पिबेत्' इति प्रचेतःस्मरणात् । एतच सकृत्यानमात्रे; 'सुरापानं सकृत्कृत्वाप्यभिवर्णां सुरां पिबेत्' इत्याङ्गरःस्मरणात् । यत्तु विषष्टवचनम्—'अभ्यासे तु सुरा

पाठा०-१ रविपर्ययात् ङ. २ कार्यमात्रं ङ. ३ माप्तुयात् A.

याश्च अमिवर्णा पिबेद्धिजः' इति,-तत्सुराव्यतिरिक्तमद्यपानविषयम् । एतच कामकारविषयम्; 'सुरापाने कामकृते ज्वलन्तीं तां विनिक्षिपेत् । मुखे तया विनिर्दग्धे मृतः शुद्धिमवामुयात् ॥' इति वृहस्पतिस्मरणात् ॥ यत्तु 'सुरां पीत्वा द्विजो मोहादिमवर्णा सुरां पिवेत्' (११।९०) इति मनुना मोहमहणं कृतं, तच्छास्त्रार्थापरिज्ञानाभिप्रायेण ॥ अत्रेदं चिन्तनीयम्—कि 'सुरा'शब्दो मद्यमात्रे रूढ उत तिसुष्वेव गौडीमाध्वीपैष्टीष्वाहोस्वित्पैष्ट्यामेवेति । तत्र केचिन्मयमात्रे रूढ इति वर्णयन्ति; 'अभ्यासे तु सुरायाः' (२०१२२) इति वासिष्ठे पैष्टबादित्रयव्यतिरिक्तेऽपि मद्यमात्रे सुराशब्दप्रयोगदर्शनात् । न चासौ गौणः प्रयोग इति शङ्कनीयम् । मदजननशक्तिमत्त्वोपीधिकतया सर्वत्र मुख्यत्वोपपत्तौ गौणत्वकल्पनाया अन्याय्यत्वादिति,—तद्युक्तम्; 'पानसं द्राक्षं माधूकं खार्ज्रं तालमेक्षवम् । मधूर्यं सैरमारिष्टं मैरेयं नालिकेरजम् ॥ समानानि विजानीयानमयान्येकाद्शैव तु । द्वाद्शं तु सुरामद्यं सर्वेषामधमं स्मृतम् ॥' इति पुलस्खेन मद्यविशेषत्वेन सुराया निर्दिष्टत्वात् । अतश्व मद्यमात्रे सुराशब्द-प्रयोगो गौणः । अन्ये पुनः पैष्टचादिषु तिसृषु 'सुरा'शब्दस्य रूढिं मन्यन्ते । तथा हि—यदाप्यनेकत्र सुराशब्दप्रयोगो दर्यते तथापि कुत्रानादिःविमिति संदेहे— 'गौडी माध्वी च पैष्टी च विज्ञेया त्रिविधा सुरा' (११।९४) इति मनुवच-नाद्बुडमधुपिष्टविकारेष्वन।दित्वनिर्धारणात्तत्रैव मुख्यत्वं युक्तम् । नचानेकत्र वाक्तिकरुपना दोषः; मद्शक्तेरुपाधित्वाश्रयणेन तस्य सुपरिहरत्वात् । नच ताला-दिरसेष्वप्युपाधेर्विद्यमानत्वादतिप्रसङ्गः; पङ्कजादिशब्दवद्योगरूढत्वाश्रयणात् । अतश्च-'यथैवैका तथा सर्वा न पातच्या द्विजोत्तमैः' (मनुः ११।९४) इति तिसृणां स्राणां समानदोषत्वप्रतिपादनपरं न पुनरनयोगोंडीमाध्योः पैष्टीस्रासमत्व-प्रतिपादनपरम् । 'द्विजोत्तम'यहणं द्विजात्युपलक्षणम्, — एतदप्ययुक्तम्; 'द्वादर्श तु सुरामद्यं सर्वेषामधमं स्मृतम्' इति पुलस्यवचने गौडीमाध्वीभ्यामपि द्धरामर्थेस्मातिरेकदर्शनात् । तथा—'सुरा वे मलमन्नानां पाप्मा च मलमुच्यते' ( मतुः १९।९३ ) इति । अन्नविकारस्यैव सुरात्वनिर्देशादन्तराब्दस्य च अनेन व्यञ्जनम्' इत्यादिषु त्रीह्यादिविकार एव प्रयोगदर्शनाद्वुडमधुनोध रसरूपत्वात्तया सौत्रामणिशहेषु चात्रविकारे एव 'सुरा'शब्दस्य श्रुतत्वात् पैष्टयेव सुरा मुख्यो। च्यते । इतरयोस्तु सुराशब्दो गौणः; यत्तूक्तम्—'गौडी माध्वी' इति मनु-वचनात्तिसःविष्यौत्पत्तिकःवनिर्धार्णेति,-तद्व्ययुक्तम्; यतो नेदं शब्दातुशासन-वच्छब्दार्थसंबन्धानादिलप्रतिपादनपरं, किंतु कार्यप्रतिपादनपरम् । अतो गुरुप्राय-श्चित्तनिमित्ततया गौडीमाध्व्योगौंणः 'सुरा'शब्दयोगः । एवं च नानेकशक्ति-करपनादोषो नाप्युपाध्याश्रयणं कृतम् । न चात्र 'द्विजोत्तम'प्रहणस्योपलक्षणलम् । अतश्र—'द्वरा वै मलमन्नानां पाप्मा च मलमुच्यते । तसाद्राह्मणराजन्यौ वैरयश्च न सुरां पिनेत् ॥' (मनुः ११।९३) इति पैष्ट्या एव वर्णत्रयसंबन्धि-

पाठा०-१ पाधिकत्वेन ग. २ नेक्झक्ति ङ. ३ मदास न्यतिरेक ङ.

ह्वेन निषेधः । गौड्यादीनां तु मद्यानां वाह्मणसंवन्धित्वेनेव निषेधः, न क्षत्रिय-वैद्ययोः; 'यक्षरक्षःपिशाचार्च मद्यं मांसं सुरासवम् । तह्राह्मणेन नात्तव्यं देवानामश्रता हविः ॥' (१९१९५) इति मानवे बाह्मणेनेति विशेषोपादानात्। बृह्दिष्णुनापि ब्राह्मणस्यैव मद्यप्रतिषेधो दिशंतः—'माधूकमैक्षवं सैरं तालं खार्जूरपानसम् । मधूत्यं चैव माध्वीकं मैरेयं नालिकेरजम् ॥ अमेध्यानि दशैतानि मचानि ब्राह्मणस्य तु ॥' इति ॥ वृह्दाज्ञवल्क्येनापि क्षत्रियवैश्ययोदीषाभावी दर्शित:- 'कामादिप हि राजन्यो वैश्यो वापि कथंचन । मद्यमेव सुरां पीला न दोषं प्रतिपद्यते ॥' इति । व्यासेनापि तयोर्माध्वीपानमनुज्ञातम्—'उभौ मध्वासवक्षीबावुभौ चन्दनचर्चितौ । एकपर्यद्वरथिनौ दृष्टौ मे केशवार्जुनौ ॥' इति । एवं ब्राह्मणसंबन्धित्वेन मद्यमात्रनिषेधे सत्यपि—'गौडी माध्वी च पैष्टी च विज्ञेया त्रिविधा सुरा। यथैवैका तथा सर्वा न पातव्या द्विजोत्तमैः ॥' (मनुः १९१९४) इति गौडीमाध्योः पृथङ्गिषेधवचनं दोषगुरुत्वेन सुरासमत्वप्रति-पादनपरम् । अयं च सुरानिषेघोऽनुपनीतस्यानूहायाश्च कन्याया भवस्येव; 'तस्मा-ह्राह्मणराजन्यो वैश्यश्च न सुरां पिबेत्' ( मनुः ११।९३ )—इति जातिमात्राव-च्छेदेन निषेधात् । अतश्व 'सुरां पीत्वा द्विजो मोहात्' (११।९०) इति प्रायिक्षत्तविधिवाक्ये मतुना यद्विजप्रहणं कृतं तद्वणत्रयोपलक्षणार्थम्; निसि-त्तभूतिनेषेधसापेक्षलात्रीमित्तिकविधेनिषेधे च वर्णमात्रस्यावच्छेदकलात् । यथा 'यस्य हिविनिंहतं पुरस्ताचन्द्रमा अभ्युदेति' इति निमित्तवाक्ये हिविमात्राभ्युद्यस्य निमित्तत्वावगतौ तत्सापेक्षनैमित्तिकवाक्ये श्रूयमाणमपि 'त्रेधा तन्दुलान्विभजेत्' इति तन्दुलग्रहणं तन्दुलादिरूपहविमात्रोपलक्षम् । इयांस्तु विशेषः—'पादो बालेषु दातव्यः सर्वपापेष्वयं विधिः' इति वचनात्कामकारेऽपि न मरणा-न्तिकं किंतु पादमेव द्विगुणीकृत्य षङ्घार्षिकं देयम्; 'विहितं यदकामानां कामात्तिहिगुणं चरेत्' इत्यिक्तरःस्मरणात् । एवं वृद्धातुरादिष्विप योज्यम् । तथा 'तद्राह्मणेन नात्तव्यं देवानामश्रता हविः' (मनुः १९।९५)—इति मद्यस्यापि जातिमात्रावच्छेदेन निषिद्धत्वादनुपनीतेनापि न पेयम् ॥ ननु कथमनुपनीतस्य दोषः ? 'प्रागुपनयनात्कामचारकामवादकामभक्षाः' (२।३) इति वचनात्, तथा--'मद्यमूत्रपुरीषाणां भक्षणे नास्ति कश्चन । दोषस्तवाऽऽपश्च-माद्वर्षाद्र्ध्वं पित्रोः सुहद्भुरोः ॥' इति कुमारवचनाच दोषाभावावगतेः। खच्यते, — सुरामद्ययोर्निषेधवाक्ये जातिमात्रत्वावच्छेदकत्वश्रवणाद्प्रतिहतेव निषेधप्रवृत्तिः । अत एव स्मृलन्तरे निषेधवचनम्—'सुरापाननिषेधस्तु जाला-श्रय इति स्थितिः' इति । अतः 'पादो बालेषु दातन्यः सर्वपापेष्वयं विधिः' इति । 'सर्वपापेषु सुरापानादिष्वपि' इति वचनात्पाद एव सुरापाने प्रायश्चित्तम् । तथा जातूकण्येन मद्यपानेऽपि प्रायश्चित्तमुक्तम्—'अनुपेतस्तु यो बालो मर्ब मोहात्विबेचिद । तस्य कृच्छुत्रयं कुर्यान्माता भ्राता तथा पिता ॥' इति । अतौ

पाठा०- १ निन्दितत्वावगतौ इ.

गौतमवचनं सुरादिव्यतिरिक्तशुक्तपर्युषितादिविषयम् । कुमारवचनं तु स्वल्य-दोषख्यापनपरम् । अत एव प्राग्रुपनयनात्कृतदोषस्योपनयनमेव प्रायश्चित्तिमित्युक्तं मन्तुना (२।२७)—'गार्भेहींमेर्जातकमंचूडामोडीनिवन्धनेः । वैजिकं गार्भिकं चैनो द्विजानामपमुज्यते ॥' इति । अयमत्रार्थः—त्रैवर्णिकानामुत्पत्तिप्रमृति पैष्टी-प्रतिषेधः । ब्राह्मणस्य मद्यमात्रनिषेधोऽप्युत्पत्तिप्रमृत्येव । राजन्यवैश्ययोस्तु न कदान्विदपि गौड्यादिमद्यप्रतिषेधः । श्रद्गस्य न सुराप्रतिषेधो नापि मद्यप्रतिषेधः ॥ २५३ ॥

प्रायश्वित्तान्तरमाह—

## वालवासा जटी वापि बैह्यहत्याव्रतं चरेत् । पिण्याकं वा कणान्वापि अक्षयेत्रिसमा निश्चि ।। २५४ ॥

गोछागादिलोमनिर्मितवस्त्रप्रावृतो वालवासाः, 'वालवासो'प्रहणं चीरवल्क-लयोरपळक्षणार्थम् ; 'सुरापगुरुतल्पगौ चीरवल्कलवाससौ ब्रह्महत्यावतं चरेया-ताम्' इति प्रचेतःसारणात् । 'जिटि'ग्रहणं मुण्डित्वनिराकरणार्थम् । 'ब्रह्म-हत्यात्रतं चरेत्' इसनेनैव सिद्धे यद्वालवसनादिग्रहणं तदन्यत्र संभवि स्वयं मारितशिरःकपालादिनिवृत्त्यर्थम् । इदमकामतो जलबुद्धषा यः सुरां पिचति तिद्विषयम् ; 'इयं विशुद्धिरुदिता प्रमाप्याऽकामतो द्विजम्' ( मनुः ११।८९ )— इत्यकामोपाधित्वेन विहितस्यैव द्वादशवार्षिकस्यातिदेशात् । अत्र च सुरा-पानस्य महापातकत्वात्सस्यप्यातिदेशिकत्वे संपूर्णमेव द्वादशवार्षिकं कुर्याच पादो-नम् । अत एव वृद्धहारीतः—'द्वादशिभवेषैंर्महापातिकनः पूयन्ते' इति । अथवा पिण्यांकं पिण्डितं त्रिसमा वर्षत्रयपर्यन्तं रात्रौ भक्षयेत्। कणा-स्तन्दुलेलवास्तान्वा पूर्ववद्भक्षयेत्। - एतच सक्वदेव कार्यम्; 'कणान्वा भक्ष-येदब्दं पिण्याकं वा सकृत्रिशि' (११।९२) इति मनुस्मरणात् । अस्य च पिण्या-कादिभक्षणस्य भोजनकार्ये विहितत्वादशनान्तरपरित्यागः । एतचोदकबुद्धवा सुरा-पाने छर्दनोत्तरकाले वेदितव्यम् ; 'एतदेव व्रतं कुर्यान्मद्यपच्छर्दने कृते । पञ्चगव्यं च तस्योक्तं प्रत्यहं कायशोधनम् ॥' इति व्यासवचनात् । नच सुरासंस्ष्टेषदु-पळभ्यमानतद्गन्धरसोदकपानविषयमिदमिति सुन्दरम् । संसर्गेऽपि सुरात्वस्या नपायात् । यथाऽऽज्यत्वस्य पृषदाज्ये । अत एव 'आज्यपा इति निगमाः कार्याः न पृषदाज्यपाः' इत्येवमुक्तं न्यायविद्भिः । यत्पुनरापस्तम्बवचनम् ( १।२५ )— 'स्तेयं कृत्वा सुरां पीत्वा गुरुदारान्गत्वा ब्रह्महत्यां च कृत्वा चतुर्थं कालं मित-भोजनोऽभ्युपेयात्सवनानुकर्णं स्थानासनाभ्यां विहरेस्त्रिभिर्वर्षैः पापं व्यपनुद्वि' इति । यत्त्विक्तरोवचनम्—'महापातकसंयुक्ता वर्षैः ग्रुद्ध्यन्ति ते त्रिभिः' इति, तदुभयमपि 'पिण्याकं वा कणान्वा'इल्पनेनैकविषयम् । यदपि यमेन प्रायश्चित्तद्वय-

पाठा०—१ चरेद्रहाहणि व्रतम् A. २ भक्षयेतु समां निशि A. ३ संभवे श्रूयमाणसमंबन्धि स्वयं ख.४ पिण्याकपिण्डान् छ. ५ तंदुकाणवस्तान्वा ङ. या० ३७

मुक्तम् - 'बृहस्पतिसवेनेष्ट्रा सुरापो ब्राह्मगः पुनः । समत्वं ब्राह्मगैर्गचछेदित्येषा वैदिकी श्रुतिः ॥ भूमिप्रदानं यः कुर्यात्सुरां पीत्वा द्विजोत्तमः । पुनर्न च पिबेत्तां तु संस्कृतः स विशुद्धयति ॥' इति,-तदुभयमपि पूर्वेण सहैकविषयम । यद्वा अतिरिक्तदक्षिणाकल्पाश्रयणाद्वादशवार्षिकेण सह विकल्पते । अत्रापि बालबृद्धादीनां साधैंकवर्षीयमनुपनीतानां तु नवमासिकसित्येनं कल्पना कार्या। यत्तु मनुवचनम् (१९१९२)— कणान्वा अक्षयेदब्दं पिण्याकं वा सक्विशि। सुरापानापनुत्त्यर्थं वालवासा जटी ध्वजी ॥' इति,-तत्तालुमात्रसंयोगे सुराया अबुद्धिपूर्वे द्रष्टव्यम् ॥ ननु च द्रवद्रव्यस्याभ्यवहरणं पानिसत्युच्यते । अभ्यव-हरणं च कण्ठादधोनयनं न ताल्वादिसंयोगमात्रं, अतः कथं तत्र पाननिनित्तं प्रायिश्वत्तम् ? उच्यते—येन ताल्वादिसंयोगेन विना पानिकया न निर्वर्तते सोऽपि पानिकयाप्रतिषेधेन प्रतिषिदः । अतो यद्यपि मुख्यपानाभावाच महा-पातकत्वं तथापि तत्प्रतिषेधेन तदङ्गभूताव्यभिचारिताल्वादिसंयोगस्यापि प्रति-षिद्धत्वेन दोषस्य विद्यमानत्वाद्भवत्येव प्रायश्चित्तम् ।-- चरेद्रतमहत्वापि घातार्थं चेत्समागतः' इति । यथा इननप्रतिषेधेन तदङ्गभूताध्यवसायादेरपि प्रति-षिद्धत्वात्प्रायश्चित्तविधानम् । यत्तु वौधायनीयम्—'त्रैमासिकममत्या सुरापाने कृच्छ्राब्दपादं चरित्वा पुनरुपनयनम्' इति; यच याम्यम्—'सुरां पीत्वा द्विजं हत्वा रुक्मं हुला द्विजन्मनः। संयोगं पतितैर्गत्वा द्विजश्चान्द्रायणं चरेत्॥' इति; यदपि बाईस्पत्यम्—'गौडीं माध्वीं सुरां पैष्टीं पीत्वा विप्रः समाचरेत्। तहकुच्छ्रं पराकं च चान्द्रायणमनुक्रमात् ॥' इति, – तित्रितयमप्यनन्यौषधसाध्य-व्याच्युपशमार्थे पाने वेदितव्यम्; प्रायश्चित्तस्याल्पत्वात् । यदा तु सुरासंस्ष्टं शुष्करसमेवानं भक्षयति तदा पुनरुपनयनम् । यथाह मनुः (११।१५०)-'अज्ञानात्प्रार्य विष्मूत्रं सुरासंसष्टमेव च । पुनः संस्कारमहिन्ति त्रयो वर्णा द्विजातयः ॥' इति । यदा च शुष्कसुराभाण्डस्थोदकं पिवति तदा शातातपोक्तं कर्यात्—'सराभाण्डोदकपाने छर्दनं घृतप्राश्चनमहोरात्रोपवासश्च' इति ॥ यतु बौधायनीयम् (२।१।२१)-'सुरापानस्य यो भाण्डेन्वापः पर्युषिताः पिबेत् । शह्व-पुष्पीविपकं तु क्षीरं सार्पः पिबे इयहम् ॥' इति, -तत्पर्युषितत्वादधिकम् । अकाम-तोऽभ्यासे पुनर्मनुनोक्तम् (१९११४७)—'अपः सुराभाजनस्था मद्यभाण्ड-स्थितास्तथा । पञ्चरात्रं पिवेत्पीरवा राङ्कपुष्पीरातं पयः ॥' इति; यत्तु विष्णूक्तम् ( ५२।२३ )-'अपः सुराभाजनस्थाः पीला सप्तरात्रं शङ्खपुष्पीशृतं पयः पिवेत्' इति,-तन्मतिपूर्वकपाने । ज्ञानतोऽभ्यासे तु वृहद्यम आह—'सुराभाण्डे स्थिते तोयं यदि कश्चित्पिबेद्विजः । स द्वादशाहं क्षीरेण पिबेद्वाद्वीं सुवर्चलाम् ॥' इति ॥ सुरापस सुखगन्धप्राणे तु मानवम् ( ११।१४९ )— न्वाह्मणस्तु सुरापस गन्धमाघ्राय सोमपः । प्राणानप्सु त्रिरायम्य घृतं प्राश्य विशुद्धयति ॥' इति, तत्सोमयाजिन एवामतिपूर्वे; मतिपूर्वे तु द्विगुणम् । अपीतसोमस्य तु कल्यम् ; साक्षात्म्ररागन्धप्राणस्य तु 'प्रातिरप्रेयमदायोः' इति जातिभ्रंशकरलात्—'जाति- अंशकरं कर्म कुलान्यतमिमच्छया। चरैत्सान्तपनं कृच्छ्रं प्राजापत्यमनिच्छया॥? (१९१९२४) इति मनूक्तं द्रष्टव्यम् ॥ २५४॥

एवं मुख्यमुरापाने प्रायिश्वतमुक्त्वा मद्यपाने प्रायिश्वत्तमाह—
अँज्ञानात्तु सुरां पीत्वा रेतो विष्मूत्रमेव च ।
पुनःसंस्कारमहीन्त त्रयो वर्णा द्विजातयः ॥ २५५ ॥

यः पुनरज्ञानादुदक्बुद्ध्या सुरां मद्यं ब्राह्मणः पिवति, ये च ब्राह्मणादयो रेतो विष्मुत्राणि प्राञ्चन्ति, ते त्रयोऽपि द्विजातयो वर्णास्तप्तकृच्छुपूर्वकं पुनरुपनयनं प्रायश्चित्तमईन्ति । अत्र मद्यपाने योऽयं पुनःसंस्कारः स ब्राह्म-णस्यैवः क्षत्रियविशोस्तदभ्यनुज्ञानस्य दर्शितत्वात् । 'सुरा'शब्दश्वात्र मद्यपरः; प्रायश्चित्तस्यातिलयुत्वात् , अज्ञानतो मुख्यसुरापाने द्वादशवार्षिकस्य विहितत्वाच । अत एव गौतमेनात्र मद्यशब्दः प्रयुक्तः ( २३।२ )— अमल्या मद्यपाने पयो घृत-मुदकं वा त्रयहं तप्तानि पिवेत्स तप्तकृच्छ्रस्ततोऽस्य संस्कारो मूत्रपुरीषकुणपरेतसां प्राशने च' इति । यदप्यस्मिन्नेव विषये मनुनोक्तम् ( ११।१४६ )— अज्ञानाद्वारुणीं पीत्वा संस्कारेण विशुद्धयति' इति,-तदपि तप्तक्रच्छपूर्वकमेव गौतमवाक्यानुरो-धात्। पुनःसंस्कारश्च पुनरुपनयनम् । तचाश्वलायनाद्युक्तक्रमेण कर्तव्यम् । यथो क्तम्—'अथोपेतपूर्वस्य कृताकृतं केशवपनं मेधाजननं चानिरुक्तं परिदानं कालश्व तरसवितुर्शृणीमह इति सावित्रीम्' इति । मतिपूर्वमयपाने वसिष्ठोक्तं द्रष्टव्यम्— <sup>'</sup>मत्या मद्यपाने त्वसुरायाः सुरायाश्वाज्ञाने कृच्छृातिकृच्छौ घृतप्राज्ञानं पुनःसंस्कारश्व' इति । चान्द्रायणं वा शङ्कोक्तम्—'असुरामद्यपायी चान्द्रायणं चरेत्' इति । मुखमात्रप्रवेशे तु मयस्यापस्तम्बीयं षड्रात्रम्—'अभक्ष्याणामपेयानामलेखानां च भक्षणे । रेतोमूत्रपुरीषाणां प्रायिक्षत्तं कथं भवेत् । पद्मोदुम्बरविल्वानां पलाशस्य कुशस्य च । एतेषामुदकं पीत्वा षड्।त्रेण विशुद्धयति ॥' इति ।-एतच तालादि-मद्यविषयम् । गौडीमाध्योः पुनरज्ञानतः पाने 'असुरायाः सुरायाश्वाज्ञानतः' इति वसिष्ठोक्तः कृच्छ्रातिकृच्छ्रसहितः पुनःसंस्कारो घृतप्राशश्च द्रष्टव्यः। तयोमीतिपूर्वपाने तु 'पिण्याकं वा कणान्वा' (प्रा०२५४) इति त्रैवार्षिकम् । कामतस्तु तत्पानाभ्यासे 'अभ्यासे तु सुराया अग्निवर्णं सुरां पिबेन्मरणात्पूतो भवति' इति वासिष्ठं मरणा-न्तिकं द्रष्टव्यम् । नात्र 'सुरा'शब्दः पैष्टयभिप्रायः; तस्याः सकृत्पानेऽपि मरणान्ति-कस्य दर्शितत्वात् ॥ मद्यवासितद्युष्कभाण्डस्थोदकस्याज्ञानतः पाने बृहद्यमेनोक्तम्-'मद्यभाण्डस्थितं तोयं यदि कश्चित्पिबेद्विजः । कुशमूलविपक्षेन त्र्यहं क्षीरेण वर्त-येत् ॥' इति । अज्ञानतोऽभ्यासे तु वसिष्ठेनोक्तम्—'मयभाण्डस्थितं तोयं यदि किथिटिपबेद्विजः । पद्मोदुम्बरबिल्वानां पलाशस्य कुशस्य च ॥ एतेषामुदकं पीत्वा त्रिरात्रेण विशुद्धयति ॥' इति । ज्ञानतः पाने तु विष्णूक्तम्—'मग्रभाण्डस्थितं तोयं पीत्वा पश्चरात्रं शङ्खपुष्पीरातं पयः पिबेत्' इति ॥ ज्ञानतोऽभ्यासे तु शङ्केनो-

पाठा०- १ अज्ञानाद्वारुणीं पीत्वा A.

कम्—'मग्यभाण्डस्थितं तोयं पीत्वा सप्तरात्रं गोमूत्रयावकं पिबेत्' इति ॥ अख-न्ताभ्यासे तु हारीतोक्तम्—'मग्यभाण्डस्थितं तोयं यदि कश्चित्पिबेद्विजः । द्वाद-शाहं तु पयसा पिबेद्वाद्वीं सुवर्चलाम् ॥' इति । एषु च वाक्येषु 'द्विज'प्रहणं माद्यणाभिप्रायम् ; क्षत्रियवैद्ययोरप्रतिषेधादिति दर्शितं प्राक् ॥ इदं च गौडी-माध्वीभाण्डस्थजलपानविषयं गुरुत्वात्प्रायश्चित्तस्य । तालादिमग्यभाण्डोदकपाने तु कल्प्यम् ॥ २५५ ॥

द्विजातिभार्यां प्रखाह—

पतिलोकं न सा याति ब्राह्मणी या सुरां पिवेत्। इहैव सा शुनी गृधी सुकरी चोपजायते ॥ २५६॥

या द्विजातिभार्या सुरां पिवति सा कृतपुण्याऽपि सती पतिलोक न याति किंत्विहेव लोके श्वगुभ्रस्करलक्षितां तिर्यग्योनि कमेण प्रामोति॥ 'ब्राह्मणी' प्रहणं चात्र 'तिलो वर्णानुपूर्विण' (आ०५०) इति न्यायेन यस्य द्विजातेर्यावत्यो भार्यास्तासामुपलक्षणम् । अत एव मनुः—'पतत्यर्धं शरीरस्य यस्य भार्या सुरां पिवेत् । पतितार्धशरीरस्य निष्कृतिने विधीयते ॥' इति । धर्मार्थकामेषु सहाधिकाराद्दम्पत्योरेकशरीरत्वमेव, अतो यस्य द्विजातेर्भार्था सुरां पिवति तस्य भार्याक्षपमर्धं शरीरं पतित । पतितस्य च भार्याक्षपत्यार्धशरीरस्य निष्कृतिने विधीयते । तस्माद्विजातिभार्यया ब्राह्मण्याद्यया न सुरा पेया । 'तस्माद्वाह्मणराजन्यो वैश्वश्च न सुरां पिवेत्' इति निषेधविधौ लिङ्गस्याविविद्याः तत्वेन वर्णत्रयभार्याणामपि प्रतिषेधे सिद्धे पुनर्वचनं द्विजातिभार्यायाः श्वद्वायाः अपि सुराप्रतिषेधप्राह्यर्थम् । अतो द्विजातिभार्याभिः सुरापाने प्रायश्चित्तस्यार्धं कार्यम्; श्वद्वभार्यायास्तु श्वद्वायाः श्वद्ववदेव न प्रतिषेधः । सुरापानसमेषु तु निषद्वभक्षणादिषु सुरापानप्रायश्चित्तार्धमित्युक्तं प्राक्तः । सुरापानसमेषु तु निषद्वभक्षणादिषु सुरापानप्रायश्चित्तार्धमित्युक्तं प्राक्तः ॥ २५६ ॥

इति सुरापानप्रायश्चित्तप्रकर्णम्।

क्रमप्राप्तं सुवर्णस्तेयप्रायश्चित्तमाह-

बाद्यणसर्णहारी तु राज्ञे मुसलमर्पयेत् । स्वकर्म रूयापयंस्तेन हतो मुक्तोऽपि वा ग्लचिः ॥ २५७॥

ब्राह्मणस्वामिकं सुवर्ण योऽपहरत्यसौ स्वर्णस्तयं मया कृतमिसेवं स्वकर्म स्थापयन् राज्ञे मुसलं समर्पयेत्। मुसलसमर्पणस्य दृष्टार्थत्वात्तन मुसलेन राजा तं हन्यात्। तेन राज्ञा हतो मुक्तो वा शुद्धो भवति। 'अपहरण'शब्देन च समक्षं परोक्षं वा बलाचौर्येण वा कयादिस्तत्वहेतुं विना प्रहणमुच्यते। 'मुसलं समर्पयेत्'इति यद्यपि सामान्येनोक्तं तथापि तस्य हननार्थत्वात् तत्समर्थस्यायोम- यादेर्प्रहणम्। अत एव मनुनोक्तम् (८१३१५)—'स्कन्धेनादाय मुसलं लकुटं वापि खादिरम्। कीसं चोभयतस्तीक्ष्णमायसं दण्डमेव वा॥' इति॥ शङ्केता-

पाठा०- १ शक्तिं चोभयतस्तीक्ष्णामा.

प्यत्र विशेष उक्तः ( १९।१०० )— 'सुवर्णस्तेनः प्रकीर्णकेश आर्दवासा आयसं मुसलमादाय राजानमुपतिष्ठेत 'इदं मया पापं कृतमनेन मुसलेन मां घातयस्व' इति स राज्ञा बिष्टः सन्पूतो भवति' इति । हननं चावृत्तिविधानाभावात्सकृदेव कार्यम् । अत एव मनुनोक्तम् ( ११।१०० )—'ततो मुसलमादाय सकृद्धन्यानु तं खयम्' इति । एवं सकृताडनेन राज्ञा हतो मृतः शुद्धयेत्, मुक्तो वा मरणाजीवन्निप विद्युद्धयेदिति यावत् ॥ तथा च संवर्तेनोक्तम्—'ततो मुसलमादाय सक्रद्धन्यातु तं खयम् । यदि जीवति स स्तेनस्ततः स्तेयाद्विशुद्धचति ॥' इति ॥ यथोक्तं ब्राह्मण-वधे — 'मृतकल्पः प्रहारातों जीवन्नपि विद्युद्धयित' इति ॥ नन्वताडित एव राज्ञा मुक्तः स्तेनः शुद्धवेदित्ययमर्थः कसान्नेष्यते ? उच्यते, - 'अनम्ननेनस्वी राजा' इति गौतमीये ताडनमकुर्वतो राज्ञो दोषाभिधानात्। भवतु राज्ञो दोषस्तथाप्यतिका-न्तनिषेघेन राज्ञा स्नहादिना मुक्तः स्तेनः कथं न गुद्धयेदिति चेत्, - उच्यते -एवं च सति अकारणिका शुद्धिरापतेत् । अथोच्यते—मोक्षोत्तरकालं द्वादशवार्षि-कायनुष्ठानेन ग्रुद्धयङ्गीकरणाज्ञाकारणिकेति,-तदप्यसुन्दरम् ; सुक्तः 'ग्रुचिः' इति मोक्षस्येव शुद्धिहेतुत्वाभिधानात् । अतः प्राच्येव व्याख्या ज्यायसी । मुक्तो वा सरणाजीवन्नपि विशुद्धेदिति यावत् । इदं च मरणान्तिकं सार्ववर्णिकस्याप-हर्तुर्न तु ब्राह्मणस्येव । ब्राह्मणखर्णहारीति नैमित्तिकवाक्ये विशेषानुपादानात् क्षत्रि-यादीनां च महापातकित्वाविशेषात्प्रायश्चित्तान्तरस्यानाम्नानाच । यत्पुनर्मानवे (१९।९९)—'सुवर्णस्तेयकृद्विप्रः' इति 'विप्र'प्रहुणं तन्नरमात्रोपलक्षणम् । 'प्राय-श्चित्तीयते नर' इति तस्येव प्रकृतत्वात्, 'ब्रह्मह्ला सुरापानं स्तेयं गुर्वेङ्गनागमः' ( मनुः १ १। ५४ ) इति निमित्तवाक्ये विशेषानुपादानाच । तत्सापेक्षनैमित्तिक-वाक्ये 'सुवर्णस्तेयकृद्विप्रः' ( ११।९९ ) इत्यत्र श्रूयमाणमप्युपलक्षणमेव युक्तम् । यथा 'अभ्युदितेष्टयां यस्य हविः'इति वाक्ये 'तन्दुल्ल'प्रहणं हविर्मात्रस्य ॥ इदं च राज्ञा हननं ब्राह्मणव्यतिरिक्तसः; 'न जातु ब्राह्मणं हन्यात्सर्वपापेष्विप स्थितम्' (८१३८०) इति मानवे बाह्मणवधस्य निषिद्धत्वात् । यदि कथंचिदतिकान्तनिषेधे राज्ञा हन्यते तथापि शुद्धो भवति; 'वधेन शुद्धचित स्तेनो ब्राह्मणस्तपसैव वा' (मनुः १९।१००) इति ब्राह्मणस्यापि वधेन ग्रुद्ध्यभिधानात् । नच 'तपसैव बा' इत्येवकारेण वधनिषेधः; तस्य केवलतपसापि शुद्धधिभधानपरत्वात् । यदि वधो निषिद्धस्तर्हि 'तपसैव वा' इति विकल्पाभिधानमनुपपन्नम् । नच दण्डाभिप्रायं विकल्पाभिधानम्; तस्यानिर्दिष्टत्वात् । किंच 'एकार्थास्तु विकल्पेरन्' इति न्यायेनैकार्थानामेव विकल्पो बीहियवयोरिव । नच दण्डतपसोरेकार्थत्वम् ; दण्डस्य दमनार्थत्वात्तपसश्च पापक्षयहेतुत्वात् । नच 'वधेन शुद्धधित स्तेन' इति सामान्या-विषयेण वधेन ब्राह्मणस्तपसैन नेति विशिष्टविषयस्य तपसो विकल्पोपपत्तिः । निह भवति 'ब्राह्मणेभ्यो दिध दीयतां तकं कौण्डिन्याय च' इति विकल्पस्तस्माद्वयोर्षि

टिप्प॰—1 मनुस्मृतौ तु—'गृहीत्वा मुसलं राजा सकृद्धन्यातु तं स्वयम्। वधेन शुद्धयति स्तेनो ब्राह्मणस्तपसैव तु ॥'

सामान्यविषयत्वमेव । यद्वा क्षत्रियस्यापि न निषेधः; मनुना- 'सुनर्णस्तेयकृद्विप्र' ( १९१९ ) इत्यभिधाय—'गृहीत्वा मुसलं राजा सकृद्धन्यात्तु तं स्वयम् ॥' ( १९१९०० ) इति सर्वनाम्रा प्रकृतब्राह्मणपरामर्शेनैव हननविधानात्-'न जात्र ब्राह्मणं हन्यात्' इत्यस्य प्रायश्चित्तव्यतिरिक्तदण्डरूपहननविषयत्वेनाप्युपपत्तेः। एतच मरणान्तिकं मतिपूर्वसुवर्णस्तेयविषयम् । 'मरणान्तिकं हि यत्प्रोक्तं प्रायश्चित्तं मनीषिभिः । यत्तु कामकृते पापे विज्ञेयं नात्र संशयः ॥' इति मध्यमाङ्गिरःसार-णात् । अत्र च 'सुवर्ण'शब्दः परिमाणविशिष्टहेमद्रव्यवचनो न जातिमात्रवचनः ॥ जालसूर्यमरीचिस्थं त्रसरेणू रजः स्मृतम् । तेऽष्टौ लिक्षा तु तास्तिस्रो राजसपेप उच्यते ॥ गौरस्तु ते त्रयः षङ्किर्यवो माषस्तु ते त्रयः । कृष्णलः पञ्च ते माषस्ते सुवर्णस्तु षोडश ॥' इति षोडशमाषपरिमिते हेमनि 'सुवर्ण'शब्दस्य परिभाषितलात्। अतो 'ब्राह्मणसुवर्णापहरणं महापातकम्' इत्यादिप्रयोगेषु कृतपरिमाणस्येव सुवर्णस्य अहणं युक्तम् ; परिमाणकरणस्य दष्टार्थत्वात् । न ह्यदष्टार्थपरिमाणस्मरणम् । निपि लोकत्र्यवहारार्थम्; अतत्परत्वात्स्मृतिकारप्रवृत्तेः। अत एवोक्तं न्यायविद्धिः-'कार्य-काले संज्ञापरिभाष्यो हपस्थानम्' इति । तथा नामानि गुणफलोपबन्धेनार्थवदित्युक्तं 'पञ्चदशान्याज्यानि' इत्यत्र । नच दण्डमात्रोपयोगिपरिमाणसारणमित्युक्तमिति युक्तम्; तावन्मात्रार्थत्वे प्रमाणाभावात् । अतोऽविशेषात्सर्वशेषत्वमेव युक्तम्। किंच, दण्डस्य दमनार्थत्वाद्दमनस्य च परिमाणविशेषमन्तरेणापि सिद्धेर्नातीव परिमाणस्तरणसुपयुज्यते । शब्दैकसमधिगम्ये तु महापातिकत्वादावेकान्ततः स्मरणमुपयुज्यते । अतः षोडशमाषात्मकसुवर्णपरिमितहेमहरण एव महापातिकत्वं तिन्निमित्तं मरणान्तिकादिप्रायिश्त्तिविधानं च । द्वित्रादिमाषात्मकहेमहरणं तु क्षत्रियादिहेमहरणवदुपपातकमेवेति युक्तम् । किंच, सुवर्णाष्यूनपरिमाणहेमहरणे प्रायश्चित्तान्तरोपदेशात्तत्परिमाणस्यैव हेम्रो हरणे मरणान्तिकादिप्रायश्चित्तमिति युक्तम् । तथा चोक्तं षद्त्रिंशन्मते-- वालायमात्रेऽपहृते प्राणायामं समाचरेत्। लिक्षामात्रेऽपि च तथा प्राणायामत्रयं बुधः ॥ राजसर्षपमात्रे तु प्राणायाम-चतुष्टयम् । गायत्र्यष्टसद्दं च जपेत्पापविशुद्धये ॥ गौरसर्षपमात्रे च सावित्री वै दिनं जपेत्। यवमात्रे सुवर्णस्य प्रायश्चित्तं दिनद्वयम् ॥ सुवर्णकृष्णतं श्वेकमपहत्य द्विजोत्तमः । कुर्यात्सान्तपनं कृच्छं तत्पापस्यापनुत्तये ॥ अपहत्य सुवर्णस्य माषमात्रं द्विजोत्तमः । गोमूत्रयावकाहारिव्रिभिमोसैर्विशुद्ध्यति ॥ सुवर्ण-स्यापहरणे वत्सरं यावकी भवेत् । ऊर्ध्व प्राणान्तिकं क्षेत्रमथवा ब्रह्महत्रतम् ॥ इदं च वत्सरं यावकाशनं किंचिच्यूनसुवर्णापहारविषयम् ; सुवर्णापहारे मनवादिः महास्मृतिषु द्वादशवार्षिकविधानात्। 'बलाचे कामकारेण गृह्वन्ति खं नरा-घमाः। तेषां तु बलहर्तृणां प्राणान्तिकमिहोच्यते ॥' सुवर्णपरिमाणादर्वागपीलं मित्रेतम् । इदं च स्तेयप्रायश्चित्तमपहृतधनं तत्स्वामिने दत्त्वैव कार्यम् । 'स्तेये ब्रह्मस्वभृतस्य सुवर्णादेः कृते पुनः । स्वामिनेऽपहृतं देयं हुर्त्रा त्वेकादशाः विकम् ॥' इति सरणात् । तथा- 'चरेत्सान्तपनं कृच्छं तैनिर्यात्मग्रद्धये'

पाठा०-१ द्विजाधमः. २ तक्तिदीप्यात्मशुद्धये.

( १९।१६४ ) इति मनुस्मरणाच । दण्डप्रकरणेऽप्युक्तम्—'शेषेष्वेका-दशगुणं दाप्यस्तस्य च तद्धनम् ॥' इति । यद्घाऽत्यशक्त्या राजा हन्तुमसमर्थस्तदा वसिष्ठोक्तं द्रष्ट्रत्यम्—'स्तेनः प्रकीणंकेशो राजानमिभयाचेत् । ततस्तस्मै राजौ-दुम्बरं शस्त्रं द्यात्तेनात्मानं प्रमापयेत् मरणात्पूतो भवतीति विज्ञायते' इति । श्रोदुम्बरं ताम्रमयम् । यदिष द्वितीयं प्रायश्चित्तं तेनोक्तम्—'निष्कालको गोष्ट्र-ताको गोमयाग्निना पादप्रभृत्यात्मानं प्रमापयेन्मरणात्पूतो भवतीति विज्ञा-यते' इति,—तदिष गुरुश्रोत्रिययागस्थादिविप्रद्रत्यापद्यारिषयं क्षत्रियाद्यपदर्तृ-विषयं वा । तत्र 'निष्कालक' इति निर्गतकेशश्मश्चलोमाभिधीयते, तथाश्व-मेधायनुष्टानेन वा । तथा प्रचेतसा मरणान्तिकमभिधायोक्तम्—'इष्ट्वा वाऽश्व-मेधन गोसवेन वा विद्युद्धयेत्' इति ।—एतच्च विदक्षत्रियाद्यपदर्तृविषयम् ॥ २५७॥

प्रायश्चित्तान्तरमाह—

38

#### अनिवेद्य नृपे गुद्धचेत्सुरापत्रतमाचरन् । आत्मतुल्यं सुवर्णं वा दद्याद्वा विप्रतुष्टिकृत् ॥ २५८ ॥

स्वीयं स्तेयं राजन्यनिवेद्य सुरापव्रतं द्वादशवार्षिकमाचरन् शुद्धेत । शविशरोध्वजे तत्कपालधारणनिशकरणार्थं सुरापव्रतमित्युक्तम् ।-एतचाकामकार-विषयम्; 'इयं विशुद्धिरुदिता प्रमाप्याकामतो द्विजम्' ( मनुः ११।८९ )--इस-कामतो विहितस्यैव द्वादशवार्षिकस्यातिदेशात् ॥ नन्वकामतोऽपहार एव न संभवतीति कथं तद्विषयत्वम् ? उच्यते,—यदा वस्त्रप्रान्तप्रथितं सुवर्णादिक-मज्ञानादपहरति रजतादिद्रव्यान्तरबुद्धा वा हृत्वाऽनन्तरमेवान्यसै दत्तं नाशितं वा न पुनः खामिने प्रव्यपितं तदा संभवत्येवाकामतोऽपहारः । यस्तु ताम्रादिकस्य रसवेधायापादितसुवर्णरूपस्यापहारो न तत्रेदं प्रायश्चित्तम् । मुख्यजातिसमवायाभावात् । नच मुख्यसाद्दश्यमात्रेण गौणे मुख्यधर्मा भवन्ति । यद्यपीदशमेवासुवर्णं सुवर्णभ्रान्सापहरति, तथापि नेदं प्रायश्वित्तम् । असुवर्णा-पद्दारित्वादेव । नच 'सृष्टश्चेद्राह्मणवधे अहत्वापी'तिवद्त्रापि दोष इति वाच्यम्, असुवर्णे प्रवृत्तत्वादेव । न ह्यत्राह्मणः सृष्टश्चेदित्यस्य विषयः । यचेदं 'मनसा पापं ध्यात्वा प्रणवपूर्वकं व्याहृतीर्मनसा जपेत् । व्याहृत्या प्राणायामं त्रिराच-रेत्। प्रवृत्तौ कृच्छ्रं द्वादशरात्रं चरेत्' इति,-तदपि सम्यगर्थप्रवृत्तिविषयम्। अतो नेदशमज्ञानतः खर्णापहारः प्रायश्चित्तस्य निमित्तं, किंतु रजतादिबुद्धा पूर्वोक्त एव खर्णापहारः। अस्मिन्नेव विषये यदाऽपहर्ताऽखन्तमहाधनः तदातम-तुलितं सुवर्णं दयात् । अथ ताबद्धनं नास्ति तपृश्वर्योयां चाशकस्तदा विप्र-तुष्टिकृद्विप्रस्य यावज्जीवं कुटुम्बभरणपर्याप्ततया तुष्टिकरं धनं दद्यात् । यदा तु निर्गुणस्वामिकं द्रव्यमपहरति, तदा 'एतदेव व्रतं स्तेनः पादन्यूनं समाचरेत्' इति व्यासेनोक्तं नववार्षिकं द्रष्टव्यम् । यदा पुनरीदशमेव श्रुत्कामकुद्वन्त-

पाठा०-१ है विप्रतृष्टिद्म् 🛦

परिरक्षणार्थमपहरति तदा अत्रिप्रतिपादितं षड्वार्थिकं 'खर्जिदादिं वा कतं कर्या-त्तीर्थयात्रां वा', 'षडब्दं वाचरेत्कुच्छुं यजेद्वा कतुना द्विजः । तीर्थानि वा भ्रम-न्विद्वांस्ततः स्तेयाद्विमुच्यते ॥' इति । यदा त्वपहारसमनन्तरमेव हा कष्टं मया कृतमिति जातानुतापः प्रत्यर्पयति त्यजित वा तदापत्तम्बीयं चतुर्थकाल-मिताशनेन त्रिवर्षमवस्थानमाङ्गिरसं वा वज्रारूयं त्रैवार्षिकं द्रष्टव्यम् ॥ नतु प्रव्यर्पणे त्यागे वाऽपद्वारघात्वर्थस्य निष्पन्नलात्कथं प्रायश्वित्तालपत्वम् ? अधाः निष्पन्नस्तदा प्रायश्चित्ताभाव एव स्यान्नतु प्रायश्चित्ताल्पत्वम् ,-मैवम् ; अपहार स्योपभोगादिफलपर्यन्तत्वादुपभोगात्प्राङ्गितृत्तौ च पुष्कलस्यापहारार्थस्याभावा-द्युक्तमेव प्रायश्चित्ताल्पत्वं पीतवान्त इवापेयद्रव्ये ॥ नन्वेवं सति चौरहस्ता-प्रहृणेऽपि तस्योपभोगलक्षणफलाभावात्प्रायश्चित्ताल्पत्वप्रसङ्गः । मैवम्; तस्य त्यागे स्वतः प्रवृत्त्यभावात्, फलपर्यन्ते ऽपहारे स्वतः प्रवृत्तत्वाच । यस्त रजतताम्रादिसंसृष्टसुवर्णापहारी, न तत्रेदं लघुप्रायश्चित्तम्; यतः संसूर्गेऽपि सुवर्णत्वं नापैति आज्यत्वमिव पृषदाज्ये । अतस्तत्र द्वादशवार्षिक्सेवेति युक्तम् । अथ सुवर्णसदृशं द्रव्यान्तरमेवेति लघुप्रायश्चित्तमुच्यते। तीर्द्दं न तरां तत्र त्रेवार्षि-कादिल्खप्रायश्चित्तादिविषयता असुवर्णत्वादेव, किंतूपपातकप्रायश्चित्तमेव । यदप्य-परमापस्तम्बोक्तम्—'स्तेयं कृत्वा सुरां पीत्वा कृच्छं सांवत्सरं चरेत्' इति,-तत्सुवर्णपरिमाणादर्वाङ्माषाचाधिकपरिमाणद्रव्यविषयम् । यत्तूर्कं सुमन्तुना-**ंसुवर्णस्तेयी मासं** सावित्र्याऽष्टसद्द्यमाज्याहुतीर्जुहुयात् । प्रसद्दं त्रिरात्र-मुपवासं तप्तकृच्छ्रेण च पूतो भवति' इति, तत्पूर्वोक्तमाषपरिमाणसुवर्णापहार-प्रायिश्वत्तेन सह विकल्प्यते । यदप्यपरं तेनैवोक्तम्—'सुवर्णस्तेयी द्वादशरात्रं वायुभक्षः पूतो भवति' इति,-तन्मनसापहारे प्रवृत्तस्य स्वत एवोपरतापजिहीर्षस्य वेदितव्यम् । अत्रापि स्त्रीबालवृद्धादिष्वप्यर्धमेव प्रायश्चित्तं वेदितव्यम् । यानि च 'अश्वरत्नमनुष्यस्रीभूघेनुहरणं तथा' इत्यादिना सुवर्णस्तेयसमत्वेन प्रतिपादितानि, तेष्वर्धमेव कार्यम् । यत्पुनश्चतुर्विशतिमतवचनम्—'रूप्यं हृत्वा द्विजो मोहै। च-रेचान्द्रायणवतम् । गर्याणदशकादू ध्वेमाशताद्विगुणं चरेत् ॥ आ सहस्रातु त्रिगुणमूर्ष्यं हेमविधिः स्मृतः । सर्वेषां धातुलोहानां पराकं तु समाचरेत्॥ धान्यानां हरणे कृच्छूं तिलानामैन्दवं स्मृतम् ॥ रल्लानां हरणे विप्रश्चरेचान्द्रा-यणवतम् ॥' इति, -तदपि गयाणसहस्राधिकरजतहरणे सुवर्णस्तेयसमप्रायश्चित्त-प्रतिपादनार्थं न पुनस्तन्निवृत्त्यर्थम् । यदपि रत्नापहारे चान्द्रायणमुक्तं, तदपि गयाणसहस्राद्धीनमूल्यरत्नापद्दारे द्रष्टव्यम् । ऊर्ध्वं पुनः सुवर्णस्तेयसमम् ॥२५८॥

इति सुवर्णस्तेयप्रायश्चित्तप्रकर्णम् ।

िट्ण्ण —1 गद्याणेति । किञ्चिद्धिकसास्त्रीयमाषत्रयेत्यर्थः । टंकपरिमितेत्यर्थं इति केञ्चितः।

पाठा०- १ न तर्झनन्तरं छ. २ लोभातु छ.

उद्देशकमप्राप्तं गुरैतिलिपप्रायिश्वत्तमाह-

तप्तेऽयः शयने सार्धमायस्या योषिता स्वपेत् ।
गृहीत्वोत्कृत्त्य वृषणौ नैर्ऋत्यां चोत्सृजेत्तनुम् ॥ २५९ ॥

'समा वा गुरुतल्पग' (प्रा०२६०) इति वक्ष्यमाणश्चोकगतं गुरुतल्पगप**दमत्र** संबध्यते। तप्ते ऽयः शयने यथा मरणक्षमं भवति तथा तप्ते अग्निवर्णे कृते काष्णीयसे शयने अयोमय्या स्त्रीप्रतिकृत्या तप्तया सह गुरुतल्पगः ख्रद्यात्। एवं सुहवा तनुं देहं उत्सृजेत्, म्रियेतेति यावत् । शयनं च 'गुर्वेङ्गनागमनं मया कृतम्' इल्पेवं खकर्म विख्याप्य कुर्यात्; 'गुरुँतल्प्यभिभाष्यैनः' (११।१०३)—इति मनुसारणात् । तथा श्रियमालिङ्गय कार्यम्—'गुरुतल्पगो मृन्मयीमायसीं वा ब्रियः प्रतिकृतिममिवर्णां कृत्वा कार्ष्णायसशयने (अयोमय्या स्त्रीप्रतिकृत्या कृत्वा) तामालिङ्गय पूरो भवति' इति वृद्धहारीतस्मरणात् । तथा मुण्डितलोमकेशेन ष्ट्रताभ्यक्तेन च कर्तव्यम्—'निष्कालको घृताभ्यक्तस्तप्तां तां सूर्मी मृन्मयीं वा परिष्वज्य मर्णात्पूतो भवतीति विज्ञायते' इति वसिष्ठस्मर्णात् । नच (१९।-१०३)—'गुरुतैल्पिभाष्यैनस्तप्ते खप्यादयोमये । सूर्मी ज्वलन्तीं खाश्विष्येनम्-त्युना स विशुद्धयति ॥' इति मनुवाक्यानुरोधेन तप्तलोह्रायनं तप्तलोह्योषिदा-लिङ्गनं च निरपेक्षप्रायश्चित्तद्वयमित्याशङ्कनीयम् । आयस्या योषिता स्वपेत् । कुत्रेत्याकाङ्कायां तप्तेऽयः शयन इति परस्परसापेक्षतयैकत्वावगमादेककरपत्वमेव युक्तम् ॥ अथवा वृषणौ सलिङ्गौ स्वयमुत्कृत्य छित्त्वाङ्गलिना गृहीत्वा नैर्ऋत्यां दक्षिणप्रतीच्यां दिशि देहपातान्तमकुटिलगतिर्गत्वा तनुमुत्सजेत् । यथाह मनुः ( ৭৭।৭০४ )—'खरं वा शिश्रवृषणावुत्कृत्त्याधाय चाझलो । नैऋतीं दिशमाति-ष्ट्रेदानिपाताद जिह्नगः ॥' इति । गमनं पृष्ठतोऽनीक्षमाणेन कर्तव्यम्; 'अरेण शिक्षतृषणानुतृतृत्यानवेक्षमाणो व्रजेत्' इति शङ्खलिखितस्मरणात् । एवं गच्छन् यत्र कुड्यादिना प्रतिबध्यते तत्रैव मर्णान्तं तिष्ठेत् । 'सन्वषणं शिक्षमुत्कृत्याज्ञ-लावाधाय दक्षिणाभिमुखो गच्छेयत्रैव प्रतिहतस्तत्रैव तिष्ठेदाप्रलयात्' (२०।१३) इति वसिष्ठस्मरणात् । दण्डोऽप्यत्रायमेव । यथाह नारदः ( १२।७५ )— आसा-मन्यतमां गच्छन्गुरुतल्पग उच्यते । शिश्रस्योत्कर्तनात्तत्र नान्यो दण्डो विधीयते ॥' एवं दण्डार्थमपि लिङ्गाद्युत्कर्तनं पापक्षयार्थमपि भवति । इदमेव मरणान्तिक-दण्डमभिप्रेलोक्तं मनुना ( १९१३१८ )—'राजभिर्धृतदण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवाः । निर्मलाः खर्गमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा ॥' इति । धनदण्डेन पुनः प्रायश्चित्तं भवस्येवः; 'प्रायश्चित्तं तु कुर्वाणाः सर्वे वर्णा यथोदितम् । नाङ्गा राज्ञा ललाटे स्युदीप्यास्तूतमसाइसम् ॥'(९।२४०) इति तेनैवोक्तत्वात्। अनयोश्च मरणान्तिकयोरन्यतरानुष्ठानेन गुरुतल्पगः ग्रुद्धयेत् । 'गुरु'शब्दश्चात्र मुख्यया बृत्या पितरि वर्तते; 'निषेकादीनि कर्माणि यः करोति यथाविधि ।

पाठा०—१ गुरुतल्पगमन ङ. २ सुप्यादायस्या A. ३ तल्पोऽभि-भाष्यैनः ङ.

संभावयति चान्नेन स वित्रो गुरुरच्यते ॥'(२।१४२) इति मनुना गुरुत्वप्रतिपाद-नपरे वाक्ये निषेकादिकर्तुर्जनकस्यैव गुरुलाभिधानात्। योगीश्वरेण च निषेकादि-कर्माभिप्रायेणोक्तम् । 'स गुरुर्यः कियां कृत्वा वेदमस्मै प्रयच्छति' ( आ० ३४ ) इति। ननु 'गुरु'शब्दस्यान्यत्रापि प्रयोगो दर्यते । 'उपनीय गुरुः शिष्यम्' इत्या-दिनाचार्ये (मनुः २।१४९)—'खल्पं वा बहु वा यस्य श्रुतस्योपकरोति यः। तम-पीह गुरुं विद्यात्' इत्यपाध्याये । व्यासेनाप्यन्यत्र प्रयोगो दर्शितः—'गुरवो मातृपितृपत्याचार्यविद्यादातृज्येष्ठभातर ऋत्विजो भयत्रातान्नदातां च इति । न-चानेकार्थकल्पनादोषः; 'गुरु'शब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तभूतायाः पूजाईतायाः सर्वत्रातुः स्यतेः । दर्शितं च तस्याः प्रवृत्तिनिमित्तत्वं योगीश्वरेण ( आ० ३५ )—'एते मान्या यथापूर्वमेभ्यो माता गरीयसी' इति 'मान्या' इत्युपक्रम्य 'गरीयसी' इत्युपसंहारं कुर्वता । नच 'उपाध्यायाद्शाचार्य आचार्याणां शतं पिता' ( मनुः २।१४५ ) इत्युपाध्यायादधिकाचार्यात्पतुरतिशयितत्ववचनात्स एव मुख्य इति वाच्यम् : आचार्येऽप्यतिशयितत्वस्याविशिष्टत्वात् । 'उत्पादकवस्यात्रोर्गरीयान्त्र-ह्मदः पिता' ( मतुः २।१४६ )—इति । गौतमेनाप्युक्तम् (२।५०)— आचार्यः श्रेष्ठो गुरूणाम्' इति । किंच, यद्यतिशयितत्वमात्रेण मुख्यत्वमुच्यते तर्हि 'सह-सम्' इति वचनान्मातुरेव गुरुत्वं स्यात् । तस्मात्सर्वे गुरवस्तत्पत्नीगमनं गुर्वज्ञना-गमनमिति युक्तम् । उच्यते,—'निषेकादीनि' (२।१४२) इति मनुवचनं निषेका-दिकर्तुर्जनकस्य गुरुत्वप्रतिपादनपरम्; अनन्यपरत्वात् । यत्पुनर्व्यासगौतमवचनं, तत्परिचर्यापूजादिविधिशेषतया स्तुत्यर्थत्वेनान्यपरम् । अतो गुरुत्वप्रतिपादनपरा-निषेकादीति मनुवचनात्पितुरेव मुख्यं गुरुत्वमिति स्थितम् । अत एव वसिष्ठेन (२०१९५)—'आचार्यपुत्रशिष्यभार्यासु चैवम्' इत्याचार्यदारेष्वातिदेशिकं गुरु-तरपप्रायश्चित्तमुक्तम् । तथा जातूकर्णादिभिरप्युक्तम्—'आचार्यादेस्तु भार्यामु गुरुतलपत्रतं चरेत्' इत्यादि । आचार्यादेर्मुख्यगुरुत्वे तूपदेशत एव त्रतप्राप्तेरति-देशोऽनर्थंक एव स्यात् । किंच,-संवर्तेन स्पष्टमेव पितृदारग्रहणं कृतम्-'पितृदा-रान्समारुह्य मातृवर्ज्यं नराधमः' इति । षद्त्रिंशन्मतेऽपि-'पितृभार्यो तु विज्ञाय सवर्णां योऽधिगच्छति' इति । अतोऽपि निषेकादिकर्ता पितैव मुख्यो गुरुः ॥ तच गुरुत्व वर्णचतुष्टयेऽप्यविशिष्टम् ; निषेकादिकर्तृत्वस्याविशेषात् । अतः-'स विप्रो गुरुहच्यते' इति 'विप्र'प्रहणसुपलक्षणम् । अतः पितृपत्नीगमनमेव महापातकम् । गमनं च चरमधातुविसर्गपर्यन्तं कथ्यते । अतस्ततोऽर्वाङ्यृतौ न महापात-कित्वम् । तत्र चेदं 'तप्तेऽयःशयने सार्धमायस्या' इत्याद्युक्तं मरणान्तिकं प्राय-श्चित्तद्वयम् ।-तच जनन्यामकामकृते, तत्सपत्व्यां तु सवर्णायामुत्तमवर्णायां कामकृते द्रष्टव्यम् । 'पितृभार्या' तु विज्ञाय सवर्णा योऽधिगच्छति । जननी चाप्यविज्ञाय नामृतः शुद्धिमामुयात् ॥' इति षद्त्रिंशन्मतेऽभिधानात् । जनन्यां व कामकृते वासिष्ठं 'निष्कालको घृताभ्यको गोमयामिना पादप्रमुखात्मानमव-दाह्येत्' इति द्रष्टव्यम् । अकामतोऽभ्यासेऽप्येतदेव ॥ ननु च 'मातुः सपत्नी भगिनीमाचार्यतनयां तथा । आचार्यपत्नी खसुतां गच्छंस्तु गुरुतल्पगः॥

( प्रा॰ २३२ ) इत्यतिदेशाभिधानान्मातृसपत्नीगमने त्वीपदेशिकं प्रायश्चित्तम-युक्तम् । उच्यते,—'पितृभार्यां सवर्णाम्' इत्यसादेव वचनात्सवर्णप्रहणाद्धीनवर्णं-सपन्नीविषयमिदमातिदेशिकमिति न विरोधः । इदं च मुख्यस्यैव पुत्रस्य । इत-रैषां पुनः पुत्रकार्यकरत्वमेव न पुत्रत्वम् । यथाह मनुः (९।१८० )—'क्षेत्र-जादीन्युतानेतानेकादश यथोचितान् । पुत्रप्रतिनिधीनाहुः कियालोपान्मनी-षिणः ॥' इति । तत्रोभयेच्छातः प्रवृत्तौ 'तप्तेऽयःशयने' इति प्रथमं प्राय-श्चित्तम् । खेन प्रोत्साहने तु 'गृहीत्वोतकृत्त्य वृषणी' इति द्वितीयम् ; अनु-बन्धातिश्येन प्रायिक्षत्तगुरुत्वैस्योक्तत्वात्। तया प्रोत्साहितस्य तु मानवं तप्तलोह-शयनज्वलत्स्म्यालिङ्गनयोरन्यतरं द्रष्टव्यम् । यतु शङ्केन द्वादशवार्षिकमुक्तम् 'अधः शायी जटाधारी पर्णमूलफलाशनः । एककालं सैमश्रीत वर्षे तु द्वादशे गते ॥ रुक्मस्तेयी सुरापश्च ब्रह्महा गुरुतल्पगः । व्रतेनैतेन शुद्ध्यन्ति महा-पातिकनस्तिमे ॥' इति,-तत्समवर्णोत्तमवर्णपितृदारगमने अकामकृते वा द्रष्टव्यम् । तत्रैव कामतः प्रवृत्तस्य रेतःसेकात् प्राङ्निवृत्तौ षद्वार्षिकम् ; अकामतस्त त्रैवार्षिकम् । जनन्यां तु कामतः प्रवृत्तस्य रेतःसेकात्प्राङ्विवृत्तौ द्वादशवार्षिकम् । अकामतस्तु षड्वार्षिकमिति करूप्यम् । यतु संवर्तेन-'पितृदारान्समारुद्यामातृ-वर्ज्यं नराधमः' इत्यादिना समारोहणमात्रे तप्तकृच्छ उक्तः, स हीनवर्णगुरुदारेषु रेतःसेकादवीग्द्रष्टव्यः ॥ २५९ ॥

प्रायश्चित्तान्तरमाह—

# प्राजापत्यं चरेत्क्रच्छ्रं समा वा गुरुतल्पगः। चान्द्रायणं वा त्रीन्मासानभ्यसेद्वेदसंहिताम् ॥ २६०॥

अथवा प्राजापत्यं कृष्कुं वस्यमाण्यक्षणं समाः वर्षत्रयं चरेत्। एतच त्राह्मणीपुत्रस्य ग्रह्मजातीयगुरुभार्यागमने मतिपूर्वे द्रष्टव्यम्। यदा तु गुरुपत्नीं सवणां व्यभिचारिणीमबुद्धिपूर्वं गच्छति तदा वेद्जपसहितं चान्द्रायणत्रयं कुर्यात् । तत्रैव कामतः प्रवृत्तावौशनसं-'गुरुतल्पाभिगामी संवत्सरं ब्रह्महृतं षण्मासान्वा तप्तकृष्ट्यं चरेत्' इति । क्षत्रियागमने तु मतिपूर्वे याज्ञवल्कीयं (प्राण्य र र )—'मातुः सपत्नीं भगिनीमाचार्यतनयां तथा' इति गुरुतल्पव्रतातिदेशान्त्रवार्षिकम् । इदं चातिदेशिकं सवर्णगुरुभार्यागमनविषयं न भवतिः तत्र कामतो मरणान्तिकस्याकामतो द्वादशवार्षिकस्य विहितत्वात् । अतः क्षत्रियादिविषयमेविति युक्तम् । तत्रैव कामतोऽभ्यासे मरणान्तिकम् ; 'मस्या गत्वा पुनर्भार्यां गुरो-क्षत्रमुतां द्विजः । अण्डाभ्यां रहितं लिज्ञमुत्कृत्त्य स मृतः ग्रन्थिः ॥' इति कण्यः सरणात् । अत्रैव विषये प्रायश्चित्तं यदा न चिकीषिति तदा 'छित्वा लिज्ञं वधस्तस्य सकामायाः स्त्रियास्त्रथा' इति याज्ञवल्कीयो वधदण्डः प्रायश्चित्तस्थाने द्रष्टव्यः । वैद्यायां तु गुरुभार्यायां कामतो गमने षञ्चार्षिकम् । अत एव रमुखन्तरम्—

पाठा०-१ गुरुत्वलेष्टत्वात् ङ. २ समश्रन्वै ङ. ३ समां 🛦.

ब्राह्मणीपुत्रस्य क्षत्रियायां मातरि गमने पादहान्या द्वादशवार्षिकम् । एवमन्यवर्णाः खपि। अयमर्थः - ब्राह्मणीपुत्रस्य क्षत्रियायां मातुः सपत्यां गमने पादन्यनं द्वादकाः वार्षिकं. नववार्षिकमिति यावत्। तस्यव तथाभूतायां वैद्यायां षड्वार्षिकम् : श्रुदायां त त्रैवार्षिकं प्रायश्चित्तमिति । एवं क्षत्रियापुत्रस्य वैद्यायां मातरि नववार्षिकम् ; इत्रायां तु षड्वार्षिकम् । एवमेव वैश्यापुत्रस्यापीतिः; वैश्यायां तु कामतोऽभ्यासे सरणान्तिकमेवः 'गुरोर्भार्यां त यो वैश्यां मत्या गच्छेत्पनः पुनः । लिङ्गार्य छद्यित्वा तु ततः शुद्धयेत्स किल्बिषात् ॥' इति लौगाक्षिस्मरणात् । शुद्रायां त कामतोऽभ्यासे द्वादशवार्षिकम् ; 'पुनः श्रद्धां गुरोर्गत्वा बुद्धा वित्रः समाहितः। ब्रह्मचर्यमदुष्टात्मा संचरेद्वादशाब्दिकम् ॥' इत्युपमन्युस्मरणात् । क्षत्रियायां तु ग्रहभायायामबुद्धिपूर्वगमने यमोक्तं त्रैवार्षिकमष्टमकालाशनं द्रष्टव्यम् । 'कालेऽष्टमे वा भुजानो ब्रह्मचारी सदा व्रती। स्थानासनाभ्यां विहरंक्षिरुह्वोऽभ्युपयन्नपः। अधःशायी त्रिभिर्वेषें स्तद्पोहेत पातकम् ॥' इति । अत्रैवाभ्यासे जातूकप्योंकं-'गरोः क्षत्रस्तां भार्या पुनर्गत्वा त्वकामतः । अण्डमार्त्रः समुत्कृत्य शुद्धयेष्टी-वन्मृतोऽपि वा ॥' इति । वैश्यायां त्वकामतो गमने 'प्राजापत्यं चरेत्कृच्छम्' (प्रा॰ २६०) इत्येतदेव याज्ञवल्कीयम् । तथा च वृद्धमनुः--'गमने गुरुभा-र्यायाः पितृभार्यागमे तथा । अब्दत्रयमकामात्तु कृच्छुं नित्यं समाचरेत् ॥' इति । तत्रैवाभ्यासे हारीतोक्तं मरणान्तिकं ब्रह्मचर्यम्— अभ्यस्य विश्रो वैश्यायां गुरो-रज्ञानमोहितः । षडङ्गं ब्रह्मचर्यं च स चरेद्यावदायुषम् ॥' इति । गुरुभार्यायां शुद्रायां त्वमतिपूर्वे मानवम् ( १९।१०५ )—'खट्वाङ्गी चीरवासा वा रमश्रुलो विजने वने । प्राजापत्यं चरेत्कृच्छूमब्दमेकं समाहितः ॥' इति । अथवा 'गुरुदा-राभिगामी संवत्सरं कण्टिकनीं शाखां परिष्वज्याधःशायी त्रिषवणी भैक्षाहारः पूतो भवति' इति समन्तूकं कुर्यात् । तत्रैवाभ्यासे मानवम् ( १९।१०६ )-'चान्द्रायणं वा त्रीन्मासानभ्यसेन्नियतेन्द्रियः' इति । क्षत्रियायां कामतः प्रवृत्तस्य रेतःसेकाद्वी ङ्वतौ व्याघ्रोक्तम्—'कृच्छं चैवातिकृच्छं च तथा कृच्छाति-कुच्छ्कम् । चरेन्मासत्रयं विप्रः क्षत्रियागमने गुरोः ॥' इति । अत्रेयं व्यवस्था-तया प्रोत्साहितस्य त्रैमासिकं प्राजापत्यचरणम् । उभयेच्छातः प्रवृत्तस्यातिकृच्छूः चरणं तावदेव । खेन प्रोत्साहितायां पुनःकृच्छ्रातिकृच्छ्रानुष्ठानं च तावदेवेति । तत्रैव कामतः प्रवृत्तस्य रेतःसेकात्पूर्वं कष्वोक्तं द्रष्टव्यम्—'चान्द्रायणं तप्तकुच्छ्रमः तिकृच्छ्रं तथैव च । सक्रद्रत्वा गुरोभीयीमज्ञानात्क्षत्रियां द्विजः ॥' इति । तया श्रोत्साहितस्यातिकृच्छ्ः, उभयेच्छातः प्रवृत्तस्य तप्तकृच्छ्ः, खेन प्रोत्साहितायां तु चान्द्रायणम् । वैश्यायां कामतः प्रवृत्तस्य रेतःसेकात्पूर्वं निवृत्तौ कण्वोक्तम्-'तप्तकृच्छ्रं पराकं च तथा सान्तपनं गुरोः । भार्यां वैश्यां सक्नद्गत्वा बुद्धा मासं चरेद्विजः ॥' इति । अत्रोभयोरिच्छातः प्रवृत्तौ तप्तकृच्छूः, खेन प्रोत्साहितायां पराकः, तया प्रोत्साहितस्य सान्तपनम् ॥ अत्रैवाकामतः प्रवृत्तस्य प्रजापतिराहन 'पचरात्रं तु नाश्रीयात्सप्ताष्टौ वा तथैव च । वैद्यां भार्यां गुरोर्गत्वा सकृद्ज्ञा-

नतो द्विजः ॥' इति । तया प्रोत्साहितस्य तु पश्चरात्रम् । उभयेच्छातः प्रवृत्ती सप्तरात्रम् । खेन प्रोत्साहितायामष्टरात्रम् ॥ श्रुदायां तु कामतः प्रवृत्तस्य रेतः-सेकात्पूर्वं निवृतौ जाबालिराह्—'अतिकृच्छुं तप्तकृच्छुं पराकं वा तथैव च । गुरीः श्रदां सकृद्गत्वा वुद्धा विप्रः समाचरेत् ॥' इति । तया प्रोत्साहितस्यातिकृच्छ्रः, उभयेच्छातः प्रवृत्ते। तप्तकृच्छुः, खेन प्रोत्साहितायां पराकः। तत्रैवाकामतः प्रवृत्तस्य दैर्घतमसम्-'प्राजापत्यं सान्तपनं सप्तरात्रोपवासकम्। गुरोः श्रूद्रां सक्तद्गत्वा चरेद्विप्रः समाहितः ॥' इति । तया प्रोत्साहितस्य प्राजापत्यम् । उभयोरिच्छातः प्रवृत्तौ सान्तपनम् । खेन प्रोत्साहितायां सप्तरात्रोपवास इति । अनयैव दिशा-Sन्येषामि स्मृतिवचसां विषयव्यवस्थोहनीया । पुरुषवच स्त्रीणामप्यत्र महा-पातिकत्वमविशिष्टम् । तथा हि कात्यायनः—'एवं दोषश्च शुद्धिश्च पितताना-मुदाहृता । स्त्रीणामपि प्रसक्तानामेष एव विधिः स्मृतः ॥' इति । सतस्तस्या अपि कामतः प्रवृत्तौ सरणान्तिकमविशिष्टम् । अत एव पुरुषस्य सरणान्तिकः मुक्ला स्त्रिया अपि योगीश्वरेण सरणान्तिकं दार्शितम् (प्रा॰ २३३)—'छित्त्वा छिङ्गं वधस्तस्य सकामायाः स्त्रियास्तथा' इति । अकामत**स्तु मनुनो**क्तम्—( १९।-१८८ ) 'एतदेव व्रतं कार्यं योषित्सु पतितास्वपि' इति । द्वादशवार्षिकमेवीर्घकल्प-नया कार्यम् । यानि पुनर्गुहतल्पसमानि-'सिखभार्याकुमारीषु खयोनिष्वन्यजासु च । सगोत्राषु सुतस्त्रीषु गुरुतलपसमं स्मृतम् ॥' इति प्रतिपादितानि, यानि चातिदेशविषयभूतानि 'पितुः खसारं मातुश्व मातुलानीं स्नुवामपि। मातुः सपन्नीं भगिनीमाचार्यतनयां तथा ॥ आचार्यपन्नीं खसुतां गच्छंस्तु गुरुतल्पगः ॥' इति प्रतिपादितानि,-तेष्वेकरात्रादूर्ध्वमैकामतोऽभ्यस्तेषु यथाकमेण षद्वार्षिकं नववार्षिकं च प्रायिश्वत्तं विज्ञेयम् । अस्मिन्नेच विषये कामतोऽखन्ताभ्यासे मरणान्तिकम् । तथा च बृहद्यमः-'रेतः सिक्त्वा कुमारीषु खयोनिष्वन्यजासु च । सिपण्डापसदारेषु प्राणसागो विधीयते ॥' इति । अन्सजाश्वात्र-'चण्डासः श्वपचः क्षत्ता स्तो वैदेहिकस्तथा। मागधायोगवौ चैव सप्तैतेऽन्त्यावसायिनः ॥' इति मध्यमाङ्गिरोदर्शिता ज्ञातव्याः । नतु 'रजकश्वर्मकारश्व' इत्यादिप्रतिपा-दिताः; तेषु लघुप्रायश्चित्तस्योक्तत्वात् ॥ तथा—'चाण्डालान्सिस्रयो गत्वा भुक्त्वा च प्रतिगृह्य च । पतत्यज्ञानतो विप्रो ज्ञानात्साम्यं तु गच्छति ॥' ( १९।१७५ ) इति चाण्डालादिसाम्यं प्रतिपादयता मनुनापि कामतोऽत्यन्ताभ्यासे मरणान्तिकं दर्शितम् । तथा हि-अज्ञानतश्रण्डालीगमनाभ्यासे पतित, अतः पतितप्रायश्चित्तं द्वादशवार्षिकं कुर्यात् । कामतोऽत्यन्ताभ्यासे चण्डालैः साम्यं गच्छति । अतो द्वादशवार्षिकाधिकं मरणान्तिकं कुर्यात् ।-एतच बहुकालाभ्यासविषयम् । एकरात्राभ्यासे तु वर्षत्रयम् । यथाह मनुः ( ११।१७८ )— 'यत्करोत्येकरात्रेण वृषलीसेवनाद्विजः । तद्भैक्षभुगजपित्रत्यं त्रिभिवेषैंव्यपोहति ॥' इति । अत्र 'वृषली'-

पाठा०-१ मेवात्र कल्पनया ङ. २ दूर्ध्व कामतो ङ. ३ धिकारान्म-रणा ङ.

शब्देन चण्डाल्यभिधीयते—'चण्डाली बन्धकी वेश्या रजःस्था या च कन्यका। ऊढा या च सगोत्रा स्याद्वृषल्यः पश्च कीर्तिताः ॥' इति समृखन्तरे चण्डाल्यां 'वृषली'शब्दप्रयोगदर्शनात् । वन्धकी स्वैरिणी । कथं पुनरत्राभ्यासावगमः? उच्यते,-'यत्करोलेकरात्रेग' इललान्तसंयोगापवर्भवाचिन्यास्तृतीयाया दर्शनात्। एकरात्रेण चालन्तसंयोगो गमनस्याभ्यासं विनाऽनुपपन्न इति गमनाभ्यासोऽवग-म्यते । अत एवैकरात्राद्वहुकालाभ्यासविषयं प्रागुक्तं द्वादशवर्षादिगुरुतल्पनताति-देशिकं मरणान्तिकं च। यदा पुनर्ज्ञानतोऽज्ञानतो वा वैण्डाल्याद्याः सकृद्रच्छति तदा 'चण्डालपुल्कसानां तु भुक्त्वा गत्वा च योषितम् । कृच्छ्राब्दमाचरेज्ज्ञानादः ज्ञानादैन्दवद्वयम् ॥ १ इति यमाद्युक्तं संवत्सरं कृच्छ्रानुष्ठानं चान्द्रायणद्वयं यथाक्रमेण द्रष्टव्यम् । 'खयोनिष्वन्त्यजासु च' इत्येकवाक्यसमिमव्याहाराद्विगन्यादिष्वपीय-मेव व्यवस्था वेदितव्या । मरणान्तिकं चात्राप्तिप्रवेशनम् । 'जनन्यां 📆 भगिन्यां च खसुतायां तथैव च । सुषायां गमनं चैव विज्ञेयमतिपातकम् ॥ अतिपातकि-नस्त्वेते प्रविशेयुर्हुताशनम् ॥' इति कात्यायनसारणात् । जनन्यां सकृद्रमने भगिन्यादिषु चासकृद्गमने अमिप्रवेश इति द्रष्टव्यम्; महापातकस्य जननीगमनस्य तदतिदेशविषयभूतातिपातकस्य भगिन्यादिगमनस्य च तुल्यत्वायोगात्। यतु बृहद्यमेनोक्तम्—'चाण्डालीं पुल्कसीं म्लेच्छीं सुषां च भगिनीं सखीम्। माता-पित्रोः खसारं च निक्षिप्तां शरणागताम् ॥ मातुलानीं प्रव्रजितां खगोत्रां नृपयो-षितम् । बिष्यभार्यां गुरोभीर्यां गत्वा चान्द्रायणं चरेत् ॥' इति; यचाङ्गिरोवच-नम्-'पिततान्सिख्यो गत्वा भुक्तवा च प्रतिगृह्य च। मासोपवासं कुर्वात चान्द्रा-यणमथापि वा ॥' इति, -तदुभयमपि गुरुतल्पातिदेशविषयेषु कामतः प्रवृत्तस्य रेतः सेकादर्वा ङ्गिवतौ द्रष्टव्यम् ; यदपि संवर्तवचनम् — 'भगिनीं मातुराप्तां च खसारं चान्यमातृजाम्। एता गला श्रियो मोहात्तप्तकृच्छ्रं समाचरेत्॥'इति,-तदः नन्तरोक्त एव विषये अकामतः प्रवृत्तस्य रेतःसेकादर्वाङ्गिवृत्तौ द्रष्टत्यम् । यदा पुनरेता एवाल्यन्तव्यभिचारिणीर्गच्छति तदापीदमेव प्रायश्चित्तयुगळं चान्द्रायण-तप्तकुच्छ्रात्मकं कमेण कामतोऽकामतश्च प्रवृत्तो द्रष्टच्यम्; साधारणस्त्रीषु तु गुरुणोप-भुक्तास्त्रि गमने गुरुतल्यत्वदोषो नास्ति । 'जात्युक्तं पारदार्यं च कन्यादूषणमेव च । साधारणिस्त्रयां नास्ति गुरुतलपत्वमेव च ॥' इति व्याघ्रस्मरणात् । एवम-स्मृतिवचनान्युचावचप्रायश्चित्तप्रतिपत्तिपराण्यन्विष्य विषयव्यवस्थी इनीया, प्रन्थगौरवभयात्र लिख्यन्ते ॥ २६० ॥

इति गुरुतल्यप्रायश्चित्तप्रकरणम्।

एवं ब्रह्महादिमहापातिकप्रायश्चित्तमिधायावसरप्राप्तं तत्संसर्गिप्रायश्चित्तमाह एभिस्तु संवसेद्यो वै वत्सरं सोऽपि तत्समः।

एभिः पूर्वेतिर्वेद्यहादिभिरेकं संवत्सरं योऽलन्तं संवसति सहाचरि

पाठा०-१ चण्डालाद्यां ग.

सोऽपि तत्समः। यो येन सहाचरति सोऽपि तदीयमेव प्रायिश्वतं कुर्यादिति तदीयप्रायश्चित्ताविदेशार्थं तत्समग्रहणम् , न पुनः पातकत्वातिदेशार्थम् । तस्य 'यश्च तैः सह संवसेत्'( प्रा॰२२३ ) इत्युपदेशत एव सिद्धत्वात्। अत्र च सत्यप्यतिदेशैत्ने कृत्स्रमेव द्वादश्वार्षिकं कार्यम् , साक्षान्महापातिकत्वात्संसर्गिणः । 'अपि'शब्दात्र केवलं महापातकिसंयोगी तत्समः किंत्वतिपातकीपातक्यपपातक्यादीनां मध्ये यो येन सह संसर्ग करोति. सोऽपि तत्सम इति तदीयमेव प्रायिश्वतं कुर्यादिति द्श्यति अत एव मनुना सकलं प्रायश्चित्तजातमध्यायान्तेऽभिधायाभिहितम् ( १९१९८१ )—'यो येन पतितेनैषां संसर्गं याति मानवः । स तस्यैव वर्तं कुर्यात्तत्संसर्गविद्युद्धये ॥' इति । विष्णुनापि सामान्येनोपपातक्यादेनस्विमात्रसंसर्गे तत्प्रायश्चित्तभाक्त्वं दिशतम्—'पापात्मना येन सह यः संसुज्येत स तस्यैव व्रतं कुर्यात्' इति । अत एव मनुना सामान्येनैनस्विमात्रप्रतिषेधः कृतः ( १९१-१८९ )—'एनस्विभिर्निर्णिक्तैर्नार्थं कंचित्समाचरेत्' इति । तथा—'न संसर्गं भजेत्सद्भिः प्रायश्चित्ते कृते सति' इति च । - एतच द्वादशवार्षिकादिपतितप्रायश्चित्तं वुद्धिपूर्वसंसर्गविषयम् ; 'पतितेन सहोषित्वा जानन्संवत्सरं नरः । मिश्रितस्तेन सोऽब्दान्ते खयं च पतितो भवेत् ॥' इति देवलसारणात् । अज्ञानतः संसर्गे पुनर्विसिष्ठोक्तम् ( १९१४५,४६ )— 'पतितसंप्रयोगे तु बाह्मण यौनेन वा स्नीवेण वा यास्तेभ्यः सकाशान्मात्रा उपलब्धास्तासां परिलागसौध न संवसेदुदीचीं दिशं गत्वाऽनश्रनसंहिताध्ययनमधीयानः पूतो भवतीति विज्ञायते' इति । तथा-विह्या मद्यपः स्तेनस्तथैव गुरुतल्पगः। एते महापातकिनो यश्च तैः सह संव-सेत् ॥ इंति, <sup>४</sup>तैरिति तृतीयया सर्वनामपरामृष्टप्रकृतव्रह्महादिचतुष्टयसंसर्गिण एव महापातकित्ववचनात्तत्संसर्गिणो न महापातकित्वम् । ननु महापातकिसंसर्ग एव महापातिकत्वे हेतुर्न ब्रह्महादिविशेषसंसर्गः; तस्य व्यभिचारात् । अतोऽत्र ब्रह्महादिसंस्मिनंसंसिनंगोऽपि महापातिकसंसर्गो वियत इति तस्यापि महापातिकत्वं स्यात्र च प्रतिषेधः । उच्यते, स्यादेवं -यदि प्रमाणान्तरगम्यं महापातिकत्वं स्यात् । शब्दैकसमधिगम्ये तु तिसिन्नवं भवितुमईतीति । तैरिति प्रकृतविशेष-परामर्शिना सर्वनामा ब्रह्महादिविशेषसंसर्गस्यैव महापातिकत्वहेतुत्वस्यावगमित-त्वात् । एवं च सति प्रतिषेधाभावोऽप्यहेतः प्राप्त्यभावादेव । अतः संसर्गिसंस-र्गिणां द्विजातिक्रमभ्यो हानिर्न भवति, प्रायिश्वतं तु भवस्येव । न च संसर्गिसंस-र्गिणः पातित्याभावे कथं प्रायश्चित्तमिति वाच्यम्; 'एनिखिभिरनिर्णिक्तैर्नार्थं कंचित्समाचरेत्' ( १९।१८९ ) इति सामान्येनैनिखमात्रप्रतिषेधेन महापातिकः संसर्गिसंसर्गस्यापि प्रतिषिद्धत्वात्पातित्याभावेऽपि युक्तमेव प्रायश्चित्तम् । तच पादहीनम्; 'यो येन संवसेद्वर्षं सोऽपि तत्समतामियात् । पादहीनं चरेत्सोऽपि तस्य तस्य वर्तं द्विजः ॥' इति व्यासोक्तं द्रष्टव्यम् । एवं चतुर्थपञ्चमयोर्पि

पाठा०-१ पातकित्वा ख. २ अतिदेशकत्वे ङ. ३ इति सर्वं निरवद्यं ङ. ४ तैरिति सर्वनाम ख. ५ तसिन्नेव ङ.

कामतः संसर्गिणोरर्धहीनं त्रिपादोनं च द्रष्टव्यम् । अतः साक्षाद्रह्महादिसंसर्गिण एव तदीयप्रायश्चिताधिकारो न संसर्गिसंसर्गिण इति सिद्धम् ॥ अत्र च ब्रह्महाः दिषु यद्यपि कामतो मरणान्तिकसुपदिष्टं तथापि संसर्गिणस्तन्नातिदिश्यते । 'स तस्यैव वृतं क्र्यात्' इति वृतस्यैवातिदेशात् , सर्णस्य च 'वृत'शब्दवाच्यत्वाभावात् । अतोऽत्र कामकृतेपि संसर्गे द्वादशवार्षिकमकामतस्तु तदर्धम् । संसर्गश्च खनिवः न्धनकर्ममेदादनेकथा भिद्यते । यथाह वृद्धवृहरूपतिः--'एकशय्यासनं पङ्किर्माण्डं पङ्कयन्नमिश्रणम् । याजनाध्यापने योनिस्तथा च सहभोजनम् ॥ नवधा संकरः प्रोक्तो न कर्तव्योऽधमैः सह ॥' इति । देवलोऽपि-'संलापस्पर्शनिःश्वाससहयाः नासनाशनात् । याजनाध्यापनाद्यौनात्पापं संक्रमते नृणाम् ॥' इति । एकशय्या-सनमैकखद्वासनमेकपङ्किभोजनमेकभाण्डपचनमञ्जन मिश्रणं संसर्गस्तदीयानः भोजनमिति यावत् । याजनं पतितस्य खस्य वा तेन, अध्यापनं तस्य खस्य वा तेन, यौनं तस्मै कन्यादानं तत्सकाशाद्वा कन्यायाः प्रतिसहः, सहभोजनमेका-मत्रभोजनम्, संलापः संभाषणम्, स्पर्शो गात्रसंमर्दः, निःश्वासः पतितमुख-वायुसंपर्कः, सहयानमेकतुरगाद्यारोहणम्, एतेषां मध्ये केन कर्मणा कियता कालेन पातित्यमित्यपेक्षायां बृहद्विष्णुनोक्तम्—'संवत्सरेण पतित पतितेन सहा-चरनेकयानभोजनासनशयनैः, यौनसीवमुख्यैस्तु संबन्धेः सद्य एव' इति । -अत्रैकभोजनमेकपङ्किभोजनम् । एकामत्रभोजने तु सयःपातित्यसः; 'याजनं योनिसंबन्धं खाध्यायं सहभोजनम् । कृत्वा सद्यः पतत्येव पतितेन न संशयः॥' इति देवलस्मरणात् । 'स्रोव'शब्देन याजनमभिधीयते । 'मुख्य'शब्देन मुखभव-त्वेनाध्यापनम् । यौनस्रौवमुख्यैरिति सलपि द्वन्द्वनिर्देशे प्रलेकमेव तेषां सद्यः पतनहेतुत्वम् ; 'यः पतितैः सह यौनमुख्यस्रोवानां 'संबन्धानामन्यतमं संबन्धं कुर्यात्तस्याप्येतदेव प्रायश्चित्तम्' इति सुमन्तुस्मरणात् । एकयानादिचतुः ष्ट्रयस्य तु समुदितस्यैव पतनहेतुत्वम् ; 'एकयानभोजनासनशयनैः' इति इत-रेतरयुक्तानां निर्देशात्। प्रस्रेकानुष्ठानस्य तु पतनहेतुत्वाभावेऽपि दोषहेतुत्वम-स्येव; 'आसनाच्छयनाद्यानात्संभाषात्सहभोजनात्, संक्रामन्ति हि पापानि तैलविन्दुरिवाम्भसि ॥' इति पराशरवचनेन निरपेक्षाणामपि पापहेतुत्वावः गमात् । संलापस्पर्शनिःश्वासानां तु यानादिचतुष्टयेनानुषङ्गिकतया समुचितानाः मेव पतनहेतुत्वं न पृथगभूतानामल्पत्वात्, पापहेतुत्वं पुनरस्त्येवः 'संलाप-स्पर्शनिःश्वास' इति देवलवचनस्य दर्शितत्वात् । अतः संलापादिरहिते सहया नादिचतुष्टये कृते पत्रमभागोनं द्वादशवार्षिकं प्रायित्रतं कुर्यात् । तत्सिहिते उ पूर्णम् । एवं च सति 'एभिस्तु संवसेद्यो वै वत्सरं सोऽपि तत्समः' इति योगीं श्वरवचनमपि सहयानादिचतुष्टयपरमेव युक्तम्। यतः संलापादीनां पृथक्पाः तिसहेतुत्वं नास्ति । अत एव मनुना ( १९१९० )—'संवत्सरेण पत्ति पतितेन सद्दाचरन् । याजनाध्यापनायौनाज तु यानासनाशनात् ॥' इति यानादिचतुष्ट-यसैव संवत्सरेण पाति सहेतुत्वमुक्तम् । अत्र 'आसन'ग्रहणं शयनसाप्युपलक्षणम्

अत्र च 'संवत्सरेण पतिति पतितेन सहाचरन् ।' 'यानाशनासनात्' इति व्यवहि-वेन संबन्धः; प्राग्द्शितविष्णुवचनानुरोधात् , तथा—'संवत्सरेण पतित पतितेन सहाचरन् । भोजनासनशय्यादि कुर्शणः सार्वकालिकम् ॥' इति देवल-वचनाच । न चानन्वयदोषः; यानासनाशनादिहेतोराचरन्नाचारं कुर्वनिति भेदः विवक्षया संवन्धोपपत्तः । यथा एतया पुनराधेयसंमितयेष्ट्येष्ट्रेति । यद्वा 'आचरन्' इति शत्रा हेत्वर्थस्य गमितत्वात् । यानाशनासनादिति द्वितीयार्थे पश्चमी । याजनाध्यापनायौना (त्सहभोजना) च तु संवत्सरेण पतति, किंतु सद्य एव प्राचीन-वचननिचयानुरोधादेव । अतो यौनादिचतुष्टयेन सद्यः पतित यानादिचतुष्टयेन तु संवत्सरं निरन्तराभ्यासेनेति युक्तं 'वत्सरं सोऽपि तत्समः' इति अखन्तसंयोग-वाचिन्या द्वितीयया दर्शनादन्तरितदिवसगणना कार्या । यथा षष्टयधिकशत-त्रयदिवसव्यापित्वं संसर्गस्य भवति, ततो न्यूने तु न पतितप्रायश्चित्तं, किंलन्य-देव । यथाह पराशरः—'संसर्गमाचरन्विप्रः पतितादिष्वकामतः । पश्चाहं वा दशाहं वा द्वादशाहमथापि वा ॥ मासार्घ मासमेकं वा मासत्रयमथापि वा । अब्दार्धमेकमब्दं वा भवेदूर्घं तु तत्समः ॥ त्रिरात्रं प्रथमे पक्षे द्वितीये कृच्छ्रमा-चरन् । चरेत्सान्तपनं कृच्छ्रं तृतीये पक्ष एव तु । चतुर्थे दशरात्रं स्यात्पराकः पद्ममे ततः । षष्ठे चान्द्रायणं कुर्यात्सप्तमे त्वैन्द्वद्वयम् ॥ अष्टमे च तथा पक्षे षण्मासा-कृच्छ्रमाचरेत् ॥' इति । कामतः संसर्गे पुनर्विशेषः स्मृत्यन्तरेऽभिहितः— सुमन्तुः— पञ्चाहे तु चरेत्हुच्छ्रं दशाहे तप्तकुच्छ्रकम् । पराकस्त्वर्धमासे स्यान्मासे चान्द्रायणं चरेत् ॥' इति । 'मासत्रये प्रकुर्वीत कृच्छ्रं चान्द्रायणोत्तरम् । षाण्मा-सिके तु संसर्गे कृच्छूं त्वब्दार्धमाचरेत् ॥ संसर्गे त्वाब्दिके कुर्यादब्दं चान्द्रायणं नरः ॥' इति । अत्र चाब्दिके संसर्गे इति किंचिक्यून इति द्रष्टव्यम् ; पूर्णे तु वत्सरे मन्वादिभिद्धीदशवार्षिकस्मरणात् । यत्तु बाईस्पत्यं वचनम्—'षाण्मासिके तु संसर्गे याजनाध्यापनादिना । एकत्रासनशय्याभिः प्रायश्वित्तार्धमाचरेत् ॥' इति, याजनाध्यापनयौनैकपात्रभोजनानां षण्मासात्पातित्यवचनमेतदकामतोऽत्यन्तापदि पश्चमहायज्ञादिप्राये याजनेऽङ्गाध्यापने दुहितृभगिनीव्यतिरिक्ते च योनिसंबन्धे द्रष्टव्यम् ; प्रकृष्टयाजनादिभिः सद्यःपातित्यस्योक्तत्वात् । एतिद्दगवलम्बनेनैव दुहि-तृभगिनीस्त्रषागाम्यतिपातिकसंसिंगणां कामतो नववार्षिकं, अकामतः सार्धचतुर्वाः र्षिकं कल्पनीयम् । सिखपितृव्यदारादिगामिपातिकसंसर्गिणां कामतः षञ्जाविकम्, अकामतस्त्रेवार्षिकम्। अथोपपातक्यादिसंसर्गिणामपि कामतस्तदीयमेव त्रैमासिकम्, अकामतोऽर्धमित्यूहनीयम् । पुरुषवत्स्त्रीणामपि महापातक्यादिसंसर्गात्पातित्यम-विशिष्टम् । यथाह शौनकः—'पुरुषस्य यानि पतननिमित्तानि स्त्रीणामपि तान्ये-व।' ब्राह्मणी हीनवर्णसेवायामधिकं पततीति; अतस्तासामपि महापातिकप्रमृतीनां मध्ये येन सह संसर्गस्तदीयमेव प्रायश्वित्तमर्धं ऋह्या योजनीयम् । एवं बालवृद्धा-तुराणामपि कामतोऽर्धम्, अकामतः पादः । तथानुपनीतस्यापि बालस्य कामतः पादोऽकामतस्तदर्धमिलेषा दिक् ॥ ६० ॥

पाठा०-१ भ्यस्तेनेति ङ. २ मर्धकृत्या ङ.

पतितसंसर्गप्रतिषेधेन प्रतिषिद्धस्य यौनसंबन्धस्य कचिःप्रतिप्रसवमाह-

## कन्यां समुद्रहेदेषां सोपवासामिकंचनाम् ॥ २६१ ॥

एषां पतितानां कन्यां पतितावस्थायामुत्पन्नां स्रोपवासां कृततत्संसंगकालेचित्रायश्चित्तामिकं चनामण्हीतवस्नालं कारादिपितृधनामुद्धहेत्। 'कन्यां समुद्धहेत्' इति वदन्खयमेव कन्यां खक्तपतितसंसर्गां समुद्धहेन पुनः पतितहस्तात्प्रतिगृह्णीयादिति दर्शयति। एवं च सति पतितयौनसंसर्गप्रतिषेधविरोधोऽपि परिह्रतो भवति। अयं चार्थो वृहद्धारीतेन स्पष्टीकृतः—'पतितस्य तु कुमारीं विवस्नामहोरात्रोपोषितां प्रातः शुक्लेनाहतेन वाससाच्छादितां नाहमेतेषां न ममेते इति
त्रिक्चेरभिद्धानां तीर्थे खण्हे वोद्धहेत्' इति। तथा 'एषां कन्यां समुद्धहेद्'
इति वचनात्स्रीव्यतिरिक्ततदीयापत्यस्य संसर्गानईतां दर्शयति। अत एव वसिष्ठः—
'पतितेनोत्पन्नः पतितो भवति अन्यत्र स्त्रियाः, सा हि परगामिनी तामरिक्थामुपैयात्' इति ॥ २६१॥

इति संसर्गप्रायश्चित्तप्रकरणम् ।

निविद्धसंसर्गप्रायश्चित्तप्रसङ्गानिविद्धसंसर्गीत्पनप्रतिलोमवधे प्रायश्चित्तमाह—

## चान्द्रायणं चरेत्सवीनवकृष्टानिहत्य तु ।

अवसृष्टाः स्तमागधादयः प्रतिलोमोत्यन्ञास्तेषां प्रत्येकं हनने चान्द्राय-णम् । तथा च शङ्कः—'सर्वेषामवक्तृष्टानां वधे प्रत्येकं चान्द्रायणम्' इति । यद्वा-क्रिस्सोक्तम्—'सर्वोन्त्यजानां गमने भोजने संप्रमापणे । पराकेण विशुद्धिः स्यादि-त्याङ्गिरसभाषितम् ॥' इति पराकं कुर्यात् । तत्र कामतः स्तादिवधे चान्द्राय-णम्, अकामतस्तु स्तवधे पराकः, वैदेहकवधे पादोनम्, चण्डालवधे द्विपादः, मागधवधे पादोनः पराकः, क्षत्तारे द्विपादः, आयोगवे च पादद्वयम्, अन-यैव दिशा चान्द्रायणस्यापि तारतम्यं कल्प्यम् । यत्तु ब्रह्मगर्भवचनम्—'प्रति-लोमप्रस्तानां स्त्रीणां मासावधिः स्मृतः । अन्तरप्रभवानां च स्तादीनां चर्हार्देः षद् ॥' इति,—तदावृत्तिविषयम् । तत्र स्तवधे षण्मासाः, वैदेहकवधे चत्वारः, चण्डालवधे द्वाविति योग्यतयानवयः । तथा मागधवधे चत्वारः, क्षत्तिरि द्वैमा-सिकं, आयोगवे च द्वैमासिकमिति व्यवस्था ॥

नैमित्तिकवतानां जपादिसाध्यत्वाद्विद्याविरहिणां च श्रुद्रादीनां तदनुपपत्तेराज्याः वेक्षणादिसाध्येष्विवान्धानामनिधकारमाशङ्काह—

श्रुद्रोडधिकारहीनोऽपि कालेनानेन शुद्ध्यति ॥ २६२ ॥

ययि रहुदो जपाद्यधिकारहीनस्तथाप्यनेन द्वादशवार्षिकादिकालसं पाद्येन वरेन शुद्ध्यति । 'श्रद्ध'यहणं स्त्रीणां प्रतिलोमजानां चोपलक्षणम् । यद्यपि तस्य गायत्र्यादिजपासंभवस्तथापि नमस्कारमन्त्रजपो भवति । अत एव स्मृत्यन्तरेऽभिहितम्—'उन्छिष्टं चास्य भोजनमनुज्ञातोऽस्य नमस्कारो मन्त्रः' इति । यद्वा वचनवलाज्ञपादिरहितमेव व्रतं कुर्यात्—'तस्माच्छूदं समासाय सदा धर्मपथे स्थितम् । प्रायिव्धत्तं प्रदातव्यं जपहोमविवार्जितम् ॥' इत्विद्धरःस्मरणात् । तथाऽपरमपि तेनैवोक्तम्—'ग्रूदः कालेन ग्रुद्धयेत गोव्राह्मणिहते रतः । दानैर्वा-ऽप्युपवासैर्वा द्विजञ्जुश्रूषया तथा ॥' इति । यत्तु मानवम् (४।८०)—'न चास्योपिदशेद्धर्मं न चास्य व्रतमाचरेत्' इति ग्रुद्धस्य व्रतोपदेश्चिषपरं वचनं, न तदनुपस्त्रग्रुद्धाभिप्रायम् । यदिप स्मृत्यन्तरवचनम्—'कृच्छूण्येतानि कार्याणि सदा वर्णत्रयेण तु । कृच्छ्रेष्वेतेषु ग्रुद्धस्य नाधिकारो विधीयते ॥' इति, नतत्का-म्यकृच्छ्राभिप्रायम् । अतः स्रीग्रुद्धयोः प्रतिलोमजानां च त्रैवर्णिकवद्धताधिकार इति सिद्धम् । यत्तु गौतमवचनम् (४।२५)—'प्रतिलोमा धर्महीनाः' इति, न तदुपनयनादिविशिष्धधर्माभिप्रायम् ॥ २६२ ॥

इति महापातकप्रायश्चित्तप्रकरणम् ।

महापातकादिपञ्चक्रमध्ये महापातकातिपातकानुपपातकप्रायिक्षत्तान्युक्त्वाऽधु-नोपपातकप्रायिक्षत्तानि व्याचक्षाणः पाठकमप्राप्तं गोवधप्रायिक्षत्तं तावदाह —

> पश्चगव्यं पिवेद्गोन्नो मासमासीत संयतः । गोष्ठेशयो गोऽनुगामी गोप्रदानेन शुद्ध्यति ॥ २६३ ॥ कुँच्छ्रं चैवातिकुच्छ्रं च चरेद्वापि समाहितः । दद्यात्रिरात्रं चोपोष्य वृषभैकादशास्तु गाः ॥२६४ ॥

गां हन्तीति गोद्गः, मूलिवभुजादित्वात्कप्रस्यः। असौ मासं समाहित आसीत। किं कुर्वन् १ पञ्च च तानि गव्यानि गोमूत्रगोमयक्षीरद्धिष्टतानि यथाविधि मिश्रितानि पिवन्, आहारान्तरपरित्यागेन भोजनकार्ये तस्य विधानात्। तथा गोष्ठेशयः। प्राप्तश्यानानुवादेन गोष्ठविधानाद्दिवा च स्वापप्रतिषेधान्द्रात्रौ गोशालायां शयानः। गा अनुगच्छति तदस्य व्रतमिति गोऽनुगामी। वृते णिनिः। अतश्य यासां गोष्ठे शेते सिन्धानात्ता एव गाः प्रात्वनं प्रतिचरन्ती-रनुगच्छेत्। अनुगच्छेदिति वचनायदा ता गच्छिन्त तदैव स्वयमनुगच्छेत्। यदा तु तिष्ठन्त्यासते वा तदा पश्चाद्रमनस्याशक्यकरणत्वात्स्वयमपि तिष्ठेदासीत वेति गम्यते। अनुगमनविधानादेव ताभिः सायं गोष्ठं व्रजन्तीभिः सह गोष्ठप्रवेशोऽप्यर्थसिद्धः। एवं कुर्वन्मासान्ते गोप्रदानेन एकां गां दत्त्वा तावता शास्त्रार्थस्य संपत्तेगोंहत्यायाः शुद्धवातीत्येकं व्रतम् । मासं गोष्ठेशयो गोऽनुगामीति चानुवर्तते। पश्चगव्याहारस्य तु निवृत्तिः कृच्छ्वधानादेव। अतश्य मासं निरन्तरं कृच्छ्रं समाहितश्चरेदित्यपरम्। अत एव जाबालेन मासं प्राजापत्यस्य पृथक् प्राय-श्चित्तत्वमुक्तम्—'प्राजापत्यं चरेन्मासं गोहन्ता चेदकामतः। गोहितो गोऽनुगामी स्याद्रोपदानेन शुद्धाति।'( प्रा० २६०) इति। अतिकृच्छ्रं वा तथेन समाच-

पाठा०- १ प्राजापत्यं वाऽतिकृच्छ्रं A. २ वोपोष्य A.

रेदिलान्यत् । कृच्छ्रातिकृच्छ्रयोर्नञ्जणमुत्तरत्र वश्यते । अथवा त्रिरात्रमुपवासं कुला वृषभ एकादशो यासां गवां ता दद्यादिति व्रतचतुष्टयम्। तत्राकामकृते जातिमात्रवाह्मणसामिकगोमात्रवधे उपवासं कृत्वा वृषमैकादशगोदानसहितिबः रात्रोपवासो द्रष्टव्यः । विशिष्ट्यासिकाया विशिष्टगुणवत्याश्च वधे गुरुप्रायश्चित्तस्य वक्यमाणत्वात् । क्षत्रियसंवन्धिन्यास्तु ताद्यविधे व्यापादने मासं पञ्चगव्याशित्वं प्रथमं प्रायश्चित्तम् । अत्र मासपञ्चगव्याशनस्यातिस्वल्पत्वात्तन्मासोपवासतुल्यस्वम् । ततश्च षड्भिः षड्भिरुपवासैरेकैकप्राजापत्यकल्पनया पञ्चकृच्छ्राणां प्रत्याम्रायेन पञ्च धनवो मासान्ते च दीयमाना गौरेकेति षद् धनवो भवन्तीति वृषभैकादशगोदा• नसहितत्रिरात्रवताल्रघीयस्त्वम् । कथं पुनर्जाह्मणगवीनां गुरुत्वम्? 'देवब्राह्मण-राज्ञां तु विज्ञेयं द्रव्यमुत्तमम्' इति नारदेन तद्रव्यस्योत्तमत्वाभिधानात्, गोषु ब्राह्मणसंस्थास्त्रित दण्डभूयस्त्वदर्शनाच । वैदयसंविन्धन्यास्तु ताहरिवधे व्यापा-दने मासमतिकृच्छ्रं कुर्यात् । अतिकृच्छ्रे त्वाद्ये त्रिरात्रत्रये पाणिपूराचभोजनमु-क्तम् । अन्ते त्रिरात्रेऽनशनम् । अतोऽतिकृच्छ्रधर्मेण मासवते कियमाणे षड्रात्र-मुपवासो भवति । चतुर्विशत्यहे च पाणिपूराजभोजनम् । ततश्र कृत्छुप्रत्यान्नाय-कल्पनया किंचिक्यूनं धेनुपचकं भवतीति पूर्वसाद्रतद्वयाल्लघिष्ठत्वेन वैश्यसामिक-गोवधविषयता युक्ता । तादश एव विषये शूद्रस्वामिकगोहत्यायां मासं प्राजापत्य-व्रतं द्वितीयम् । तत्र च सार्धप्राजापत्यद्वयात्मकेन प्रत्यामायेन किंचिद्धिकं धेनु-द्वयं भवतीति पूर्वेभ्यो लघुतमत्वाच्छूद्रविषयतोचिता । अथ चैतत्प्रायश्चित्तचतु-ष्ट्यं साक्षात्कर्त्रनुमाहकप्रयोजकानुमन्तृषु गुरुलघुभावतारतम्यापेक्षया पूर्वोक्त एव विषये योजनीयम् । यत्तु वैष्णवं व्रतत्रयम्—'गोव्नस्य पञ्चगव्येन मासमेकं पल-त्रयम् । प्रत्यहं स्यात्पराको वा चान्द्रायणमथापि वा ॥' इति, यच कार्यपीयम्-'गां इत्वा तचर्मणा प्रावृतो मासं गोष्ठेशयश्चिषवणस्नायी निखं पञ्चगव्याहारः' इति, यच शातातपीयम्—'मासं पञ्चगव्याहारः' इति, तत्पञ्चकमपि याज्ञवल्की-यपश्चगव्याहारसमानविषयम् । यच शङ्कप्रचेतोभ्यामुक्तम् — गोघ्नः पद्मगव्या-हारः पञ्चविंशतिरात्रमुपवसेत्सशिखं वपनं कृत्वा गोचर्मणा प्रावृतो गाश्चानुगच्छन् गोष्ठेशयो गां च दयात्' इति । एतच याज्ञवल्कीयमासातिकृच्छृत्रतसमानविष-यम् । 'दयात्रिरात्रं चोपोष्य' इत्येतद्विषयं वाऽत्यन्तगुणिनो हन्तुर्वेदितव्यम् । अत्रैव विषये पश्चगव्याशक्तस्य तु द्वितीयं कार्यपीयं 'मासं पश्चगव्येने'ति प्रतिपाद्य 'षष्ठे काले पयोभक्षो वा गच्छन्तीष्वनुगच्छेत्तास सुखोपविष्टास चोपविशेनातिष्ठवं गच्छेनातिविषमेणावतारयेन्नाल्पोदके पाययेदनते बाह्मणानभोजयित्वा तिल्धेरं दयात्' इति द्रष्टव्यम् । अत्राप्यशक्तस्य 'गोन्नो मासं यवागूं प्रस्तितन्दुलरातं भुजानो गोभ्यः प्रियं कुर्वन् शुद्धयति' इति पैठीनसिनोक्तं वेदितव्यम् । यत् सौम-न्तम्—'गोन्नस्य गोप्रदानं गोष्ठे शयनं द्वादशरात्रं पञ्चगव्याशनं गवानुगमनं च' इति; यच संवर्तेनोक्तम्—'सक्तुयानकमैक्षाशी पयो दिध पृतं सकृत्। एतानि कमशोऽश्रीयान्मासार्धं सुसमाहितः ॥ त्राह्मणान्भोजयित्वा तु गां दयादात्मश्र-द्वे ॥' इति; यच वाईस्पलम् — 'द्वादशरात्रं पचगत्र्याहारः' इति तत्रितयमपि

याज्ञवल्कीयमासप्राजापंथेन समानविषयं, मृतकल्पगोहत्याविषयं वा, विषमप्र-देशैत्रासेन जनितव्याधितो मरणविषयं वा वेदितव्यम् ।-तदिदं सर्वं प्रागुक्तमका-मविषयम् । यदा पुनरीदग्विधामविशिष्टविप्रस्वामिकामविशिष्टां गां कामतः प्रमाप-यति तदा मनुना मासं यवागूपानं, मासद्वयं इविष्येण चतुर्थकालभोजनं, मास-त्रयं वृषभैकादशगोदानयुक्तं शाकादिना वर्तनमिति व्रतत्रितयमान्नातम् । यथाह ( ११।१०८-११६ )—'उपपातकसंयुक्तो गोघ्नो मासं यवान्पिवेत् । कृतवापो वसे-द्रोष्ठे चर्मणाईं ने संवृतः । चतुर्थकालमश्रीयादक्षारलवर्णं मितम् । गोमूत्रेण चरेत्स्नानं द्दौ सासौ नियतेन्द्रियः ॥ दिवानुगच्छेत्ता गास्तु तिष्ठन्नध्वै रजः पिबेत् । शुश्रूषित्वा नमस्कृत्य रात्रौ वीरासनं वसेत् ॥ तिष्ठनतीष्वनुतिष्ठेतु व्रजनतीष्वप्यनुवजेत् । आसी-नासु तथासीनो नियतो वीतमत्सरः ॥ आतुरामैभिज्ञस्तां वा चौरव्याघ्रादिभिर्भयैः। पतितां पङ्कलमां वा सँवींपायैर्विमोचयेत् ॥ उच्णे वर्षति सीते वा मारुते वाति वा भृशम् । न कुर्वीतात्मनस्त्राणं गोरकृत्वा तु शक्तितः ॥ आत्मनो यदि वा १ न्येषां गृहे क्षेत्रेऽथवा खले । भक्षयन्तीं न कथयेतिपवन्तं चैव वतसकम् ॥ अनेन विधिना यस्तु गोन्नो गा अनुगच्छति । स गोहत्याकृतं पापं त्रिभिर्मासैर्व्यपोहति ॥ वृषभैकाद्शा गाश्च द्यात्सुचरितव्रतः । अविद्यमाने सर्वसं वेदविद्यो निवेद-येत्॥' (१९।१०८-११६) इति, एतत्रितयं याज्ञवल्कीयमासप्राजापत्यमास-पञ्चगव्याशनवृषमैकादशगोदानयुक्तत्रिरात्रोपवासरूपत्रतत्रितयविषयं द्रष्टव्यम् ॥ यत्त्वित्तरसा मानवेतिकर्तव्यतायुक्तं त्रैमासिकमभिधायाधिकमभिहितम्— अक्षारलवणं रूतं षष्ठे कालेऽस्य भोजनम् । गोमतीं वा जपेद्विद्यामोङ्कारं वेदमेव च ॥ व्रतवद्धारयेदृण्डं समन्त्रां चैव मेखलाम् ॥' इति, तन्मानवविषयम् । एवं पुष्टि-तारुण्यादिकिंचिद्धणातिशययोगिन्यां द्रष्टन्यम् । 'अतिबालामतिकृशामतिवृद्धां च रोगिणीम् । इत्वा पूर्वविधानेन चरेदर्धं त्रतं द्विजः ॥' इति पुष्टितारुण्यादिरहि-तायां गव्यर्धप्रायश्चित्तदर्शनात् । यदा तु याज्ञवल्कीयमासातिकृच्छ्रवतनिमित्त-भूतां गामविशिष्टस्वामिकां जातिमात्रयोगिनीं कामतो व्यापादयति तदा 'विहितं यदकामानां कःमात्तद्विगुणं चरेत्' इति न्यायेन पूर्वोक्तमेवाकामविहितं मासा-तिकृच्छ्रवतं द्विगुणं कुर्यात् । यतु हारीतेन—'गोन्नस्तचमौंर्ध्ववालं धाय' इत्यादिना मानवीमितिकर्तव्यतामिभधायोक्तम्—'वृषभैकाद्शाश्व दत्त्वा त्रयोदशे मासे पूतो भवति' इति तत्सवनस्थश्रोत्रियगोवधे अकामकृते दृष्टव्यम् । यत्तु वसिष्ठेन—'गां चेद्धन्यात्तस्याश्वर्मणार्द्रेण परिवेष्टितः षण्मासान् कुच्छ्रतप्तकुच्छ्रान्वातिष्ठेद्दषभवेहतौ दयात्' इति षाण्मासिकं कुच्छ्रतप्तकुच्छ्राजुष्ठान-यद्पि देवलेन—'गोघ्नः षण्मासांस्तचर्मपरिवृतो गोत्रजनिवासी गोभिरेव सह चरन् प्रमुच्यते' इति,-तत् द्वयमपि हारीतीयेन समानविषयम् । तत्रैव कामकारकृते कात्यायनीयं त्रैवार्षिकम्—'गोघ्न-स्तचर्मसंवीतो वसेद्रोष्ठेऽथवा पुनः । गाश्चानुगच्छेत्सततं मौनी चीरासनादिभिः॥

पाठा०- १ प्रदेशाशनजनित ङ. २ तेन. ३ अग्नि. ४ सर्वप्राणैर्विमोषयेत् ङ.

वर्षशीतातपक्षेशविष्ठपङ्कभयार्दितः । मोक्षयेत्सर्वयतेन पूयते वत्सरैक्षिभिः ॥' इति द्रष्टव्यम् यच शाङ्कं त्रैवार्षिकम्- पादं तु श्द्रह्खायामुद्रक्यागमने तथा। गोवधे च तथा कुर्यात्परस्रीगमने तथा ॥' इति,-तद्पि काल्यायनीयवतसमान-विषयम् ॥ यत् यमेनाङ्गिरसीमितिकर्तव्यतामभिधाय 'गोसहस्रं शतं वापि द्यात्सुचरितव्रतः । अविद्यमाने सर्वेखं वेदविद्यो निवेद्येत् ॥' इति गोसहस्र-युक्तं गोशतयुक्तं च हैमासिकं व्रतह्रयमभिहितम् , तत्र यदा सवनस्थश्रोत्रिया-दिदुर्गतबहुकुदुम्बिब्राह्मणसंबन्धिनीं कपिलां कर्माङ्गभूतां गर्भिणीं बहुक्षीरत-रुणिमादिगुणशालिनी निर्जुणो धनवीनसप्रयत्नं खङ्गादिना व्यापादयति तदा गोसहस्रयुक्तं त्रैमासिकं कुर्यात्; 'गर्भिणीं कपिलां दोग्धीं होमधेनुं च सुत्र-ताम् । खङ्गादिना घातयित्वा द्विगुणं व्रतमाचरेत् ॥' इति विशिष्टायां गवि वाई-स्पत्ये प्रायश्चित्तविशेषदर्शनात् ॥ अत एव प्रचेतसा—'स्नीगरिंगीगोगार्भिणी-बालवृद्धवधेषु भ्रूणहा भवति' इति । ईरिग्वधमेव गोवधमिसंधार अहाहसा-वतमतिदिष्टम् । द्वितीयं त याम्यं गोशतदानयुक्तं त्रैमासिकं वर्त् कालायनीयवतः विषये धनवतो द्रष्टव्यम् ॥ यत्तु गौतमेन ( २२।१८ ) वृषभैकशतगोदानसमुचितं त्रैवार्षिकं प्राकृतं ब्रह्मचर्यं वैर्यवधेऽभिधाय गोवधेऽति दिष्टम्—'गां च हत्वा वैरय-वत्' इति । एतच त्रैवार्षिकत्रतप्रसाम्रायभूतनवतिधेनुभिः सार्धं वृषमैकशता गावो नवन्यूनं द्विशतं भवतीति गोसहस्रयुक्तत्रैमासिकवताच्यूनत्वात्पूर्वोक्तविषये एव कामतो वधे । यद्वा तत्रैव विषये गर्भरहितायाः कामतो वधे द्रष्टव्यम् । तादिग्वधाया एव गर्भरहितायास्त्वकामतो हननेऽपि कात्यायनीयमेव त्रैवा-विंकं कल्प्यम् ॥ यतु यमेनोक्तम्—'काष्ठलोष्टाइमभिर्गावः शस्त्रेवां निहता यदि । प्रायिश्वतं कथं तत्र शस्त्रेऽशस्त्रे विधीयते ॥ काष्ट्रे सान्तपनं कुर्याः रप्राजापत्यं तु लोष्टके । तप्तकृच्छ्रं तु पाषाणे कास्त्रे चाप्यतिकृच्छ्रकम् ॥ प्राय-श्वित्ते ततश्रीणं कुर्याद्वाह्मणभोजनम् । त्रिंशद्वा वृषभं चैकं दद्यात्तेभ्यश्च दक्षि-णाम् ॥' इति, -तत्पूर्वोक्तगोसहस्रशतादिदानत्रैवार्षिकादित्रतविषयेष्वेव काष्टादि-साधनविशेषजनितवधनिमित्तसान्तपनादिपूर्वकत्वप्रतिपादनपरं, नतु निरपेक्षं; लष्ड त्वाद्रतस्य । तथा वयोविशेषादिष प्रायश्चित्तविशेष उक्तः-- अतिवृद्धामित-कृशामतिवालां च रोगिणीम् । हत्वा पूर्वविधानेन चरेदर्धवतं द्विजः ॥ व्राह्मणा-न्भोजयेच्छक्तया दवादेम तिलांस्तथा ॥' इति । नीरोगादिवधे यद्विहितं तस्याः र्धम् ॥ बृहत्प्रचेतसाप्यत्र विशेष उक्तः—'एकवर्षे हृते वत्से कृच्छ्रपादी विधीयते । अवुद्धिपूर्वे पुंसः स्याद्विपादस्तु द्विहायने ॥ त्रिहायने त्रिपादः स्यात्प्रा-जापत्यमतःपरम् ॥' इति । तथा गर्भिण्या वधे यदा गर्भोऽपि निहतो भवति तदा 'प्रतिनिमित्तं नैमित्तिकमावर्तते' इति न्यायेनाविशेषेण द्विगुणव्रतप्राप्ती षद्तिंशन्मते विशेष उक्तः-पाद उत्पन्नमात्रे त द्वौ पादौ हढतां गते। पादोनं व्रतमुद्दिष्टं हत्वा गर्भमचेतनम् ॥ अङ्गप्रसङ्गसंपूर्णे गर्भे चेतःसमन्विते ।

पाठा०- १ सप्रतिज्ञं ङ. २ प्रायश्चित्तं पृथक्तत्र धर्मशास्त्रे विधीयते ङ.

त्रिपुणं गोवतं कुर्यादेषा गोव्रस्य निष्कृतिः ॥' इति । बहुकर्तृके तु हनने संवर्तापस्तम्बौ विशेषमाहतुः—'एका चेद्वहभिः काचिद्देवाद्यापादिता कचित्। पादं पादं तु हलायाश्वरेयुस्ते पृथकपृथक् ॥' इति । यादिषयभोहलायां यद्रतमुपदिष्टं तत्पादं प्रलोकं कुर्युवीचनात्। 'एका चेत्' इत्युपलक्षणम्। अतो बहुभिर्द्देयोर्बहुनां च व्यापादने प्रतिपुरुषं पादद्वयं पादोनं वा कल्पनीयम् । -एतचाकामतो वधे द्रष्टव्यम्; दैवादिति विशेषणोपादानात् । कामकारे त वहनामपि प्रलेकं कुत्सदोषसंवनधात्कृतस्रवतसंवनधो युक्तः, सन्निणामिव प्रति-पुरुषं कृत्स्रव्यापारसमवायात्, 'एकं घ्रतां बहुनां तु यथोक्ताह्रिगुणो दमः' इति प्रत्येकं दण्डे हैंगुण्यदर्शनाच । यदा त्वेकेनैव रोधनादिव्यापारेण बहवो गावो व्यापादितास्तत्र संवर्तापस्तम्बो विशेषमाहतुः—'व्यापन्नानां बहूनां तु रोधने वन्धेनेऽपि वा । भिषिद्धाध्योपचारे च द्विगुणं गोत्रतं चरेत् ॥' इति । बहुष्विप व्यापनेषु न प्रतिनिमित्तं नैमित्तिकानुष्टानं, नापि तन्त्रेण किंतु वचनवलाहिगुण-मेव । तथा भिषगपि विरुद्धौषधदानेनैकस्या अप्यकामतो व्यापादने द्विगुणं गोवतं कुर्यात् । भिषम्यतिरिक्तस्य केवलं उपकारार्थं प्रवृत्तस्य त्वकामतः प्रति-कूलौषधदाने व्यास आह—'औषधं लवणं चैव पुण्यार्थमिप भोजनम् । अति-रिक्तं न दातव्यं काले खल्पं तु दापयेत्॥ अतिरिक्ते विपक्तिश्चेत्कृच्छपादो विधीयते ॥' इति ॥ यत्त्वापस्तम्बेनोक्तम्—'पादमेकं चरेद्रोघे द्वौ पादौ बन्धने चरेत् । योजने पादहीनं स्याचरेत्सर्वं निपातने ॥' इति, –तद्यवहितव्यापारिणो निमित्तकर्तुविंज्ञेयं, न साक्षात्कर्तुः । साक्षात्कर्तृनिमित्तिनोश्च भेदस्तेनैव दर्शितः— 'पाषाणैलकुटैर्बाडिप शस्त्रेणान्येन वा बलात्। निपातयन्ति ये गास्तु कृत्स्नं कुर्यु-र्वतं हि ते ॥ तथैव वाहुजङ्घोरुपार्श्वशीवाङ्गिमोटनैः ॥' इति । एतदुक्तं भवति— पाषाणखङ्गादिभिर्यांवामोटनादिना वा येऽङ्गानि पातयन्ति ते साक्षाद्धन्तारस्ते-घ्वेव कृत्स्रं प्रायश्चित्तम् । ये तु व्यवहितरोधवन्धादिव्यापारयोगिनस्ते निमित्ति-नस्तेषां न कृत्स्रवतसंवन्धः किंतु तद्वयवैरेव पादद्विपादादिभिरिति । तर्वे च रोधादिना व्यवहितव्यापारत्वाविशेषेऽपि वचनात्कचित्पादः, कचिह्रिपादः, पादोनं कचिदिति युक्तम् । अत्राह पराशरः--'गवां वन्धनयोक्त्रैस्तु भवेनमृत्युरका-मतः । अकामकृतपापस्य प्राजापसं विनिर्दिशेत् ॥ प्रायिकते ततश्रीणे कुर्या-द्वाह्मणभोजनम् । अनुदुत्सहितां गां च द्याद्विप्राय दक्षिणाम् ॥' इति । अयं च प्राजापत्यो यदि रोधादिकं कृत्वा तज्जन्यप्रमाद्विरिजिहीषया प्रस्रवेक्षमाण आस्ते तदा द्रष्टव्यः; 'अकामकृतपापस्य' इति विशेषणोपादानात् । यदा त न प्रमादसंसरणं करोति, तदा 'पादमेकं चरेद्रोधे द्वौ पादौ बन्धने चरेत्। योजने पादहीनं स्याचरेत्सर्वं निपातने ॥' इसिंहरोदष्टं त्रैमासिकपादं किंचिद्धिकं व विंशत्यहर्गोवधवतं कुर्यात् । आपस्तम्बेनापि विशेष उक्तः—'अतिदाहाति-

पाठा०-१ वन्धनादि ख. २ बन्धने तथा ख. ३ लगुडैर्वापि ङ. ४ तत्रावरोधादिना ङ. ५ संरक्षणं ङ. ६ द्वाविंशत्यहः ङ. ७ अविदोहाः ख.

वाहाभ्यां नासिकाच्छेदने तथा। नदीपर्वतसंरोधे मृते पादोनमाचरेंत्॥ इति। लक्षणमात्रोपयोगिनि तु दाहे न दोषः; 'अन्यत्राङ्कनलक्षाभ्यां वाहने मोचने तथा। सायं संगोपनार्थं च न दुष्येद्रोधवन्धने ॥' इति पराशरस्मरणात्। अङ्कनं स्थिरचिह्नकरणम्, लक्षणं सांप्रतोपलक्षणम् । वाहने शास्त्रोक्तमार्गेण रक्षणार्थमपि नालिकेरादिभिर्बन्धने भवत्येव दोषः; 'न नालिकेरेण न शाणवा-लैर्न चापि मौझेने न बन्धशृङ्खलैः । एतेस्तु गावो न निबन्धनीया बद्धा त तिष्ठेत्परशुं गृहीत्वा ॥ कुसैः कारीश्व बाधीयातस्थाने दोषविवर्जिते ॥' इति व्यास-स्मर्णात् ॥ तथान्योऽपि विशेषत्तेनैवोक्तः—'घण्टाभरणदोषेण विपत्तिर्यत्र गोर्भवेत्। कृच्छ्रैार्धं तु भवेत्तत्र भूषणार्थं हि तत्स्यतम् ॥ अंतिदोहेऽतिदमने संघाते चैव योजने । बद्धा राङ्खलपाराश्व मृते पादोनमाचरेत् ॥' इति । पालनाकरण्या-दिनोपेक्षायां कचित्रायश्चित्तविशेषस्तेनैवोक्तः,—'जलौघपत्वले मग्ना मे्न्वेद्युः द्धतापि वा । श्वेत्रे वा पतिताऽकसाच्छापदेनापि भक्षिता ॥ प्राजाद, परेत्कृतिकू गोस्वामी वतमुत्तमम् । शीतवाताहता वा स्यादुद्दन्धनहतापि वाना शून्यागार उपेक्षायां प्राजापत्यं विनिर्दिशेत् ॥' इति । इदं तु कार्यान्तरविरहेऽप्युपेक्षायां वेदितव्यम् । कार्यान्तरव्यमतयोपेक्षायां त्वर्धम्—'पल्वलोघमृगव्याघ्रक्षापदा-दिनिपातने । श्वभ्रप्रपातसर्पायैर्धते कृच्छ्रार्धमाचरेत् ॥ अपालत्वात्तु कृच्छ्र स्याच्छून्यागार उपष्ठवे ॥' इति विष्णुस्मरणात् ॥ तथा सत्यपि व्यापादने कचि-दुपकारार्थप्रवृत्तौ वचनाद्दोषाभावः । यथाह संवर्तः— यन्त्रणे गोचिकित्सार्थे मूर्ह गर्भविमोचने । यत्ने कृते विपत्तिः स्यान्न स पापेन लिप्यते ॥' इति । यन्त्रणं व्याध्यादिनिर्यातनार्थं संदंशाङ्कशादिप्रवेशनम् । तथा—'औषधं स्नेहमाहारं ददद्रोब्राह्मणे द्विजः । दीयमाने विपत्तिश्चेत्र स पापेन लिप्यते ॥ श्रामघाते शरोंघेण वेर्मभङ्गान्निपातने । दाहच्छेदशिराभेदप्रयोगैहपकुर्वताम् ॥ द्विजानां गोहितार्थं च प्रायश्चित्तं न नियते ॥' अत्र पराशरोऽप्याह—'प्रामघाते शरोधेण वेरमभङ्गानिपातने । अतिवृष्टिहतानां च प्रायश्चित्तं न नियते॥' इति । तथा-'कूपखाते च धर्मार्थे गृहदाहे च या मृता । प्रामदाहे तथा घोरे प्रायिक्षत्तं न विद्यते ॥' इति । इदं तु बन्धनरहितस्यैव पशोः कथंचिद्गृहादिदाहेन मृतविषयम् । इतर्था त्वापस्तम्बेनोक्तम्—'कान्तारेष्वथ दुर्गेषु गृहदाहै खढेषु च । यदि तत्र विपत्तिः स्यात्पाद एको विधीयते ॥' इति । तथाऽस्ध्या-दिभन्ने मरणाभावेऽपि कचित्रायश्चित्तमुक्तम्—'अस्थिभन्नं गवां कृत्वा लाङ्गूल च्छेदनं तथा । पाटनं दन्तराहाणां मासार्धं तु यवान्पिनेत् ॥' इति । क्रिरसम—'र्राङ्गदन्तास्थिभक्के वा चर्मनिर्मोचनेऽपि वा । दशरात्रं पिबेद्वर्ष खस्थापि यदि गौभवेत् ॥' इति 'वज्रं'राब्दवाच्यं क्षीरादिवर्तनमुक्तं तदशक्तं

पाठा०-१ मोचनेऽपि वा ङ. २ मौक्षेनं च शृङ्खलैश्र ङ. ३ गोकृच्छार्ध भवेत् इ. ४ अतिदोहातिद्मने इ. ५ मृतापि वा इ. ६ गूढगर्भ इ. ७ व्याचादि छ. ८ शक्तमक्नेऽस्थिभक्ने वा उ

विषयम् । इदं च प्रायश्चित्तं गोस्वामिने व्या । चर्गोसदृशीं गां दत्त्वैव कार्यम् । यथाह् पराश्चरः—'प्रमापणे प्राणभृतां द्यात्तत्प्रतिरूपकम् । तस्यानुरूपं मूल्यं वा दद्यादिस्त्रववीद्यमः ॥' इति । मनुरपि (८।२८८)—'यो यस्य हिंस्याद्रव्याणि ज्ञानतोऽज्ञानतोऽपि वा । स तस्योत्पादयेत्तुिं राज्ञे दयाच तत्समम् ॥' इति । एतच पूर्वोक्तप्रायश्चित्तजातं व्राह्मणस्येव हन्तुर्वेदितव्यम् ; क्षत्रियादेस्तु हन्तुर्वृहद्विष्णुना विशेषोऽभिहितः—'विप्रे तु सक्लं देयं पादोनं रोवचनम्—'पर्षया ब्राह्मणानां तु सा राज्ञां द्विगुणा मता । वैश्यानां त्रिगुणा <mark>श्रोक्ता पर्वद्वच वर्तं स्</mark>मृतम् ॥' इति,—तत्प्रातिलोम्येन वाग्दण्डपार्ष्यादिविषयम् । तथा स्त्रीबालवृद्धादीनां त्वर्धं, अनुपनीतस्य वालस्य पाद इति च प्रागुक्तमनुसंधे-यम् ॥ स्त्रीणां पराशरेण विशेषोऽभिहितः—'वपनं नैव नारीणां नानुत्रज्या जपादिकम् । न गोष्ठे शयनं तासां न वसीरन्गवाजिनम् ॥ सर्वान्केशान्समुद्धृत्य छेद्येदङ्खळद्वयम् । सर्वत्रैवं हि नारीणां शिरसो मुण्डनं स्मृतम् ॥' इति । पुरुषेषु च विशेषः संवर्तेन दर्शितः—'पादेऽङ्गरोमवपनं द्विपादे रमश्रुणोऽपि च। त्रिपादे तु शिखावर्जं सशिखं तु निपातने ॥' इति । पादप्रायश्चित्ताईस्य कण्ठादधस्तना-इरोम्णामेव वपनम् । अर्धप्रायश्चिताईस्य तु रमश्रूणामपि । पादोनप्रायश्चित्ताईस्य पुनः शिरोगतानामपि शिखावर्जितानाम् । पादचतुष्टयार्हस्य तु सशिखस्य सक्लकेशजातस्येति । एवमेतिह्गवलम्बनेनान्येषामपि स्मृतिवचसां विषयो निरूपणीयः ॥ २६३-२६४ ॥

इति गोवधप्रायश्चित्तप्रकरणम्।

अधुनाऽन्येषामुपपातकानां प्रायश्चित्तमाह-

#### उपपातकशुद्धिः स्थादेवं चान्द्रायणेन वा । पयसा वापि मासेन पराकेणाथवा पुनः ॥ २६५ ॥

एवमुक्तन गोवधव्रतेन मासं पञ्चगव्याशनादिनान्येषां व्रात्यतादीनामुपपातकानां शुद्धिर्भवेत् । चान्द्रायणेन वा वक्ष्यमाणलक्षणेन मासं पयोव्यतेन
वा पराकेण वा शुद्धिर्भवेत् । अत्रातिदेशसामध्योद्गोचर्मवसनगोपरिचर्यादिभिगीवधासाधारणेः कतिपयैन्धूनत्वमवगम्यते । एतच व्रतचतुष्टयमकामकारे
शक्तयपेक्षया विकल्पितं द्रष्टव्यम्; कामकारे तु 'एतदेव व्रतं कुर्युरुपपातिकेनो
द्विजाः । अवकीणिवज्यं शुद्धय्यम् । अत एव वचनादयं प्रायश्वित्तातिदेशः सर्वेषामुपपातकगणपिठतानामुक्तप्रायश्वित्तानामनुक्तप्रायश्वित्तानां चावकीणिविजेतानामिवशेषेण वेदितव्यः । अवकीणिनस्तु प्रतिपदोक्तमेव । नन्वनुक्तप्रायश्वित्तविषयत्यै-

पाठा०-१ द्रव्याणि हिंसाद्यो यस. या॰ ३९

वातिदेशस्य युक्ताः इतरथा प्रतिपदोक्तप्रायश्चित्तवाधसापेक्षत्वप्रसङ्गात् । मैवम्: तथा सत्युक्तनिष्कृतीनामुपपातकगणपाठोऽनर्थकः स्यात् । यदि परमुपपातकमध्ये सामान्यतः पठितस्यान्यत्र विशेषतः प्रायश्चित्तान्तरमुच्यते । यथा-'अयाज्यानां च याजनम् । त्रीन्क्रच्छ्रानाचरेद्रात्ययाजकोऽविचरत्रपि ॥' इति स एव विषयः केवलं परिह्नियेत न पुनर्विशेषतः पठितस्यैवान्यत्रापि विशेषत एव यत्र प्रायश्चित्त-मुच्यते सोऽपि यथा 'इन्धनार्थं द्वमच्छेदः' 'वृक्षगुल्मलतावीरुच्छेदने जप्यमृक् शतम्' इति । अतो वात्यतादिषु अस्मिन् शास्त्रे शास्त्रान्तरे वा दृष्टैः प्रायिश्वतैः सह 'उपपातकशुद्धिः स्यादेवम्' इत्यादिना प्रतिपादितव्रतचतुष्ट्यस्य समविषयता-करपनेन विकल्पो विषयविभागो वाश्रयणीयः। तानि च स्मृत्यन्तरदृष्टप्रायश्चित्तानि पाठकमेण वात्यतादिषु योजयिष्यामः। तत्र वात्यतायां सनुनेदमुक्तम् (१९।१९१) - 'येषां द्विजानां सावित्री नानूच्येत यथाविधि । तांश्वारियत्वा त्रीन्क्रच्छान्यथा-विध्युपनाययेत् ॥' इति, यच यमेनोक्तम् ( १९।१९१)—'सावित्री पतिता यस्य दश वर्षाणि पञ्च च । सिशखं वपनं कृत्वा व्रतं कुर्यात्समाहितः ॥ एकविंशतिरात्रं च पिनेत्रसृतियावकम् । हविषा भोजयेचैव व्राह्मणान्सप्त पद्य च ॥ ततो यावक-शुद्धस्य तस्योपनयनं स्मृतम् ॥' इति,-तदुभयमपि याज्ञवल्कीयमासपयोवतविष-यम् । यत्तु वसिष्टेनोक्तम्—'पतितसावित्रीक उदालकवर्तं चरेत् द्वौ मासौ याव-केन वर्तयेन्मासं पयसा पक्षमामिक्षयाऽष्टरात्रं घृतेन षड्रात्रमयाचितेन त्रिरात्रम-ब्मक्षोऽहोरात्रमुपवसेदश्वमेधावभृथं गच्छेद्रात्यस्तोमेन वा यजेत' इति । अत्रेयं व्यवस्था — यस्योपनेत्राद्यभावेन तत्कालातिकमस्तस्य याज्ञवल्कीयव्रतानामन्यतमं शक्तयपेक्षया भवति । अनापद्यतिक्रमे तु मानवं त्रैमासिकम् । तत्रैव पश्चद्श-वर्षादू वंमिप कियत्कालातिकमे तूरालकवतं वात्यस्तोमो वेति । येषां तु पित्राद-योऽप्यनुपनीतास्तेषामापस्तम्बोक्तम् ( ध॰ १।१।३२, ५;१।२।५।६ )—'यस्य पितापितामहावनुपेतौ स्यातां तस्य संवत्सरं त्रैविद्यकं ब्रह्मचर्यम् । यस्य प्रपिता-महादेनी तुस्मर्यत उपनयनं तस्य द्वादशवर्षीण त्रैविद्यकं ब्रह्मचर्यम्' इति वास्यता ॥ तथा स्तेयेऽप्युपपातकसाधारणप्राप्तव्रतचतुष्टयापवादकं प्रायिश्वत्तं मतुनोक्तम् ( १९।१६२ )— 'धान्यात्रधनचौर्याणि कृत्वा कामाद्विजोत्तमः । सजातीयएहा-देव क्रेंच्छ्राधेंन विद्युद्धयति ॥' इति । द्विजोत्तमस्य सजातीयो ब्राह्मण एवाती वित्रपरियहे ब्राह्मणस्य हर्नुरिदम् । क्षत्रियादेस्त्वरुपं करूप्यम् । 'अष्टै।पाद्यं स्तेयः किल्विषं शूदस्य द्विगुणोत्तराणीतरेषां प्रतिवर्णं विदुषोऽतिक्रमे दण्डभूयस्वम् ( १३।१५-१७ ) इति क्षत्रियादेरपहर्तुर्दण्डाल्पत्वस्य दर्शनात् । तथा—'विषे तु सकलं देयं पादोनं क्षत्रिये स्मृतम् दित पादपादहान्या प्रायश्चित्तदर्शनात्। तथा क्षत्रियादिपरिमहेणापि दण्डानुसारेण प्रायश्चित्ताल्पत्वं कल्प्यम् । अतः क्षत्रिं यपरिम्रहे चौर्ये पाण्मासिकम् । वैश्यपरिम्रहे त्रैमासिकं गोवधवतम् । सूद्परिम्रहे

पाठा०—१ यस्रोपनयने भापद्मावेन ङ. २ क्रच्छ्राब्देन विद्युद्धाति,

CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA

चान्द्रायणं करूप्यम् । एवमुत्तरत्राप्यूहनीयम् ।-इदं च दशकुम्भधान्यापहारविष-यम्। अधिके तु—'धान्यं दशभ्यः कुम्भभ्यो हरैतो दम उत्तमः। पलसहस्ना-दिधिके वधः' इति वधदर्शनात् । कुम्भश्च पञ्चसहस्रपलपरिमाणः । धान्यसाह्च-र्यादश्यनं चैतावद्धान्यपरिमिते वेदितव्ये। 'अन्न'शब्देन तन्दुलादिकमभिधीयते । 'धन'शब्देन ताम्ररजतादिकम् । इदं तु प्रायश्चित्तं कामकारविषयम् । अकामतस्तु त्रैमासिकं गोवधवतम् । तथा—'मनुष्याणां च हरणे स्त्रीणां क्षेत्रगृहस्य च । कूपवापीजलानां च शुद्धिश्वान्द्रायणेन तु ॥' (मनुः १३।१६३) इति। सार्धशतद्वयपणलभ्यजलापहार इदं चान्द्रायणं प्राप्तमपीतरगोवधवतनिवृत्त्यर्थं 'तावनमूल्यजलापहारे पानीयस्य तृणस्य च । तनमूल्याद्विगुणो दण्डः' इति पञ्चशतदण्डविधानात्तावत्परिमाणदण्डचान्द्रायणयोगीवधादौ सहचरि-तावात् । तथा 'कृच्छातिकृच्छुन्दवयोः पणपश्चशतं तथा' इति चान्द्रायण-विषये पश्चरातपणदण्डविधानाच । एतच क्षत्रियादिदव्यापहारे द्रष्टव्यम् ; ब्राह्मण-संविन्धद्रव्यापहारे तु 'निक्षेपस्यापहरणे नराश्वरजतस्य च । भूमिवज्रमणीनां च रुक्मस्तेयसमं स्मृतम् ॥' ( मनुः ११।५७ ) इति द्रष्टव्यम् । तथा—'द्रव्याणा-मल्पसाराणां स्तेयं कृलाऽन्यवेर्मतः । चरेत्सान्तपनं कृच्छ्रं तन्निर्यात्मशुद्धये ॥' ( मनुः १९।१६४ ) इत्यनेनाल्पप्रयोजनत्रपुसीसादिद्रव्यापहारविशेषेण स्तेयसा-मान्योपपातकप्रायश्चित्तापवादः । इदं च चान्द्रायणनिमित्तभूतार्धतृतीयशतमू-ल्यस्य पञ्चदशांशार्धत्रपुसीसाद्यपहारे प्रायश्चित्तम्; चान्द्रायणपञ्चदशांशलात्तस्य । तथा द्रव्यविशेषेणाप्युपपातकसामान्यप्राप्तव्रतापवादः—'भक्ष्यभोज्यापहरणे यान-शय्यासनस्य च । पुष्पमूलफलानां च पञ्चगव्यं विशोधनम् ॥' (मनुः ११।१६५) इति । एकवारभोजनपर्याप्तभक्षभोज्यापहार इदम् । द्वित्रिवारभोजनपर्याप्ताहारे त्रिरात्रम् । यथाह पैठीनसिः—'भक्ष्यभोज्यात्रस्योदरपूरणमात्रहरणे त्रिरात्रमेक-रात्रं वा पञ्चगव्याहारता' इति । यानादीनामप्येतत्साह चर्यादेतावनमूल्यानामेवाप-हरणे एतावत्त्रायश्चित्तम्। सर्वत्रापि हियमाणद्रव्यन्यूनाधिकभावेन प्रायश्चित्तस्यापि लघुगुरुभावः कल्पनीयः । यथा 'तृणकाष्ट्रमाणां च शुष्कान्नस्य गुडस्य च । तैलचर्मामिषाणां च त्रिरात्रं स्यादभोजनम् ॥' ( मतुः १९।१६६ ) इति । एषां च तृणादीनां भक्ष्यादित्रिगुणित्ररात्रप्रायश्चित्तस्य दर्शनात् तित्रगुणमूल्याघीणामे-तत्प्रायश्चित्तम् । तथा—'मणिमुक्ताप्रवालानां ताम्रस्य रजतस्य च । अयस्कांस्योप-लानां च द्वादशाहं कैंदन्नता ॥' (मनुः १९।१६७) इति । अत्रापि भक्ष्यादि-द्वादशगुणप्रायश्चित्तदर्शनात् तन्मूल्यद्वादशगुणमूल्यमणिमुक्ताद्यपहार एतत्प्राय-श्चित्तं द्रष्टव्यम् । तथा—'कार्पासकीटजौर्णानां द्विखरैकखरस्य च । पक्षिगन्धौष-धीनां च रज्ज्वाश्चेनं त्रयहं पयः ॥' ( मनुः १९।१६८ ) इति । अत्रापि मक्ष्या-दित्रिगुणप्रायश्चित्तदर्शनात्तत्रिगुणमूल्यानामपहार एवैतत्प्रायश्चित्तं ज्ञेयम् । हियमा-णद्रव्यन्युनाधिकभावेन प्रायश्चित्ताल्पत्वमहत्त्वं वल्प्यमेव । इदं च स्तेयप्रायश्चित्त-

पाटा०-१ हरतोऽभ्यधिको वधः छ. २ घाणामेव छ. ३ कणान्नता छ.

मपहतद्रव्यदानोत्तरकालमेव द्रष्टव्यम् । यथाह विष्णुः—'दत्त्वैवापहृतं द्रव्यं खामिने व्रतमाचरेत्' इति । इति खेयम् ॥ ऋगापाकरणे च 'पुत्रपोत्रिऋणं देयम्' (वय॰ ५०) इति विहितं तस्यानपाकरणे, तथा वैदिकस्य च 'जायमानो वै ब्राह्मणः' इस्येतद्वाक्येनणंसंस्तुतयज्ञादिकरणे च 'उपपातकग्रुद्धिः स्यादेवम्' (प्रा॰ २६५) इस्यादिनोपपातकसामान्यविहितं व्रतचतुष्ट्यं शक्स्यपेक्षया योज्यम्। प्रायिश्वत्तान्तरमप्यत्र मनुनोक्तम् (१९१२७)—'इष्टिं वैश्वानरीं चैव निर्विदे व्दपर्यये । क्षत्रीनां पशुसोमानां निष्कृत्यर्थमसंभव ॥' इति । अव्दपर्यये संवत्सर्यन्ते । इति ऋणानपाकरणम् ॥

तथाधिकृतस्यानाहितामित्वेऽप्येतदेव व्रतचतुष्ट्यं वत्सरादूष्वंमापदि शक्तयपे-क्षया योज्यम्। अनापदि तु मानवं त्रैनासिकम्। अर्वाक्पुनर्वत्सरात् कार्णा-जिनिविंशेषमाह—'काले त्वाधाय कर्माणि कुर्याद्विमो विधानतः। तद्कुर्वेश्वरा-त्रेण मासि मासि विद्युद्धयति ॥ अनाहितामौ पित्रादौ यक्ष्यमाणः सुतो यदि। स हि वाल्येन पद्यना यजेतिन्निष्क्रयाय तु ॥' इति । एकामेरपि विशेषस्तेनैवोक्तः— 'कृतदारो गृहे ज्येष्टो यो नाद्ध्यादुपासनम्। चान्द्रायणं चरेद्वर्षं प्रतिमासमहो-ऽपि वा ॥' इति ॥ अनाहितामिता ॥

( विकेये यद्वतं प्रोक्तं हरणे द्विगुणं हि तत् । सुराविकये सोम्ये चतुष्टयं लाक्षा-लवणमांसमध्वाज्यतिलहेमानां चान्द्रायणत्रयं पयःपायसापूपद्धीक्षुरसगुडखण्डा-दिस्नेहपकादिषु पराकः । सिद्धान्नविकये प्राजापत्यं । पनसस्य त्रिदिनं । कदली-नारिकेरजम्बीरबीजपूरकनारङ्गानां पादकृच्छुं । कस्तूरिकाविकये गन्धानां च कृच्छ्रं । कर्परेऽर्ध हिंग्वादिविकये दिनसुपवासः । शुक्रकृष्णपीतवस्रविकये त्रिदिनं । अजा-नामैन्दवं । खराश्वतरकरभाणां पराकः । छुनां द्विगुणं । एकाहाद्वेदविकये चान्द्रं । अङ्गानां पराकः । स्मृतीनां कृच्छ्रं । इतिहासपुराणानां सांतपनं । रहस्यानां कृच्छ्रं । गाथानां शिशिरातत्त्वविद्यानां पादं।) तथा अपण्यानां विकये च समुखन्तरे प्रायश्चित्तविशेष उक्तः । यथाह हारीतः—'गुडतिलपुष्पमूलफलपकानविकये सोमायनं सौम्यकृच्छः । लाक्षालवणमधुमांसतैलक्षीरद्धितकवृतगन्धचर्मवास-सामन्यतमविकये चान्द्रायणम् । तथा । ऊर्णाकेशकेसरिभूधेनुवेरमारमशस्त्रविकये च भक्ष्यमांसम्नाय्वस्थिराङ्गनखशुक्तिविकये तप्तकृच्छः । हिङ्गुगगुछहरितालमनः शिलाजनगैरिकक्षारलवणमणिमुक्ताप्रवालवैणवमृन्मयेषु च तप्तकृच्छः। आरामः तडागोदपानपुष्करिणीसुकृतविकये त्रिषवणसाययधःशायी चतुर्थकालाहारो दश-सहस्रं जपन्संवत्सरेण पूतो भवति । हीनमानोन्मानसंकरसंकीर्णविकये चेति । एवमन्यैरपि शङ्कविष्णवाद्यक्तवचनैर्यत्र प्रायश्चित्तविशेषो नोकस्तत्रानापादि मान वसुपपातकसाधारणतः प्राप्तं त्रैमासिकम् । आपदि तु याज्ञवल्कीयं वतचतुष्ट्यं शक्तयपेक्षया योज्यम् ॥ इति अपण्यविकयः ॥ तथा परिवेत्तरि च वसिष्ठेन प्राय-श्चित्तविशेष उक्तः (२०।८)—'परिविविदानः कृच्छ्रातिकृच्छ्रौ चरित्वा तस्मै दत्त्वा

पाठा०-१ क्रुप्तानां ङ. २ अधिकमिदं ग. पुस्तके ३ मानोन्नतसंकीर्ण ङ.

पुनर्निविशेत तां चैवापयच्छेत' इति । परिविविदानः परिवेत्तोच्यते । तत्स्वरूपं च प्राग् व्याख्यातम् । असो कृच्छ्रातिकृच्छ्रौ चरित्वा तस्मै ज्येष्टाय तां स्रोढां दत्तवा ब्रह्मचर्याहृतमेक्षवद्भुरुपरिभवपरिहारार्थं निवेद्य पुनरुद्वहेत् । कामिलपेक्षा-यामुक्तं 'तामेवोपयच्छेत' इति । तामेव खोढां ज्येष्टाय निवेदितां तेन चानुज्ञाता-मुद्रहेत् । यत्तु हारीतेनोक्तम् — ज्येष्ठेऽनिविष्टे कनीयाचिवशमानः परिवेत्ता भवति, परिवित्तिज्येष्टः, परिवेदनी कन्या, परिदायी दाता, परियष्टा याजकस्ते सर्वे पतिताः संवत्सरं प्राजापत्येन कृच्ह्रेण पावयेयुः' इति । यदिष शङ्केनोक्तम्-'परिवित्तिः परिवेत्ता च संवत्सरं वाद्मणगृहेषु भैक्षं चरेयाताम्' इति तदुभय-मपि कामकारेण कन्यापित्राद्यननुज्ञातोद्वाहविषयम् । प्रायश्चित्तस्य गुरुत्वात् । यदा पुनः कामतः कन्यां पित्रादिदत्तामेव परिणयति तदा मानवं त्रैमासिकम् । पूर्वोक्तौ कृच्छ्रातिकृच्छ्रौ याज्ञवस्कीयं च व्रतचतुष्टयमज्ञातविषयम् । यमेना-प्यत्र विशेष उक्तः—'कृच्छ्रौ द्वयोः पारिवेद्ये कन्यायाः कृच्छ्र एव च । अति-कुच्छ्रं चरेहाता होता चान्द्रायणं चरेत् ॥' इति ।-एतच पर्याहिताःयादीनामपि समानम् । एकयोगनिर्देशात् । यथाह गौतमः ( १५।१८ )—'परिवित्तिपरिवेतृप-र्याहितपर्याधात्रशेदिधिषूपतीनां संवत्सरं प्राकृतं ब्रह्मचर्यम्' इति । अत एव वसि-ष्ट्रेनामेदिधिषूपत्यादाविदमेव प्रायश्चित्तमुक्तम् (२०।९,१०) 'अमेदिधिषूपतिः कृच्छ्रं द्वादशरात्रं चरित्वा निविशेत तां चैवोपयच्छेत । दिधिपूपतिः कृच्छ्राति-कृच्छ्रौ चरित्वा तस्मै दत्तां पुनर्निविशेत' इति । अमेदिधिष्वादेर्रुक्षणं स्मृत्यन्तरै-Sभिहितम्—'ज्येष्ठायां यद्यन्हायां कन्यायामूह्यतेऽनुजा। या साऽमेदिधिषूर्ज्ञेया पूर्वा तु दिधिषूः स्मृता ॥' इति । तत्राऽमेदिधिषूपतिः प्राजापालं कुला तामेव ज्येष्टां पश्चादन्येनोडामुद्रहेत् । दिधिषूपतिस्तु कृच्छ्रातिकृच्छ्री कृत्वा स्रोढां ज्येष्ठां कनीयस्याः पूर्वविवोद्दे दत्त्वाऽन्यामुद्वहेदिति परिवेदनम् । तथा मृतकाध्यापक-मृतकाष्यापितयोश्व पयसा ब्रह्मसुवर्चलां पिवेदिल्यिकृत्य विष्णुनोक्तम्— 'सृतकाध्यापनं कृला सृतकाध्यापितस्तथा। अनुयोगप्रदानेन त्रीन्पक्षान्नियतः पिबेत्॥' इति । उत्कर्षहेतोरधीयानस्य किं पठिस नाशितं त्वयेखेवं पर्यनुयो-गोऽनुयोगप्रदानम् । अत एव स्मृलन्तरे—'दत्तानुयोगानध्येतुः पतितान्मनुर-ब्रवीत् ' इत्युक्तम् । अत्रापि पूर्वोक्तवतैः सहास्य शक्तयपेक्षया विकल्पः ।

इति भृतकाध्यापकभृतकाध्यापितप्रकरणम् ॥

तथा पारदार्येऽप्युपपातकसामान्यप्राप्तमानवत्रैमासिकस्य याज्ञवल्क्यव्रतचतुष्ट्यस्यापि गुरुदारादावपवाद उक्तः । तथान्यत्रापि गौतमादिभिः पारदार्यविशेषेणापवाद उक्तः । यथाह गौतमः—'द्वे पारदार्ये त्रीणि श्रोत्रियस्य' इति । तथा
वार्षिकं प्राकृतं ब्रह्मचर्यं प्रस्तुस्य तेनैवेदमभिहितम् 'उपपातकेषु चैवम्' इति । तत्रेयं
व्यवस्था—ऋतुकाले कामतो जातिमात्रवाह्मणीगमने वार्षिकं प्राकृतं ब्रह्मचर्यम् ।

पाठा०-१ अधीयानस्य नाशितं ख.

तिसिन्नेव काले कमेंसाधनत्वादिगुणशालिन्या ब्राह्मण्या गमने हें, वर्षे प्राक्रतं ब्रह्मचर्यम् । ताद्दया एय श्रोत्रियभार्याया गमने त्रीणि वर्षाणि प्राकृतं ब्रह्म-चर्यम् । यद्वा,-श्रोत्रियपत्यां गुणवत्यां बाद्यण्यां त्रैवार्षिकम् । ताद्यविधायामेव क्षत्रियायां द्वैवार्धिकम् । तादृश्यामेव वैश्यायां वार्षिकमिति व्यवस्था । एतत्स-मानदृष्ट्या शुद्धायां पाण्मासिकं प्राकृतं ब्रह्मचर्यं कल्पनीयम् । अत एव शङ्केन 'बैर्यामवैकीणी: संवत्सरं ब्रह्मचर्यं त्रिपवणं चानुतिष्ठेत्, क्षत्रियायां द्वे वर्षे, त्रीणि ब्राह्मण्यां वैश्यावच स्ट्रायां ब्राह्मणपरिणीतायाम्' इति वर्णक्रमेण हासो दर्शितः। एवं क्षत्रियस्यापि क्षत्रियादिषु स्त्रीषु कमेण द्विवार्षिकैकवार्षिकैकषाण्मासिकानि पूर्वोक्त एव विषये योजनीयानि । वैदयस्य च वैद्याशुह्योर्वार्षिकषाण्मासिके । शुद्रस्य शुद्धां परभायीयां षाण्मासिकमेव । यत्त्वापस्तम्बीयम्—'सवर्णाया-मनन्यपूर्वायां सकृत्संनिपाते पादः, पतत्येवमभ्यासे पादः, पादश्वतुर्थे सर्वम्' इति, तद्गौतमीयत्रिवार्षिकेण समानविषयम् । अन्यपूर्विकायां चतुरभ्यासे द्वादश-चार्षिकप्रायश्चित्तविधानादेकस्यामेव गमनाभ्यासे नेदं प्रायश्चितं, किंतु प्रतिगमनं पादपादन्यूनं कल्प्यम् ।-एतत्सर्वं कामकारविषयम् । अकामतः पुनरेतदेवार्ध-ऋह्या पूर्वोक्तविषये योजनीयम् । अनृतुकाले तु जातिमात्रवाह्मण्यां कामतो गमने मानवं त्रैमासिकम् । जातिमात्रक्षत्रियादिस्त्रीषु पुनरस्मित्रेव विषये तदी-यान्येव द्वैमासिकचान्द्रायणमासिकानि योजनीयानि । क्षत्रियादीनां च क्षत्रियादि-स्त्रीषु द्वैमासिकादीन्येव । अकामतः पुनरेतासु क्षत्रियादित्रैवंणिकानां याज्ञवस्कीय-मृषभैकादशगोदानं मासं पञ्चगव्याशनं मासं प्राजापत्याचरणं च क्रमेण द्रष्टव्यम् । ग्रदागमने तु कामतो विहितं मासत्रतमेवार्धकृत्या योजनीयम् । अत एव संवर्तः-- 'शूदां तु ब्राह्मणी गत्वा मासं मासार्धमेव वा । गोमूत्रयावकाहार-स्तिष्टेर्तत्पापमुक्तये ॥' इति । अकामतोऽर्धमासिकमित्यभिप्रेतम् । 'ब्राह्मणश्चेदं प्रेक्षापूर्वकं ब्राह्मणदारानिभगच्छेत्तन्निवृत्तधर्मकर्मणः कृच्छ्रोऽनिवृत्तधर्मकर्मणोsतिकृच्छू' इति तद्राह्मणभार्यायां श्रद्रायां द्रष्टव्यम् । द्विजातिस्त्रीषु ढासु द्विस्त्रिव्यभिचारितासु अवुद्धिपूर्वगमने वा। तथा च संवर्तः—'विप्राम-खजनां गत्वा प्राजापत्यं समाचरेत्' इति । कामतस्तु—'राज्ञीं प्रव्रजितां धात्रीं साध्वीं वर्णोत्तमामि । कृच्छूद्वयं प्रकुर्वीत सगोत्रामिसगम्य च ॥' इति यमोर्ज कृच्छूद्वयं द्रष्टव्यम् । चतुरायभ्यासे तु 'व्यभिचारस्य स्त्रैरिण्यां वृषल्यामवकीर्णः सचैलम्नात उदकुम्भं द्याद्राह्मणाय, वैश्यायां च चतुर्थकालाहारो बाह्मणान्भी जयेयवसभारं च गोभ्यो द्यात्, क्षत्रियायां त्रिरात्रोपोषितो यवाढकं द्यात्। ब्राह्मण्यां त्रिरात्रोपोषितो गां दद्याद्रोध्ववकीर्णः प्राजापत्यं चरेत् । 'अनूढायाः मवकीर्णः पलालभारं सीसमापकं च दद्यात्' इति शङ्कोक्तं वेदितव्यम् । चतुराद्यः भ्यासिवष्यत्वं चास्य 'चतुर्थे खैरिणी प्रोक्ता पद्यमे बन्धकी मता' इति

पाठा०- १ मवकीणीं ङ. २ द्विवार्षिकवार्षिकषाणमासिकानि ख. ३ हैं-वार्षिकाणां ख. ४ तिष्ठेत्तत्पापमोक्षतः इति ङ. ५ भार्यायां दृष्टव्यम् ङ.

स्यत्यन्तराद्वगम्यते । अत्रैव विषये षद्त्रिंशन्मतेऽप्युक्तम्— वाह्मणीं बन्धकी गत्वा किंचिइयाद्विजातये। राजन्यां चेद्धनुर्दयाद्वैरयां गत्वा तु चैलकम् ॥ स्द्रां गत्वा तु वै विप्र उदकुम्भं द्विजातये । दिवसोपोषितो वा स्याद्याद्विप्राय भोज-नम् ॥' इति ( अनुलोमन्यवाये गर्भे द्विगुणं, यदि सा अतिद्विता न प्रतिलो-मगा भवति तदैव । अन्यजातिगमने द्वैगुण्यं, प्रतिलोमदूषितासु अन्सावसा-यिस्रीषु च चाण्डालीगर्भे यथा गुरुतल्पत्वं तथा किंचिश्यूनं तारतम्यं कल्प्यम् । चाण्डालीगमने वार्षिकम् । गर्भे गुरुतल्पत्वं तथैव ज्ञेयम् । ) इदं प्रायश्चित्तजातं गर्भानुत्पत्तिविषयम् । तदुत्पत्तौ तु यद्विशेषेण यत्त्रायश्चित्तमुक्तं तदेव तत्र द्विगुणं कुर्यात् ।—'गमने तु वतं यत्स्याद्गमें तद्विगुणं चरेत्' इत्युशनःस्मरणात् । श्र्यां गर्भमादधतश्रतुर्विशतिमते विशेष उक्तः—'वृषल्यामभिजातस्तु त्रीणि वर्षाणि चतुर्थकालसमये नक्तं भुज्ञीत' इति । यत्तु मनुवचनम् ( ३।१७ )—'ग्र्द्रां शयनमारोप्य ब्राह्मणो याल्यधोगतिम् । जनयित्वा सुतं तसां ब्राह्मण्यादेव हीयते ॥' इति, –तत्पापगौरवख्यापनपरम् । प्रातिलोम्य-व्यवाये तु सर्वत्र पुरुषस्य वध एव- 'प्रातिलोम्ये वधः पुंसो नार्याः कर्णा-दिकर्तनम्' इति वचनात् ॥ यत्त वृद्धप्रचेतोवचनम्—'शूद्रस्य ब्राह्मणीं मोहाद्गच्छतः शुद्धिमिच्छतः। पूर्णमेतद्वतं देयं माता यसमद्धि तस्य सा ॥ पाद-हान्याऽन्यवर्णासु गच्छतः सार्ववर्णिकम् ॥' इति । द्वादशवार्षिकातिदेशकं, तत्स्व-भार्याभान्या गच्छतो वेदितव्यम्; मोहादिति विशेषणोपादानात्। यत्तु संवर्त-वचनम् — 'कथंचिद्राह्मणीं गच्छेत्क्षत्रियो वैर्य एव वा। कृच्छूं सान्तपनं वा स्यारप्रा-यश्वितं विशुद्धये॥ शूद्रस्तु व्राह्मणीं गच्छेत्कथंचित्काममोहितः । गोमूत्रयावकाहारो मासेनैकेन शुद्धाति ॥' इति, –तदलान्तव्यभिचरितवाह्मणीविषयम् । अन्लाजा-गमनेऽपि प्रायश्चित्तं बृहत्संवर्तेनोक्तम्—'रजकव्याधशैळ्षवेणुचर्मोपजीविनीः। एतास्तु ब्राह्मणो गत्वा चरेचान्द्रायणद्वयम् ॥' इति । इदं ब्राह्मणस्य कामतः सकुद्रमनविषयम्, क्षत्रियादीनां तु पादपादहीनं कल्प्यम् । अत्रैवापस्तम्बे-नोक्तम्—'म्छेच्छी नटी चर्मकारी रजकी बुरेंडी तथा। एतास्तु गमनं कृत्वा चरेचान्द्रायणद्वयम् ॥' इति । अन्त्यजाश्च तेनैव दर्शिताः—'रजकश्चर्मकारश्च नटो बुरुड एव च । कैवर्तमेदभिल्लाश्च सप्तेते अन्सजाः स्मृताः ॥' इति । ये तु चाण्डालादयोऽन्लावसायिनस्तत्त्रीगमने गुरुतरं प्रायश्चितं गुरुतल्पप्रकर्णे दर्शि-तम्। एतासां चान्त्यजन्नीणां मध्ये यदेकस्यां व्यवाये प्रायश्चित्तमभिहितं तत्सर्वाष्ठ भवति; सर्वासां सहशत्वात् । यथाहोशनाः—'बहूनामेकधर्माणामेकस्यापि यदुच्यते । सर्वेषां तद्भवेतकार्यमेकरूपा हि ते स्मृताः ॥' इति । अकामतस्तु गमने—'चण्डालमेदश्वपचकपालवतचारिणाम् । अकामतः स्रियो गत्वा पराक-जतमाचरेत् ॥' इत्यापस्तम्बोक्तं द्रष्टव्यम् । यच संवर्तवचनम्—'रजकव्याधशैल्हव. वेणुचर्मोपजीविनाम् । स्त्रियो विप्रो यदा गच्छेत्कृच्छं चान्द्रायणं चरेत् ॥' इति,-

पाठा०-१ धनुरन्तःपाती भागो ङ. पुस्तके नास्ति. २ वरुडी तथा ङ.

तद्प्यकः मविषयम् । यतु शातातपेनोक्तम्—'कैवर्ता रजकी चैव वेणुचमींपजी विनीम् । प्राजापत्यविधानेन कृच्छ्रेणैकेन शुद्धाति ॥' इति, –तद्देतःसेकात्प्राङ्यितः विषयम । यत्रशनसोक्तम्—'कापालिकान्नभोक्तणां तन्नारीगामिनां तथा । ज्ञाना-रकुच्छा बर्मु दृष्टमज्ञानादैनदैवद्वयम् ॥'इति, नतदभ्यासविषयम् । यदा तु चाण्डा-ल्यादिषु गच्छतो गर्भो भवति, तदा 'चाण्डाल्यां गर्भमारोप्य गुरुतल्पव्रतं चरेतु' इत्युशनसोक्तं द्वादशवार्शिकं द्रष्टव्यम् । यतु-'अन्सजायां प्रस्तस्य निष्कृतिर्न विधीयते । निर्वासनं कृताङ्कस्य तस्य कार्यमसंशयम् ॥' इत्यापस्तम्यवचनं. तत्कामकारविषयम् । स्त्रीणामपि सवर्णानुलोमव्यवाये यत्पुरुषस्योक्तं त्रैवार्षिकादि तदेव भवति । 'यत्पुंसः परदारेषु तचैनां चारयेद्रतम् ॥' ( ११।१७६ )— इति मनुस्मरणात् । प्रातिलोम्येन व्यवाये एवं परस्त्रीपुंसयोः प्रायित्तमेदः। यथाह वसिष्ठः ( २१।२,३ )—'श्रृद्धश्रेद्राह्मणीमभिगच्छेद्वीरणैर्वेष्टयित्वा श्रुद्रमशौ प्रास्येत्, ब्राह्मण्याः शिरसि वपनं कारयित्वा सर्पिषाऽभ्यज्य नमां खरमारोप्य महा-पथमनुव्राजयेतपूता भवतीति विज्ञायते' इति । तथा—'वैत्यश्रेद्राह्मणीमभिगच्छेल्रो-हितदभैर्वेष्टियत्वा राजन्यममौ प्रास्येद्राह्मण्याः शिरसि वपनं कारियत्वा सिपंषाsभ्यज्य नमां गौरखरमारोप्य महापथमनुसंत्राजयेत्पूता भवतीति विज्ञायते' इति । तथा 'राजन्यश्रेद्राह्मणीमभिगच्छेच्छरपत्रेवेष्टयित्वा राजन्यमभौ प्रास्येत् वाह्मण्याः शिरसि वपनं कारयित्वा सर्पिषाभ्यज्य नमां गौरखरमारोप्य महापथमनुसंवाजये-त्पूता भवतीति विज्ञायत' इति । एवं वैश्यो राजन्यां श्रृहश्च राजन्यावैश्ययोरिति । पूता भवतीति वचनाद्राजवीथिपरिवाजनमेव दण्डरूपं प्रायश्चित्तान्तरिनरपेक्षं श्रुद्धिसाधनमिति द्शियति।।

ब्राह्मण्याः प्रातिलोम्येन द्विजातिन्यवाये प्रायश्चित्तान्तरमप्युक्तं संवर्तेन-'ब्राह्मण्यकामा गच्छेचेत्क्षत्रियं वैश्यमेव वा। गोमूत्रयावकैर्मासात्तदर्धाच विद्य-द्यति ॥' इति । कामतस्तु तद्दिगुणं कर्तव्यम् । 'कामात्तद्विगुणं भवेत्' इति वच-नात्। षद्त्रिंशन्मतेऽपि 'ब्राह्मणी क्षत्रियवैश्यसेवायामतिकृच्छ्रं कृच्छ्रातिकृच्छ्रौ चरेत्। क्षत्रिययोषितां ब्राह्मणराजन्यवैर्यसेवायां कृच्छ्रार्धं प्राजापत्यमतिकृच्छ्म्। वैर्ययोषितां ब्राह्मणराजन्यवैर्यसेवायां कृच्छ्पादं कृच्छ्पादं कृच्छ्रार्धं प्राजापसम्। इद्भायाः शुद्रसेवने प्राजापत्यम् । ब्राह्मणराजन्यवैश्यसेवायां त्वहोरात्रं त्रिरात्रं कृच्छार्धम्' इति । श्रूदसेवायां तु विशेषो वृहत्प्रचेतसोक्तः— 'विप्रा श्रूदेण संपृका न चेत्तसात्प्रसूयते । प्रायश्चित्तं स्मृतं तस्याः कृच्छं चान्द्रायणत्रयम् ॥' एतद्निच्छन्सं स्प्रतिभ्रान्सा वा वेदितव्यम् । 'चान्द्रायणे द्वे कृच्छूश्च विप्राया वैद्येसेवने। कृच्छूचान्द्रायणे स्यातां तस्याः क्षत्रियसंगमे ॥ क्षत्रिया श्रद्रसंपर्के कृच्छूं चान्द्रायः णद्वयम् । चान्द्रायणं सक्तच्छ्रं तुःचरेद्वैश्येन संगता ॥ श्रद्वं गत्वा चरेद्वैश्या कृच्छ्रं चान्द्रायणोत्तरम् । आनुलोम्ये प्रकुर्वात कृच्छ्रं पादावरोपितम् ॥' इति । प्रजातान यास्त चतुर्विशतिमते विशेष उक्तः—'विप्रगर्भे पराकः स्यारक्षत्रियस्य तथैन्दवम्।

पाठा०- १ दैन्दवं स्मृतम् ख. २ वैश्यसंगमे ङ.

ऐन्दवश्च पराकश्च वैश्यस्याकामकारतः ॥ शूद्रगर्भे भवेत्यागश्चाण्डालो जायते यतः । गर्भस्रावे धातुदोषेश्वरेचान्द्रायणत्रयम् ॥' इति । 'अकामकारतः' इति विशेषणोपादानात् कामकारे पुनः पराकादिकं द्विगुणं कुर्यात् । यदा लिनःस्तग-भैंव दशमासं स्थित्वा प्रजायते तदा प्रायश्चित्ताभावः । 'ब्राह्मणक्षत्रियविशां भार्याः रुद्रेण संगताः। अप्रजाता विशुद्धान्ति प्रायिक्तेन नेतराः॥' इति वसिष्ठस्मरणात्। यदा त्वाहितगर्भेव पश्चाच्छूद्रादिभिव्यभिचरति तदा गर्भपातशङ्कया प्रसवोत्तरकाल-मेव प्रायश्चित्तं दुर्यात् ; 'अन्तर्वेली तु या नारी समेताकम्य कामिना । प्रायश्चित्तं न कुर्यात्सा यावद्गर्भो न निःसतः॥ जाते गर्भे व्रतं पश्चात्कुर्यान्मासं तु यावकम्। न गर्भदोषस्तस्यास्ति संस्कार्यः स यथाविधि॥'इति स्मृत्यन्तरदर्शनात्। यदा त्वाद्ध-लात्प्रायश्चित्तं न कुर्वन्ति, तदा नार्याः कर्णादिकर्तनमिति द्रष्टन्यम् ॥ अन्त्यजादि-गमनेऽपि स्त्रीणां स्मृलन्तरे प्रायश्चित्तं दर्शितम्—'रजकन्याधशैल्यवेणुचर्मोपजी-विनः । ब्राह्मण्येतान्यदा गच्छेदैकामादैन्दवत्रयम्॥' इति । तथा चाण्डात्याद्यन्त्याः वसायिगमनेऽपि—'चाण्डालं पुरुकसं म्लेच्छं श्वपाकं पतितं तथा । ब्राह्मण्यकामतो गत्वा चान्द्रायणचतुष्टयम् ॥' इति 'अकामत' इति वचनात्कामतो द्विगुणं कल्प्यम् । तथा—'चाण्डालेन तु संपर्कं यदि गच्छेः(कथंचन । सिशाखं वपनं कुर्यादुःकीयाद्या-<mark>वकौदनम् ॥ त्रिरात्रमुपवासः स्यादेकरात्रं जल्</mark>छे वसेत् । आत्मना <sup>र</sup>संमिते <mark>कृपे गोम-</mark> योदककर्दमे ॥ तत्र स्थित्वा निराहारा सा त्रिरात्रं ततः क्षिपेत् । शङ्खपुष्पीलता-मूलं पत्रं वा कुसुमं फलम्। क्षीरं सुवर्णसंमिश्रं काथयित्वा ततः पिवेत्॥ एकभक्तं चरेत्पश्चाद्यावत्पुष्पवती भवेत् । वहिस्तावच निवसेद्यावचरति तद्रतम् ॥ प्रायिक्षत्ते ततश्रीणें कुर्याद्राह्मणभोजनम् । गोद्वयं दक्षिणां द्याच्छुद्वये खायं-भुवोऽ व्रवीत् ॥' इति । - एतदप्यकामविषयमेव; 'यदि गच्छेरकथंचन' इति वचनात् ॥ ऋष्यराङ्गेणाप्यन्खव्यवाये प्रायथित्तान्तरमुक्तम्—'संपृका स्याद-थान्लैर्या सा कृच्छ्राब्दं समाचरेत्' इति ।-कामतः सकृद्गमने इदम् । यदा त्वाहितगर्भाया एव पश्चाचाण्डालादिव्यवायस्तदा तेनैव विशेष उक्तः—'अन्त-वें ती तु युवतिः संपृक्ता चान्सयोनिना । प्रायिवतं न सा कुर्याद्यावद्गर्भो न निः-स्तः ॥ न प्रचारं गृहे कुर्याच चाङ्गेषु प्रसाधनम् । न शयीत समं भर्त्रा न वा अजीत वान्धनैः ॥ प्रायश्चित्तं गते गर्भे विधि कृच्छ्राब्दिकं चरेत् । हिरण्यमथवा थेनुं दशाद्विप्राय दक्षिणाम् ॥' इति । यदा तु कामतोऽत्यन्तसंपर्कं करोति तदा-'अन्खजेन तु संपर्के भोजने मैथुने कृते । प्रविशेत्संप्रदीप्तेऽमी मृत्युना सा विशु-द्भयति ॥' इत्युशनसोक्तं द्रष्टव्यम् ॥ यदा तूर्क्त प्रायश्चित्तं न करोति तदा पुंलिङ्गे-नाङ्कनीया, वध्या वा भवेत् । 'हीनवर्णोपभुक्ता या साडङ्कया वध्याऽथवा भवेत्' इति पराशरस्मरणात् ॥ इति पारदार्याप्रकरणम् ॥ ॥ तथा परिवित्तिप्रायश्चिता-नामि परिवेत्तृप्रायश्चित्तवद्यवस्था विज्ञेया । इयांस्तु विशेषः—परिवेतुर्यस्म-न्विषये कृच्छ्रातिकृच्छ्रौ तत्र परिवित्तेः प्राजापत्यमिति । 'परिवित्तिः कृच्छ्रं द्वादश-

पाठा०- १ दकामादैन्दवद्वयम्. २ संमिते कर्षे छ.

रात्रं चरित्वा पुनर्निविशेत् तां चैवोपयच्छेत्' इति वसिष्ठस्मरणात् । इति परिवित्तिः प्रकरणम् ॥ ॥ वार्धुच्यलवणक्रययोस्तु मनुयोगीश्वरोक्तसामान्योपपातकप्राय-श्वित्तानि जातिशक्तिगुणाद्यपेक्षया योज्यानि ॥ २६५ ॥

लवणकयानन्तरं 'स्त्रीराद्विदक्षत्रवध' (प्रा॰ २३६) इत्युपपातकमध्ये पठितं तत्र प्रायश्चितान्तरमप्याह—

ऋषभैकसहस्रा गा द्यात्क्षत्रवधे पुमान् । ब्रह्महत्याव्रतं वापि वत्सरित्रतयं चरेत् ॥ २६६ ॥ वैक्यहाब्दं चरेदेतद्याद्वैकशतं गवाम् । षण्मासाच्छ्द्रहाप्येतद्वेन्द्दयादशाथवा ॥ २६७ ॥

एकमधिकं यस्मिन्सहस्रे तदेकसहस्रं, तस्य पूरण एकसहस्रः, ऋषभ एकसहस्रो यासां गवां ताः ऋषभैकसहस्रास्ताः क्षत्रवधे दद्यात्। अथवा वृहत्प्रा-यित्रतं ब्रह्महत्यावतं वर्षत्रयं कुर्यात् । वैर्ययाती पुनरेतत् ब्रह्महत्या-वैतमेकवर्षं चरेत्। गवामृषमेकशतं वा द्यात्। शुद्धाती तु ब्रह्महत्यावतं षण्मासं चरेत्। यद्वा द्राधेनूरचिरप्रसूताः संवत्सा द्यात्। इद-मकामतो जातिमात्रक्षत्रियादिवधविषयम् ; 'अकामतस्तु राजन्यं विनिपात्य' ( मनुः १९।१२७ ) इति प्रक्रम्यैतेषामेव प्रायश्चित्तानां मानवेऽभिधानात् । दानतपसोश्च शत्तयपेक्षया व्यवस्था । ईषद्वृत्तस्थयोस्तु विद्रशूद्रयोः—'तुरीयो ब्रह्मह्त्यायाः क्षत्रियस्य वधे स्मृतः । वैश्येऽष्टमांशो वृत्तस्ये शुद्रे ह्रेयस्तु षोडश ॥' ( १९।१२६ ) इति मनूक्तं द्रष्टव्यम् । वृत्तस्थे क्षत्रिये तु सार्धचतुर्वार्षिकं करुप्य-म्। 'वृत्त'शब्देन चात्र गुणादिकमुच्यते । 'गुरुपूजा घृणा शौचं सल्यमिन्द्रिय-निग्रहः । प्रवर्तनं हितानां च तत्सर्वं वृत्तमुच्यते ॥' इति मनुस्मरणात् । यतु वृँद्धहारीतवचनम्—'व्राह्मणः क्षत्रियं हत्वा षड्वर्षाण वृतं चरेत् । वैश्यं हत्वा चरेदेवं व्रतं त्रैवार्षिकं द्विजाः ॥ ग्रदं हत्वा चरेद्वर्षं वृषमैकादशाश्व गाः॥'इति,-तत्कामकारिवषयम् ॥ श्रोत्रियक्षत्रियादिवधे तु-'तुरीयोनं क्षत्रियस्य वधे ब्रह्म-हणि वतम् । अर्ध वैरयवधे कुर्यात्तुरीयं वृष्ठस्य तु ॥' इति वृद्धेहारीतोक्तं द्रष्टः व्यम् । यत्त विसष्ठवचनम्—'व्राह्मणो राजन्यं हत्वाऽष्टौ वर्षाणि व्रतं चरेत्, षड् वैर्यं, त्रीणि रादम्' इति,-तदिप हारीतीयेन समानविषयम् । क्षत्रिये त्वीषद्गणन्यून इस्रेतावान् विशेषः । यदा तु श्रोत्रियो वृत्तस्थश्च भवति तदा—'पूर्वयोर्वर्ण-योर्वेदाध्यायिनं हत्वा' ( ध० १।२४।६ ) इलापस्तम्बोक्तं द्वादशवार्षिकं द्रष्टः व्यम् । प्रारच्ययागे त्वश्रोत्रिये क्षत्रियादौ व्यापादिते 'यागस्थक्षत्रविड्घाती चरै-हुद्धहणि व्रतम्' इति द्रष्टव्यम् । श्रोत्रिये पुनर्यागस्थे क्षत्रियादौ 'ब्राह्मणस्य राज-न्यवधे पद्मार्षिकं प्राकृतं ब्रह्मचर्यमुषभैकसहस्राश्च गा द्यात्, वैर्यवधे त्रिवार्षि

पाठा०—१ वृषभैकसहस्रा ४. २ वैश्यहा त्वेतत् ङ. ३ व्रतमब्दमेकं ङ. ४-५ वृहद्वारीतोक्तं ङ.

CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA

कमृषभैकशताश्व गा द्यात्, श्रूद्वधे सांवत्सरिकमृषभैकादशाश्च गा द्यात्' (२२।१४-१६) इति गौतमोक्तो दानतपसोः समुचयो द्रष्टव्यः । एतचामित-पूर्वविषयम् । 'पूर्ववदमतिपूर्वं चतुर्षु वर्णेषु प्रमाप्य द्वादश षद त्रीन् संवत्सरं च वतान्यादिशेत्, तेषामनते गोसद्दं च ततोऽर्धं तस्यार्धमर्धं च दद्यात् ; सर्वेषामानु-पूर्व्येण' इति सारणात् । इदं च द्वादशवार्षिकं गौतमीयविषयमेव, किंचिच्यूनगुणे क्षत्रिये गुणाधिकयोर्वैरयसदयोश्व द्रष्टन्यम् । 'स्रीसद्रिवेद्क्षत्रवध' इत्युपपातकमध्ये विशेषत एव पठितत्वेनोत्सर्गापवादन्यायगोचरत्वादुपपातकसामान्यप्राप्तान्यपि प्रायश्चित्तान्यत्र योजनीयानि । तत्र दुर्वृत्तक्षत्रियादौ कामतो व्यापादिते मानवं त्रैमासिकं द्वैमासिकं चान्द्रायणं च वर्णक्रमेण योज्यम् । अकामतस्तु योगिश्वरोक्तं त्रिरात्रोपनाससहितमृषभैकाद्शगोदानं मासं पञ्चगव्याशनं मासिकं च पयोत्रतं यथाकमेण योज्यम् । एतच प्रागुक्तं व्रतजातं श्राह्मणकर्तृके क्षत्रियादिवधे द्रष्ट-व्यम् ।— अकामतस्तु राजन्यं विनिपास्य द्विजोत्तमः । तथा ब्राह्मणराजन्यवधे पड्डार्षिकं तथा ॥ ब्राह्मणः क्षत्रियं हत्वा' (११।१२७) इलादिषु मनुगौतम-हारीतवसिष्ठवाक्येषु 'ब्राह्मण'श्रहणात् । क्षत्रियादिकर्तृके तु क्षत्रियादिवधे पादन्यूनं द्रष्टव्यम् ; विषे तु सकलं देयं पादोनं क्षत्रिये स्मृतम् । वैश्येऽर्धमेकपादस्तु राहजातिषु शस्यते ॥' इति वृद्धविष्णुस्मरणात् । 'यत्तु पर्षया त्राह्मणानां तु सा राज्ञां द्विगुणा मता । वैरयानां त्रिगुणा प्रोक्ता पर्षद्वच व्रतं स्मतम्॥ इत्यङ्गिरोवचनं तत्प्रातिलोम्येन वाग्दण्डपारुष्यविषयमित्युक्तं गोवधप्रकर्णे । मूर्घावसिक्तादीनां वधे एतत्प्रायश्चित्तजातं न भवति; तेषां क्षत्रियादित्वाभावात्। अतो दण्डानुसारेणैव तद्वधे पूर्वोक्तव्रतकदम्बस्य दृद्धिहासौ कल्पनीयौ । दण्डस्य च वृद्धिहासौ दर्शितौ—'दण्डप्रणयनं कार्यं वर्णजात्युत्तराघरैः' ( व्य० २०६ ) इत्यत्र 11 २६६-२६७॥

इति क्षत्रियादिवधप्रायश्चित्तप्रकरणम् ।

स्रीवधे प्रायश्चित्तमाह—

ं दुँईत्तत्रस्रविद्धत्रश्रूद्रयोषाः प्रमाप्य तु । दतिं धनुर्वस्तमिं क्रमादद्यादिशुद्धये ॥ २६८ ॥

व्राह्मणादिभार्या दुर्नुत्ताः खैरिणीः प्रमाप्य क्रमेण दतिं जलाधार-चर्मकोशं, धनुः कार्मुकं, वस्तं छागं, अविं मेषं च, विशुद्धये दद्यात् । इदं च प्रातिलोम्येनान्स्रजातिप्रस्तानां ब्राह्मण्यादीनामकामतो वधविषयम् । कामतस्तु ब्रह्मगर्भ आह— प्रतिलोमप्रस्तानां स्त्रीगां मासाविधः स्पृतः । अन्तरप्रभवानां च स्तादीनां चतुर्द्धिषद् ॥' इति । ब्राह्मण्यादिवधे षण्मासाः क्षत्रियायाश्वत्वारो वैद्याया द्वावित्येवं यथाईतयान्वयः । यदा तु वैदयकर्मणा जीवन्तीं व्यापादयति

पाठा०-१ दुईत्ता बह्मनुपविद्शूद्रयोषाः A.

तदा किनिद्यम् । 'वैशिकेन किनित्' (२२।२०) इति गौतमस्मरणात् । वैशिकेन वैश्यकर्मणा जीवन्त्यां व्यापादितायां किनिदेव देयं तच जलम् । 'कोशं कूपे- अय विशे वा ब्राह्मण्याः प्रतिपादयेत् । वधे धेतुः क्षत्रियाया बस्तो वैश्यावधे स्मृतः ॥ श्र्द्रायामाविकं वैश्यां हत्वा द्याजलं नरः ॥' इत्यित्रिरःस्मरणात् । यदा पुनः क्षत्रियादिभिः प्रातिलोम्येन व्यभिचरिता ब्राह्मणाद्या व्यापाद्यन्ते तदा गोवध- श्रायश्चित्तानि यथाई योज्यानि ॥ २६८ ॥

इषद्यभिचरितवाह्मण्यादिवधे विशेषमाह—

अप्रदुष्टां स्त्रियं हत्वा शूद्रहत्यावतं चरेत्।

यदा त्वप्रकर्षण दुष्टामीषद्यभिचारिणीं ब्राह्मण्यादिकां व्यापाद्यति तदा शृद्रहत्याव्रतं षाण्मासिकं कुर्यात्। यदा, न्द्यधेनूर्द्यात्। इदं च षाण्मासिकं मकामतो ब्राह्मण्या व्यापादने, क्षत्रियावधे च कामकृते द्रष्टव्यम्। कामतो वैश्यावधे द्रश्येनूर्द्यात्। कामतो ब्राह्मण्ये तु उपपातकसाधारणप्राप्तं मासं पञ्चगव्यावानम्। यदा कामतो ब्राह्मणीं व्यापादयति, तदा द्रादशमासिकम्। क्षत्रियाः दीनां त्वकामतो व्यापादने त्रमासिकं साधमासं साधद्वाविश्वद्यहानि। यथाह प्रचेताः—'अन्तुमतीं ब्राह्मणीं हत्वा कृच्छ्मच्दं षण्मासान्वति। क्षत्रियां हत्वा षण्मासान्मासत्रयं वेति वैश्यां हत्वा मासत्रयं साधमासं वेति शृद्धां हत्वा साधमासं साधिद्याविश्वद्यहानि वा' इति ॥ यत्तु हारीतेन 'षद्वर्षाणि राजन्ये प्राकृतं ब्रह्मचर्यं त्रीणि वैश्ये, साध शृद्धे इति प्रतिपाद्योक्तं 'क्षत्रियवद्राह्मणीपु वैश्यवत्क्षत्रियायां शृद्धवद्देश्यायां शृद्धां हत्वा नव मासान्' इत्युक्तं,—तदिप कर्म-साधनत्वादिगुणयोगिनीनां कामतो व्यापादने द्रष्टव्यम्; अकामतस्तद्धं कर्प्यम्। आत्रय्यां तु प्रागुक्तम्॥

इति स्रीवधप्रायश्चित्तप्रकरणम्।

हिंसाप्रायश्चित्तप्रसङ्गात्प्रकीर्णकपदाभिधेयानुपपातकप्राणिवधेऽपि प्रायश्चित्त-माद्द-

अस्थिमतां सहस्रं ते तथाऽनस्थिमतामनः ॥ २६९ ॥

अस्थिमतां प्राणिनां कृकलासप्रमृतीनामनुक्तनिष्कृतीनां सहस्रं हत्वा, अनिस्थमतां च यूकामत्कुणदंशमशकप्रमृतीनाम्, अमनः शकटं तत्परिपूर्णमात्रं हत्वा शद्रहत्याव्यातं पाण्मासिकं प्राकृतं व्रह्मचर्यं चरेदृशधेनूर्वा द्यात्। 'सहस्रम्' इति परिमाणनियमात्ततोऽधिकत्रधे त्वतिरिक्तं कल्प्यम्। अर्वाकपुनः प्रत्येकवधे त्रं 'किंचित्सास्थिवधे देयं प्राणायामस्त्वनस्थिके' (प्रा० २०५) इति वक्ष्यति। 'तथार उनस्थिमतामन' इति,—एतच यूकादिक्षोदिष्ठजन्तुविषयम्। स्थविष्ठानस्थिष्ठणादिः जन्तुवधे तु 'कृमिकीयवयो इत्वा' (११।००) इत्यादिना मिलनीकरणीयान्यभिधायं 'मिलनीकरणीयेषु तप्तः स्याद्यावकक्ष्यहम्' इति मन्कं द्रष्टव्यम्॥ २६९॥

पाठा०- १ व्यापादितासादा ङ, २ वा ४.

### मार्जारगोधानकुलमण्ड्कांश्च पतत्रिणः । हत्वा त्र्यहं पिवेत्क्षीरं कृच्छं वा पादिकं चरेत् ॥२७०॥

किंच, मार्जाराद्यः प्रसिद्धाः, पतित्रणश्चाषकाकोळ्काः, तान् हत्वा त्रिरात्रं पयः पिचेत् पादकुच्छ्रं वा चरेत्। 'वा'शब्दायोजनगमनादिकं वा कुर्यात्॥ यथाह मनुः (११।१३२)—'पयः पिचेत्रिरात्रं वा योजनं वाऽध्वनो वजेत्। अपः स्पृशेत्सवन्त्यां वा सूक्तं वाऽब्दैवतं जपेत्॥' इति।—इदं च प्रत्येकवधविषयम्। समुदितवधे तु (११।१३१)—'मार्जारनकुलौ हत्वा चाषं मण्ड्कमेव च। श्वगोधोळ्ककाकांश्च श्रद्रहत्याव्रतं चरेत्॥' इति मनूक्तं षाण्मासिकं द्रष्टव्यम् ॥ यत्पुनर्वसिष्ठेनोक्तम्—'श्वमार्जारनकुलमण्ड्कसप्दहरमूषिकान्हत्वा कृच्छं द्वादशरात्रं चरेतिकचिद्यात्' इति, तत्कामतोऽभ्यासविषयं वेदितव्यम्। दहरोऽल्पमूषकरछुच्छुन्दरी वा॥ २७०॥

## गजे नीलवृपाः पश्च शुके वत्सो द्विहायनः । खराजमेषेषु वृषो देयः क्रौश्चे त्रिहायनः ॥ २७१ ॥

किंच, दन्तिनि व्यापादिते पश्च नीलवृषा देयाः। शुके पक्षिणि द्विवर्षो वत्सः। रासभच्छागेडकेषु व्यापादितेषु प्रलेकमेको वृषः। क्राश्चे पक्षिणि त्रिहायनो वत्सः। 'देय' इति सर्वत्रानुषज्ञः॥ मनुनाप्यत्र विशेष उक्तः (१९११६६)—'वासो दयाद्धयं हत्वा पश्च नीलान्वृषान्गजम्। अजमेषावनद्वाहं खरं हत्वैकहायनम्॥' इति॥ २०१॥

## हंसक्येनकपिक्रव्याञ्जलस्थलिशिखण्डिनः । भासं च हत्वा दद्याद्वामकैव्यादस्तु वित्सकाम् ॥२७२॥

किंच, कत्र्यमपकं मांसमत्तीति क्रव्याद् व्याव्रस्गालादिर्मृगविशेषः वानरसाह-चर्यात्, तथा हंसइयेनसमिन्याहारात् कङ्गगृथ्वादिः पिक्षविशेषश्च गृह्यते; 'जल'शब्देन जलचरा वकादयो गृह्यन्ते; 'स्थल'शब्देन स्थलचरा वैलाकादयः, शिखण्डी मयूरः, भासः पिक्षविशेषः, शेषाः प्रसिद्धाः, एषां प्रत्येकं वधे गामेकां दद्यात्। अक्रव्याद्स्तु हरिणादिमृगान् खङ्गरीटादिपिक्षविशेषान्हत्वा वत्सतरीं द्यात्। तथा च मतुः (१९११३५-१३७)—'हत्वा हंसं बलाकां च बकं बिहिण्-मेव च। वानरं श्येनभासौ च स्पर्शयेद्राह्मणाय गाम् ॥ क्रव्यादस्तु मृगान्हला धेनुं द्यात्पयस्तिनीम्। अक्रव्यादो वत्सतरीमुष्ट्रं हत्वा तु कृष्णलम्॥' इति ॥२७२॥

उरगेष्वायसो दण्डः पण्डके त्रपु सीसकम् । कोले घृतघटो देय उष्ट्रे गुङ्जा हर्येऽशुकम् ॥ २७३॥ किंच, सरीस्रपेषु व्यापादितेषु अयोमयो दण्डस्तीक्ष्णप्रान्तो देयः।

पाठा०—१ उपस्पृशेत् ङ. २ कव्यादे तु वत्सिकाम् A. ३ बकादयः ख. या॰ ४०

पण्डके नपुंसके व्यापादिते त्रणु सीसकं च माषपरिमितं दयात्, पठालभारं वा।
'पण्डकं हत्वा पलालभारं त्रपु सीसकं वा दयात्' इति स्मृत्यन्तरदर्शनात्। ययपि
'पण्डको लिङ्गहीनः स्थात्संस्काराईश्च नैव सः' इति देवलवचनेन सामान्येनैव
स्वीपुंलिङ्गरिहतो निर्दिष्टस्तथापि न गोबाह्मणरूपस्थेह विवक्षाः गोबाह्मणवधिनिः
बेधस्य जात्यवच्छेदेन प्रवृत्तेः, लिङ्गविरिहणि च पण्डे जातिसमवायाविशेषात्तविमित्तमेव लघुप्रायश्चित्तमुक्तम्। तस्मान्मृगपिक्षण एव विविक्षिताः। मृगपिक्षसमिन्याहाराच कोल्ठे सूकरे व्यापादिते घृतकुरुमो देयः। उष्ट्रे गुआ देया।
वाजिनि विनिपातितेंऽद्युकं वस्नं देयम् । तथा च मजुः (११।१३३)—
'अभि कार्णायसीं द्यात्सर्पं हत्वा द्विजोत्तमः। पलालभारकं षण्डे सैसकं चैव
माषकम्॥' इति ॥ २७३॥

## तित्तिरौ तु तिलद्रोणं गजादीनामशक्रुवन् । दानं दातुं चरेत्क्रच्छ्रमेकैकस्य विशुद्धये ॥ २७४॥

किंच, तित्तिरो पतित्रिण व्यापादिते तिलद्भोणं द्यात् । 'द्रोण'शब्दश्च परिमाणि वेशेषवचनः । 'अष्टमुष्टि भवेतिकिचितिकिचिद्देशौ तु पुष्कलम् । पुष्कलानि तु चत्वारि आढकः परिकीर्तितः ॥ चतुराढको भवेद्दोण इत्येतन्मानलक्षणम् ॥' इति स्मरणात् ॥ पूर्वोक्तानां गजादीनां व्यापादने निर्धनत्वेन नीलश्चपश्चकादि-दानं कर्तुमशक्कवन् प्रत्येकं कृष्ट्यं चरेद्विशुद्धधर्थम् । 'कृष्ट्यं शब्दश्चात्र लक्षणया क्षेशसाध्ये तपोमात्रे द्रष्टव्यः । तपासि च गौतमेन दर्शितानि (१९११७-१९)—'संवत्सरः षण्मासाश्चत्वारस्त्रयो द्वावेकश्चतुर्विशत्यहो द्वादशाहः पडह्र-स्यहोऽहोरात्र इति कालः। एतान्येवानादेशे विकल्पेन कियेरचेनसि ग्रुक्षण ग्रुक्षण लघुनि लघूनि' इति । यदि 'कृष्ट्यं शब्देन मुख्योऽर्थो गृह्यते, तर्हि गजे शुके वा विशेषेण प्राजापत्य एव स्यात् । नच तद्युक्तम्; तपोमात्रपरत्वे तु दानगुरुलघुभावा-कलनया तपसोऽपि गुरुलघुभावो युज्यते । ततश्च गजे द्विमासिकं यावकाशनं शुके त्रपवास इति । एवमन्यत्रापि दानानुसारेण प्रायश्चित्तं कल्यम् ॥ २७४॥

किंचाह—

#### फलपुष्पान्नरसजसत्त्वघाते घृताशनम् ।

उदुम्बरादौ फले मधूकादौ च कुसुमे चिरिश्यतभक्तासक्त्वाद्यन्ने च रसे गुडादौ च यानि सत्त्वानि प्राणिनो जायन्ते तेषां घाते घृतप्राद्यानं शुद्धिः साधनम् । इदं च घृतप्राद्यानं भोजनकार्ये एव विधीयते; प्रायश्चित्तानां तपोह्मपत्वात् । दिश्तं च तपोह्मपत्वमाङ्गिरसे 'प्रायश्चित्त'पद्निर्वचनव्याजेन— 'प्रायो नाम तपः प्रोक्तं चित्तं निश्चय उच्यते । तपोनिश्चयसंयुक्तं प्रायश्चितं तदुच्यते ॥' इति ॥— प्रतिप्राणिप्रायश्चित्तस्यानन्त्यात् पृष्टाकोटेनापि वक्तुमशक्यत्वात्सामान्येन प्राय-श्चित्तमाह—

#### किंचित्सास्थिवधे देयं प्राणायामस्त्वनस्थिके ॥ २७५॥

अस्थिमतां कुक्लासादिप्राणिनां न्यूनसहस्रसंख्यानां प्रत्येकं वधे किंचित्खल्पं धान्यहिरण्यादि देयम् । अनस्थिके त्वेकः प्राणायामः । तत्र किंचिदिति यदा हिरण्यं दीयते तदा पणमात्रम् ; 'अस्थिमतां वधे पणो देयः' इति समन्तु-स्मरणात् । यदा तु धान्यं देयं तदाऽष्टमुष्टि देयम्; 'अष्टमुष्टि भवेत्किचित्' इति सरणात् ।-एतचानुक्तनिष्कृतिप्राणिवधविषयम् । यत्र त प्रायश्चित्तविशेषः अयते, तत्र स एव भवति; यथाह पराशर:-- 'हंससारसचकाह्वको झक्कट-घातकः । मयूरमेषौ इत्वा च एकभक्तेन शुद्धाति ॥ मद्भं च टिट्टिमं चैव शुकं पारावतं तथा । आडिकां च वकं हत्वा शुद्धचेद्वै नक्तभोजनात् ॥ चाषकाक-कपोतानां सारीतित्तिरघातकः । अन्तर्ज्छे उमे संध्ये प्राणायामेन शुद्धयति ॥ ग्ध्ररयेनविहङ्गानामुळ्कस्य च घातकः । अपकाशी दिनं तिष्ठेद्वौ कालौ मारु-ताशनः ॥ हत्वा मूषिकमार्जारसर्पाजगरडुण्डुभान् । प्रैलेकं भोजयेद्विप्रांह्रोह-दण्डश्च दक्षिणा ॥ सेधाकच्छपगोधानां शरीशस्यकघातकः । वृन्ताकफलगुज्ञाश्ची अहोरात्रेण गुद्धवति ॥ सृगरोहिवराहाणामविकावस्तघातने । वृकजम्बूकऋक्षाणाः तरक्षुणां च घातकः ॥ तिलप्रस्थं त्वसौ दद्याद्वायुभक्षो दिनत्रयम् । गजमेषतुर-क्षोष्ट्रगवयानां निपातने ॥ प्रायश्चित्तमहोरात्रं त्रिसंध्यं चावगाहनम् । खरवान नरासिंहानां चित्रकव्याघ्रघातकः ॥ ग्रुद्धिमेति त्रिरात्रेण ब्राह्मणानां च भोजनैः ॥ इति ॥ एवमन्येषामपि स्मृतिवचसां देशकालायपेक्षया विषयव्यवस्था कल्प-नीया ॥ २७५ ॥

#### इति हिंसाप्रायश्चित्तप्रकरणम्।

'इन्धनार्थं द्रमच्छेद' (प्रा० २४०) इत्युपपातको हेशे पठितं, हिंसाप्रसङ्गलोभेन तद्वयुत्कमपठितमप्यपकृष्य तत्र प्रायश्चित्तमाह—

र्देक्षगुरुमलतावीरुच्छेदने जप्यमृक्शतम् । स्यादोषधिवृथाच्छेदे क्षीराशी गोऽनुगो दिनम् ॥२७६॥

फलदानां आम्रपनसादीनां च वृक्षाणां गुल्मादीनां च यज्ञायदृष्टार्थं विना छेदने ऋचां गायत्र्यादीनां दातं जप्तव्यम् । ओषधीनां तु प्राम्यारण्यानां वृथेव छेदने दिनं कृत्स्नमहर्गवां परिचर्यामनुगम्यान्ते क्षीरं पिचेदाहारान्तर-परित्यागेन । पश्चयज्ञार्थं तु न दोषः । एतच फलादिद्वारेणोपयोगिषु द्रष्ट्व्यम् । ( मनुः १९।१४२ )—'फलदानां तु वृक्षाणां छेदने जप्यमृक्शतम् । गुल्मवल्ली-

पाठा०—१ कृसरं भोजयेत् ङ. २ शशशक्ष्क ङ. ३ वृक्षगुरुमलतानां च इहेदने A.

लतानां च पुष्पितानां च वीरुधाम् ॥' इति मनुस्मरणात् । दृष्टार्थत्वेऽपि कर्षणाः ङ्गभूतह्लाद्यर्थत्वे न दोषः । 'फलपुष्पोपगान्पादपान्न हिंस्यात्कर्षणकरणार्थं चोपह-न्यात्' इति वसिष्ठस्मरणात् । यत्र तु स्थानविशेषाद्दण्डाधिक्यं तत्र प्रायश्चिताः धिक्यमपि कल्पनीयम् । तदुक्तम्—'चैत्यर्मशानसीमासु पुण्यस्थाने सुरालये । जातद्वमाणां द्विगुणो दमो वृक्षेऽथ विश्वते ॥' इति ।-अयं च ऋक्शतजपो द्विजातिविषयः, न पुनः श्रुदादिविषयः; तेषां जपेऽनिधकारात्। अतस्तेषां दण्डौनुसारेण द्विरात्रादिकं कल्पनीयम् । उपपातकमध्ये विशेषतः पाठस्यानर्थ-क्यपरिहारार्थमुपपातक साधौरणप्रायश्चित्तमप्यत्र भवति । तच गुरुत्वादभ्यास-विषयं कल्प्यम् ॥ २७६ ॥

पुंश्वलीवानरादिवधप्रायश्चित्तप्रसङ्गात्तद्दंशनिमित्तं प्रायश्चित्तमाह—

#### पुंश्रलीवानरखरैर्द्षृश्चोष्ट्रादिवायसैः। प्राणायामं जले कृत्वा घृतं प्राज्य विद्युध्यति ।। २७७।।

पुंश्चल्यादयः प्रसिद्धाः, एतैर्द्छः पुमानन्तर्जले प्राणायामं कृत्वा घृतं प्रार्य विद्युध्यति । 'आदि'प्रहणाच्छृगालादीनां प्रहणम् । यथाह मनुः (११।-१९९ )—'श्वस्मालखरैर्दछो प्राम्यैः कचाद्भिरेव च । नराश्वोष्ट्रवराहैश्व प्राणा-यामेन ग्रध्यति ॥' इति । अयं च घृतप्र।शो भोजनप्रत्याम्रायो द्रष्टव्यः; प्रायश्वि-त्तानां तपोक्षपत्वेन शरीरसंतापनार्थत्वात् ।-एतदशक्तविषयम् ; 'श्वसगालमृगम-हिषाजाविक खरकरभन कुलमार्जार्रमूषक अववक काक पुरुष द ष्टानामापोहिष्ठे सादिभिः स्नानं प्राणायामत्रयं च ॥' इति यत् सुमन्तुवचनं, तन्नाभेरधः प्रदेश ईषदृष्टविष-यम् । यत्त्विक्तरोवचनम्—'ब्रह्मचारी शुना दष्टक्यद्दं सायं पिवेत्पयः । गृहस्थक्षे-द्विरात्रं तु एकाहं योऽिमहोत्रवान् ॥ नाभेरूर्धं तु दष्टस्य तदेव द्विगुणं भवेत् । स्यादेत त्रिगुणं वके मस्तके तु चतुर्गुणम् ॥' इति, -तत्सम्यग्दष्टविषयम् । क्षत्रिय-वैद्ययोस्तु पादपादन्युनं कल्पनीयम् । शृद्धस्य तु—'शृहाणां चोपवासेन शुद्धिदनिन वा पुनः । गां वा दद्याद्वृषं चैकं ब्राह्मणाय विशुद्धये ॥' इति वृहदङ्गिरसोक्तं द्रष्ट-व्यम् । यत्त् वसिष्ठवचनम्-'ब्राह्मणस्तु शुना दष्टो नदीं गत्वा समुद्रगाम् । प्राणायाम-शतं कृत्वा घृतं प्रार्य विशुध्यति ॥' ( २३।३१ ) इति, -तदुत्तमाङ्गदंशविषयम् ॥ स्त्रीणां तु—'ब्राह्मणी तु शुना दष्टा जम्बुकेन वृकेण वा। उदितं प्रहनक्षत्रं दृष्ट्वा सदाः शुचिर्भवेत् ॥' इति पराशरोक्तं द्रष्टव्यम् । कृच्छादिवतस्थायाः पुनस्तेनैव विशेषो दार्शितः--- 'त्रिरात्रमेवोपवसेच्छुना दष्टा तु सुर्वता । सघृतं यावकं भुक्ता वतशेषं समापयेत् ॥' इति ॥ रजस्तलायामपि विशेषः पुलस्येन दर्शितः—'रज-खला यदा दष्टा ग्रुना जम्बुकरासभैः । पश्चरात्रं निराहारा पश्चगव्येन शुध्यित ॥ जर्षं तु द्विगुणं नाभेर्वेश्वे तु त्रिगुणं तथा । चतुर्गुणं स्मृतं मूर्धि दृष्टेऽन्यत्राष्ठ्रितै

पाठा०- १ दण्डानुसारात् ङ. २ साधारणप्राप्तं प्रायश्चित्तं क. ३ दष्ट-श्रोष्ट्रादि ख. ४ मूषिकाष्ठ्रव ख. ५ विशुध्यति ङ. ६ सवता ख.

भंवेत् ॥' इति । अन्यत्राऽरजस्रलावस्थायाम् । यस्तु श्वादिभिर्प्राणादिनोपहन्यते तस्य शातातपेन विशेष उक्तः—'शुना प्रातावलीढस्य नखैर्विलिखितस्य च । अद्भिः प्रक्षालनं शौचमित्रना चोपकूलनेम्' इति । उपकूलनं तापनम् ॥ यदा तु श्वादिदंशरास्त्रघातादिजनितवणे कृमय उत्पयन्ते तदा मनुना विशेष उक्तः—'ब्राह्मणस्य वणद्वारे पूयशोणितसंभवे । कृमिरुत्पचते यस्य प्रायश्चित्तं कथं भवेत् ॥ गवां मूत्रपुरीषेण त्रिसंध्यं स्नानमाचरेत् । त्रिरात्रं पश्चगव्याशी लधोनाभ्या विशुध्यति ॥ नाभिकण्ठान्तरोद्भूते वणे चोत्पचते कृमिः । षड्रात्रं तु त्र्यहं पश्चगव्याश्चाति स्मृतम् ॥' तत्र श्वादिदंशवणे तद्दंशप्रायश्चित्तानन्तरमिदं कर्तव्यम् । शस्त्रादिजनितवणे त्वेतदेव, त्र्यहं पश्चगव्याशनादिकमिति शेषः । क्षत्रियादिषु तु प्रतिवर्णं पादपादहासः कल्पनीयः ॥ २७७ ॥

शारीरत्वग्धातुविच्छेदकदंशप्रायश्चित्तप्रसङ्गाच्छारीरचरमधातुविच्छेदकस्कन्द-ने प्रायश्चित्तमाह—

यन्मेऽच रेत इँत्याभ्यां स्कन्नं रेतोऽभिमन्त्रयेत् । स्तनान्तरं श्रुँवोर्मध्यं तेनाऽनामिकया स्पृशेत् ॥ २७८॥

यदि कथंचित्स्रीसंभोगमन्तरेणापि इठाचरमधातुर्विसृष्टस्तदा तत्स्कः रेतो 'यन्मेऽद्य रेतः पृथिवीं', 'पुनर्मामैत्विन्द्रियम्' इत्याभ्यां मन्त्राभ्यामिमम्त्रयत् । तेन चाभिमन्त्रितेन रेतसा स्तन्योभ्रुं वोश्च मध्यमुपकिनिष्ठिकया स्पृशेत् ॥ अन्ये तु स्कन्नस्य रेतसोऽग्रुचित्वेन स्पर्शकर्मण्ययोग्यत्वात्तेनेत्यनामिकासाहचर्यात्स्ववुद्धिस्थाङ्गष्ठपरत्वेन व्याचक्षते । तेनाङ्गष्ठेनानामिकया चेति 'अङ्गष्ठ'पदश्रहणे वृत्तभङ्गप्रसङ्गात्तेनेति निर्दिष्टमिति, –तदसत्; अङ्गष्ठस्थावुद्धिस्थत्वात् । नच शब्दसंनिहितपरित्यागेनार्थाद्धिस्थस्यान्वयो युक्तः । तदुक्तम्—'गम्यमानस्य चार्थस्य नैव दष्टं विशेषणम् । शब्दान्तरैर्विभक्तया वा धूमोऽयं ज्वलतीतिवत् ॥' इति । नच रेतसोऽग्रुचित्वेन स्पर्शायोग्यत्वम् । विधानादेव प्रायश्चित्तार्थहपस्पश्चे योग्यत्ममगम्यते प्रायश्चित्तह्तपान इव सुरायाः । इदं च प्रायश्चित्तं
गृहस्थस्येवाकामतः स्कन्नविषयम् । ब्रह्मचारिणः स्त्रे जागरणावस्थायां च गुरुप्रायश्चित्तस्य देशनात् । यतु यमवचनम्—'गृहस्थः कामतः कुर्योद्रेतसः
स्कन्दनं भुवि । सहसं तु जपेद्वयः प्राणायामैस्त्रिभिः सह ॥' इति, –तत्कामकारविषयम् ॥ २०८ ॥

मिय तेज इति च्छायां खां दृष्ट्वाडम्बुगतां जपेत् । सावित्रीमशुचौ दृष्टे चाँपल्ये चानृतेडिप च ॥ २७९ ॥ किंच, खीयं प्रतिविम्बमम्बुगतं दृष्टं चेत् तदा 'मिय तेज इन्द्रियम्' इतीमं

पाठा०—१ चोपचूळनं. २ षड्रात्रं च तदा प्रोक्तं प्राजापसं विशोधनं ङ. ३ एताभ्यां स्कन्नं रेतोऽनुमन्नयेत् △. ४ अवोर्वाऽपि तथा नामिकया △. ५ वक्ष्यमाणत्वात् ङ. ६ दृष्ट्वाऽम्बुनि वै जपेत् △. ७ चापले वाऽनृतेऽपि च △. मन्त्रं जापेत् । अशुचिद्रव्यद्रशने पुनः सावित्रीं सवितृदैवसां 'तत्सिवतः' इलादिकामृचं जिपेत्। तथा वाक्पाणिपादादिचापल्यकरणे तामेव जपेत्, अनु-तवचने च ।-एतत्कामकारे द्रष्टव्यम् ; अकामकृते तु 'सुहवा भुक्तवा च क्षत्वा च निष्ठीव्योक्तवानृतानि च । पीत्वाऽपोऽध्येष्यमाणश्च आचामेत्प्रयतोऽपि सन् ॥१ इति मनूक्तमाचमनं द्रष्टव्यम् ॥ यत्तु संवर्तवचनम्—'क्षुते निष्ठीवने चैव दन्त-श्चिष्टे तथा रते । पतितानां च संभाषे दक्षिणं श्रवणं स्पृशेत् ॥' इति,-तदलपप्र-योजने जलाभावे वा द्रष्टव्यम् ॥ स्त्रीशृद्धविद्क्षत्रवधानन्तरं 'निन्दितार्थोपजीवनं' पठितं, तत्र च मनुयोगीश्वरप्रोक्तान्युपपातकप्रायश्चित्तानि जातिशक्तिगुणायपेक्षया वैदितव्यानि । नास्तिक्येऽपि तानि प्रायिश्वत्तानि तथैव प्रयोज्यानि, 'नास्तिक्य'-शाब्देन च वेदादिनिन्दनं तेन जीवनमुच्यते; तत्रीभयत्रापि वसिष्ठेन प्रायश्वित्ता-न्तरमप्युक्तम्—'नास्तिकः कृच्छुं द्वादशरात्रं चरित्वा विरमेन्नास्तिक्यान्नास्तिकः वृत्तिस्त्वतिकृच्छ्रम्' (२१।२९) इति ।-एतच सक्टत्करणविषयम् । उपपातकप्राय-श्चित्तान्यभ्यासविषयाणि । यच शङ्क्षेनोक्तम्—'नास्तिको नास्तिकवृत्तिः कृतघ्रः कूटव्यवहारी मिथ्याभिशंसी इत्यते पन्नसंवत्सरं नाहाणगृहे मैक्षं चरेयः' इति। यच द्वारीतेन-'नास्तिको नास्तिकवृत्तिः' इति प्रक्रम्य 'पश्चतपोऽभ्रावकाशजलशय-नान्यनुतिष्ठेयुर्गोष्मवर्षाहेमन्तेषु' इति, नतदुभयमप्यन्ताभिनिवेशेन बहुकाला-भ्यासविषयम् ॥ २७९॥

नास्तिक्यानन्तरं 'व्रतलोपश्च' इत्युक्तं, तत्रावकीर्णस्याप्रसिद्धत्वात्तलक्षणकथन-पूर्वकं प्रायश्चित्तमाह—

> अवकीणीं भवेद्गत्वा ब्रह्मचारी तु योषितम् । गर्दभं पशुमालभ्य नैर्ऋतं स विशुध्यति ॥ २८० ॥

ब्रह्मचार्युपकुर्वाणको नैष्ठिकश्वासौ योषितं गत्वाऽवकीणीं भवति । चरमधातोविसगोंऽवकीणं तद्यस्यास्ति सोऽवकीणीं, स्व निर्क्षतिदैवत्येन गर्द-भपशुना यागं कृत्वा विशुध्यति । गर्दभस्य पशुत्वे सिद्धेऽपि पुनः 'पशु' प्रहणं 'अथ पशुकल्पः' (१।११।१) इस्याश्वलायनादिगृद्योक्तपशुधर्मप्राप्त्यथम् । एतचारण्ये चतुष्पये लौकिकेऽमौ कार्यम् । 'ब्रह्मचारी चेत्व्रियमुपेयादरण्ये चतुष्पये लौकिकेऽमौ रक्षोदैवतं गर्दभं पशुमालमेत' (२३।१) इति वसिष्ठस्मरणात् ॥ तथा रात्रावेकाक्षिविकलेन यष्टव्यम् । तथा च मनुः (१९।११८)—'अवकीणीं इ काणेन रासभेन चतुष्पये । पाकयज्ञविधानेन यजेत निर्कृतिं निशि॥' इति । पशोरभावे चरुणा यष्टव्यम् । 'निर्कृतिं वा चर्ष निर्वेपेत् तस्य जुहुयात्—कामाय खाहा, कामकामाय खाहा, निर्कृतिं वा वर्ष निर्वेपेत् तस्य जुहुयात्—कामाय खाहा, कामकामाय खाहा, निर्कृतिं खाहा, रक्षोदेवताभ्यः खाहा' (२३।२।३) इति वसिष्ठस्मरणात् ।—एतचाशक्तविषयम् । शक्तस्य पुनर्गर्दमेनावकीणां निर्कृतिं चतुष्पये यजेत् । 'तस्याजिनमूध्वेवालं परिधाय लोहितपात्रः सप्तगृहान् मैक्षं

पाठा०- १ निष्ठीविते ङ.

चरेत्कर्माचक्षाणः संवत्सरेण ग्रुध्यति' ( २३।१७-१९ ) इति गौतमोक्तो वार्षिक-तपःसमुचितः पशुयागश्चरुवी दृष्टव्यः । तथा त्रिषवणस्नानमेककालभोजनं च इष्टव्यम् । ( १९।१२२-१२३ )— 'एतसिन्नेनिस प्राप्ते वसित्वा नर्दभाजिनम् । सप्तागारं चरे द्वैक्षं खकर्म परिकीर्तयन् ॥ तेभ्यो लब्धेन मैक्षेण वर्तयनेककालि-कम् । उपस्पृशंस्त्रिषवणमब्देन स विद्युष्यति ॥' इति मनुस्मरणात् ॥ इदं च वार्षिकमश्रोत्रियब्राह्मणपह्यां वैश्यायां श्रोत्रियपत्यां च द्रष्टव्यम् ॥-यदा तु गुण-वसोर्बाह्मणीक्षत्रिययोः श्रोत्रियभार्ययोरविकरति तदा त्रिवार्षिकं द्विवार्षिकं च कमेण योज्यम् ॥ यथाहतुः शङ्कलिखितौ—'गुप्तायां वैश्यायामवकीर्णः संवत्सरं त्रिषवणमनुतिष्ठेत् । क्षत्रियायां तु द्वे वर्षे ब्राह्मण्यां त्रीणि वर्षाणि' इति । यत्त्व-क्तिरोवचनम्—'अवकीर्णनिमित्तं तु ब्रह्महत्यावतं चरेत् । चीरवासास्तु षण्मासां-स्तथा मुच्येत किल्बिषात् ॥' इति, –तदकामतो मानवाब्दिकविषयमीषद्यभिचा-रिणीविषयं वा ॥ अत्यन्तव्यभिचारितासु पुनः 'स्नैरिण्यां वृषल्यामवकीणः सचैलं स्नात उदकुम्भं द्याद्राह्मणाय । वैश्यायां चतुर्थकालाहारो ब्राह्मणान्भोजयेत्, यवसभारं च गोभ्यो दद्यात् । क्षत्रियायां त्रिरात्रमुपोषितो घृतपात्रं दद्यात् । बाह्मण्यां षड्।त्रमुपोषितो गां च दद्यात् । गोष्ववकीणीः प्राजापत्यं चरेत्। षण्ढायामवकीर्णः पलालभारं सीसमाषकं च दद्यात्' इति शङ्खलिखितोदितं वेदि-तव्यम् । एतचावकीणिंप्रायिक्तं त्रैवर्णिकस्यापि ब्रह्मचारिणः समानम् । 'अवकीणीं द्विजो राजा वैर्यश्वापि खरेण तु । इष्ट्रा भैक्षाशिनो नित्यं शुद्धयन्त्यन्दात्समा-हिताः ॥' इति शाण्डिल्यस्मरणात् । यदा स्त्रीसंभोगमन्तरेण कामतश्चरमधातुं विस्जिति, दिवा च खप्ने वा विस्जिति, तदा नैर्ऋतयागमात्रं द्रष्टव्यम्; 'एतदेव रेतसः प्रयत्नोत्सर्गे दिवा खप्ने च' (२३।४) इति वसिष्ठेन यागमात्रस्यातिदिष्ट-त्वात् । वतान्तरेषु कृच्छ्चान्द्रायणादिष्वतिदिष्टब्रह्मचर्येषु स्कन्दने सत्येतदेव यागमात्रम् । 'व्रतान्तरेषु चैव' मिति तेनैवातिदिष्टत्वात् । स्वप्नस्कन्दने तु मनूकं द्रष्टव्यम् ( २।१८१ )—'खप्ने सित्तवा ब्रह्मचारी द्विजः शुक्रमकामतः । स्नात्वार्कः मर्चियित्वा त्रिः पुनर्मामित्युचं जपेत् ॥' इति । वानप्रस्थादीनां चेदमेव ब्रह्मचर्य-खण्डने अवकीर्णिव्रतं कृच्छ्त्रयाधिकं भवतिः 'वानप्रस्थो यतिश्चैव स्कन्दने सति कामतः । पराकत्रयसंयुक्तमवकीणीव्रतं चरेत् ॥' इति शाण्डिल्यस्मरणात् ॥ यदा गाईस्थ्यपरिप्रहेण संन्यासात्प्रच्यतो भवति तदा संवर्तोक्तं द्रष्टन्यम् ; दुर्मतिः कश्चित्प्रसापत्तिं व्रजेद्यदि । स कुर्यात्कृच्छमश्रान्तः षण्मासात्प्रसनन्तरम् ॥' इति । प्रत्यापत्तिर्गार्हस्थ्यैपरिष्रहः । अत एव वसिष्ठः—'यस्तु प्रविजतो भूत्वा पुनः सेवेत मैथुनम् । षष्टिवर्षसद्साणि विष्ठायां जायते कृमिः ॥' इति । तथा च पराशरः---'यः प्रत्यवसितो विप्रः प्रव्रज्यातो विनिर्गतः । अनाशकनिवृत्तश्च गार्हस्थ्यं चेचिकीर्षति ॥ स चरेत्रीणि कृच्छ्राणि त्रीणि चान्द्रायणानि च । जातकर्मादिभिः सर्वैः संस्कृतः शुद्धिमामुयात्' ॥ तत्र ब्राह्मणस्य षाण्मासिकः कृच्छः पुनः

पाठा०- १ गाईस्थ्यासंभवः परिप्रहश्च छ.

संन्याससंस्कारश्च क्षत्रियस्य चान्द्रायणत्रयम् । वैश्यस्य कृच्छ्त्रयमिति व्यवः स्था । अथवा ब्राह्मणस्येव शक्तिसकृदभ्यासाद्यपेक्षाया व्यवस्थितं प्रायश्चित्तत्रयं द्रष्टव्यम् ॥ ('चितिर्भेष्टा तु या नारी मोहाद्विचलिता कचित्। प्राजापत्येन शुद्धवेत तसादेवापकर्मणः ॥' चितिश्रष्टा भर्तुरनुगमने आपस्तम्बस्मरणात् कचिदित्युक्तम्॥ तथा मरणसंन्यासिनामपि यमेन प्रायश्चित्तमुक्तम्—'जलाश्युद्धन्धनभ्रष्टाः प्रव-ज्यानाशकच्युताः । विषप्रपतनप्रायशस्त्रघातच्युताश्च ये ॥ नैव ते प्रस्यवसिताः सर्वलोकबहिष्कृताः । चान्द्रायणेन शुद्धचन्ति तप्तकृच्छूद्रयेन वा ॥' इति ॥ इदं च चान्द्रायणं तप्तकृच्छ्रद्वयात्मकं प्रायश्चित्तद्वयं शक्खाद्यपेक्षया व्यवस्थितं विज्ञेयम्। यदा तु 'शस्त्रघातहताश्व' इति पाठः, तदात्मत्यागाद्यशास्त्रीयमरणनिमित्तत्तत्तुत्र-देरपदेशो द्रष्ट्यः ॥ यत्पनर्वसिष्टेनोक्तम्- जीवन्नात्मत्यागी कृच्छुं द्वादशरात्रं चरेत्, त्रिरात्रं चोपवसेत्' (२३।१९) इति, -तद्प्यध्यवसिताशास्त्रीयमरणसैव कथंचिज्जीवने शक्सपेक्षया द्रष्टव्यम्। अथवा-अध्यवसायमात्रे त्रिरात्रं, शस्त्रादिक्ष-तस्य द्वादशरात्रमिति व्यवस्था । इदं चावकीर्णिप्रायश्चितं गुरुदारतत्समव्यति-रिकागम्यागमनविषयम् । तत्र गुरुतरप्रायश्चित्तस्य दर्शितत्वात् । नच लघुना-Sवकीर्णिव्रतेन द्वादशवार्षिकायपनोयमहापातकदोषनिवर्हणमुचितम् । नच ब्रह्म-चारित्वोपाधिकं लघुप्रायश्वित्तविधानमिति युक्तम्; आश्रमान्तराणां द्वेगुण्यादि-वृद्धेर्वहाह्याप्रकर्णे दर्शितत्वात् । न चात्रागम्यागमनप्रायित्तं पृथक्तेव्यम्; ब्रह्मचारिणो योषिति ब्रह्मचर्यस्खलनस्यागम्यागमनेनान्तरीयकत्वात्, त्रापि यस्मिन्निमित्ते यन्निमित्तान्तरं समं न्यूनं वाऽवर्यभाविनः । तत् पृथक् नैमित्तिकं प्रयुक्के । यथा (मनुः १९।२०८)— अवगूर्य चरेत्कृच्छ्मतिकृच्छ्रं निपातने । कुच्छ्रातिकुच्छ्रोऽस्वपाते कुच्छ्रोऽभ्यन्तरशोणिते ॥' इस्रत्र शोणितो-त्पादननिमित्तेऽवगूरणनिपातलक्षणं निमित्तद्वयमवर्यंभावित्वेन खनैमित्तिकं कृ-च्छ्मतिकृच्छ्रं च न प्रॅयुङ्क्ते, एवमन्यत्राप्यूहनीयम् । यत्र पुनर्निमित्तानामन्तर्भा-वनियमो नास्ति, तत्र पुनर्नेमित्तिकानि पृथक्प्रयुज्यन्ते । निमित्तानि यथा-'यदा पर्वणि परभार्या रजखलां तैलाभ्यक्तो दिवा जले गच्छति' इति ॥ नउ ब्रह्मचारिणो योषिति ब्रह्मचर्यस्खलनस्यागम्यागमनान्तरीयकत्वं नास्स्येवः पुत्रि-कागमने रगम्यागमनदोषाभावात् । तथा हि-न तावत्पुत्रिका कन्याः अक्षतयोनि त्वात्, नापि परभार्याः, प्रदानाभावात्, नापि वेश्याः, अतदृत्तित्वात्, नापि विधवाः भर्तृमरणाभावात्, अतः पुत्रिकायाः काप्यनन्तर्भावादप्रतिषिद्धेति तत्रैव विष्टुः तस्य केवलमवकीर्णिवतम् । अन्यत्र विष्ठतस्य तु निमित्तान्तरसंनिपातादवकीर्णिः वर्तं नैमित्तिकान्तरमपि प्रयोक्तव्यमिति,-तदसत्; पुत्रिकाया अपि परभायां-खन्तर्भावात् । प्रदानाभावेऽपि विवाहसंस्कारेण संस्कृतत्वात् गान्धर्वादिविवाहर परिणीतावत् । नच 'यस्यास्तु न भवेद्धाता न विज्ञायेत वा पिता । नोपय-

पाठा०- १ भयं धनुश्चिह्नगो भागोऽधिकः ङ पुस्तके. २ भाविनस्तत्र ख. ३ अवगोरण ङ. ४ प्रयुक्तं अत एव.

च्छेत्तु तां प्राज्ञः पुत्रिकाधर्मशङ्कया ॥' इति प्रतिषेधात्सगोत्रास्तिव भार्यातं नोत्पयत इति वाच्यम् । दृष्टार्थत्वात्प्रतिषेधस्य व्यङ्गाग्यादिप्रतिषेधवत् । दृष्टार्थत्वं च पुत्रिकाधर्मशङ्कयेति हेतूपादानात् । नच पुत्रार्थमेव परिणयनं, अपि तु धर्मार्थं मिप, अतश्चोत्पादितपुत्रस्य मृतभार्यस्य धर्मार्थं पुत्रिकापरिणयने को विरोधः श प्रपिश्चतं चैतत्पुरस्तादित्यलमतिप्रसङ्गेन । तस्माद्रह्मचारिणो योषिति ब्रह्मचर्यस्खलन-स्यागम्यागमनानन्तरीयकत्वाच पृथङ्नैमित्तिकं प्रयोक्तव्यमिति सुष्टूक्तम् ॥२८०॥

ब्रह्मचारिप्रायश्चित्तप्रसङ्गादन्यद्प्यनुपातकप्रायश्चित्तमाह—

भैक्षात्रिकार्ये त्यक्त्वा तु सप्तरात्रमनातुरः । कामावकीर्ण इत्याभ्यां जुहुँयादाहुतिद्वयम् ॥ २८१ ॥ उपस्थानं ततः कुर्यात्सं मा सिंचन्त्वनेन तु ।

यस्त्वनातुर एव ब्रह्मचारी निरन्तरं सप्तरात्रं भैक्षमग्निकार्यं वा त्यजिति असी 'कामावकीणांऽसम्यवकीणांऽस्मि कामकामाय खाहा । कामावपन्नोऽसम्यवप-नोऽस्मि कामकामाय खाहा' इत्येताभ्यां मत्राभ्यामाहुती हुत्वा 'सं मा सिंचन्तु मरुतः समिन्दः सं वृहस्पतिः । सँमायमित्र सिंचन्तां यशसा ब्रह्मवर्चसेन ॥' इलनेन मन्त्रेणामिमुपतिष्ठेत् ॥ एतच गुरुपरिचर्यादिगुरुतरकार्यव्ययतया अकरणे द्रष्टव्यम् । यदा त्वव्यम एवोमे मैक्षामिकार्ये लजति, तदा 'अकृत्वा भैक्षचरणमस-मिध्य च पावकम् । अनातुरः सप्तरात्रमवकीर्णित्रतं चरेत् ॥'(मनु०२।१८७) इति मानवं द्रष्टव्यम् ॥ यज्ञोपवीतविनाशे तु हारीतेन प्रायश्चित्तमुक्तम्—'मनोव्रतपती-भिश्वतस्र आज्याहुतीर्हृत्वा पुनर्यथार्थं प्रतीयादसङ्गिक्षभोजनेऽभ्युदितेऽभिनिर्मुक्ते वान्ते दिवा खप्ने नमस्रीदर्शने नमस्वापे इमशानमाकम्य हैयादीश्वारुख पुज्यातिकमे चैताभिरेव जुहुयादिमसमिन्धने स्थावरसरीसःपादीनां वधे "यहेवादेवहेडनम्"इति कूष्माण्डीभिराज्यं जुहुयात्, मणिर्वासोगवादीनां प्रतिप्रहे सावित्र्यष्टसहस्रं जपेत्' इति । मनोव्रतपतीभिरिति मनोज्योतिरित्यादिमनोलिङ्गाभिः असि'इत्यादिवतलिङ्गाभिरित्यर्थः। यथार्थं प्रतीयादिति, उपनयनोक्तमार्गेण समन्त्रकं गृहीयादित्यर्थः । यज्ञोपवीतं विना भोजनादिकरणे तु-'ब्रह्मसूत्रं विना भुङ्के विण्मूत्रं कुरुतेऽथवा । गायत्र्यष्टसहस्रेण प्राणायामेन शुध्यति ॥' इति मरीच्युक्तं द्रष्टव्यम् ॥ २८१३॥

मधुमांसाशने कार्यः क्रच्छः शेषेत्रतानि च ॥ २८२ ॥ प्रतिक्लं गुरोः कृत्वा प्रसाद्यैव विशुध्यति ।

किंच, ब्रह्मचारिणा अमला मधुमांसभक्षणे कृच्छ्रः कार्यः। तदनन्तरम-विशिष्टानि वतानि समापयेत्। एतच शिष्टभोजनाईशशादिमांसभक्षणविष-यम्। 'ब्रह्मचारी चेन्मांसमश्रीयाच्छिष्टभोजनीयं कृच्छ्रं द्वादशरात्रं चरित्वा व्रतशेषं समापयेत्' (२३।११) इति वसिष्टस्मरणात्। 'द्वादशरात्र'महणं तु मतिपूर्वाभ्या-

पाठा०—१ हुत्वा चाऽऽज्याहुतिद्वयम्। उपस्थानद्वयं कुर्यात् △. २ समा-यमद्रि ख. ३ हयादीनारुद्ध ख. ४ वासोगृहादीनां ङ. ५ शेषो वतानि △. सापेक्षयाऽतिकृच्छ्रपराकादेरिप प्राप्त्यर्थम् । यदा तु मांसैकापनो चव्याध्यिभभूतस्तत्त्त्त्त्रः मांसं गुरोक्च्छ्रष्टं कृत्वा भक्षणीयम् । 'स चेद्याधितः कामं गुरोक्च्छ्रष्टं भेषज्यार्थं सर्वं प्राश्नीयात्' (२३।९) इति तेनैवोक्तत्वात् । 'सर्वं'ग्रहणं मांसल्धुनायभक्ष्यमात्रसंप्रकृष्टार्थम् । तद्भक्षणेन चापगतव्याधिरादित्यमुपतिष्ठेत । तथा च वौधायनः (२।१।२६ –२७)—'येनेच्छेत्तु चिकित्सितुं तु यदाऽगदो भवति तदोत्थायादित्यमुपतिष्ठेत' 'हंसः शुचिषत्' इति । मधुनोऽप्यज्ञानतः प्राशनोपपत्तौ न दोषः । 'अकामोपनतं मधुवाजसनेयके न दुष्यति' (२३।१४) इति वसिष्ठस्मरणात् । अन्यसूतकान्नादि-भक्षणप्रायश्चित्तं त्वभक्ष्यप्रायश्चित्तप्रकरणे वक्ष्यामः । आज्ञाप्रतिघातादिना गुरोः प्रतिकृत्तल्याच्यर्म् पादप्रणिपातादिना गुरुं प्रसाद्य विशुष्ट्यति ॥ २८२६ ॥

ब्रह्मचारिप्रायश्चित्तप्रसङ्गाद्धरोरिप प्रायश्चित्तमाह—

## कुच्छ्त्रयं गुरुः कुर्यान्ध्रियते प्रहितो यदि ॥ २८३ ॥

यस्तु गुरुश्चारोरगव्याच्चादिभयाकुलप्रदेशे सान्द्रतरान्धकाराकुलितनिशीथा-वसरे कार्यार्थ शिष्यं प्रेरयति, स च गुरुणा प्रेरितो देवानमृतन्तदा स गुरुः कुच्छूगणां प्राजापत्यादीनां त्रयं कुर्यात्, न पुनस्त्रयः प्राजापत्याः, तथा सति पृथेङ्गिवेशिनी संख्यानुपपन्ना स्यात् । न च 'एकादश प्रयाजान्यजति' इति-वदाशृत्यपेक्षा संख्येति चतुरस्नम्; स्वरूपपृथक्तवे संभवत्याशृत्यपेक्षया अन्याय्य-त्वात् । यदियमुत्पन्नगता संख्या स्यात्तदा स्यादिष कथंचिदाशृत्यपेक्षा, किंत्र-त्पत्तिगतेयम्; अतः 'तिस्र आज्याहुतीर्जुहोति' इतिवत् स्वरूपपृथक्तवापेक्षयैव त्रित्वसंख्याघटना युक्ता ॥ २८३ ॥

सकलहिंसाप्रायश्चित्तापवादमाह—

#### क्रियमाणीपकारे तु मृते विषे न पातकम् । [ विपाके गोव्याणां तु भेषजागिकियासु च ॥ ]

आयुर्वेदोपदेशानुसारेणौषधपथ्यानप्रदानादिभिश्चिकित्सादिना कियमाण उपकारो यस ब्राह्मणादेस्तस्मिन्दैवात्कथंचिनमृतेऽपि पातकं नैय भवति। 'विप्र'म्रहणं प्राणिमात्रोपलक्षणार्थम्। अत एव 'यन्त्रणे गोचिकित्सार्थे गूढ्गर्भं विमोचने। यने कृते विपत्तिः स्यान्न स पापेन लिप्यते॥' इत्यादि संवर्तायै-रुक्तम्। एतच प्रपश्चितं प्राक्॥—

मिथ्याभिशंसिनः प्रायश्चित्तविवक्षया तदुपयोग्यर्थवादं तावदाह—

मिथ्याभिशंसिनो दोषो द्विः समो भूतवादिनः ॥२८४॥ मिथ्याभिशस्तदोषं च समादत्ते मृषा वदन् ।

यस्तु परोत्कर्षेर्ध्याजनितरोषकछिषतान्तःकरणो जनसमक्षं सिध्यैवाभि-

पाठा०-१ प्रहितो म्रियते यदि A. २ पृथक्त्वनिवेशिनी क. ३ इदमर्ध ङपुस्तक एवाधिकमस्ति. ४ गोश्रिकित्सार्थे ख.

शापं 'ब्रह्मह्यादिकमनेन कृतम्' इयारोपयित, तस्य तदेव द्विगुणं भवति । यस्तु विद्यमानमेव दोषमलोकविदितं जनसमक्षं प्रकाशयित, तस्यापि तत्पा-तिकसमदोषभाकत्वम् ; तथा चापस्तम्वः (११२११०)—'दोषं बुद्धा न पूर्वः परेभ्यः पतितस्य समाख्याता स्यात् परिहरेचेनं धर्मेषु' इति न केवलं मिथ्याभिशंसी द्विगुणदोषभाक्, अपि तु मिथ्याभिशस्तस्य यदन्यद्वरितजातं तदिष समादत्त इति वद्ध्यमाणप्रायश्चित्तेऽर्थवादः, न पुनः पापद्वैगुण्यादि-प्रतिपादनमत्र विवक्षितम् ; निमित्तस्य लघुत्वाल्लघुप्रायश्चित्तस्योपदेक्ष्यमाणत्वात् कृतनाशाकृताभ्यागमप्रसङ्गाच ॥ २८४५ ॥

तत्र प्रायश्चित्तमाह—

महापापोपपापाभ्यां योऽभिशंसेन्मृषा परम् । अब्भक्षो मासमासीत स जापी नियतेन्द्रियः ॥ २८५ ॥

यस्तु महापापेन ब्रह्महत्यादिना गोवधाद्युपपापेन वा सृषेव परमिन-शंसति स मासं यावजालाशानो जपशीलो जितेन्द्रियश्च भवेत्। तपश्च शुद्धवतीनां कार्यः । 'ब्राह्मणमन्ततेनाभिश्चस्य पतनीयेनोपैपातकेन वा मासमङ्भक्षः ञुद्धवतीरावर्तयेदश्वमेधावमृथं वा गच्छेत्' (२४।३९-४०) इति वसिष्ठस्मरणात् । भहापापोपपाप'ग्रहणमन्येषामप्यतिपातकादीनासुपलक्षणम् । एतच ब्राह्मणस्यैव ब्राह्मणेनाभिशंसने कृते द्रष्टव्यम् । यदा तु ब्राह्मणः क्षत्रियादेरभिशंसनं करोति, क्षत्रियादिनां ब्राह्मणस्य तदा-'प्रतिलोमापनादेषु द्विगुणिक्षगुणो दमः । वर्णाना-मानुलोम्येन तस्मादर्धार्घहानितः॥' इति दण्डानुसारेण प्रायश्चित्तस्य वृद्धिहासौ कल्पनीयो । भूताभिशंसिनस्तु पूर्वोक्तार्थवादानुसारेण दण्डानुसारेण च तदर्ध कल्पनीयम् । तथाऽतिपातकाभिशंसिन एतदेव वर्तं पादोनम् , पातकाभिशंसिन-स्तवर्धम्, उपपातकाभिशंसिनस्तु पादः; 'तुरीयो ब्रह्महत्यायाः क्षत्रियस्य वधे स्मृतः' ( मनुः १ १।१२६ )—इत्युपपातकभूतक्षत्रियादिवधे महापातकप्रायश्चित्त-तुरीयांशस्य दर्शनात् । एवं प्रकीर्णाभिशंसिनोऽपि उपपातकाच्यूनं कल्पनीयम् । • 'शक्तिं चावेक्ष्य पापं च प्रायिक्षत्तं प्रकल्पयेत्' इति स्मरणात् । यत्तु शङ्खलिखिताभ्यां 'नास्तिकः कृतम्नः कूटव्यवहारी ब्राह्मणवृत्तिम्नो मिथ्याभिशंसी चेलेते षड्वर्षाण ब्राह्मणगृहेषु भैक्षं चरेयुः, संवत्सरं धौतभैक्षमश्रीयुः, षण्मासान्वा गा अनुगच्छेयुः इति गुरुप्रायश्चित्तमुक्तं,-तद्भ्यासतारतम्यापेक्षया योजनीयम् ॥ २८५ ॥

अभिशंसिप्रायश्चित्तप्रसङ्गाद्भिशस्तप्रायश्चित्तमाह—

अभिशस्तो मृषा क्रुच्छ्रं चरेदाप्तेयमेव वा । निर्वपेत्तु पुरोडाशं वायव्यं पशुमेव वा ॥ २८६ ॥ यः पुनर्मिथ्याभिशस्तः स क्रुच्छ्रं प्राजापसं चरेत् । अग्निदैवत्येन

पाठा०-१ समाल्याने २ नोपपतनीयेन वा ड. ३ नोपि ततो न्यूनं ड. ४ निर्वपेत पुरोडाशं वायव्यं चरुमेव वा A.

वा पुरोडाशेन यजेत । वायुदैवत्येन वा पुराना । एषां च पक्षाणां शक्तिसंभवापेक्षया व्यवस्था । यत्तु विषष्टेन 'मासम्ब्रम् क्षणमुक्तमेतेनैवाभिशस्तो व्याख्यातः' (२४१३७) इति,—तदिभिशस्तस्य के कित्ताः कमकृतप्रायिक्षत्तस्य सतो द्रष्टव्यम् ; 'संवत्सराभिशस्त्रस्य दुष्टस्य द्विगुणो दमः' इति दण्डातिरेकदर्शनात् । यत्तु पैठीनसिनोक्तम्—'अवृतेनाभिशस्यमानः कृच्छूं चरेन्मासं पातकेषु महापातकेषु द्विमासम्' इति,—तदिष वासिष्ठेन समानविषयम् । यत्तु वौधायनेनोक्तम्—'पातकाभिशंसिने कृच्छूस्तदर्धमभिशस्त्रस्य' (२११६०१९) इति, तदुपपातकादिविषयं अशक्तविषयं वा । एवमन्येषामप्युचावचपायश्चित्तानामभिशास्तिविषयाणां कालशक्त्यायपेक्षया व्यवस्था विश्वेया । यथाह मनुः (१९१२००)—'षष्टाक्रकालता मासं संहिताजप एव वा । होमाश्च शाकला नित्यमपाङ्कानां विशोध्यम् ॥' इति । अपाङ्कानां मध्ये अभिशस्तादयः पठिताः । यद्यप्यत्राभिशस्त्रस्य निषद्वाचरणं नोपलभ्यते तथापि मिथ्याभिशस्त्रत्विक्तानुमितप्राग्भवीयनिषिक्ताचरणं नोपलभ्यते तथापि मिथ्याभिशस्त्रत्विक्तानुमितप्राग्भवीयनिषिक्ताचरणापूर्वनिवन्धनमिदं प्रायिक्षत्तं कृमिद्षानामिवेति न विरोधः ॥ २८६॥

अनियुक्ती आतृजायां गच्छंथान्द्रायणं चरेत्।

किंच, यस्तु नियोगं विना भ्रातु ज्येष्ठस्य किन्ष्ठस्य वा भायां गच्छिति स चान्द्रायणं चरेत्। - एतच सक्टदमित पूर्विविषयं द्रष्टव्यम्। यतु शङ्कवचनम्—'परिवित्तः परिवेत्ता च संवत्सरं ब्राह्मणगृहेषु भैक्षं चरेयातां ज्येष्ठभार्यान्मितृ गच्छंस्तदेव किन्ष्ठभार्यां च' इति, -तत्कामकारविषयम्॥—

किंचाह-

त्रिरात्रान्ते घृतं प्राक्य गत्वोदक्यां विशुध्यति ॥२८७॥

यः पुनरुद्क्यां रजखलां खभार्यामि गच्छित स त्रिरात्रमुपोष्यान्ते घृतं प्राद्य विशुध्यति ।—इदमकामतः सक्नद्गमनविषयम् । तत्रैवाभ्यासे 'रजखलागमने सप्तरात्रम्' इति शातातपेनोक्तं द्रष्ट्रत्यम् । कामतः सक्नद्रमनेऽप्ये तदेव । यत्तु वृहत्संवर्तेनोक्तम्—'रजखलां तु यो गच्छेद्रिभिणीं पिततां तथा। तस्य पापविशुद्धर्थमितिकृच्छ्ं विशोधनम् ॥' इति,—तत्कामतोऽभ्यासविषयम् । यत्पुनः शङ्क्षन त्रिवार्षिकमुक्तम्—'पादस्तु शृद्रह्ल्यायामुद्वयागमने तथा' इति, तत्कामतोऽल्यनतानविष्ठन्नाभ्यासविषयम् । रजखलायास्तु रजखलादिस्पशं प्राय्वत्वम्यासविषयम् । रजखलायास्तु रजखलादिस्पशं प्राय्वत्वम्यानिक्षयम् । तथा च वृहद्वसिष्ठः—'स्पृष्टे रजखलेऽन्योन्यं सेवणे त्वेकभर्तके । कामादकामतो वापि सद्यः स्नानेन श्रुष्यतः ॥' इति । असपक्रयोस्त्र सवर्णयोरकामतः स्नानमात्रम्—'उदक्या तु सवर्णा या स्पृष्टा चेत्स्यादुदक्यया। तिसिक्नेवाहिन स्नात्वा श्रुद्धिमाप्नोत्यसंशयम् ॥' इति मार्कण्डेयस्मरणात् ॥ यत्तु

टिप्पo-1 'देवकृतस्यैनसोऽवयजनमित' इत्यादिकं शाकलशाखायां सूक्तं प्रोक्तम्। तेन मासपर्थन्तं होमः कार्यः ।

पाटा०-१ सगोत्रे ङ. २ कामतोऽकामतो वापि ङ.

क्र्यपवचनम्—'रजस्त्रला तु संस्पृष्टा ब्राह्मण्या ब्राह्मणी यदि । एकरात्रं निरा-हारा पञ्चगव्येन शुध्यति ॥' इति, –तत्कामकारविषयम् । असवर्णास्पर्शे तु बृह-द्वसिष्ठेन विशेषो दर्शितः—'स्प्टृष्ट्वा रजखलाऽन्योन्यं ब्राह्मणी शृद्रजापि च। कृच्छ्रेण शुध्यते पूर्वा शही दानेन शुध्यति ॥' दानेनेति पादकृच्छ्रप्रसाम्रायभूतनिष्कचतुर्थाः शदानेन शुध्यतीति । 'स्पृष्ट्वा रजखलाऽन्योन्यं ब्राह्मणी वैश्यजापि च । पादहीनं चरेत्पूर्वा पादकुच्छ्रं तथोत्तरा ॥ स्प्रष्ट्वा रजखलाऽन्योन्यं ब्राह्मणी क्षत्रिया तथा । कुच्छार्धाच्छुध्यते पूर्वा त्तरा च तद्र्यतः ॥ स्प्रष्ट्वा रजखलाऽन्योन्यं क्षत्रिया शृद्रजापि च । उपवासैम्निभिः पूर्वा त्वहोरात्रेण चोत्तरा ॥ स्ट्रप्ट्वा रजखलाऽन्योन्यं क्षत्रिया वैरयजापि च । त्रिरात्राच्छुध्यते पूर्वा त्वहोरात्रेण चोत्तरा ॥ स्पृष्ट्वा रज-खलाऽन्योन्यं वैश्या शृहा तथैव च। त्रिरात्राच्छुध्यते पूर्वा तूत्तरा च दिनद्वयात् ॥ वर्णानां कामतः स्पर्शे शुद्धिरेषा पुरातनी ॥' इति ॥ अकामतस्तु वृहद्विष्णुनोक्तं स्नानमात्रम्—'रजखलां हीनवर्णां रजखला स्ट्रष्ट्वा न तावदश्रीयाद्यावन्न शुद्धा स्यात् । सवर्णामधिकवर्णां वा स्पृष्ट्वा सद्यः स्नात्वा विशुध्यति' इति ॥ चण्डालादि-स्पर्शे तु बृहद्वसिष्ठेन विशेष उक्तः—'पतितान्सश्वपाकेन संस्पृष्टा चेद्रजखला। तान्यहानि व्यतिकम्य प्रायिश्वतं समाचरेत् ॥ प्रथमेऽहि त्रिरात्रं स्याद्वितीये द्यहः मेव तु । अहोरात्रं तृतीयेऽहि परतो नक्तमाचरेत् ॥ शृहयोच्छिष्टया सृष्टा शुना चेद्वयहमाचरेत् ॥' इति । तान्यहानि व्यतिकम्य अनाशकेन नीःवेति यावत् ।-एतत्कामतः स्पर्शविषयम् । अकामतस्तु—'रजखला तु संस्पृष्टा चाण्डाला-न्त्यश्ववायसैः । तावत्तिष्ठेन्निराहारा यावत्कालेन शुध्यति ॥' इति बौधायनेनोक्तं द्रष्टव्यम् ॥ यत्पुनस्तेनैवोक्तम्—'रजखला तु संस्तृष्टा प्रामकुकुटसूकरैः । श्विमः स्नात्वा क्षिपेत्तावद्यावचन्द्रस्य दर्शनम् ॥' इति, –तदशक्तविषयम् ॥ यदा तु भुजानायाः शादिस्पर्शो भवति तदा समृत्यन्तरे विशेष उक्तः—'रजखला तु भुज्ञाना श्वान्यजादीन्स्पृरोयदि । गोमूत्रयावकाहारा षड्रात्रेण विशुध्यति ॥ अराक्ती काञ्चनं दद्याद्विप्रेभ्यो वापि भोजनम् ॥' इति ॥ यदा तूच्छिष्टयोः परस्परस्पर्शनं भवति तदा—'उच्छिष्टोच्छिष्टया स्पृष्टा कदाचित्स्री रजखला। कृच्छ्रेण ग्रुध्यते पूर्वा रहा दानैरपोषिता ॥' इत्यत्रिणोक्तं द्रष्टन्यम् ॥ यदा त्चिछष्टान्द्रिजानर्ज-खला स्पृशति, तदा 'द्विजान्कथंचिदुच्छिष्टान्रजःस्थायदि संस्पृशेत्। अधोच्छिष्टे त्वहोरात्रमूर्ध्वोच्छिष्टे त्र्यहं क्षिपेत् ॥' इति मार्कण्डेयोक्तं द्रष्टव्यम् ॥ एवमवकीर्णि-प्रायश्चित्तप्रसङ्गातकानिचिदनुपातकप्रायश्चित्तान्यपि व्याख्याय प्रकृतमनुसरामः। तत्रावकीर्णानन्तरं 'सुतानां चैव विकयः' (प्रा०२६६) इत्युक्तं, तत्र मनुयोगिश्वरो-कानि त्रेमासिकादीनि कामाकामजातिशक्तयायपेक्षया पूर्ववस्थापनीयानि ॥ शङ्खवचनम्—'देवगृहप्रतिश्रयोद्यानारामसभाप्रपातडागपुण्यसेतुसुतविकयं कुत्वा तप्तकृच्छूं चरेत्' इति, यच पराशरेणोक्तम्—'विकीय कन्यकां गां च हुच्छ्रं सान्तपनं चरेत्' इति,-तदुभयमप्यापद्यकामतो द्रष्टव्यम् ॥ कामतस्तु-

पाठा०-१ चापरा ङ. २ दीनि कामजाति ङ. या० ४१

'नारीणां विक्रयं कृत्वा चरेचान्द्रायणवतम् । द्विगुणं पुरुषस्यैव वतमाहुर्मनीषिणः ॥' इति चतुर्विश्वतिमतोक्तं द्रष्टव्यम् ॥ यत्तु पैठीनसिनोक्तम्—'आरामतडागोदपान-पुक्करिणीसुकृतसुतविक्रये त्रिषवणसाय्यधःशायी चतुर्थकालाहारः संवत्सरेण पूती भवति' इति,—तदेकपुत्रविषयम् । तद्दनन्तरं 'धान्यकुप्यपशुस्तेयम्' (प्रा०२३७) इत्युक्तं,—तत्प्रायश्चित्तानि च स्तेयप्रकरणे प्रपश्चितानि ॥ २८७ ॥

अनन्तरं 'अयाज्यानां च याजनम्' (प्रा०२३७) इत्युक्तं, तत्र प्रायश्चित्तमाह-

## त्रीन्कुच्छ्रानाचरेद्वात्ययाजकोऽभिचरन्नपि । वेद्रष्ठावी यवाश्यब्दं त्यक्त्वा च शरणागतम् ॥ २८८॥

यस्तु सावित्रीपतितानः याजनं करोति स प्राजापसप्रमृतींस्त्रीन्क्रच्छाना-चरेत्, एतेषां च गुरुलघुभूतानां कृच्छ्राणां निमित्तगुरुलघुभावेन कल्पनीयम्॥ तथा अभिचरत्रपीद्मेव प्रायित्रतं कुर्यात्। एतचामिदाद्याततायिव्यतिरेकेण 'षदस्वभिचरत्र पतिते' इति वसिष्ठस्मरणात् ॥ 'अपि'शब्दो हीनयाजकान्सेष्टि• याजकयोः संप्रहार्थः । अत एवोक्तं मनुना ( ११।१९७ )—'ब्राखानां याजनं कृत्वा परेषामन्त्यकर्म च । अभिचारमहीनं च त्रिभिः कृच्छ्रैर्व्यपोहति ॥' इति । 'परेषामन्सकर्म' इसस्यन्ताभ्यासविषयं श्हान्सकर्मविषयं वाः प्रायितस्य गुरु त्वात् । अहीनो द्विरात्रादिर्द्वाद्दर्यन्तोऽहर्गणयागः । यतु शातातपेनो-कम्-'पतितसावित्रीकान्नोपनयेनाध्यापयेन याजयेत् य एतानुपनयेदध्यापयेया-जयेद्वा स उद्दालकवृतं चरेत्' इति, नतःकारविषयम् । उद्दालकवृतं च प्राग्द-शितम् । एतच कृच्छ्त्रयं साधारणोपपातकप्रायश्चित्तस्यापवादकम्, अत उप-पातकसाधारणप्रायश्चित्तं ग्रुद्र(द्ययाज्ययाजने व्यवतिष्ठते । तत्र कामतस्त्रमासिकम्। अकामतस्तु योगिश्वरोक्तं मासवतादि । यत्तु प्रचेतसा ग्रुद्रयाजकादीन्पिठित्वोक्तम्— 'एते पञ्चतपोऽभ्रावकाशजलशयनान्यनुतिष्ठेयुः । क्रमेण श्रीष्मवर्षाहेमन्तेषु मासं गोमूत्रयावकमश्रीयुः' इति,-तत्कामतोऽभ्यासविषयम्। यत्तु यमेनोक्तम्—'पुरोधाः शुद्रवर्णस्य बाह्मणो यः प्रवर्तते । स्नेहाद्धंप्रसङ्गाद्वा तस्य हुन्ह्ये विशोधनम् ॥ इति, -तद्शक्तविषयम् । यच पैठीनसिनोक्तम् - 'शृह्याजकः सर्वद्रव्यपरिलागाः त्पूतो भवति प्राणायामसहस्रेषु दशकृत्वोभ्यस्तेषु इति, -तद्प्यकामतोऽभ्यासविष-यम् । यतु गौतमेनोक्तम्—'निषिद्धमन्त्रधयोगे सहस्रवागुपतिष्ठेत्' ( २२।२३) इति निषिद्धानां पतितादीनां याजनाध्यापनात्मके मन्त्रप्रयोगे बहुशोऽभ्यस्ते प्राकृतं ब्रह्मचर्यमुपदिष्टं,-तत्कामतोऽभ्यासविषयम् । यः स्वेवेदं विष्ठावयति यश्च, रक्षण-क्षणोऽपि तस्करव्यतिरिक्तं शरणागतमुपेक्षते, सोऽपि संवत्सरं यवोदनं भुजानः शुध्यति । तत्र विष्ठवो नाम पर्वचाण्डालश्रोत्रावकाशायनध्यायेष्वध्ययनम् । उत्कर्षः हेतोरधीयानस्य किं पठिस नाशितं लयेखेवं पर्ययोगदानं वा विष्ठावनमुच्यते । अत एवोक्तं स्मृलन्तरे—'दत्तानुयोगानध्येतुः पतितान्मनुरव्रवीत्' इति । यत्तु विष्ठेनी

पाठा०- १ नाध्यापयेद्य एता ख. २ यस्तु वेदं ङ.

कम्—'पतितचाण्डालशवश्रावणे त्रिरात्रं वाग्यता अनश्नन्त आसीरन् सहस्रपरमं वा तदभ्यस्यन्तः पूता भवन्तीति विज्ञायते' (२३।३४-३५) इति, 'एतेनैव गर्हि-ताध्यापकयाजका व्याख्याताः दक्षिणात्यागाच पूता भवन्तीति विज्ञायते' (२३। ३६) इति,-तहुद्धिपूर्वविषयम् । यत् षट्त्रिंशन्मतेऽभिहितम्-- 'चाण्डालश्रोत्रा-वकाशे श्रुतिस्मृतिपाठे एकरात्रमभोजनम्' इति,-तदबुद्धिपूर्वविषयम् ॥ यदा सर्पाचन्तरागमनमात्रं भवति न पुनस्तत्राधीते तदापि प्रायश्चित्तं यमेनोक्तम्-'सर्पस्य नकुलस्याथ अजमार्जारयोस्तथा॥ मूषकस्य तथोष्ट्रस्य मण्ड्कस्य च योषितः॥ पुरुषस्यैडकस्यापि शुनोऽश्वस्य खरस्य च । अन्तरागमने सद्यः प्रायश्चित्तमिदं शृणु ॥ त्रिरात्रमुपवासश्च त्रिरहश्चाभिषेचनम् । त्रामान्तरं वा गन्तव्यं जानुभ्यां नात्र संशयः ॥' इति ॥ पितृमातृसुतत्यागतडागारामविकयेषु मनुयोगीश्वरोक्तोपपातक-साधारणप्रायश्चितानि पूर्ववजातिशक्तिगुणाद्यपेक्षया योज्यानि । तत्र पितृमात्रादि-लागस्य 'अकारणे परिलक्ता मातापित्रोर्गुरोक्तथा' इलपाङ्कमध्यपाठात्तिनिमत्तमपि प्रायित्रतं भवति । यथाह मनुः ( ११।२७० )—'षष्टाचकालता मासं संहिता-जप एव वा । होमाश्र शाकला नित्यमपाङ्कानां विशोधनम् ॥' इति । अपाङ्काश्च श्रींद्धकाण्डे 'ये स्तेनपतितङ्कीवाः' इत्यादिवाक्यैर्द्शिताः । तडागारामविक्रयेषु च कतिचिद्विशेषप्रायितानि सविषयाणि सुतविकयप्रायिक्षत्तकथनावसरे कथितानि॥ अनन्तरं 'कन्याया दूषणम्' इत्युक्तं, तत्र च त्रैमासिकद्वैमासिकचान्द्रायणादीनि वर्णानां सवर्णाविषये योज्यानि । आनुलोम्ये पुनर्मासिकपयोशनं प्राजापत्यं वा-'सकामास्वनुलोमासु न दोषस्त्वन्यथा दमः' (व्य० २८८) इति दण्डाल्पत्वद्रशंनात् ॥ यत्तु शङ्क्षेनोक्तम्—'कन्यादूषी सोमविकयी च कृच्छ्रमेंब्दं व्रतं चरेयाताम्' इति, यच हारीतवचनम्—'कन्यादूषी सोमविकयी वृषलीपतिः कौमारदारलागी सुरामद्यपः शृहयाजको गुरोः प्रतिहन्ता नास्तिको नास्तिकवृत्तिः कृतन्नः कूटव्य-वैहारी ब्राह्मणवृत्तित्रो मिथ्याभिशंसी पतितसंव्यवहारी मित्रध्रक् शरणागतघाती प्रतिरूपकृतिरिखेते पञ्चतपोभ्रावकाशजलशयनान्यनुतिष्ठेयुर्शान्मवर्षाहेमन्तेषु मासं गोमूत्रयावकमश्रीयुः इति,-तदुभयमपि क्षत्रियवैर्योः प्रातिलोम्येन दूषणे योज्यम् । शृद्धस्य तु वध एव । 'दूषणे तु करच्छेद उत्तमायां वधस्तथा' (व्य० २८८) इति वधद्र्शनात् । परिविन्दॅकस्य याजनकन्याप्रदानयोः कौटिल्ये शिष्टाप्रतिषिद्धवतलोपे आत्मार्थपाकित्रयारम्भे मद्यपश्चीनिषेवणे च साधारणोपपातकप्रायश्चित्तं प्राग्वद्यव-स्थापनीयम् । आद्ययोस्तु विशेषप्रायश्चितानि परिवेदनायाज्ययाजनप्रायश्चित-कथनप्रस्तावे दार्शतानि। अनन्तरं 'खाध्यायामिसुतत्यागः' (प्रा०२३९) इत्युक्तं, तत्र व्यसनाशक्तया लागे अधीतस्य च नाशनमिति ब्रह्महलासमप्रायश्चितमुक्तम् । शास्त्रश्रवणाद्याकुलतया त्यागे तु त्रैमासिकाद्यपपातकप्रायश्चितानि जातिशक्तय-पेक्षया योज्यानि । यत्तु वसिष्ठेनोक्तम् — 'ब्रह्मोज्झः कृच्छ्रं द्वादशरात्रं चरित्वा-

पाठा०-१ श्राद्धप्रकरणे ङ. २ कृच्छ्रमब्दं ङ. ३ क्टब्यवहारी मित्रधुक् ख. ४ परिविन्दकयाजन ङ. ५ शक्तिगुणापेक्षया क. ६ व्यवस्थापनीयानि. पुनरुपयुजीत वेदमाचार्यात्' इति,-तदलन्तापद्विषयम् । अभिलागेऽपि तेनैव विशेषो दर्शितः-'योऽमीनपविध्येत्स कृच्छ्रं द्वादशरात्रं चरित्वा पुनराधेयं कारयेत्' इति । 'द्वादशरात्र'महणमुत्सन्नकालापेक्षया प्राजापत्यादिगुरुलघु-कुच्छाणां प्राध्यर्थम् । तत्र मासद्वये प्राजापत्यं, मासचतुष्टयेऽतिकृच्छुः, षण्मा-सोच्छिन्ने पराकः, षण्मासादूर्ध्वं योगीश्वरोक्तान्युपपातकसामान्यप्रायश्चितानि कालावपेक्षया योज्यानि । संवत्सराद्ध्वं तु मानवं त्रैमासिकं द्वैमासिकमिति व्यवस्था ।--एतच नास्तिक्येन त्यागविषयम् । तथा च व्याघः--'योऽप्तिं लजित नास्तिक्यात्प्राजापलं चरेद्विजः' इति । यदा तु प्रमाद। त्यजित तदा भारद्वाजगृह्ये विशेष उक्तः—'प्राणायामशतमात्रिरात्रादुपवासः स्यादा-विंशतिरात्रात् अत अर्ध्वमाषष्टिरात्रातिस्रो रात्रीरुपवसेदत अर्ध्वमासंवत्स-रात् प्राजापत्यं चरेत्, अत ऊर्धं कालबहुत्वे दोषगुरुत्वम्' इति । यदा त्वाल-स्यादिना त्यजित तदापि तेनैव विशेष उक्तः—'द्वादशाहातिक्रमे त्रयहमुपवासः. मासातिकमे द्वादशाहमुपवासः, संवत्सरातिकमे मासोपवासः पथोभक्षणं वा' इति । संवत्सराद्ध्र तु बृद्धहारीतेन विशेष उक्तः—'संवत्सरोत्सन्नेऽमिहोत्रे चांद्रायणं कृत्वा पुनरादध्यात् । द्विवर्षोत्सन्ने चांद्रायणं सोमायनं च कुर्यात् । त्रिवर्षोत्सन्ने संवत्सरं कृच्छमभ्यस्य पुनरादध्यात्' इति । सोमायनं च कृच्छकाण्डे वक्ष्यते । शङ्केनापि विशेष उक्तः—'अम्युत्सादी संवत्सरं प्राजापत्यं चरेद्रां च दद्यात्' इति ॥ सुत्यागे बन्ध्यागे च त्रैमासिकं गोवधवर्तं कामतः । अकामतस्तु योगी-श्वरोक्तं व्रतचतुष्टयं शक्तयाद्यपेक्षया योज्यम् ॥ द्रमच्छेदे प्रायश्चितं प्रागुक्तम् । स्त्रीप्राणिवधवशीकरणादिभिजींवने तिलेक्ष्यम्त्रप्रवर्तने च तान्येव प्रायश्चित्तानि तथैव योज्यानि । व्यसनेषु च यूतमृगयादिषु तान्येव वतानि तथैव योज्यानि । यत्तु बौधायनेन—'अथाशुचिकराणि द्युतमभिचारोऽनाहितामेरुञ्छवृत्तिः समा-वृत्तस्य च मैक्षचर्या तस्य च गुरुकुछे वास ऊर्ध्व चतुभ्यों मासेभ्यो यश्च तमध्यापः यति नक्षत्रनिर्देशनं चेति द्वादशमासान्द्वादशार्थमासान्द्वादशाहान्द्वादशषडहाः न्द्रादशत्यहांश्व त्रयहमेकाहमिल्यशुचिकरनिर्देशः' इति द्युते वार्षिकत्रतमुक्तं,-तदः भ्यासविषयम् । यत्त् प्रचेतसोक्तम्-'अनृतवाक् तस्करो राजभृत्यो वृक्षारोपकः वृत्तिर्गरदोऽभिदोऽश्वरथगजारोहणवृत्ती रङ्गोपजीवी श्वागणिकः शुद्रोपाध्यायो वृष-लीपतिर्भाण्डिको नक्षत्रोपजीवी श्ववृत्तिर्वह्मजीवी चिकित्सको देवलकः पुरोहितः कितवो मद्यपः कूटकारकोऽपत्यविकयी मनुष्यपशुविकेता चेति तानुद्धरेत्समेल न्यायतो ब्राह्मणव्यवस्थया सर्वद्रव्यत्यागे चतुर्थकालाहाराः संवत्सरं त्रिषवणमुपस्पृ-शेयुस्तस्यान्ते देविपतृतर्पणं गवाहिकं चेखेवं व्यवहार्या।' इति,—तदिप बौधायनेन समानविषयम् । श्वागणिको यः श्वगणेन जीवति । भाण्डिको वन्दिव्यतिरिक्तो राज्ञां त्र्यादिखनैः प्रबोधयिता; वन्दिनः पृथगुपादानात् । श्ववृत्तिः सेवकः, ब्रह्मजीवी वै।ह्मणकार्येषु मृत्येन परिचारकः । मन्कान्यप्यपाङ्कियप्रायश्चित्तानि 'षष्टाज्ञकालता

पाठा०- १ द्विजकार्येषु ङ.

मासम्'(१११२००) इलादीन्यपि नालायपेक्षया योज्यानिः; तदुक्तापाङ्क्रयमध्येऽपि कितवादिव्यसनिनां पठितत्वात् । आत्मविकये शृद्दसेवायां च सामान्यप्रायश्चितानि प्राग्वदेव योज्यानि ॥ यत्तु वौधायनेनोक्तम्—'समुद्रयानं व्राह्मणस्य न्यासापहरणं सर्वापण्येर्व्यवहरणं भूम्यनृतं शृहसेवा यश्च शृहायामभिजायते, तदपत्यं च भवति तेषां तु निर्देशः 'चतुर्थकालं मितभोजिनः स्यरपोऽभ्यपेयः सवनानुकल्पम् । स्थानासनाभ्यां विहरनत एतैस्त्रिवर्षेस्तदपहरन्ति पापम् ॥' इति, –तद्वहुकालसेवा-विषयम् ॥ हीनजातिभिः सरुये तूपपातकसामान्यप्रायश्चित्तान्येव ॥ यत्तु प्रचेत-सोक्तम्—'मित्रभेदनकरणादहोरात्रमनश्रन् हुत्वा पयः पिबेत्' इति,-तदहीन-सख्यभेदनविषयम् ॥ हीनयोनिनिषेवणेऽप्युपपातकसामान्यप्रायश्चित्तानि योज्या-नि ॥ यतु शातातपेनोक्तम्—'ब्राह्मणो राजकन्यापूर्वी कृच्छ्रं द्वादशरात्रं चरित्वा निविशेत्तां चोपयच्छेत् , वैश्यापूर्वी तु तप्तकुच्छ्रं शहापूर्वी तु कुच्छ्रातिकृच्छ्रं राजन्यश्चे-हैरयापूर्वी कृच्छ्रं द्वादशरात्रं चरित्वा निविशेत्तां चोपयच्छेत्, शृहापूर्वी त्वतिकृच्छ्रं, वैरयश्चेच्छ्दापूर्वी त्वतिकृच्छ्रं द्वादशरात्रं चरित्वा तां चोपयच्छेत्' इति, तत्र निवि-शेतां चोपयच्छेदिति कुच्छानुष्ठानोत्तरकालं सवर्णापरिणयनादूध्वं तां च राजन्या-दिकामुपयच्छेदित्यर्थः ।-इदं चाज्ञानविषयम् । ज्ञानतस्तूपपातकसामान्यप्रायश्चित्तं च्यवस्थितमेव द्रष्टव्यम् ।-साधारणस्त्रीसंभोगे च 'हीनैयोनिनिषेवणम्' (प्रा०२४१) इःयुक्तं, तत्रापि '५ छुनेश्याभिगमने प्राजापत्यं विधीयते' इति संवर्तोक्तमकामतो द्रष्टव्यम् । कामतस्तु यमेनोक्तं द्रष्टव्यम्—'वेद्यागमनजं पापं व्यपोहन्ति द्विजातयः । पीत्वा सक्टत्सकृत्तप्तं सप्तरात्रं कुशोदकम् ॥'इति । उपपातकसामान्यप्रायश्चित्तानि च कामाकामतोऽभ्यासापेक्षया योज्यानि । तत्र मल्याभ्यासे त 'प्रतिनिमित्तं नैमि-तिकमावर्तते' इति न्यायात्प्रतिनिमित्तं नैमित्तिकावृत्तौ प्रसक्तायां लौगाक्षिणा विशेष उक्तः—'अभ्यासेऽहर्गुणा वृद्धिमीसादर्वाक् विधीयते । ततो मासगुणा वृद्धियीव-त्संवत्सरं भवेत् ॥ ततः संवत्सरगुणा यावत्पापं समाचरेत् ॥' इति ।-इदं मतिपूर्व-विषयम् । अमतिपूर्वेश्वतौ तु चतुर्विशतिमते विशेष उक्तः—'सकूत्कृते तु यत्रोक्तं त्रिगुणं तित्रिभिदिंनैः। मासात्पञ्चगुणं प्रोक्तं षण्मासाद्दशधा भवेत् ॥ संवत्सरात्पञ्चदशं त्रयब्दाद्विंशगुणं भवेत् । ततोऽप्येवं प्रकरुपं स्याच्छातातपवचो यथा ॥' इति ॥ यत्पुनः 'विधेः प्राथमिकादसात् द्वितीये द्विगुणं चरेत्' इति प्रतिनिमित्तमावृत्ति-विधायकं,-तन्महापातकविषयमित्युक्तं प्राक्। यत्तु यमेन साधारणस्रीगमनमिषकुरा गुरुतल्पव्रतमतिदिष्टम् 'गुरुतल्पवृतं केचित्केचिचान्द्रायणवृतम् । गोव्रस्येच्छन्ति केचित्त केचिदेवावकीर्णिनः॥' इति ।-एतच जन्मप्रमृतिसानुबन्धानविच्छन्नाभ्यास-विषयम् । अनन्तरं 'तथैवानाश्रमे वासः' (प्रा॰ २४१) इत्युक्तं तत्र हारीतेन विशेष उक्तः—'अनाश्रमी संवत्सरं प्राजापत्यं कृच्छुं चरित्वाश्रमसुपेयात् । द्वितीयेऽतिकृच्छुं तृतीये कुच्छातिकृच्छमत ऊर्ध्वं चान्द्रायणम्' इति ।-एतदसंभवविषयम् । संभवे तु सामान्येनोपपातकप्रायश्चित्तानि कामाकामतो व्यवस्थापनीयानि । परपाकरुचित्वा-

पाठा०- १ हीनस्त्रीनिषेवण ङ. २ पूर्वाभ्यासे.

सच्छास्त्राधिगमनाकराधिकारभार्याविकयेषु च मनुयोगीश्वरप्रतिपादितोपपातक-सामान्यप्रायश्चित्तानि जातिशक्तिगुणाद्यपेक्षया व्यवस्थापनीयानि ॥ २८८॥

'भार्याया विकयश्वेषाम्' (प्रा० २४२) इत्यत्र 'च'शब्दो मन्वाद्युक्तासस्प्रति-महिनिन्दतान्नादनादीनामुपलक्षणार्थमित्युक्तम् । तत्रासत्प्रतिमहे प्रायश्चित्तविशेष-माह—

गोष्ठे वसन्ब्रह्मचारी मासमेकं पयोत्रतः । गायत्रीजाप्यनिरतः गुद्ध्यतेऽसत्प्रतिग्रहात् ॥ २८९॥

यस्त्वसत्प्रति महं निषद्धप्रति महं करोति स वहा चर्ययुक्तो गोष्ठे वसन् गायत्री जाप्यनिरतो गायत्रीजपशीलो मासं पयोवतेन ग्रद्धवतीति। प्रतिप्रहस्य चासत्त्वं दातुर्जातिकमीनिवन्धनं यथा चाण्डालादेः पतितादेश्व । तथा देशकालनिवन्धनं च यथा कुरुक्षेत्रोपरागादौ तथा प्रतिपाह्यद्रव्यनिवन्धनं च यथा सुरामेषीमृतशय्योभयतोमुख्यादेः ॥ यदा तु पतितादेर्भेष्यादिकं प्रैतिगृहाति, तदै-तद्भरप्रायश्चित्तं द्रष्टव्यम् ; व्यतिकमद्वयदर्शनेन निमित्तस्य गुरुत्वात् । तत्र जपे मनुना संख्याविशेष उक्तः ( १९१९४ )— 'जिपत्वा त्रीणि सावित्र्याः सह-स्नाणि समाहितः । मासं गोष्टे पयः पीत्वा मुच्यतेऽसत्प्रतिष्रहात् ॥' इति अलाई त्रिसहस्रजपो द्रष्टव्यः; 'मासम्' इति द्वितीयया त्रिसहस्रसंख्याकस्य जपस्य प्रतिदिवसव्यापित्वावगमात् । यदा तु न्यायवर्तिवाह्मणादेः सकाशाविषिदं मेषादिकं गृहाति, पतितादेवी भूम्यादिकमनिषिद्धं तदा षद्त्रिंशन्मतोक्तं दष्ट-व्यम्—'पिनत्रेष्ट्या विद्युद्ध्यन्ति सर्वे घोराः प्रतिप्रहाः। ऐन्द्वेन मृगारेष्ट्या कदाचिन्मित्रविन्दया ॥ देव्या लक्षजपेनैव शुद्धान्ते दुष्प्रतिप्रहात् ॥' इति । यतु बृहद्धारीतवचनम्-राज्ञः प्रतिग्रहं कृत्वा मासमप्सु सदा वसेत्। षष्टे काळे पयोभक्षः पूर्णे मासे विशुद्धयति ॥ तर्पयित्वा द्विजान्कामैः सततं नियतवतः ॥' इति, –तत्पूर्वोक्तविषयेऽभ्यासे द्रष्टव्यम् । अथवा, –पतितादेः कुरुक्षेत्रोपरागादौ कृष्णाजिनादिप्रतिप्रद्विषयम् । तथा प्रतिप्राह्यद्रव्याल्पतया प्रायिश्वताल्पत्वम् । यथाह हारीतः-'मणिवासोगवादीनां प्रतिप्रहे सावित्र्यष्टसहसं जपेत्' इति। तथा षद्त्रिंशन्मतेsपि—'भिक्षामात्रं गृहीते तु पुण्यं मन्त्रमुदीर्येत् । प्रतिप्रहेषु सर्वेषु षष्टमंशं प्रकल्पयेत् ॥' इतीदं च प्रायश्चित्तजातं द्रव्यत्यागोत्तरकालं ब्रष्टन्यम् । (१९१९३) — यद्गितिनार्जयन्ति कर्मणा ब्राह्मणा धनम् । तस्यो-त्सर्गेण शुद्धयन्ति जप्येन तपसैव च ॥' इति मनुस्मरणात् । एवमन्या-न्यपि स्मृतिवाक्यानि द्रव्यसाराल्पत्वमहत्त्वाभ्यां विषयेषु व्यवस्थापनीयानि ॥

इत्युपपातकप्रायश्चित्तप्रकरणम् ।

प्सठा०—१ जप्यनिरतः ख. २ निरतो मुच्यतेऽसत्प्रति A. ३ दिकं गृह्णाति इ. ४ पूर्णमासे प्रमुच्यते, ५ मात्रे गृहीत्वा तु ख.

CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA

जालाश्रयादिदोषेण निन्दान्नादेश्व शब्दतः। योगीन्द्रोक्तवतवातः सांप्रतं तु प्रतन्यते॥

तत्र जातिदुष्टपलाण्डादिभक्षणे कामतः सकृत्कृते 'पलाण्डुं विङ्वराहं च' ( आ० १७६ ) इलादिना चान्द्रायणमुक्तम् । कामतोऽभ्यासे तु निषिद्धभक्षणं जैह्यं' ( प्रा॰२२९ ) इत्यादिनोक्तं सुरापानसमप्रायश्चित्तम् । अकामतः सक्टद्मक्षणे सान्तपनम् । तत्रैवाभ्यासे यतिचान्द्रायणम् ।— अमस्यैतानि षड् जग्ध्वा कृच्छूं सान्तपनं चरेत् । यतिचान्द्रायणं वापि शेषेषूपवसेदहः' ( ५।२० ) इति मनु-सरणात् । यत्तु वृह्द्यमेनोक्तम्—'खट्ववार्ताककुम्भीकन्नश्चनप्रभवाणि च । भूतृणं शियुकं चैव खुखु॰डं कवकानि च ॥ एतेषां भक्षणं कृत्वा प्राजापत्यं चरेद्विजः ॥' इति, तत्कामतोऽभ्यासविषयम्। 'मत्स्यांश्च कामतो जग्ध्वा सोपवासक्ष्यहं क्षिपेत्' इति योगिधरेण कामतः सकृद्भ्भणे त्रयहस्योक्तत्वात् । खट्टाख्यः पक्षी । कुसु-म्भमिल्यन्ये । कवकं राजसर्षपाख्यं शाकम् । खुखुण्डं तद्विशेषो गोवलीवर्दन्यायेन निर्दिष्टः । यत्तु यमेनोक्तम्—'तन्दुलीयककुम्भीकनश्चनप्रभवांस्तथा । नालिकां नारिकेटीं च श्लेष्मातकफलानि च ॥ भूतृणं शिमुकं चैव खट्वाख्यं कवकं तथा । एतेषां भक्षणं ऋत्वा प्राजापत्यं वतं चरेत् ॥' इति, –तदपि मतिपूर्वाभ्यास-विषयम् । नालिका नारिकेली च शाकविशेषौ । खट्टाख्यश्च । अकाम तः सकुद्भक्षणे तु 'शेषेषूपवसेदहः' ( ५।२० ) इति मनूक्तं द्रष्टन्यम् । तत्रैवाभ्यासे त्वावृत्तिः कल्पा । अलन्ताभ्यासे तु—'संसर्गदुष्टं यचानं कियादुष्टमकामतः । भुक्तवा खभावदुष्टं च तप्तकृच्छ्रं समाचरेत् ॥' इति प्रचेतोभिहितं द्रष्टव्यम् । नील्यास्त्व-कामतः सक्रद्भशे चान्द्रायणम्—'भक्षयेयदि नीलीं तु प्रमादाह्राह्मणः कचित्। चान्द्रायणेन शुद्धिः स्यादापस्तम्बोऽत्रवीन्मुनिः॥' इति आपस्तम्बस्मरणात् । कामतोऽभ्यासे चावृत्तिः कल्प्या ॥ यदपि षदात्रिंशन्मतेऽभिहितम् - शणपुष्पं शाल्मलं च करनिर्मिथितं दिध । बहिर्वेदिपुरोडाशं जग्ध्वा नाद्यादहर्निशम् ॥' इति,-तदप्यकामविषयम् । यत्तु सुमन्तुनोक्तम्—'लग्जुनपलाण्डुगृज्जनकवकमक्षणे सावि-च्यष्टसहस्रेण मूर्भि संपातान्नयेत्' इति,-तद्वलात्कारेणानिच्छतो भक्षणविषयम् । तदेकसाध्यव्याध्यपशमार्थे वा भक्षणे द्रष्टव्यम् । अत एवानन्तरं तेनैवोक्तम्— 'एतान्येव व्याधितस्य भिषक्कियायामप्रतिषिद्धानि भवन्ति । यानि चैवंप्रकाराणि तेष्वपि न दोषः' इति । संपाताच्चयेदुदकविन्दूनप्रक्षिपेत् ॥

अथ जातिदुष्टसंधिन्यादिक्षीरपाने प्रायिश्वत्तम् । तत्र चाकामतः सक्टत्पाने (५।८-१०)—'अनिर्दशाया गोः क्षीरमोष्ट्रमेकशफं तथा । आविकं संधिनीक्षीरं विवत्सायाश्व गोः पयः ॥ आरण्यानां च सर्वेषां मृगाणां महिषीं विना । स्रीक्षीरं चैव वर्ज्यानि सर्वेश्वत्तानि चैव हि ॥ दिध भक्ष्यं च शुक्षेषु सर्वं च दिधसंभवम्' इत्युक्तवा 'शेषेषूपवसेदहः' (५।२०) इति मन्त्रकं उपवासो द्रष्टव्यः । कामतस्तु योगीश्वरोक्तिस्रात्रोपवासो द्रष्टव्यः ॥ यत्तु पैठनितनोक्तम्—'अविखरोष्ट्रमानुषीक्षीरप्राशने तप्तक्रच्छः पुनरुपनयनं च । अनिर्दशाहगोमहिषीक्षीरप्राशने षड्रात्रमभोजनम् । सर्वासां द्विस्तनीनां क्षीरपानेऽप्यजावर्जमेतदेव'

इति । यच राक्षेन- 'क्षीराणि यान्यभक्ष्याणि तद्विकाराशने खुधः । सप्तरात्रवतं कुर्यात्प्रयक्षेन समाहितः ॥' इति यावकव्रतमुक्तं, तदुभयमपि कामतोऽभ्यासिव-षयम् । यत्तु शङ्क्षेन--संधिन्यमेध्यभक्षयोः क्षीरप्राशने पक्षव्रतमुक्तम्-'संधि-न्यमेध्यभक्षयोर्भुक्ला पक्षव्रतं चरेत् इति,-तदप्यभ्यासविषयम्। 'सक्तत्पाने गोऽजामहिषीवज्यं सर्वाणि पयांसि प्रार्योपवसेत् । अनिर्देशाहं तान्यपि संधि-नीयमसूर्यन्दिनीविदःसाक्षीरं चामेध्यभुजश्व' इति विष्णुनोपवासस्योक्तत्वात् । तथा वर्णनिबन्धनश्च प्रतिषेधः—'क्षत्रियश्वापि वृत्तस्थो वैदयः रुद्धोऽथवा पुनः। यः पिबेत्कपिलाक्षीरं न ततोऽन्योऽस्लपुण्यकृत् ॥' इस्रेवमादौ च यत्र प्रतिप-दोक्तं प्रायिश्वतं न दश्यते तत्र 'शेषेषूपवसेदहः' इति ( ५।२० ) साधारण-प्रायश्चित्तं मनूतं द्रष्टव्यम् ॥

अथ खभावदुष्टमांसादिभक्षणे प्रायश्चित्तमुक्तम् । तत्र कामतः सकृद्भक्षणे 'शेषे-षूपवसेदहः' इति मनूकं साधारणं प्रायश्चित्तं द्रष्टव्यम् । कामतस्तु-- 'चाषांश्च रक्तपादांश्च सौनं वलूरमेव च । मत्स्यांश्व कामतो जग्ध्वा सोपवासहयहं वसेत् ॥' इति योगीश्वरोक्तं द्रष्टव्यम् । कामतोऽभ्यासे तु ( ११ ।१५२ )— 'जग्ध्वा मांस-मभक्ष्यं तु सप्तरात्रं यवान्पिबेत्' इति मनूकं द्रष्टव्यम् । इदं च विदस्करादिमां-सव्यतिरिक्तविषयम् ( ११।१५६ )—'कव्याद्विदस्करोष्ट्राणां कुकुटानां च भक्षणे। नरकाकखराश्वानां तप्तकुच्छ्रं विशोधनम् ॥' इति मनुना जातिविशेषेण प्रायिश्व-त्तविशेषस्योक्तत्वात् । एतन्मूत्रपुरीषप्राशनेऽप्येतदेव ।— वराहैकशफानां च च काककुकुटयोस्तथा । कव्यादानां च सर्वेषामभक्ष्या ये च कीर्तिताः ॥ मांसमू-त्रपुरीषाणि प्रार्य गोमांसमेव च । श्वगोमायुक्रपीनां च तप्तकृच्छ्रं विधीयते ॥ उपोष्य वा द्वादशाहं कूष्माण्डेर्जुहुयाद्वृतम् ॥' इति वृह्यसस्मरणात् । तत्र काम-तस्तप्तकृच्छुः, अभ्यासे तु कूष्माण्डसहितः पराक इति व्यवस्था ॥ तथा प्रचेत-साप्युक्तम्—'श्वस्रगालकाककुकुटपार्षतवानरचित्रकचाषकव्यादखरोष्ट्रगजवाजिवि-इराहगोमानुषमांसभक्षणे तप्तकृच्छ्मादिशेदेषां मूत्रपुरीषभक्षणे त्वतिकृच्छ्म्' इति ।-इदं च कामकारविषयम् । यत्त्रानसो वचनम्-'नरमांसं श्वमांसं वा गोमांसं चाश्वमेव च । भुक्तवा पश्चनखानां च महासान्तपनं चरेत् ॥' इति,-तदकामविषयम् ॥ यत्त्वित्तरोवचनम्—'बलाकाभासगृधाखखरवानरसूकरान्। दृष्टा चैषाममेध्यानि स्पृष्ट्राचम्य विशुद्धयति ॥ इच्छयैषाममेध्यानि भक्षयित्वा द्विजातयः । कुर्युः सान्तपनं कृच्छं प्राजापत्यमनिच्छया ॥' इति ,–तद्भक्षितोद्गाः रितविषयम् । 'सान्तपन'शब्देन चात्र महासान्तपनमुच्यते । अकामतः प्राजाप-खिवधानात् । यत्पुनरिक्षरोवचनम्—'नरकाकखराश्वानां जरध्वा मांसं गजस च । एषां मूत्रपुरीषाणि द्विजश्चान्द्रायणं चरेत् ॥' इति । यच बृह्यमेनोक्तम् 'शुष्कमांसाशने विप्रो वर्तं चान्द्रायणं चरेत्' इति । तदुभयमपि कामतोऽभ्यान

पाठा०-१ भक्षायाः ङ. २ सप्तरात्रं पयः पिबेदिति क. ३ खराणां च क. CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA

सविषयम् । यत्पुनः शङ्कोत्तम्—'भुक्तवा चोभयतो दंतांस्तथा चैकशफानिष । आष्ट्रं गैव्यं तथा जग्ध्वा षण्मासान्त्रतमाचरेत् ॥' इति, –तत्कामतोऽत्यन्ताभ्यास-विषयम् । यत्तु स्मृत्यन्तरोक्तम्—'जग्ध्वा मांसं नराणां च विष्ट्वराहं खरं तथा । गवाश्वकुत्ररोष्ट्राणां सर्वं पाञ्चनखं तथा । कव्यादं कुकुटं प्राम्यं कुर्यात्संवत्सर-व्रतम् ॥' इति, –तदत्यन्तानविच्छन्नाभ्यासविषयम् । अत्र प्रकरणे 'मूत्रपुरीष'प्रहणं वसाञ्चकास्वाजानामुपलक्षणम् । कर्णविद्प्रभृतिमलषद्गे त्वधं कल्पनीयम् ॥

केशादिषु पुनः षद्तिंशन्मते विशेष उक्तः—'अजाविमहिषमृगाणां आममांसभक्षणे केशनखरुधिरप्राशने वुद्धिपूर्वे त्रिरात्रमज्ञानादुपवास' इति । यतु प्रचेतसोक्तम्—'नखकेशमृक्षोष्टभक्षणेऽहोरात्रमभोजनाच्छुद्धिः' इति,—तद्प्यकामतः सक्
त्प्राशनविषयम् । यतु स्मृत्यन्तरवचनम्—'केशकीटनखं प्राश्य मत्स्यकण्टकमेव
च। हेमतप्तं घृतं पीत्वा तत्क्षणादेव ग्रुद्धयति ॥' इति,—तन्मुखमात्रप्रवेशविषयम् ॥
यदा तु भाजनस्थमन्नं केशादिद्षितं भवति तदा—'अन्ने भोजनकाले तु मिक्षकाकेशद्षिते । अनन्तरं स्मृशेदापस्तचानं भस्मना स्मृशेत् ॥' इति प्रचेतसाभिहितं वेदितन्यम् । प्रासिङ्गकोऽयं श्लोकः ॥ सूक्ष्मतरकृमिकीटास्थिभक्षणे पुनर्हारीतेन विशेष उक्तः—'कृमिकीटपिपीलिकाजलौकःपतङ्गास्थिप्राशने गोमूत्रगोमयाहारित्ररात्रण विग्रद्धयति' इति । जलौको मत्स्यादिः। एवं च पञ्चपतिश्वजलचरनरमांसादिप्राशने संक्षेपतः प्रायश्चित्तानि प्रदर्शितानि, ग्रन्थगौरवभयात्प्रतिन्यिक्तनं
लिख्यते ॥

अथाशुचिसंस्पृष्टभक्षणे प्रायिश्वतं तत्र तावदुच्छिष्टाभक्ष्यभक्षणे वक्ष्यते । तत्र मनुः। (११।१५९)—'विडालकाकाख्चिछष्टं जग्वा श्वनकुलस्य च। केशकी-टावपन्नं च पिवेद्राह्मीं सुवर्चलाम् ॥' इति कालविशेषानुपादानादेकरात्रम् । इदं च कामतो द्रष्टव्यम् । यतु विष्णुनोक्तम्—'पिक्षश्वापदजग्धस्य रसस्यात्रस्य भूयसः। संस्काररहितस्यापि भोजने कृच्छ्रपादकम् ॥'इति,-तत्कामकारविषयम् । संस्कारेश्व 'देवद्रोण्या'मित्यादिना द्रव्यशुद्धिप्रकरणोक्तो द्रष्टव्यः । यतु शातातपेनोक्तम्-'श्वकाकाद्यवलीटसूद्रोच्छिष्टभोजने त्वतिकृच्छ्रम्' इति,—तदकामतोऽभ्यासविषयम् । यतु शङ्कोन-'शुनामुच्छिष्टकं भुक्त्वा मासमेकं वती भवेत् । काकोच्छिष्टं गवा घातं भुक्तवा पक्षं व्रती भवेत्॥' इति यावकव्रतमुक्तं,-तत्कामतोऽभ्या-सविषयम् । ब्राह्मणाद्युच्छिष्टभोजने तु वृहद्विष्णुनोक्तं—'ब्राह्मणः सूद्रोच्छिष्टाराने सप्तरात्रं पञ्चगव्यं पिबेत्,-वैश्योच्छिष्टाशने पञ्चरात्रं राजन्योच्छिष्टाशने त्रिरात्रं ब्राह्मणोच्छिष्टाशने त्वेकाहम्' इति,-तत्कामकारविषयम् । यतु यमवचनम्-'भुक्त्वा सह ब्राह्मणेन प्राजापत्येन शुद्धयति । भूभुजा सह भुक्तवार्च तप्तकृच्छ्रेण शुद्धचित ॥ वैर्येन सह भुक्तवाजमितिकृच्छ्रेण शुद्धचित । शूद्रेण सह भुक्तवाजं चान्द्रायणमथाचरेत् ॥' इति,-तत्कामतो ऽभ्यासविषयम् ॥ यत्पुनः शङ्कवचनम्-'बाह्मणोच्छिष्टाशने महाव्याहृतिभिरिममत्र्यापः पिबेत् , क्षत्रियोच्छिष्टाशने बाह्मी-

पाठा०- १ गन्यं मांसम् २ संस्कारश्च देवद्रोण्यां ख.

रसविपक्त त्रयहं क्षीरेण वर्तयेत, वैद्योच्छिष्टाशने त्रिरात्रोपोषितो ब्राह्मीं सवर्चलां पिबेत, शुद्रोच्छिष्टभोजने षड्रात्रमभोजनम्' इति,-तदकामविषयम् । तत्राभ्यासे द्वैगुण्यादिकं कल्प्यम् । एतच पित्रादिव्यतिरेकेणः 'पितुज्येष्ठस्य च भातुरुच्छिष्टं भोज्यम्'(४।११) इत्यापस्तम्बस्मरणात्।यतु वृह्बासव्चनम्—'मातावा भगिनी वापि भार्या वाऽन्याश्च योषितः । न ताभिः सह भोक्तव्यं भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत् ॥' इति, -तत्सहभोजनविषयम् । उच्छिष्टमात्रभोजने तु 'श्होच्छिष्टभोजने सप्तरात्रमभोजनं स्त्रीणां च' (१।२६।४-५) इत्यापत्तम्बोक्तं द्रष्टव्यम् । यत्त्वित्रो-वचनम्—'ब्राह्मण्या सह योऽश्रीयादुच्छिष्टं वा कदाचन । तत्र दोषं न सन्यन्ते सर्व एव मनीषिणः ॥' इति,-तद्विवाहविषयमापद्विषयं वा । अन्त्योच्छिष्टभोजने तु-'अन्लानां भुक्तरोषं तु भक्षयित्वा द्विजातयः । चान्द्रं कृच्छ्ं तद्र्धं च ब्रह्मक्षत्र-विशां विधिः ॥' इलापस्तम्बोक्तं द्रष्टव्यम् । अत्र चान्द्रं चान्द्रायणम् । अन्तेवः साय्युच्छिष्टभोजने तु—'चाण्डालपतितादीनासुिछष्टान्नस्य भक्षणे । चान्द्रायणं चरेद्विपः क्षत्रः सान्तपनं चरेत् ॥ षड्रात्रं च त्रिरात्रं च वर्णयोरनुपूर्वशः ॥' इलाक्विरोभिहितं सान्तपनमत्र महासान्तपनं द्रष्टव्यम् । आपदि तु-'आपत्काले तु विप्रेण भुक्तं शृद्रगृहे यदि । मनस्तापेन शुद्धयेत्तु द्वपदानां शतं जपेत् ॥' इति पराशरोक्तं वेदितव्यम् ॥ यत्तु बृहच्छातातपेनोक्तम्—'पीतशेषं तु यतिंकचि-द्भाजने मुखनिः सतम् । अभोज्यं तद्विजानीयाद्भक्तवा चान्द्रायणं चरेत्॥' इति,-तदभ्यासविषयम्; निमित्तस्यातिलघुत्वात् ।--'पीतोच्छिष्टं च पानीयं पीत्वा तु बाह्मणः कचित्। त्रिरात्रं तु वर्तं कुर्योद्वामहस्तेन वा पुनः ॥' इति,-एतद्बुद्धिपूर्वविषयम् । अकामतस्त्वर्धं कल्प्यम् । दीपोच्छिष्टे तु—'दीपोच्छिष्टं तु यत्तैलं रात्रौ रथ्याहृतं च यत् । अभ्यङ्गाचैव यच्छिष्टं भुक्तवा नक्तेन शुद्धाति ॥' इति षद्त्रिंशनमतोक्तं द्रष्टव्यम् ॥

अथाग्रचिद्रव्यसंस्पृष्टमक्षणे प्रायिश्वतम् । तत्राह संवर्तः—'केशकीटावपनं च नीलीलाक्षोपघातितम् । साय्वस्थिचमंसंस्पृष्टं भुक्तवा तूपवसेदहः ॥' इति । तथाह शातातपः—'केशकीटावपनं च रुधिरमांसास्पृश्यस्पृष्टभूणमावेक्षितपत्रभ्यव्याद्याश्वाहेष्वस्वरगवाप्रातश्चेक्षपर्युषितवृथापकदेवान्नद्विषां भोजने उपवासः पश्चग्वयाशनं च ॥' इति, —एतच्चोभयमि अकामविषयम् । कामतस्तु 'मृद्धारिकुसुम् मादीश्च फलकन्देश्चमूलकान् । विण्मूत्रदूषितान्प्राश्य कृच्छूपादं समाचरेत् ॥ सिनकृष्टेऽर्धमेव स्थातकृच्छः स्थाच्छुविशोधनम् ॥' इति विष्णूक्तं वेदितव्यम् । अल्पसंसगं पादो महासंसगंऽर्धकृच्छ्र इति व्यवस्था । यत्तु व्यासेनोक्तम्—'संसगं-दुष्टं यचान्नं कियादुष्टं च कामतः । भुक्तवा स्थावदुष्टं च तप्तकृच्छ्रं समाचरेत् ॥' इति, एतच संस्थामेध्यादिरसोपलब्धो वेदितव्यम् । रजसलादिस्पर्शे तु शङ्कोन्कम्—'अमेध्यपतितचाण्डाल्रपुल्कसरजसलावधूत्कृणिकुष्टिकुनिक्षसंस्पृष्टानि भुक्तवा

पाठा०—१ तद्विजसाहुर्भुक्तवा ङ. २ गुष्कपर्युषित ङ. ३ ग्रुचिभोजने ङ. ४ पुष्कस ङ.

कुच्छुं चरेत्' इति । कुणिईस्तविकलः ।-एतत्कामकारविषयम् । अकामतोऽधम् । 'भुक्तवास्पृत्रयैस्तथाशौचिकेशकीटैश्च दूषितम् । कुशोदुम्बर्विल्वाद्यैः पनसाम्बुज-पत्रकैः । शङ्कपुष्पीसुवर्चादिकाथं पीत्वा विशुद्धचित ॥' इति यद्विष्णुनोक्तं,-तदश-क्तविषयं, रजकादिस्पृष्टविषयं वा । शृदाद्यपहते तु हारीतोक्तं विज्ञेयम्—'शृद्रेणोप-हतं भोज्यं कीटैर्वाऽमेध्यसेविभिः। भुज्ञानेषु वा यत्र ग्रुद्र उपस्पृशेदनईत्वात्स पङ्कौ तु भुजानेषु वा यत्रोत्थायोच्छिष्टं प्रयच्छेदाचामेद्वा कुत्सित्वा वा यत्रात्रं दद्यस्तत्र प्रायश्चित्तमहोरात्रम्' इति । उच्छिष्टपङ्किभोजनेऽप्येतदेव—'यस्तु भुङ्के द्विजः पङ्गयामुच्छिष्टायां कदाचन । अहोरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन शुद्धयति ॥' इति कतुस्मरणात् । वामकरानिर्भुक्तपत्रभोजने तु-'समुत्थितस्तु यो भुङ्के यो भुङ्के मुक्तभाजने । एवं वैवस्वतः प्राह भुक्तवा सान्तपनं चरेत् ॥' इति षट्त्रिंशन्म-तोक्तं वेदितैव्यम् ॥ तथा पराशरेणाप्यत्रोक्तम्—'एकपङ्क्रयुपविष्टानां विप्राणां सह-भोजने । यद्येकोऽपि स्वजेत्पात्रं शेषमन्नं न भोजयेत् ॥ मोहाद्धुज्ञीत यस्तत्र पङ्क्षयामुच्छिष्टभोजनः । प्रायिक्षतं चरेद्विप्रः कृच्छूं सान्तपनं तथा ॥' इति ॥ शवादिसंपृक्तकूपाद्यदकपाने तु विष्णुराह—'मृतपञ्चनखारकूपादत्यन्तोपहताद्वो• दकं पीत्वा बाह्मणस्यहमुपवसेत् छहं राजन्य एकाहं वैश्यः शृद्धो नक्तं सर्वे चान्ते पञ्चगव्यं पिबेयुः' इति । अत्यन्तोपहताद्वेति मूत्रपुरीषादिभिवेत्यैभिषेत्र-तम्। यदा तु तत्रैव शवमुच्छूनँतयोद्भिन्नं भवति तदा हारीतो विशेषमाह— 'क्लिने भिने शवे तोयं तत्रस्थं यदि चेतिपनेत् । शुद्धयै चान्द्रायणं कुर्यात्तप्तकः च्छ्मथापि वा ॥ यदि कश्चित्ततः स्नायात्प्रमादेन द्विजोत्तमः । जपंश्चिषवणस्नायी अहोरात्रेण शुद्धयति ॥' इति । इदं चान्द्रायणं कामतो मानुषशवीपहतकूपजल-पानविषयम् । अकामतस्तु षड्।त्रम्—'क्विन्नं भिन्नं शवं चैव कूपस्थं यदि दर्यते । पयः पिबेत्रिरात्रेण मानुषे द्विगुणं स्मृतम् ॥' इति देवलस्मरणात् । यदा चाण्डालकूपादिगतं जलं पिबति तदापस्तम्बोक्तं द्रष्टव्यम्—'चाण्डाल-कूपभाण्डस्थं नरः कामाज्जलं पिबेत् । प्रायिश्वतं कथं तत्र वर्णे वर्णे विनिर्दि-शेत्॥ चरैत्सान्तपनं विप्रः प्राजापत्यं च भूमिपः। तदर्धं तु चरेद्वैरयः शूद्रे पादं विनिर्दिशेत् ॥' (२।३-५) इति ।-इदं च कामकारविषयम् । अकामतस्तु-'चाण्डालकूपभाण्डस्थमज्ञानादुदकं पिबेत् । स तु त्र्यहेण शुद्धचेत शृद्धस्त्वेकेन शुद्धाति ॥' इति देवलोक्तं द्रष्टव्यम् ॥ चाण्डालादिसंबद्धालपजलाशयेष्वपि कूप-वच्छुद्धिः—'जलाशयेष्वथाल्पेषु स्थावरेषु महीतले । कूपवत्कथिता शुद्धिर्महत्सु तु न दूषणम् ॥' इति विष्णुस्मरणात् । पुष्करिण्यादिषु पुनः—'म्छेच्छादीनां जलं पीत्वा पुष्करिण्यां हदेऽपि वा । जानुद्रमं शुचि ज्ञेयमधस्ताद्शुचि स्मृतम् ॥ तत्तोयं यः पिबेद्विप्रः कामतोऽकामतोऽपि वा । अकामाभक्तभोजी स्यादहोरात्रं तु कामतः ॥' इत्यापस्तम्बोक्तं द्रष्टन्यम् ॥ रजकादिभाण्डगततोये तु-'भाण्ड-

पाठा०-१ द्रष्टस्यं छ, २ संस्पृष्ट छ, ३ भिंबेस्यभिहितं ख. ४ उच्छून-त्याभिन्नं ख. ५ जायते ख.

स्थमन्स्यजानां तु जलं दिध पयः पिनेत् । व्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यः शृद्श्वेव प्रमादतः ॥ व्रह्मकूर्चोपवासेन द्विजातीनां तु निष्कृतिः ॥ शृह्स्य चोपवासेन तथा दानेन शक्तितः ॥' इति पराशरोक्तं वेदितव्यम् । कामतस्तु द्विगुणम्—'अन्स्यजैः खानिताः कूपास्तडागा वाप्य एव वा । एषु स्नात्वा च पीत्वा च प्राजाः पस्तेन गुद्धचति ॥' इति आपस्तम्वोक्तमभ्यासविषयं वेदितव्यम् ॥ यत्त्वापस्तम्बेन चण्डालकूपादिजलपाने पञ्चगव्यमात्रमुक्तम्—'प्रपास्तरण्ये घटके च सौरे द्रोण्यां जलं कोशिविनिर्गतं च । श्वपाकचण्डालपरिप्रहेषु पीत्वा जलं पञ्चगव्येन गुद्धचेत् ॥' इति, तदशक्तविषयम् । 'प्रपां गतो विना तोयं शरीरं यो निषिञ्चति । एकाहक्षपणं कृत्वा सचैलं स्नानमाचरेत् ॥ सुराष्टप्रपातोये पीत्वा नाव्यं जलं तथा। अहोरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगव्यं जलं पिनेत् ॥' इति ॥

अथ भावदुष्टभक्षणे प्रायिक्षत्तम्—भावदुष्टं च यद्वर्णत आकारतो वा विसद्दात्त्रात्या जुगुप्सित्त्रारिरमलादिवासनां जनयित तदुच्यते । अरिप्रयुक्तगरलादिशक्वायां वा । तत्र च पराश्वरः—'वाग्दुष्टं भावदुष्टं च भाजने भावदृष्टिते ।
भुक्तवाशं बाह्मणः पश्चात्रिरात्रेण विशुद्ध्यति ॥' इति ।—एतत्कामकारविषयम् ।
यत्तु गौतमेन भावदुष्टं केवलः इत्यादि प्राक्ष्पञ्चनखेभ्यः पठित्वा प्रायिक्षत्तमुक्तम्—
'प्राक् पञ्चनखेभ्यर्छर्दनं पृतप्राशनं च' इति, तद्कामविषयम् ॥ शङ्कायां तु—
'शङ्कास्थाने समुत्पन्ने अभोज्याभक्ष्यसंज्ञिते । आहारश्चाद्धं वक्ष्यामि तन्मे निगदतः
श्रणु ॥ अक्षारलवणां कक्षां पिवेद्वाद्धीं सुवर्चलाम् । त्रिरात्रं शङ्कपुष्पीं वा ब्राह्मणः
पयसा सह ॥ पलाशवित्वपत्राणि कुशान्पद्ममुदुम्बरम् । अपः पिवेत्काथित्वा
त्रिरात्रेण विशुद्ध्यति ॥' इति वसिष्टोक्तं द्रष्टव्यम् । मनुनाप्यभोजनशङ्कायामुक्तम् (५१२१)—'संवत्सरस्यैकमपि चरेत्कृच्छ्रं द्विजोत्तमः । अज्ञातभुक्तश्रद्धयर्थं ज्ञातस्य तु विशेषतः ॥' इति ॥

अथ कालदुष्टभक्षणे प्रायिश्वत्तम्—'कालदुष्टं च पर्युषितानिर्दशगोक्षीरादि ।
तत्र चाकामतः 'शेषेषूपवसेदहः' इति मनूक्तं वेदितव्यम् । कामतस्तु—'केवलानि
च शुक्तानि तथा पर्युषितं च यत् । ऋजीषपकं भुक्त्वा च त्रिरात्रं तु व्रती
भवेत् ॥' इति शङ्कोकं वेदितव्यम् । केवलान्यक्षेद्दोक्तानि । अनिर्दशगोक्षीरादिषु
प्रायिश्वतं प्राक् प्रदर्शितम् । नवोदकपाने तु पञ्चगव्यप्राशनम्—'शृङ्कास्थिद्नतजैः पात्रैः शङ्कशुक्तिकपर्दकैः । पीत्वा नवोदकं चैव पञ्चगव्येन शुद्धयति ॥'
इति वृहयाज्ञवल्क्यस्मरणात् ॥ कामतस्तूपवासः कर्तव्यः—'काले नवोदकं शुद्धं
न पिवेच न्यहं हि तत् । अकाले तु दशाहं स्यात्पीत्वा नाद्यादहिनंशम् ॥' इति
स्मत्यन्तरदर्शनात् । यहणकाले भोजने तु चान्द्रायणम्—'नवश्राद्धमामयाजकान्वस्यस्तर्यक्तात् । यहणकाले भोजने तु चान्द्रायणम्—'नवश्राद्धमामयाजकान्वस्यस्तर्यक्तात् । यहणकाले भोजने तु चान्द्रायणं चरेत् ॥' इति शातातपस्तरणात् ॥ यदा तु समहादन्यत्र निषिद्धकाले भुङ्को, तदाह मार्कण्डेयः—
'चन्द्रस्य यदि वा भानोर्यस्मिन्नहिन भार्गव । प्रहणं तु भवेत्तस्मिन्न पूर्वं भोजन-

पाठा०-१ कोशविनिः स्तं वा ङ.

कियाम् ॥ नाचरैत्सप्रहे चैव तथैवास्तमुपागते । यावत्स्याचोदयस्तस्य नाश्रीया-त्तावदेव तु ॥' तथा—'त्रहणं तु भवेदिन्दोः प्रथमाद्धियामतः । भुज्ञीतावर्तना-त्पूर्वं प्रथमे प्रथमादधः ॥' तथा—'अपराह्ने न मध्याह्ने सायाह्ने न तु सङ्गवे । भुङ्गीत सङ्गवे चेत्स्यान पूर्व भोजनिकया ॥' (४।५५) इति । यच मनुनोक्तम्—'नाश्रीया-त्संधिवेलायां नातिप्रगे नाति सायमित्येवमादि' । यच वृहच्छातातपेनोक्तम्— 'धाना दिध च सक्तूंश्च शीकामो वर्जयेत्रिशि । भोजनं तिलसंबद्धं स्नानं चैव विचक्षणः ॥' इत्येवमादिष्वनादिष्टप्रायश्चित्तेषु—'प्राणायामशतं कार्यं सर्वपापाप-नुत्तये । उपपातकजातानामनादिष्टस्य चैव हि ॥' इति योगीश्वरोक्तं प्राणायामशतं द्रष्टव्यम् ॥ अकामतस्तु 'शेषेपूपवसेदहः' (५।२०) इति मनूक्तोपवासो द्रष्टव्यः ॥

अथ गुणदुष्टशुक्तादिभक्षणे प्रायश्चित्तम् । तत्र मनुः (११।१५३)— श्चिकानि च कषायांश्व पीत्वाऽमेध्यान्यपि द्विजः। तावद्भवत्यप्रयतो यावत्तन्न व्रजल्यधः ॥' इति अत्राकामतः 'शेषेपूपवसेदहः' इत्युपवासो द्रष्टव्यः । काम-तस्तु-'केवलानि च शुक्तानि तथा पर्युषितं च यत्। ऋजीषपकं भुक्ला च त्रिरात्रं तु व्रती भवेत् ॥' इति शङ्घोक्तं द्रष्टव्यम् । एतचामलकादिफलयुक्तकाञ्जि-कादिव्यतिरेकेण द्रष्टव्यम्। 'कुण्डिका सफला येषु गृहेषु स्थापिता भवेत्। तस्यास्तु काजिका शाह्या नेतरस्याः कदाचन ॥' इति स्मरणात् ॥ उद्भुतस्नेहादिषु त <sup>\*</sup>उद्भृतसेह्विलयनपिण्याकमथितप्रभृतीनि चात्तवीर्याणि नाश्लीयात्' इत्युक्तवा 'प्राक्पञ्चनखेभ्यरछर्दने घृतप्राशनं च' इति गौतमोक्तं द्रष्टव्यम् । विलयनं घृता-दिमलम् । अनाहुतायन्नभोजने तु लिखित आह—'तस्य चामौ न कियते यस्य चानं न दीयते। न तद्भोज्यं द्विजातीनां अक्तवा चोपवसेदहः ॥ वृथा कृसरसं--यावपायसापूपशष्कुलीः । आहितामिर्द्विजो भुक्त्वा प्राजापत्यं समाचरेत् ॥' इति ॥ अनाहितामेस्तु 'शेषेषूपवसेदहः' इत्युपवासो द्रष्टव्यः ॥ भिन्नभाजनादिषु तु भोजने संवर्तेनोक्तम्—'शृदाणां भाजने भुक्तवा भुक्तवा वा भिन्नभाजने । अहो-रात्रोषितो भुक्तवा पञ्चगव्येन शुद्धयति ॥' इति । तथा स्मृत्यन्तरेऽप्युक्तम्— वटाकिश्वत्थपत्रेषु कुम्भीतिन्दुकपत्रयोः । कोविदारकरक्षेषु भुक्तवा चान्द्रायणं चरेत् ॥' इति । तथा—'पलाशपद्मपत्रेषु गृही भुक्तवैन्दवं चरेत् । वानप्रस्थो यतिश्रेव लभते चान्द्रिकं फलम् ॥' इति ॥

अथ इस्तदानादिकियादुँष्टाभोज्यभक्षणे प्रायश्चित्तम् । तत्र पराशरः— भाक्षिकं फीणितं शाकं गोरसं लवणं घृतम् । हस्तदत्तानि सुक्तवा तु दिनमेकम-भोजनम् ॥' इति । कामतस्तु-- 'इस्तदत्तभोजने अबाह्मणसमीपे भोजने दुष्ट-पङ्किभोजने पङ्कचप्रतो भोजनेऽभ्यक्तमूत्रपुरीषकरणे मृतसूतकसूद्राजभोजने राहैः सह खप्ने त्रिरात्रमभोजनम्' इति हारीतोक्तं विज्ञेयम् । पर्यायाचदानदुष्टे

टिप्प०-1 फाणितं इक्षरसमिकारः काकवीति भाषायां प्रसिद्धम्.

पाठा०- १ क्षिपते ख. २ चाम्रं क. ३ दुष्टान्नभोजने ख. या० ४२

तु-'व्राह्मणानं ददच्छूदः सूदानं व्राह्मणो ददत्। द्रयमेतदभोज्यं स्याद्भनत्वा तूप-वसेदहः ॥' इति वृद्धयाज्ञवल्क्योक्तमवगन्तव्यम् । शृदहस्तेन भोजने तु-'शृह्हस्तेन यो भुङ्के पानीयं वा पिवेत्कचित्। अहोरात्रोषितो भूत्वा पञ्च गन्येन शुद्धयति' इति ऋतूकं विज्ञेयम् । धमनदुष्टेऽपि—'आसनारूढपादो वा वस्त्रार्धप्रावृतोऽपि वा । मुखेन धमितं भुक्त्वा कृच्छ्रं सान्तपनं चरेत् ॥' इति तेनै-बोक्तम्। पित्राद्युदेशेन त्यकात्रभोजने तु 'भुङ्के चेत्पार्वणश्रादे प्राणायामान्यडा-चरेत् । उपवासिस्रमासादिवत्सरान्तं प्रकीर्तितः ॥ प्राणायामत्रयं वृद्धावहोरात्रं सपिण्डने । असरूपे स्मृतं नक्तं व्रतं पारणके तथा ॥ द्विगुणं क्षत्रियस्यैतित्रिगुणं वैश्यभोजने । साक्षाचतुर्गुणं ह्येतत्स्मृतं श्र्द्रस्य भोजने ॥ अतिथौ तिष्ठति द्वारि ह्मपः प्राश्नन्ति ये द्विजाः । रुविरं तद्भवेद्वाति भुक्तवा चान्द्रायणं चरेत् ॥' इति भारद्वाजोक्तमवगन्तव्यम् । हारीतेनाप्युक्तम्—'एकादशाहे अक्तवां अक्तवां संचयने तथा। उपोष्य विधिवत्स्नात्वा कूष्माण्डेर्जुहुयाद्वृतम् ॥'। इति । विष्णु-नाप्युक्तम् — 'प्राजापत्यं नवश्राद्धे पादोनं चाद्यमासिके । त्रैपक्षिके तदर्धं तु पन्न-गव्यं द्विमासिके ॥' इति ।-इदं चापद्विषयम् । अनापदि तु-'चान्द्रायणं नव-श्राद्धे प्राजापत्यं तु मिश्रेके। एकाहस्तु पुराणेषु प्राजापत्यं विधीयते ॥' इति हारीतोक्तं द्रष्टव्यम् । 'प्राजापत्यं तु मिश्रके' इत्येतदाद्यमासिकविषयं द्रष्टव्यम् । द्वितीयादिषु तु-'प्राजापत्यं नवश्रादे पादोनं चायमासिके । त्रैपक्षिके तदर्थ स्यात्पादो द्वैमासिके तथा । पादोनकृच्छ्मुहिष्टं षण्मासे च तथाब्दिके । त्रिरात्रं चान्यमासेषु प्रलाहं चेदहः समृतम् ॥' इति षद्त्रिंशन्मतोक्तं द्रष्टव्यम् ॥ क्षत्रि-यादिश्राद्धभोजने त्वनापदि तत्रैव विशेष उक्तः—'चान्द्रायणं नवश्राद्धे पराको मासिके स्मृतः । त्रैपक्षिके सान्तपनं कृच्छ्रं मासद्वये स्मृतम् ॥ क्षत्रियस्य नवश्राद्धे व्रतमेतदुदाहृतम् । वैश्यस्यार्घाधिकं प्रोक्तं क्षत्रियातु मनीविभिः ॥ शृहस्य तु नवश्राद्धे चरेचान्द्रायणद्वयम् । सार्धं चान्द्रायणं मासे त्रिपक्षे त्वैनदवं स्मृतम् ॥ मासद्वये पराकः स्यादूर्ध्वं सान्तपनं स्मृतम्॥' इति । यत्तु शङ्खवचनम्-व्यान्द्रायणं नवश्राद्धे पराको मासिके स्मृतः । पक्षत्रयेऽतिकृच्छः स्यात्वण्मासे कृच्छ्र एव तु ॥ आब्दिके पादकृच्छ्रः स्यादेकाहः पुनराब्दिके । अत ऊर्घ्वं न दोषः स्याच्छङ्खस्य वचनं यथा ॥' इति, तत्सर्पादिहतविषयम्; 'ये स्तेनाः पतिताः क्कीबा' इत्याद्यपाङ्क्तेयविषयं वा ॥ 'चाण्डालादुदकात्सपीद्राह्मणाद्वैद्युतादि । दंष्ट्रिभ्यश्च पशुभ्यश्च मरणं पापकर्मणाम् ॥ पतनानाशकैश्वेव विषोद्धन्धनकैस्तथा। भुक्तवैषां षोडशश्राद्धे कुर्यादिन्दुवतं द्विजः ॥' इति, तथा—'अपाङ्क्तयान्यदुद्दिरय श्राद्धमेकादशेऽहनि । ब्राह्मणस्तत्र भुक्त्वान्नं शिशुचान्द्रायणं चरेत् ॥' इति, 'आमश्राद्धे तथा भुक्तवा तप्तकृच्छ्रेण शुद्धवति । संकिल्पिते तथा भुक्तवा त्रिरात्रं क्षपणं भवेत् ॥' इति भरद्वाजेन गुरुप्रायिश्वताभिधानात् ॥

ब्रह्मचारिणस्तु बृहद्यमो विशेषमाह—'मासिकादिषु योऽश्रीयादसमाप्तवतो

पाठा०-१ मासिके ङ. २ प्रायश्चित्तं ङ. ३ द्विरात्रम्

द्विजः । त्रिरात्रमुपवासोऽस्य प्रायित्रं विधीयते ॥ प्राणायामत्रयं कृत्वा घृतं प्राद्य विद्युद्धयति ॥' इति ।—इदमज्ञानविषयम् । कामतोऽपि स एवाह—'मधु मांसं च योऽश्रीयाच्छ्राद्धे स्तक एव वा। प्राजापत्यं चरेत्ह्रच्छ्रं वतरोषं समापयेतः ॥' इति । आमश्राद्धे तु सर्वत्रार्धम्—'आमश्राद्धे तद्धं तु प्रायित्रतं तु सर्वदा' इति पद्ध्विः मतेऽभिधानात् । यत्त्र् शत्मिः —'दशकृत्वः पिबेचापो गायत्र्या श्राद्धः भुग्दिजः । ततः संध्यामुपासीत द्युद्धयेतु तदनन्तरम् ॥' इति,—तदनुक्तप्रायित्रत्तः श्राद्धविषयम् ॥ संस्काराङ्गभूतश्राद्धभोजने तु व्यासेन विशेष उक्तः—'निर्वृत्तम् हाहोमे तु प्राङ्गामकरणात्तथा । चरेत्सान्तपनं भुक्ला जातकर्मणि चैव हि ॥ अतोऽन्येषु तु भुक्तवात्रं संस्कारेषु द्विजोत्तमः । नियोगादुपवासेन द्युद्धयते निन्यः भोजने ॥' इति ॥ सीमन्तोन्नयनादिषु पुनधौम्यो विशेषमाह—'व्रह्मौदने च सोमे च सीमन्तोन्नयने तथा । जातश्राद्धे नवश्राद्धे द्विजश्चान्द्रायणं चरेत् ॥' इति । अत्र व्रह्मौदनारूयं कर्माधानाङ्गभूतं; सोमसाहचर्यात् ॥

अथ परित्रहाभोज्यभोजने प्रायश्चित्तम्—'यत्खरूपतोऽनिषिद्धमपि विशिष्ट-पुरुषस्वामिकतयाऽभोज्यं भण्यते तत्परित्रहाशुचि ।' तत्र योगीश्वरेण—'अद-त्तान्यमिहीनस्य नान्नमयादनापदि' इत्यारभ्य सार्धपन्नभिः श्लोकैरभोज्यानाः प्रतिपादिताः । मनुनापि त एव किंचिद्धिकाः प्रतिपादिताः । (४।२०५-२१७)— नाश्रोत्रियतते यज्ञे प्रामयाजिहते तथा । श्रिया क्रीवेन च हते भुजीत ब्राह्मणः कचित् ॥ मत्तकुद्धातुराणां च न भुजीत कदाचन । गणान्नं गणि-कान्नं च विदुषां च जुगुप्सितम् ॥ स्तेनगायकयोश्वानं तक्ष्णो वार्धुषिकस्य च । दीक्षितस्य कद्रयस्य वदस्य निगडस्य च ॥ अभिशस्तस्य षण्डस्य पुंश्रस्या दाम्भिकस्य च । चिकित्सकस्य मृगयोः क्रुरस्रोच्छिष्टभोजिनः ॥ उपार्चं सूतिकार्चं च पर्यायात्रमनिर्देशम् । अनर्चितं वृथामांसमवीरायाश्व योषितः ॥ द्विषदत्रं नगर्थनं पैतितान्नमवक्षुतम् । पिशुनानृतिनोश्चैव ऋतुविक्रयिणस्तथा ॥ शैलूष-तन्तुवायात्रं कृतप्रस्यात्रमेव च । कर्मारस्य निषादस्य रङ्गावतरणस्य च ॥ सुवर्ण-कर्तुर्वेणस्य सोमविकयिणस्तथा । श्ववतां शौण्डिकानां च चैलिनिर्णेजकस्य च ॥ रजकस्य नृशंसस्य यस्य चोपपतिर्गृहे । मृष्यन्ति ये चोपपतिं स्त्रीजितानां च सर्वशः ॥ अनिर्दशं च प्रेतान्नमतुष्टिकरमेव च ॥' इति ॥ अत्र च पदार्था अभक्ष्यकाण्डे व्याख्याताः । अत्र प्रायश्चित्तमाह (मनुः ४।२२२)— 'भुक्तवातोऽन्यतमस्यान्नममत्या क्षपणं त्रयहम्। मत्या भुक्तवा चरेत्कृच्छ्रं रेतो विष्मुत्रमेव च ॥' इति । पैठीनसिनाप्यकामतिश्ररात्रमेवोक्तम्—'कुनखी रयावदन्तः पित्रा विवदमानः स्त्रीजितः कृष्टी पिश्चनः सोमविकयी वाणिजको श्रामयाजकोऽभिशस्तो वृषल्यामभिजितः परिवृत्तिः परिविन्दानो दिधिषूपतिः पुनर्भूपुत्रश्चौरः काण्डपृष्ठः सेवकश्चेलभोज्याचा अपाङ्क्षेया अश्रादार्हाः एषां भुक्तवा दत्तवा चाऽविज्ञानात्रिरात्रम्' इति ॥ शङ्कोन त्वेतानेव किंचिद्धिकान्य-

पाठा०-१ पतितान्नमवेक्षितम् ङ.

ित्वा चान्द्रायणमुक्तं, —तदभ्यासविषयम्॥ गौतमेन पुनः 'उच्छिष्टपुंश्वत्यभिशस्ता' इत्यादिना अमोज्यान्पित्वा 'प्राक्पञ्चनखेभ्यर्छर्दनं घृतप्राश्चनं च' इति प्रायश्चित्त- मुक्तं, —तद्गपद्विषयम्॥ यस्तु बलात्कारेण मोज्यते तस्यापस्तम्बेन विशेष उक्तः— 'बलाद्दासीकृता ये तु म्लेच्छचण्डालदस्युभिः। अशुमं कारिताः कमं गवादि- प्राणिहिंसनम्॥ उच्छिष्टमार्जनं चैव तैथोच्छिष्टस्य भोजनम्। खरोष्ट्रविद्वराहाणान्मामिषस्य च भक्षणम्॥ तत्स्त्रीणां च तथा सङ्गस्ताभिश्च सह मोजनम्। मासो- षिते द्विजातौ तु प्राजापत्यं विशोधनम्॥ चान्द्रायणं त्वाहितामेः पराकस्त्वथवा भवेत्। चान्द्रायणं पराकं च चरेत्संवत्सरोषितः॥ संवत्सरोषितः शुद्रो मासार्थं यावकं पिबेत्। मासमात्रोषितः शुद्रः कृच्छ्पादेन शुद्धाति ॥ ऊर्ध्वं संवत्सरा- त्कल्प्यं प्रायश्चित्तं द्विजोत्तमेः। संवत्सरैस्त्रिभिश्चेव तद्भावं स निगच्छितं इति॥

आशौचिपरिगृहीतान्नभोजने तु छागलेय आह—'अज्ञानाद्धुन्नते विद्याः स्तके मृतके तथा ॥ प्राणायामशतं कृत्वा शुद्धयन्ते शृद्धस्तके ॥ वैश्ये षष्टिभेवेद्राज्ञि विश्वाद्धणे दश । एकाहं च न्यहं पन्न सप्तरात्रमभोजनः ॥ ततः शुद्धिभेवत्येषां पन्नगव्यं पिबेत्ततः ॥' इति ब्राह्मणादिकभेणकाहन्यहादयो योज्याः ।—इदमकामविषयम् ॥ कामतस्तु मार्कण्डेय आह—'भुक्त्वा तु ब्राह्मणाशौचे चरे-त्सान्तपनं द्विजः । भुक्त्वा तु क्षत्रियाशौचे तथा कृच्छ्रो विधीयते ॥ वैश्याशौचे तथा भुक्त्वा महासान्तपनं चरेत् । शृद्धस्य तथा भुक्त्वा त्रिमासान्त्रतमाचरेत् ॥' यत्तु शङ्कनोक्तम्—'शृद्धस्य सूतके भुक्त्वा षण्मासान्त्रतमाचरेत् ॥ यत्त्रा भुक्त्वा त्रीन्मासान्त्रतमाचरेत् ॥ क्षत्रियस्य तथा भुक्त्वा द्वौ मासौ व्रतमाचरेत् । ब्राह्मणस्य तथाऽशौचे भुक्त्वा मासव्रती भवेत् ॥' इति ।—इदमभ्यास-विषयम् । एतच प्रायश्चित्तमाशौचानन्तरं वेदितव्यम् । 'ब्राह्मणादीनामाशौचे यः सकृदेवाजमश्चाति तस्य तावदाशौचं यावत् तेषामाशौचम् , व्यपगमे तु प्रायश्चित्तं कुर्यात्' इति विष्णुस्मरणात् ॥

अपुत्रायन्नभोजने तु लिखित आह—'भुक्त्वा वार्धुषिकस्यान्नमत्रतस्य स्व । ग्रह्स्य च तथा भुक्त्वा त्रिरात्रं स्यादभोजनम् ॥' तथा—'परपाकनिवृत्तस्य परपाकरतस्य च । अपचस्य च भुक्त्वान्नं द्विजश्चान्द्रायणं चरेत् ॥' इति । एतचाः भ्यासिविषयम् ॥ परपाकेन निवृत्तादेर्लक्षणं च तेनैवोक्तम्—'गृहीत्वाप्तिं समारोप्य पत्रयज्ञान्न निवेपेत् । परपाकनिवृत्तोऽसौ भुनिभिः परिकीर्तितः ॥ पर्धेन्यज्ञांसतु यः कृत्वा परान्नादुपजीवति । सततं प्रातक्त्थाय परपाकरतस्तु सः ॥ गृहस्थधमेवृत्तौ यो ददाति परिवर्जितः । ऋषिभिर्धमेतत्त्वज्ञैरपचः संप्रकीर्तितः ॥' इति । यत्तु बद्धचार्याचन्त्रभोजने वृद्धयाज्ञवल्क्य आह—'यतिश्च ब्रह्मचारी च पकान्नस्थामेनावुभौ । तयोरनं न भोक्तव्यं भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत् ॥' इति,

पाठा०—१ तथा तस्यैव भोजनं ङ. २ अज्ञानाद्गोजने ख्. ३ ततः श्रुविभवेद्विप्रः पञ्चगव्यं पिबेन्नरः इति ङ. ४ द्विलश्चानदायणं चरेदिति ङ. ५ पञ्चयज्ञानस्वयं कृत्वा परान्नसुपजीवति ङ.

यच पार्वणश्राद्धायकर्तुरत्रभोजने भरद्वाज आह—'पक्षे वा यदि वा मासे यस्य नाश्चित देवताः ॥ भुक्त्वा दुरात्मनस्तस्य द्विजश्चान्द्रायणं चरेत् ॥' इति,—तदुभयमप्यभ्यासविषयम् ॥ पूर्वपरिगणितातिरिक्ता ये निषिद्धाचरणशीलास्तदत्र-भोजने तु—'निराचारस्य विष्रस्य निषिद्धाचरणस्य च । अत्रं भुक्त्वा द्विजः कुर्याद्दिनमेकमभोजनम् ॥' इति षट्त्रिंशन्मतोक्तं द्रष्टव्यम् । अत्रेव संवत्सराभ्यासे षद्भिंशन्मत एवोक्तम्—'उपपातकयुक्तस्य अब्दमेकं निरन्तरम् । अत्रं भुक्त्वा द्विजः कुर्यात्पराकं तु विशोधनम् ॥' इति ।-इदं चाभक्ष्यभक्षणप्रायश्चित्तकाण्ड-गतमविशेषोदितवतकदम्वकं हि द्विजाय्यस्यैव । क्षत्रियादीनां तु पाद्पादहान्या भवति; 'विष्रे तु सकलं देयं पादोनं क्षत्रिये स्मृतम् । वैर्येऽर्घं पाद एकस्तु स्वरातिषु शस्यते ॥' इति विष्णुस्मरणात् ॥

#### इल्यभक्षणप्रायश्चित्तप्रकरणम् ।

निमित्तपरिगणनवेलायामुपपातकानन्तरं जातिश्रंशकरादीनि परिगणितानि, तत्र प्रायिश्वतान्युच्यन्ते । तत्र मनः (११।१२४-१२५)—'जातिश्रंशकरं कर्म कृत्वाऽन्यतममिच्छया । चरेत्सान्तपनं कृच्छ्रं प्राजापत्यमनिच्छया ॥ संकरापात्रकृत्यामु मासं शोधनमैन्दवम् । मिलनीकरणीयेषु तप्तः स्यायावकह्यदृम् ॥' इति । अन्यतममिति ज्वंत्र संवध्यते । यमेनाप्यत्र विशेष उक्तः—'संकरीकरणं कृत्वा मासमश्राति यावकम् । कृच्छ्र।तिकृच्छ्रमथवा प्रायिश्वतं समाचरेत् ॥ अपात्रीकरणं कृत्वा तप्तकृच्छ्रेण गुद्धयति ॥ श्रीतकृच्छ्रेण वा ग्रुद्धिमहासान्तपनेन च । मिलनीकरणीयेषु तप्तकृच्छ्रं विशोधनम् ॥' इति ॥ वृहस्पतिनापि जातिश्रंशकरे विशेष उक्तः—'ब्राह्मणस्य हजः कृत्वा रासभादिप्रमापणम् । निन्दितेभ्यो धनादानं कृच्छ्रार्धं वतमाचरेत् ॥' इति । एतेषां च जातिश्रंशकरादिप्रायिश्वत्तानां मन्वाद्युक्तानां जातिशक्तयाद्यपेक्षया विषयो विभजनीयः । एवं योगीन्द्रहृद्रतम्मभक्षणादिप्रायिश्वत्तं संक्षेपतो दिर्शतम् ॥ २८९॥

अधुना प्रकृतमनुसरामः—'महापातकमतिपातकमनुपातकमुपपातकं प्रकीर्ण-कमिति पद्मविधं पापजातमुक्तम् । तत्र चतुर्विधं प्रायश्चित्तमभिधाय क्रमप्राप्तं प्रकीर्णकं प्रायश्चित्तमाह्—

प्राणायामी जले स्नात्वा खरयानोष्ट्रयानगः। नग्नः स्नात्वा च अक्त्वा च गत्वा चैव दिवा स्नियम्।।२९०॥

खरयुक्तं यानं खरयानम् , उष्ट्रयुक्तं यानमुष्ट्रयानं, रथगन्यादि तेनाष्ट्र-गमनं कृत्वा दिगम्बरः स्नात्वाऽभ्यवहत्य दिवा वासरे च निजाङ्गनासंभोगं कृत्वा च तडागतरङ्गिण्यादाववगाद्य कृतप्राणायामः शुद्धधति ।-इदं च कामकारविषयम्।—'उष्ट्रयानं समारुह्य खरयानं तु कामतः। सेवासा जलमाष्टुत्य

पाठा॰- । प्राणायामं जले A. २ स्नात्वा तु विप्रो दिग्वासा.

प्राणायामेन शुद्धयति ॥' (१९।२०१) इति मनुस्मरणात् । अकामतः स्नानमात्रं कल्प्यम् । साक्षात्खरारोहणे तु द्विगुणावृत्तिः कल्पनीयाः तस्य गुरुत्वात् ॥२९०॥

## गुरुं हुंकृत्य त्वंकृत्य विप्रं निर्जित्य वादतः। वध्वा वा वाससा क्षिप्रं प्रसाद्योपवसेदिनम् ॥ २९१॥

किंच, गुरु जनकादिकं त्वं कृत्य त्वमेवमात्थ त्वयेवं कृतिमिलेकवचनान्तयुष्मच्छाब्दोचारणेन निर्भत्स्य विप्रं वा ज्यायां सं समं कनीयां सं वा सकोधं हुं तृष्णीमास्त, हुं मा बहुवादीः, इलेवमाक्षिप्य जलपवितण्डाभ्यां जयफलभ्यां विप्रं
निर्जित्य कण्ठे वाससा मृदुस्पर्शेनापि वध्वा श्लिपं पादप्रणिपातादिना
प्रसाद्य कोधं लाजियत्वा दिनसुपवसेत्। अनश्चनकृत्स्रं वासरं नयेत्॥ यतु
यमेनोक्तम्—'वादेन ब्राह्मणं जित्वा प्रायिश्वत्यातिश्वत्सया। त्रिरात्रोपोषितः
स्रात्वा प्रणिपत्य प्रसादयेत्॥ इति,—तदभ्यासविषयम्॥ २९९॥

#### विप्रदण्डोद्यमे कुच्छ्रस्त्वतिकुच्छ्रो निपातने । कुच्छ्रातिकुच्छ्रोऽसृक्पाते कुच्छ्रोऽस्यन्तरशोणिते ॥ २९२ ॥

विप्रजिघांसया दण्डाद्युद्यमे कृच्छूः शुद्धिहेतुः, निपातने ताडने अतिकृच्छुः, असृक्पाते रिधरसावणे पुनः कृच्छ्रातिकृच्छ्रः, अभ्य-न्तर्शोणितेऽपि कुच्छः शुद्धिहेतुः॥ वृहस्पतिनाप्यत्र विशेष उक्तः— 'काष्टादिना ताडियत्वा त्वरभेदे कृच्छ्रमाचरेत्। अस्थिभेदेऽतिकृच्छ्ः स्यात्पराक-स्त्वज्ञकर्तने ॥' इति । पादप्रहारे तु यम आह—'पादेन व्राह्मणं स्पृष्ट्वा प्रायिश्व-त्तविधित्सया । दिवसोपोषितः स्नात्वा प्रणिपत्य प्रसाद्येत् ॥' इति ॥ मनुना त्वन्यानि प्रकीणंकप्रायश्चित्तानि दर्शितानि (११।२०२)— विनाद्भिरप्सु वा-प्यार्तः शारीरं <sup>२</sup>संनिषेट्य तु । सचैलो बहिराष्ट्रत्य गामालभ्य विशुद्धाति ॥' इति । विनाद्भिरित्ससंनिहितास्त्रपीत्यर्थः । शारीरं मूत्रपुरीषादि ।-इदमकामविष-यम् । कामतस्तु-'आपद्रतो विना तोयं शारीरं यो निषेवते । एकाहं क्षपणं कृत्वा सँचैलो जलमाविशेत् ॥' इति यमोक्तं वेदितव्यम् ॥ यत् सुमन्तुवचनम्-'अप्समी वा मेहतस्तप्तकृच्छ्म्' इति,-तदनार्तिविषयमभ्यासविषयं वा ॥ नित्य-श्रीतादिकर्मलोपे तु मनुराह (११।२०३)— वदोदितानां नित्यानां कर्मणां समित-कमे । स्नातकव्रतलोपे च प्रायश्चित्तमभोजनम् ॥' इति । श्रौतेषु दर्शपौर्णमासादि-कर्मसु सार्तेषु च निखहोमादिषु प्रतिपदोक्तेष्टचादिप्रायश्चित्तेरपवासस्य समुचयः। स्नातकवतानि च-'न जीर्णमलवद्वासा भवेच विभवे सति' इलेवमादीनि प्रागु-

टिप्प०—1 'क्रच्छ्रोऽल्पतरशोणिते' इति पाठान्तरेऽल्पतरशोणितेऽपि क्रच्छ्रः शुद्धि-हेतुरिति हेयम् ।

पाठा०—१ गुरं त्वंकृत्य हुंकृत्य विश्वं A. २ संनिवेश्य च. ३ सचेळः स्नानमाचरेत् ङ.

कानि । सातकत्रतमधिकृत्य कतुनाप्युक्तम्—'एतेषामाचाराणामेकैकस्य व्यतिकमें गायच्यष्टकातं जप्यं कृत्वा पृतो भवति' इति ॥ पद्यमहायज्ञाकरणे तु वृहस्पति-राह—'अनिर्वर्त्य महायज्ञान् यो अङ्के प्रत्यहं गृही । अनातुरः सति धने कृच्छा-र्थेन विद्युद्ध्यति ॥ आहितामिकपस्थानं न कुर्याचस्तु पर्वणि । ऋतौ न गच्छेद्धार्यां वा सोऽपि कृच्छार्थमाचरेत् ॥' इति । द्वितीयादिभार्योपरमे तु देवल आह—'मृतां द्वितीयां यो भार्यां दहेद्दैतानिकामिभिः । जीवन्त्यां प्रथमायां तु सुरापान-समं हि तत् ॥' इति । स्वभार्याभिशंसने तु यम आह—'स्वभार्यां तु यदा कोधादगम्येति नरो वदेत् । प्राजापत्यं चरेद्विप्रः क्षित्रयो दिवसाज्ञव ॥ षड्रात्रं तु चरेद्दैश्यिक्षरात्रं ग्रद्ध आचरेत् ॥' इति ॥

अस्नानभोजनादौ हारीत आह- वहन्कमण्डलं रिक्तमस्नातोऽश्रंथ भोज-नम् । अहोरात्रेण शुद्धिः स्याद्दिनजप्येन चैव हि ॥' इति । एकपङ्कर्पविष्टानां स्नेहादिना वैषम्येन दानादौ यम आह—'न पङ्क्यां विषमं दद्यान याचेत न दापयेत्। (याचको दापको दाता न वै स्वर्गस्य गामिनः ॥) प्राजापत्येन कृच्छ्रेण मुच्यते कर्मणस्ततः ॥ नदीसंकमहन्तुश्च कन्याविव्यकरस्य च ॥ समे विषम-कर्तृश्च निष्कृतिर्नोपपद्यते ॥ त्रयाणामपि चैतेषां प्रलापीतं च मार्गताम् । भैक्ष-लब्धेन चान्नेन द्विजश्चान्द्रायणं चरेत् ॥' इति । संक्रम उदकावतरणमार्गः । समे विषमकर्ता पूजादौ ॥ इन्द्रधनुर्दर्शनादावृष्यराङ्ग आह—'इन्द्रचापं पलाजासि यदान्यस्य प्रदर्शयेत् । प्रायश्चित्तमहोरात्रं धनुर्दण्डश्च दक्षिणा ॥' पतितादिसंभा-षणे तु गौतम आह—'न म्लेच्छाशुच्यधार्मिकैः सह संभाषेत । संभाष्य पुण्य-कृतो सनसा ध्यायेत्। ब्राह्मणेन सह वा संभाषेत तल्पान्नधनलाभवधे पृथाव-र्षाणि' इति । भार्यात्रधनानां लाभस्य वधे विव्वकरणे प्रत्येकं संवत्सरं प्राकृतं ब्रह्मचर्यम् ॥ तथा-ब्रह्मसूत्रं विना विष्मूत्रोत्सर्गादौ स्मृखन्तरे प्रायश्चित्त-मुक्तम्—'विना यज्ञोपवीतेन यद्यच्छिष्टो भवेद्विजः । प्रायश्वित्तमहोरात्रं गायत्य-ष्टरातं तु वा ॥' तत्र ऊर्ध्वोच्छिष्टे उपवासः, अधरोच्छिष्टस्योदकपानादिषु गायत्री-जप इति व्यवस्था। अकामतस्तु-'पिबतो मेहतश्चेव भुज्जतोऽनुपवीतिनः। प्राणायामत्रिकं षद्गं नक्तं च त्रितयं क्रमात् ॥' इति स्मृत्यन्तरोक्तं द्रष्टव्याप् ॥ अक्रवा शौचाचमनमक्रवोत्थाने तु-'यद्यतिष्ठत्यनाचान्तो अक्रवा वाऽनशना-त्ततः । सद्यःस्नानं प्रक्रवीत सोऽन्यथा पतितो भवेत् ॥' इति स्मृत्यन्तरोक्तं द्रष्ट-व्यम् ॥ चौराद्युत्सर्गादौ वसिष्ठ आहु—'दण्ड्योत्सर्गे राजैकरात्रमुपवसेत्रिरात्रं पुरोहितः कृच्छ्रमदण्ड्यदण्डने पुरोहितस्त्रिरात्रं राजा कुनखी स्यानदन्तश्च कृच्छ्रं द्वादशरात्रं चरित्वोद्धरेयाताम्' इति । उद्धरेयातां कुत्सितानां दन्तानां नखानां चोद्धरणं कुर्यातामिल्यर्थः । स्तिनपतितादिपङ्किभोजने तु मार्कण्डेय आह—'अपा-क्लेयस्य यः कश्चित्पङ्क्तौ भुङ्के द्विजोत्तमः। अहोरात्रोषितो भूता पश्चगव्येन शुद्धति ॥' इति ॥

पाठा०- १ निष्कृतिर्न विधीयते, २ प्राजापत्यं तु मार्गणम्.

नीलीविषये त्वापस्तम्व आह-'नीलीरक्तं यदा वश्चं बाह्मणोऽङ्गेषु धारयेत्। अहोरात्रोषितो भूला पत्रगव्येन शुद्धति ॥ रोमकूपैर्यदा गच्छेद्रसो नील्यास्त कर्हिचित्। त्रिषु वर्णेषु सामान्यं तप्तकृच्छूं विशोधनम् ॥ पालनं विकयश्चैव तद्वत्या चोपजीवनम् । पातनं च भवेद्विप्रैक्षिभिः कृच्छैर्व्यपोहति ॥ नीलीदारु यदा भिन्दाह्राह्मणस्य शरीरतः । शोणितं दृश्यते यत्र द्विजश्चान्द्रायणं चरेत् ॥ स्रीणां कीडार्थसंभोगे शयनीये न दुष्यति ॥' इति । भृगुणाप्युक्तम्—'स्रीष्टता शयने नीली ब्राह्मणस्य न दुष्यति । नृपस्य वृद्धौ वैश्यस्य पर्ववर्ज्यं विधारणम्' इति ॥ तथा वस्त्रविशेषकृतश्च प्रतिप्रसवः—'कम्बछे पट्टसूत्रे च नीलीरागो न दुष्यति ॥' इति स्मरणात् ॥ ब्रह्मतरुनिर्मितखद्वाद्यारोहणे शङ्ख आह-'अध्यस्य शयनं यानमासनं पादके तथा । द्विजः पलाशवृक्षस्य निरात्रं तु वती भवेत् ॥ क्षत्रियस्तु रणे पृष्ठं दत्त्वा प्राणपरायणः । संवत्सरं वर्तं कुर्याच्छित्वा वृक्षं फलप्रदम् ॥ द्वौ विप्रौ ब्राह्मणाभी वा दम्पती गोद्विजोत्तमौ । अन्तरेण यदा गच्छेत्कृच्छुं सान्तपनं चरेत् ॥ होमकाले तथा दोहे स्वाध्याये दारसंप्रहे । अन्त-रेण यदा गच्छेद्विजश्चान्द्रायणं चरेत् ॥' इति । दोहे सान्नाय्यायङ्गभूते ।-एतचा-भ्यासविषयम् । सच्छिदादित्याद्यरिष्टदर्शनादौ शङ्ख आह—'दुःस्वप्रारिष्टदर्शनादौ घृतं सुवर्णं च दद्यात् ॥' इति ।

कचिद्देशविशेषगमनेऽपि देवल आह—'सिन्धुसौवीरसौराष्ट्रांस्तथा प्रखन्तवा-सिनः । अङ्गैवङ्गकलिङ्गान्ध्रान् गत्वा संस्कारमहिति ॥' एतच तीर्थयात्राव्यतिरेकेण दृष्टव्यम् ॥ खपुरीषदर्शनादौ यम आह—'प्रखादिखं न मेहेत न पश्येदात्मनः शकृत् । दृष्ट्या सूर्य निरीक्षेत गामि व्राह्मणं तथा ॥' इति । शङ्कोऽप्याह—'पाद-प्रतपनं कृत्वा कृत्वा विह्मधस्तथा । कुशः प्रमुज्य पादौ तु दिनमेकं वृती भवेत् ॥' इति ॥ क्षित्रयाद्युपसंप्रहे हारीत आह—'क्षित्रयाभिवादनेऽहोरात्रमुपवसेत् , वैद्याभिवादने दिरात्रम् , ग्रद्धसाभिवादने त्रिरात्रमुपवासः' इति ॥ तथा 'शय्या- कृद्धपादुकोपानहारोपितपादोच्छिष्टान्धकारस्थश्राद्धकृज्जपदेवपूजानिरताभिवादने त्रि-रात्रमुपवासः स्थादन्यत्र निमन्त्रितेनान्यत्र भोजनेऽपि त्रिरात्रम्' इति ॥

समित्पुष्पादिहस्तस्याभिवादनेऽप्येतदेव—'समित्पुष्पकुशाज्याम्बुमृदन्नाक्षतपा-णिकम्; जपं होमं च कुर्वाणं नाभिवादेत वै द्विजम् ॥' इत्यापस्तम्बीये जपादिभिः समभिव्याहारात् । अभिवादकस्यापीदमेव प्रायश्चित्तम्—'नोदकुम्भहस्तोऽभिवा-दयेत् न भैक्षं चरत्र पुष्पाज्यादिहस्तो नाशुचिर्न जपन्न देवपितृकार्यं कुर्वन्न शयानः' इति तस्यापि शङ्क्षेन प्रतिषेधात् । एवमन्यान्यपि वचांसि स्मृत्यन्तरतो-ऽन्वेष्याणि, प्रन्थगौरवभयादत्र न लिख्यन्ते ॥ २९२ ॥

इति प्रकीर्णकप्रायश्चित्तप्रकरणम् ।

पाठा०—१ त्रिवर्णेषु च सामान्यं ङ. २ भवेद्विपे त्रिभिः ङ. ३ अङ्ग-

जिमित्तानामानन्त्यात्प्रतिव्यक्तिप्रायश्चित्तेस्य वक्तुमशक्यत्वात्सामान्यत नोपदिष्टानुपदिष्टविषये प्रायश्चित्तविशेषज्ञानार्थमिदमाह—

देशं कालं वयः शक्ति पापं चावेक्ष्य यत्नतः । प्रायश्चित्तं प्रकल्प्यं स्याद्यत्र चोक्ता न निष्कृतिः ॥२९३॥

यदुक्तं प्रायश्चित्तजातं वक्ष्यमाणं वा तद्देशादिकमवेक्ष्य यथा कर्तुः प्राणविपत्तिन भवति तथा विषयविशेषे कल्पनीयम् ; इतरथा प्रधाननिवृत्तिप्रसङ्गात् । तथा च वक्ष्यति—'वायुभक्षो दिवा तिष्ठन्नात्रिं नीत्वाप्सु सूर्यहक्' इति, तत्र यदि हिमवद्गिरिनिकटवर्तिनामुदैकनास उपदिश्यते अतिशीताकुलिते वा शिशिरादिकाले तदा प्राणवियोगो भवेदिति तद्देशकालपरिहारेणोर्देकवासः कल्पनीयः । तथा वयो-विशेषादि यदि नवतिवार्षिकादेरपूर्णद्वादशवार्षिकस्य वा द्वादशाब्दिकं प्रायश्चित्त-मुपदिश्यते 'तदा प्राणा विषयेरन्' इति ततोऽन्यवयस्के तत्प्रायश्चित्तं करूप्यम् । अत एव स्मृत्यन्तरे 'कचिदर्धं कचित्पादः' इति वृद्धादिषु प्रायश्चित्तस्य हासोभि-हितः, तच प्राक्प्रपश्चितम् । तथा धनदानतपश्चरणादिशक्तयपेक्षया च नहि निर्ध-नस्य पात्रे धनं वा पर्याप्तमित्याद्यपपद्यते । तथोद्रिक्तपित्तादेवी पराकादिकं नापि स्त्रीशृद्रादेर्जपादिकम् । अत एव 'गजादीनामशक्तृवन् । दानं दातुं चरेत्कृच्छुमेकै-कस्य विशुद्धये' इत्युक्तम् । तथा 'प्रायश्चितार्धमईन्ति स्त्रियो रोगिण एव च' इति तपस्यशक्तस्य स्मृखन्तरे प्राक् प्रायश्चित्तस्य हासोऽभिहितः । तथा पापं च महापातकादिरूपेण सप्रत्ययाप्रत्ययसकृदभ्यासादिरूपेण चावेश्य यत्ततः सकलः धर्मशास्त्रपर्यालोचनया प्रायश्चित्तं कल्पनीयम् । तत्राकामतो यद्विहितं तदेव कामकृते द्विगुणं, कामतोऽभ्यासे चतुर्गुणमित्येवं समृत्यन्तरानुसारेण कल्पनीयम् । तथा-'महापापोपपापाभ्यां योऽभिशंसेन्मुषा परम् । अब्भक्षो मासमासीत' इत्युक्तं, तत्र महापापोपपापयोस्तुल्यप्रायश्चित्तस्यायुक्तत्वान्महापापापेक्षयोपपातके मासिकवतस्य हासः कल्पनीयः । यत्र च हसितज्मिर्मताक्रन्दितास्फालनादिना-कस्मात्कुर्यात्तथा । 'नोदन्वतोऽम्भिस स्नायात्र च रमश्र्वादि कर्तयेत् । अन्तर्वेद्धयाः पतिः कुर्वन्नप्रजा भवति ध्रुवम् ॥' इलादौ प्रायश्चित्तं नोपदिष्टं, तत्रापि देशायपेक्षया प्रायिश्वतं कल्प्यम् ॥ ननु किंचिदपि निमित्तजातमनुक्तनिकन् मुपलभ्यते; 'प्राणायामशतं कार्यं सर्वपापापनुत्तये । उपपातकजातानामना-दिष्टस्य चैव हि ॥' इस्रजुक्तनिष्कृतिष्विप प्रायश्वितस्य वक्ष्यमाणसात् ॥ गौतमे नाप्येतान्येवानादेशे विकल्पेन क्रियेर्ज्ञिलेकाहादयः प्रतिपादिताः । उच्यते,-सलमस्लेव सामान्यतः प्रायश्चित्तोपदेशस्तथापि सर्वत्र देशकालादीनामपेक्षि-तत्वादस्त्येव कल्पनावसरः । नच हिसतादिषु सर्वत्र प्राणायामशतं युक्तमः निमित्तस्य लघुत्वात् । अतः पापापेक्षया हासः कल्पनीयः प्रायश्चित्तान्तरं वा ।

पाठा०-१ प्रायश्चित्तनिमित्तस्य ख. २ चापेक्ष्य A. ३ नोक्ता च A. ४ उदवास ङ. ५ द्वादशवार्षिकादिकं ङ. ६ जृम्भितास्फोटनानि ङ.

ननु कथं पापस्य लघुत्वं १ येन प्रायिक्षत्तस्य हासकल्पना स्यात् । नच प्रायिक्षत्ताल्पत्वादिति वाच्यम् । अनुक्तनिष्कृतिलादेव । सल्यम् , —िकंतु अर्थवादसंकीर्तनाद्धिद्धपूर्वाद्विद्विपूर्वानुवन्धायपेक्षया च सुवोध एव दोषस्य गुरुलघुभावः । तथा दण्डहासमृद्धयपेक्षया च प्रायिक्षत्तगुरुलघुभावः । यथा वाद्याणावगोरणादौ सजातीयविषये प्राजापत्यादिकमुक्तम् , तत्र यदा चानुलोम्येन प्रातिलोम्येन वावगोरणादि कियते, यदा वा मूर्थाविक्तक्तादिभिस्तदा दण्डस्य तारतम्यदर्शनीदेव दोषाल्पत्वमहत्त्वावगमात्प्रायिक्षत्तस्यापि गुरुलघुभावः कल्पनीयः । दर्शितश्च दण्डस्य
गुरुलघुभावः 'प्रातिलामापवादेषु द्विगुणिक्षगुणो दमः' इत्यादिना ॥ २९३ ॥

इति पतितत्यागविधिः।

एवं महापातकादिभिः पतितस्य प्रायश्चित्तमुक्तं, यस्त्वौद्धसादेतन्न चिकीषिति तस्य किं कार्यमिस्यत आह—

## दासीकुम्भं बंहिर्ग्रामान्निनयेरन्खवान्धवाः । पतितस्य वहिः कुर्युः सर्वकार्येषु चैव तम् ॥ २९४॥

जीवत एव पतितस्य ये खा ज्ञातयो वान्धवाः पितृमातृपक्षास्ते सर्वे संनिपत्य दासी प्रेष्या तया सपिण्डादिप्रेषितया आनीतमणां पूर्ण कुरमं घटं श्रामाद्वहि-र्निनयेयुः । एतचतुर्थादिरिक्तातिथिष्वहः पश्चमे भागे गुर्वादिसंनिधौ कार्यम् । (११।१८२)—'पतितस्योदकं कार्यं सिपण्डेबोन्धवैबिहः । निन्दितेऽहनि सायाहे ज्ञात्यृत्विग्गुरुसन्निधौ ॥' इति मनुस्मरणात् ॥ अथवा दास्येव सपिण्डा-दिप्रयुक्ता निनयेत्। यथाह मनुः ( १९१९८३ )—'दासी घटमपां पूर्ण पर्य-स्येत्प्रेतवत्पदा । अहोरात्रमुपासीरन्नाशौचं बान्धवैः सह ॥' इति । प्रेतवदिति दक्षिणामुखापसव्ययोः प्राप्त्यर्थम् ।-एतच निनयनमुदकपिण्डदानादिप्रेतिकियोत्तर-कालं द्रष्टव्यम् । तस्य विद्यागुरुयोनिसंबन्धाश्च संनिपात्य सर्वाण्युदकादीनि प्रेत-कर्माणि कुर्युः, पात्रं चास्य विपॅर्थस्येयुः । दासः कर्मकरो वाऽवकरात् पात्रमानीय दासीघटान् पूरियत्वा दक्षिणाभिमुखः पदा विपर्यस्येदिदम् । अमुमनुदकं करोमि इति नामश्राहं तं सर्वें उन्वालभेरन् प्राचीनावीतिनो मुक्तशिखा विद्यागुरवो योनि-संबन्धाश्च वीक्षेरन् अप उपस्पृत्य ग्रामं प्रविशेयुः' ( १९।५।७ ) इति गौतम-सारणात्। अयं च लागो यदि बन्धुभिः प्रेर्यमाणोऽपि प्रायश्चित्तं न करोति तदा द्रष्टवाः । तस्य गुरोर्बान्धवानां राज्ञश्च समक्षं दोषानभिष्याप्यानुभाष्य पुनः-पुनराचारं लभखेति, स यद्येवमध्यनवस्थितमतिः स्यात्ततोऽस्य पात्रं विपर्यस्येदिति शङ्कस्मरणात् । ततस्तं लब्धोदकं पतितं सर्वकार्येषु संभाषणसहासनादिपु बहिः कुर्युर्वर्जयेयुः । तथा च मनुः ( ११।१८४ )— निवर्तेरंस्ततस्तसात्संभाषणस-हासने । दायाद्यस्य प्रदानं च यात्रामेव च लौकिकीम् ॥' इति यदि स्नेहादिना

पाठा०—१ दर्शनाहोषालपत्व ख. २ बहिर्ग्रामान्निनयेयुः A. ३ बान्धवैः सह ङ. ४ विपरिषिचेयुः ङ.

संभाषणं करोति तदा प्रायिश्वतं कार्यम् । 'अत ऊर्ध्वं तेन संभाष्य तिष्टेदेकरात्रं जपन्सावित्रीमज्ञानपूर्वं ज्ञानपूर्वं चेत्रिरात्रं' इति ॥ २९४ ॥

यदा तु वन्धुत्यागादन्यथा वा जातवैराग्यः प्रायिश्वतं च कृतं, तदा किं कार्य-

मिसत आह—

#### चरितवत आयाते निनयेरन्नवं घटम् । जुगुप्सेरन चाप्येनं संवसेयुश्च सर्वशः ॥ २९५ ॥

कृतप्रायिक्षत्ते वन्धुसमीपं पुनरायाते त्रसपिण्डाद्यास्तेन सहिता नवं अनुपहतं घटं उदकपूर्णं निनयेयुः ।-एतच निनयनं पुण्यहदादिस्नानोत्तरकालं द्रष्ट-व्यम् । (१९१९८६)—'प्रायिक्षत्ते तु चिरते पूर्णं क्रम्ममपां नवम् । तेनैव सार्धं प्रास्थेयुः स्नात्वा पुण्ये जलाशये ॥' इति मनुस्मरणात् । गौतमेन तु विशेष उक्तः— 'यस्तु प्रायिक्षित्तेन शुद्धत्रेत्तस्मिन् शुद्धे शातक्रम्भमयं पात्रं पुण्यतमात् हदात्पूर्य्यित्वा सवन्तीभ्यो वा, तत एनमप उपस्पर्शयेयुः; अथास्मे तत्पात्रं दद्युस्तत्संप्रतिगृह्य जपेत् 'शान्ता द्योः शान्ता पृथिवी शान्तं शिवमन्तिरक्षं यो रोचनस्तिमिह
गृह्यामि' इत्येतैर्यकुर्भः पावमानीभिस्तरत्समन्दीभिः कृष्माण्डिश्वाज्यं जुहुयाद्विरण्यं दद्याद्वां चाचार्याय । यस्य तु प्राणान्तिकं प्रायिक्षत्तं स मृतः शुद्धयेदेतदेव शान्त्युदकं सर्वेषूपपातकेषु' (गौ० १९११०१९०) इति ॥ तत एनं कृतप्रायिक्षत्तं ते नेव दुरस्तयेयुः । तथा सर्वकार्येषु क्रयविकयादिषु तेन सह संव्यवहरेयुः ॥२९५॥

पूर्वोक्तस्य पतितपरित्यागादिविधेरतिदेशमाह—

## पतितानायेष एव विधिः स्त्रीणां प्रकीर्तितः । वासो गृहान्तिके देयमन्नं वासः सरक्षणम् ॥ २९६ ॥

य एव पुरुषाणां परित्यागे पिण्डोदकदानविधिः कृतप्रायिक्षत्तानां परिम्रहवि-धिश्च स एव पतितानां स्त्रीणामिप वेदितव्यः । इयांस्तु विशेषः— पतिताभ्योऽपि ताभ्यः स्त्रीभ्यः कृतोदकादिकमभ्यो वासस्तृणपर्णमयं वृटीगृहकं प्रधानगृहसमीपे देयम् । तथा प्राणधारणमात्रमन्नं मिलनं च वस्त्रं पुनः पुरुषा-न्तरोपभोगनिवारणसहितं सितरस्कारं देयम् ॥ २९६ ॥

ननु काः पतितास्ता यासामयं परित्यागविधिरित्यत आह—

#### नीचाभिगमनं गर्भपातनं भर्तिहिंसनम् । विशेषपतनीयानि स्त्रीणामेतान्यपि ध्रवम् ॥ २९७ ॥

हीनवर्णगमनं गर्भपातनमब्राह्मण्या अपि भर्तुः अब्राह्मणस्यापि हिंसन-मित्येतानि स्त्रीणामसाधारणानि पतननिमित्तानि । 'अपि'शब्दात्पुरु-षस्य यानि पतननिमित्तानि महापातकातिपातकानुपपातकान्यभ्यस्तानि चोपपा-तकादीनि तान्यपि स्त्रीणां ध्रुवं निश्चितं पतनकारणानि भवन्ति । अत एव शौनकः — 'पुरुषस्य यानि पतननिमित्तानि स्त्रीणामपि तान्येव ब्राह्मणी हीनवर्णसेवाया-

पाठा०- १ वाऽप्येनं संपिनेयुश्च A.

सिंधकं पतितं इति ॥ यत्तु विसष्टिनोक्तम्—(२८१७) 'त्रीणि स्त्रियाः पातकानि लोके धर्मविदो विदुः । भर्तुर्वधो श्रूणहत्या खस्य गर्भस्य पातनम् ॥' इति 'श्रूणह्त्या खस्य गर्भस्य पातनम् ॥' इति 'श्रूणहत्या खस्य गर्भस्य पातनम् ॥' इति 'श्रूणहत्या महापातकादीनां पतनहेतुत्वनिरासार्थम् । यदि तेनैव—(२९१९०) 'चतसस्तु परित्याज्याः शिष्यगा गुरुगा च
या । पतिन्नी च विशेषेण जिङ्गतोपगता च या ॥' इति । 'चतस्रणामेव परित्याग'
इत्युक्तं तस्यापि तासां प्रायश्चित्तमचिकीर्षन्तीनां मध्ये चतस्रणामेव शिष्यगादीनां चेलाचग्रहवासादिजीवनहेतुत्वाद्युच्छेदेन त्यागं कुर्यान्नान्यासामित्यभिप्रायः । अतश्चान्यासां पतितानां प्रायश्चित्तमकुर्वतीनामि 'वासो ग्रहान्तिके देय'मित्यादिकं कर्तव्यमित्यवगम्यते ॥ २९७॥

'जुगुप्सेरन चाप्येनं संविशेयुश्च सर्वशः' (प्रा० २९५) इत्यस्यापवादमाह—

#### चारणागतवालस्त्रीहिंसकान्संत्रसेन तु । चीर्णव्रतानपि सतः कृतन्नसहितानिमान् ॥ २९८॥

शरणागतादि व्यापादनकारिणः कृतझसहितान्त्रायश्चित्तेन श्रीण-दोषानिष न संव्यवहरेदिति वाचनिकोऽयं प्रतिषेधः, किमिति वचनं न कुर्यात् १ नहि वचनस्यातिभारोऽस्ति, अतश्च यद्यपि व्यभिचारिणीनां वधेऽल्पीय एव प्रायश्चित्तं, तथापि वाचनिकोऽयं संव्यवहारप्रतिषेधः ॥ २९८॥

एवं प्रसङ्गेन स्त्रीषु विशेषमभिधाय प्रकृत एव चरितव्रतविधौ विशेषमाह—

# घटेऽपवर्जिते ज्ञातिमध्यस्यो यवसं गवाम् ।

सँ द्यात्प्रथमं गोभिः सत्कृतस्य हिँ सित्क्रया ॥२९९॥ घटेऽपवर्जिते हदादुद्धस्य पूर्णे कुम्भेऽविनितिऽसौ चितवतः सपिण्डा-दिमध्यस्थो गोभ्यो यवसं द्यात् । ताभिः प्रथमं सत्कृतस्य पूजितस्य पश्चाज्ज्ञातिभिः ज्ञात्यादिभिः सित्क्रया कार्या । गोभिश्च तस्य सत्कारस्तद्त्तयवसभक्षणमेव । यदि गावस्तद्तं यवसं न गृह्णीयुस्ति पृनः प्रायश्चित्तमनुतिष्ठेत् । यदाह हारीतः—'स्विश्रासा यवसमादाय गोभ्यो द्यायदि ताः प्रतिगृह्णीयुर्थैनं प्रवर्तयेयुः' इति इत्रथा नेस्यभिष्ठेतम् ॥ २९९ ॥

महापातकादिपञ्चविधेऽपि दोषगणे प्रातिस्विकवतसंदोहमभिधायाधुना सकल-वतसाधारणं धर्ममाह—

विख्यातदोषः कुर्वीत पर्षदोऽनुमतं व्रतम् ।

यो दोषो यावत्कर्त्रसंपाद्यस्ततोऽन्यैचिंख्यातो विज्ञातो दोषो यस्यासौ पर्षदुपदिष्टं व्रतं कुर्यात् । यद्यपि खयं सकलज्ञास्त्रार्थविचारचतुरस्तथापि पर्षसमीपमुपगम्य तया सह विचार्य तदनुमतमेव कुर्यात् । तदुपगमने चाङ्गिरसा विशेष उक्तः—'कृते निःसंशये पापे न भुङ्गीतानुपस्थितः । भुङ्गानो वर्धये-त्यापं यावज्ञाख्याति पर्षदि ॥ सचैलं वाग्यतः स्नात्वा क्रिज्ञवासाः समाहितः ।

पाठा०—१ संपिवेन तु A. २ सदा A. ३ प्रदृशास्त्रथमं A. ४ सह

पर्षदानुमतस्तत्त्वं सर्वं विख्यापयेत्ररः । व्रतमादाय भूयोऽपि तथा स्नात्वा व्रतं चरेत् ॥' इति ॥ विख्यापनं च पर्षद्क्षिणादानानन्तरं कार्यम् । यथाह पराशरः-'पापं विख्यापयेत्पापी दत्तवा घेनुं तथा वृषम्' इति ।-एतच्चोपपातकविषयम् । महापातकादिष्वधिकं कल्प्यम् । यत्तक्तम्—'तस्माद्विजः प्राप्तपापः सकृदाष्ठस वारिणि । विरुर्थाप्य पापं पर्षद्धाः किंचिहत्त्वा व्रतं चरेत् ॥' इति, तत्प्रकीर्णकविष-्यम् । पर्षत्खरूपं च मनुना दर्शितम्—'त्रैविद्यो हैतुकस्तर्की नैरुक्ती धर्मपाठकः । त्रयश्राश्रमिणः पूर्वे पर्षदेषा दशावरा ॥' हैतुको मीमांसार्थादितत्त्वज्ञः, तर्की न्याय-शास्त्रकुशलः, तथान्यदिप पर्षद्वयं तेनैव दर्शितम्—(मनु० १२।११२) 'ऋग्वेद-विद्यजुर्विच सामवेदविदेव च। अपरा पर्षे द्विज्ञेया धर्मसं रायनिर्णये ॥' इति । तथा--(मनु॰ १२।११३) 'ऐकोऽपि वेदविद्धर्मं यं व्यवस्थेत्समाहितः । स क्लेयः परमो धर्मी नाज्ञानामुदितोऽयुतैः ॥' इति । आसां च पर्षदां संभवापेक्षया व्यवस्था महापात-काद्यपेक्षया वा ॥ यत्तु स्मृत्यन्तरेऽभिहितम्—'पातकेषु शतं पर्षत्सहसं महदा-दिषु । उपपापेषु पञ्चाशतस्वरुपं सरुपे तथा भवेत् ॥' इति,-तदिप महापातकादि-दोषानुसारेण पर्षदो गुरुलघुभावप्रतिपादनपरं न पुनः संख्यानियमार्थम् ; मन्वादि-महास्मृतिविरोधप्रसङ्गात् । तथा देवलेन चात्र विशेषो दर्शितः—खयं तु ब्राह्मणा ब्र्युरल्पदोषेषु निष्कृतिम् । राजा च व्राह्मणाश्चैव महत्सु च परीक्षितम् ॥' इति तथा च पर्षदा अवर्यं व्रतमुपदेष्टव्यम्—'आर्तानां मार्गमाणानां प्रायश्चित्तानि ये द्विजाः । जानन्तो न प्रयच्छन्ति ते यान्ति समतां तु तैः ॥' इत्यिक्षरःस्मरणात् । तंया पर्षदा ज्ञात्वैव व्रतमुपदेष्टव्यम्—'अज्ञाला धर्मशास्त्राणि प्रायधित्तं ददाति यः। प्रायिक्षत्ती भवेतपूतः किल्विषं पर्षदं वजेत् ॥' इति वसिष्ठसारणात् ॥ क्षत्रियादीनां तु कृतैनसां धर्मोपदेशे विशेषोऽ झिरसा दर्शितः—'न्यायतो ब्राह्मणः क्षिप्रं क्षत्रियादेः कृतैनसः । अन्तरा ब्राह्मणं कृत्वा व्रतं सर्वं समादिशेत् । तथा शूदं समासाय सदा धर्भपुरः सरम् । प्रायिक्षत्तं प्रदातव्यं जपहोमविवर्जितम् ॥' इति । तत्र च यागायनुष्ठानशीलानां जपादिकं वाच्यम्, इतरेषां तु तपः । 'कर्मनिष्ठास्तपीनिष्ठाः कदाचित्पापमागताः । जपहोमादिकं तेभ्यो विशेषेण प्रदीयते ॥ ये नामधारका विप्रा मूर्खा धनविवर्जिताः । कृच्छ्चान्द्रायणादीनि तेभ्यो द्याद्विशेषतः' ॥२९९॥ इति प्रकाशप्रायश्चित्तप्रकर्णम् ।

अथ रहस्यप्रायश्चित्तम्।

'व्याख्याय ख्यातदुरितशातनीं व्रतसंत्रतिम् । रहःकृताघसंदोहहारिणीं व्याहरन्मुनिः ॥'

तत्र प्रथमं सकलरहस्यवतसाधारणं धर्ममाह—

अनभिख्यातदोषस्त रहस्यं व्रतमाचरेत् ॥ ३०० ॥

पाठा०—१ विख्यातपापं वक्तृभ्य ङ. २ निरुक्तो ङ. ३ एकोऽपि धर्म-विद्धर्मम्. ४८५ तथा च पर्वदा ख. ६ अविख्यापितदोषस्तु रहस्यव्रतमाचरेत् A. या० ४३ कर्तृ यतिरिक्तेर निभ ख्यातो दोषो यसासौ रहस्य मण्यकाशं प्रायश्चित्तमः जितिष्ठेत्। अतः श्लीसंमोगादौ तस्या अपि कारकलात् तिदतरैरिवज्ञातदोषस्य रहस्य वति मन्तव्यम् । तत्र यदि कर्ता स्वयं धर्मशास्त्र कुशलस्तदा परस्मित्र-विभाव्य स्विनिमत्तोचितं प्रायश्चित्तमजुतिष्ठेत् । यस्तु स्वयमनिभज्ञोऽसौ केनचिद्रहो बह्महत्यादिकं कृतं तत्र कि रहस्य प्रायश्चित्तमित्यन्य व्याजेनाव गम्य रहोत्र तमजुति-ष्ठेत् । अत एव श्लीश्च्र द्योरप्यमुनैव मार्गेण रहस्य वतज्ञानिस द्वेरिकारिस द्विः विचार रहस्य वतानां जपादि प्रधानत्वादिवययोश्च श्लीश्च्रद्वयोस्त द्वुपपत्ते रनिध-कार इति । यतो इनेकान्ततो रहस्य वतानां जपादि प्रधानत्वम् । दानादे रप्युपदेशात् गौतमोक्तप्रणायामादेरिप संभवाच । इतरेषामि मन्त्रदेवत विच्छन्दः परिज्ञानमान्त्र मेवाधिकारोपयोगि, न त्वन्यविषयम् । नहि तङागित्र प्रणीयमः ज्योतिष्टोमादिवि-ष्विणी प्रतिपत्ति रुपयुज्यते । देवतादिपरिज्ञानं त्ववश्य मपेश्चणीयमः 'अवि-दित्वा ऋषि छन्दो देवतं योगमेव च । यो इध्यापये जपेहापि पापीयाङ्वायते तु सः ॥' इति व्यासस्मरणात् ॥ अत्राप्याहारिवशेषानुक्तौ पयः प्रभृतयः, कालविशे-षानुक्तौ संवत्सरादयः, देशविशेषानुक्तौ शिलोचयादयो गौतमायिमिहिताः प्रकाश-प्रायश्चित्तवदन्वेषणीयाः ॥ ३००॥

एवं सकलरहस्यसाधारणधर्ममभिधाय प्रकाशप्रायश्चित्तवद्रह्महत्यादिकमेणैव रहस्यप्रायश्चित्तान्याह—

> त्रिरात्रोपोषितो जावा ब्रह्महा त्वघमर्षणम् । अन्तर्जले विशुध्येत दैच्या गां च पयस्विनीम् ॥३०१॥

त्रिरात्रमुपोषितोऽन्तर्जलेऽघमषणेन महर्षिणा हष्टं स्कं अघमषणे 'ऋतं च ससं च' इति तृचमानुष्टुमं भाववृत्तदेवताकं जहवा त्रिरात्रान्ते पयस्विनीं गां दत्त्वा ब्रह्महा विशुध्यति। जपश्चान्तं छे निममेन त्रिरावर्तनीयः। यथाह सुमन्तुः—'देवद्विजगुरुहन्ताप्सु निममोऽघमषणं सूक्तं त्रिरावर्तनोयः। मातरं भिगनीं गत्वा मातृष्वसारं सुषां सखीं वाऽन्यद्वाऽगम्यागमनं कृत्वाऽघ-मषणमेवान्तर्जछे त्रिरावर्य तदेतसात्पृतो भवति' इति । – एतचाकामकारिवषयम्। यत्तु मनुनोक्तम् (१९१२४८)—'सत्याहृतिप्रणवकाः प्राणायामास्तु षोडशा । अपि भ्रूणहणं मासात्पुनन्यहरहःकृताः॥' इति, – तदप्यस्मिनेव विषये गोदाना-शक्तस्य वेदितत्यम्। यत्तु गौतमेन षद्तिंशद्रात्रवतसुन्त्वोक्तं 'तद्रत एव ब्रह्मस्तासुरापानसुवर्णस्तेयगुरुतल्पेषु प्राणायामैः स्नातोऽघमर्षणं जपेत्' (२४१९०) इति, – तद्वामतः सकृद्वविषयम्। यत्तु वौधायनेनोक्तम्—'मामात्प्राचीं चोदीचीं दिशसुपनिष्कम्य स्नातः शुचिः शुचिवासा उद्कान्ते स्थण्डिस्रमुपलिप्य सकृतिहन्न-वासाः सकृत्युतेन पाणिनादित्याभिसुखोऽघमर्षणं स्वाध्यायमधीयीत। प्रातः शतं

पाठा०—१ विशुक्तेतु A, २ गां दत्त्वा च पयः इ. ३ न्यद्वा गमनं ख. ४ कामतो वध ख. ५ वासाः सकृत् ख.

मध्याहे शतमपराह्ने शतं परिमितं चोदितेषु नक्षत्रेषु प्रसृतियावकं प्राश्रीयात्। ज्ञानकृतेभ्योऽज्ञानकृतेभ्यश्चोपपातकेभ्यः सप्तरात्रास्प्रमुच्यते द्वादशरात्रान्महापात-केभ्यो ब्रह्महत्यामुरापानमुवर्णस्तयानि वर्जयित्वा एकविंशतिरात्रेण तान्यपि तरित' (३।६।४) इति,-तत्कामकारविषयम्, अकामतः श्रोत्रियाचार्यसवनस्थवध-विषयं वा । यत्तु मनुनोक्तम् ( १९।२५८)—'अरण्ये वा त्रिर्भ्यस्य प्रयतो वेदसंहिताम् । मुच्यते पातकैः सर्वैः पराकैः शोधितस्त्रिभिः ॥' इति, -तत्कामतः श्रोत्रियादिवधविषयम्, इतरत्र कामतोऽभ्यासविषयं वा । यत्तु वृहद्विष्णुनोक्तम् — वहाहत्यां कृत्वा प्रामात्प्राचीमुदीचीं वा दिशमुपनिष्कम्य प्रभूतेन्धनेनार्मि प्रज्वाल्याचमर्षणेनाष्ट्रसहस्रमाज्याहुतीर्जुहुयात्तत एतस्मात्पूतो भवति' इति,-तन्नि-गुणवधविषयमनुपाहकविषयं वा। यत् यमेनोक्तम्—'त्रयहं तूपवसेद्यक्तिष्रहोsभ्युपयन्नपः । मुच्यते पातकैः सर्वेश्विर्जिपत्वाsघमर्षणम् ॥' इति,-तद्गुणवतो हन्तुर्निर्गुणवधविषयं प्रयोजकानुमन्तृविषयं वा । यत्तु हारीतेनोक्तम्—'महापात-कातिपातकोपपातकोपपातकानामेकतममेव संनिपाते चाघमर्षणमेव त्रिर्जपेत्' इति,-तिन्निमित्तकर्तृविषयम् । एवमन्यान्यपि स्मृतिवाक्यान्यन्विष्यैवमेव विषयेषु विभ-जनीयानि प्रन्थगौरवभयाच लिख्यन्ते । एतदेव व्रतजातं यागस्थयोषिःक्षत्र-विद्खात्रेय्यामाहितात्रिपत्न्यां गर्भिण्यामविज्ञाते च गर्भे व्यापादिते तुरीयांश-न्यूनमनुष्टेयम् ॥ ३०१॥

प्रायश्चित्तान्तरमाह—

लोमभ्यः खाहेत्यथवा दिवसं मारुताश्चनः । जले स्थित्वाऽभिजुहुयाचत्वारिंशद्वृताहुतीः ॥ ३०२॥

अथवाऽहोरात्रमुपोषितो रात्राबुदके वासं कृत्वा प्रातर्जलादुत्तीर्थ 'लो-मभ्यः स्वाहा' इत्यायैरष्टभिमंन्त्रैरेकैकेन पञ्चपञ्चाहुतय इत्येवं चत्वारिंशद्भृता-हुतीर्जुहुयात्।—इदं च पूर्वोक्तसमानविषयम् ; उदवासस्य क्लेशवाहुल्यात् ॥३०२॥ कमप्राप्तं सुरापानप्रायिश्वत्तमाह—

त्रिरात्रोपोषितो हुत्वा कूष्माण्डीभिर्घृतं शुचिः।

सुरापश्चत्वारिंशद्धृताहुतीरिखनुवर्तते । त्रिरात्रमुपोवितः क्रूष्माण्डीभिः 'यदेवा देवहेळनम्' इखाद्याभिः क्षृष्माण्डदृष्टाभिरनुष्टुिभमंत्रिलिङ्गदेवताभिर्ऋिम-श्चत्वारिंशद्धृताहुतीहुत्वा शुचिभवेत् । तथा बौधायनेनाप्युक्तम्—'अथ कृष्माण्डीभिर्जुहुयाद्योऽपूत एवात्मानं मन्येत यावदर्वाचीनमेनो भ्रूणह्खायास्त-स्मान्मुच्यते । अयोनौ वा रेतः सिक्त्वाऽन्यत्र खप्नात् । इति । यत्तु मनुना (१९१२४९)—'कौर्देसं जहवाप इत्येतद्वासिष्ठं च प्रतीत्यृचम् । माहित्रं शुद्धवत्यश्च सुरापोऽपि विशुद्धाति ॥' इति । मासं प्रत्यद्वं षोडशकृत्वोऽपनःशोशुचद्वं प्रतिस्तो-

पाठा०—१ स्वाहेति हि वा △. २ मासं जस्वाप इत्येतद्वासिष्ठं च तृचं प्रति। माहिन्यं शुद्ध ख.

मेभिरुषसं वासिष्ठम् । महित्रीणामवोस्त्वेतोन्विन्दंस्तवामेखेतेषामन्यतमस्य जप उक्तः, स त्रिरात्रोपवासकूष्माण्डहोमाशक्तस्य वेदितव्यः । एताचाकामतः पैछ्याः सक्तत्पाने, गौडीमाध्योरतु पानावृत्तौ च वेदितव्यम् । यच मनुना (१९१८६) — 'मन्त्रैः शाकलहोमीयैरब्दं हुत्वा घृतं द्विजः । स गुर्वप्यपहन्त्येनो जस्वा वा नम इत्युचम् ॥' इति । संवत्सरं प्रत्यहं 'देवकृतस्यैनसः' इत्यादिभिरष्टभिर्मन्त्रेहोंमो 'नम इदुगं नम आविवास' इत्येतस्या ऋचो वा जप उक्तः, स कामकारविषयः । यत्तु महापातकसंयुक्तोऽनुगच्छेदाः समाहितः । अभ्यस्याब्दं पावमानीर्मेक्षाहारो विद्युद्धयति ॥' इति,-तद्भयासविषयम्, समुच्चितमहापातकविषयं वा ॥

सुवर्णस्तेयप्रायश्वित्तमाह—

### ब्राह्मणस्वर्णहारी तु रुद्रजापी जले स्थितः ॥ ३०३ ॥

ब्राह्मणः स्वर्णहारी पुनिष्ठरात्रोपोषितः जलमध्यस्थी 'नसस्ते रुद्र मन्यव' इति शतरुद्धियजपयुक्तः शुद्धातीति ॥ शातातपेनात्र विशेष उक्तः—'मयं पीत्वा गुरुदाराश्च गत्वा स्तेयं कृत्वा ब्रह्मह्यां च कृत्वा । भस्माच्छन्नो भस्मशय्यां शयानो रुद्राध्यायी मुच्यते सर्वपापैः ॥' इति । जपश्चैकादशकृत्वः कार्यः । 'एका-दशगुणान्वापि रुद्रानावर्थं धर्मवित् । महापापैरिप स्पृष्टो मुच्यते नात्र संशयः ॥' इत्यत्रिस्मरणात् ॥ यत्तु मनुना (१९१२५०)—'सकृज्जत्वाऽस्यवामीयं शिव-संकर्णमेव च । सुवर्णमपह्यापि क्षणाद्भवति निर्मेलः ॥' इति द्विपञ्चाशदक्-संख्याकस्य 'अस्य वामस्य पिलतस्य होतः' इति स्क्रस्य तथा 'यज्ञामतो दूरमुदैतु दैवम्' इति शिवससंकर्त्वदृष्टस्य षड्ऋचस्य वा सकृज्जप उक्तः सोऽत्यन्तिर्गुण-स्वामिकस्वर्णहर्णे गुणवतोऽपहर्तुर्दृष्ट्यः । सुवर्णन्यूनपरिमाणविषयोऽनुग्राह-कप्रयोजकविषयो वा । आवृत्तौ तु 'महापातकसंयुक्तोऽनुगच्छेत्' इत्यादिनोक्तं द्रष्ट्यम् ॥ ३०३॥

क्रमप्राप्तं गुरुतल्पगप्रायश्चित्तमाह-

# सहस्रज्ञीर्पाजापी तु मुच्यते गुरुतल्पगः । गौर्देया कर्मणोऽस्थान्ते पृथगेभिः पयस्विनी ॥ ३०४॥

गुरुतरपगस्तु 'सहस्रशीर्षा' इति षोडशर्चसूक्तं नारायणदृष्टं पुरुषदैवत्यमातुष्टुमं त्रिष्टुवन्तं जपंक्तस्मात्पापानमुच्यते । सहस्रशीर्षाजापीति ताच्छील्यप्रत्ययादावृत्तिर्गम्यते । अत एव यमेनोक्तम्—'पौरुषं स्क्तमावर्षं मुच्यते सर्वकिल्विषात्' इति । आवृत्तौ च संख्यापेक्षायामधस्तनश्चोकगता चत्वारिंशत्संख्यादन्तमीयते । अत्रापि प्राक्तनश्चोकगतं 'त्रिरात्रोपोषित' इति संबध्यते । अत एव
ष्ट्रहृद्धिष्णुः—'त्रिरात्रोपोषितः पुरुषस्कजपहोमाभ्यां गुरुतल्पगः शुद्धयेत्' इति ।
पिमश्च स्रापस्रवर्णस्तेनगुरुतल्पगैक्षिभिः पृथकृृथगस्य त्रिरात्रव्रतस्यान्ते
वहुक्षीरा गौदेंया।—इदमकामविषयम् । यत्तु मनुना ( १९१२५१ )—'हिन-

पाठा०- १ सुरापः स्वर्णहारी च A.

ब्पान्तीयमभ्यस्य नतमंह इतीति च । जध्वा तु पौरुषं सूक्तं मुच्यते गुरुतल्पगः ॥' इति । 'हविष्पान्तमजरं स्वर्विदं', 'नतमंहोनदुरितं', 'इति वा इति से मनः', 'सहस्रशीर्षे'खेषायन्यतमस्य मासं प्रत्यहं षोडशषोडेशकृत्वो जप उत्तः; सोऽप्य-कामविषय एव । कामतस्तु 'मन्त्रैः शाकलहोमीयैः' इति मनूक्तं द्रष्टव्यम् । यत्त षद्त्रिंशन्मतेऽभिहितम्-'महाव्याहृतिभिर्होमित्तिलैः कार्यो द्विजन्मना । उपपा-तकशुद्धयर्थं सहस्रपरिसंख्यया ॥ महापातकसंयुक्तो लक्षहोमेन शुद्धयति ॥' इति,-तदावृत्तिविषयम् । यत्तु यमेनोक्तम्—'जपेद्वाप्यस्यवामीयं पावमानीर्थापि वा । कुन्तापं वालखिल्यां ध निवित्प्रैषान्द्रषाकिपम् ॥ होतुन्रुद्रान्सकुज्ञह्वा मुच्यते सर्वपातकैः ॥' इति,-तद्यभिचारिणीगमनविषयम् ॥ यानि पुनः गुरुतल्पातिदेश-विषयाणि तत्समानि वाऽतिपातकोपपातकपदाभिषेयानि, तेषु तुरीयांशन्यूनमधींनं च क्रमेण वेदितव्यम् । पातकातिपातकोपपातकमहापातकानामेकतमे संनिपाते वा अघमष्णमेव त्रिर्जपेदिति हारीतोक्तं वा द्रष्टव्यम् । महापातकसंसर्गिणश्च 'स तस्यैव वर्तं कुर्यात्' इति वचनाचेन सह संसर्गस्तदीयमेव प्रायश्चित्तम् । नच वाच्यं अत्राध्यापनादिसंसर्गस्यानेककर्तृकसंपाद्यत्वाद्रहस्यत्वानुपपत्तिरिति । यतः सत्यप्य-नेककर्तृकत्वे परदारगमनवत् कर्तृव्यतिरिक्ततृतीयाद्यपरिज्ञानमात्रेणैव रहस्यत्वम् । अतो भवस्येव रहस्यप्रायश्चित्तम् । एवमतिपातकादिसंसर्गिणोऽपि तदीयमेव प्रायिश्वतं वेदितव्यम् ॥ ३०४॥

॥ इति महापातकरहस्यप्रायश्चित्तप्रकरणम् ॥

कमप्राप्तं गोवधादिषद्पश्चाशदुपपातकप्रायिश्वत्तमाह—
प्राणायामशतं कार्यं सर्वपापापनुत्तये ।
उपपातकजातानामनादिष्टस्य चैव हि ॥ ३०५ ॥

गोवधादिषद्रपद्याद्याद्यपातकजातानामनादिष्टरहस्यवतानां च जातिअंशकरादीनां सर्वेषामपनुत्तये प्राणायामानां रातं कार्यम्। तथा सर्वेषां
महापातकादीनां प्रकीर्णकान्तानामप्यपनुत्तये प्राणायामाः कार्याः। तत्र च महापातकेषु चतुःशतम्, अतिपातकेषु त्रिशतम्, अनुपातकेषु द्विशतमिति संख्याविवृद्धिः कल्पनीया। प्रकाशप्रायिक्षतेषु महापातकप्रायिक्षततुरीयांशस्योपपातकेषु
विधानदर्शनात् प्रकीर्णकेषु च हासः कल्प्यः। अत एवोक्तं यमेन—'दशप्रणवसंयुक्तैः प्राणायामेश्वतुःशतैः। मुच्यते ब्रह्महत्यायाः किं पुनःशेषपातकैः॥' इति।
बौधायनेनाप्यत्र विशेष उक्तः—'अपि वाक् चक्षःश्रोत्रत्वक्र्ष्राणमनोव्यतिकमेषु
विभिः प्राणायामैः शुद्धयति। शुद्धश्चीगमनान्नभोजनेषु पृथकपृथक् सप्तादं सप्तप्राणायामानधारयेत्। अभक्ष्याभोज्यामेध्यप्राशनेषु तथा चाऽपण्यविक्रयेषु मधुमांसप्ततिललाक्षालवण्यसान्वर्जितेषु यचान्यद्पयेवं युक्तं स्याद्वादशाहं द्वादश

पाठा०-१ षोडशऋचां चत्वारिंशत्संख्याकजप उक्तः ख.

द्वादश प्राणायामान्धारयेत् । अथ पातकोपपातकवर्ज्यं यचान्यद्प्येवं यक्तं स्यादर्धमासं द्वादश द्वादश प्राणायामान्धारयेत् उपपातकपतनीयवर्जं यचाप्य-न्यदेवं युक्तं स्थान्मासं द्वादशार्धमासान् द्वादश द्वादश प्राणायामान्धारयेत । अन्यपातकवर्ज्यं यच्चाप्यन्यदप्येवं युक्तं द्वादश अर्धमासान् द्वादश प्राणायामान् धारयेत् । अथ पातकेषु संवत्सरं द्वादश द्वादश प्राणायामान् धारयेदिति । तत्र वाक्च श्रारित्यादिप्राणायामत्रयं प्रकीर्णकाभिप्रायम् । 'शृहस्रीगमना चभो जने'त्यादि-नोक्ता एकोनपचारात्प्राणायामा उपपातकविरोषाभिप्रायाः । तथा 'अभक्ष्यामोज्ये'-त्यादिनोक्ताश्चतुश्चत्वारिंशद्धिकशतप्राणायामा अप्युपपातकविशेषाभिप्राया एव । अथ 'पातकोपपातकवर्ज्य'मित्यादिनोक्ताः साशीतिशतप्राणायामा जातिश्रंशकरा-द्यभिप्रायाः । अथ 'पातैकवर्ज्य'मित्यादिनोक्ताः षष्ट्यधिकरातत्रसप्राणायामाः गोवधाद्युपपातकाभिप्रायाः । अथ 'पातकवर्ज्यं'मिल्यदिनोक्ताः षष्टयधिकद्विज्ञत-सहितद्विसहस्रसंख्याकाः प्राणायामाः अतिपातकानुपपातकाभिप्रायाः । अथ पातकेष्वित्यादिनोक्ता विंशत्यधिकशतत्रययुक्ताश्वतुःसहस्रप्राणायामा महापातक-विषयाः । इदं चामक्ष्यभोज्येत्यादिनोक्तं प्रायश्चित्तपञ्चकमत्यन्ताभ्यासविषयं, समुचितविषयं वा । यत्तु मनुना। (११।२५२)—'एनसां स्थूलस्क्ष्माणां चिकीर्षज्ञपनोदनम् । अवेत्यृचं जपेद्ब्दं यितंकचेदिमितीति वा ॥' इखब्दं यावत्प्रत्यहमर्थान्तराविरुद्धेषु कालेषु 'अवतेहेळोवरुण' इत्यस्या ऋचो 'यार्कि-चेदम्' इलस्याः, 'इति वा इति मे मनः' इलस्याश्व जप उक्तः सोऽप्यभ्यास-विषयः ॥ ३०५ ॥

उपपातकसामान्यप्राप्तस्य प्राणायामशतस्यापवादमाह—

ओङ्काराभिष्ठतं सोमसिललं पावनं पिवेत् । कृत्वा हिं रेतोविण्मूत्रप्राद्यनं तुं द्विजोत्तमः ॥ २०६॥

ृ द्विजो रेतोविणमूत्रप्रादानं कृत्वा सोमलतारसमोङ्कारेणाभिमन्त्रितं शुद्धिसाधनं पिवेत्। - एतचाकामकारविषयम्। कामतस्तु सुमन्तूक्तम्—'रेतो-विण्मूत्रप्राचनं कृत्वा लशुनपलाण्डुगृज्ञनकुम्भिकादीनामन्येषां चांभक्ष्याणां भक्षणं कृत्वा हंसप्रामकुकुटश्वस्गालादिमांसभक्षणं च कृत्वा ततः कण्ठमात्रमुदकमवतीर्य शुद्धवतीभिः प्राणायामं कृत्वा महाव्याहृतिभिक्ररोगमुदकं पीत्वा तदेतसात्पृतो भवती'ति। मनुनापि सप्तविधामक्ष्यभक्षणे प्रायश्चित्तान्तरमुक्तम् (१९१२५३)—'प्रतिगृह्याप्रतिप्राह्यं भुक्त्वा चानं विगर्हितम्। जपंस्तरसमन्दीयं पूयते मान-विष्यहात् ॥' इति। अप्रतिप्राह्यं विषयस्त्रसुरादि पतितादिद्रव्यं च। यदा त्वष्य रेतोविणमूत्रादिद्यारीरं मलं विस्वति तदापि तेनैवोक्तम्—'अप्रशस्तं उ कृत्वाऽप्य मासमासीत मैक्ष्यभुक्' (१९१२५५) इति॥ ३०६॥

<sup>्</sup>पाठा०—१ अर्धमासद्वादशद्वादश ख. २ पातवर्ज्यमित्यादि ख. ३ तु
△. ४ च △. ५ चाभस्यभक्षणं ख.

अज्ञानकृते प्रकीर्णके मानसे चोपपातके प्रायश्चितमाह-

निशायां वा दिवा वापि यदज्ञानकृतं भवेत् । त्रैकाल्यसंध्याकरणात्तत्सर्वे विप्रणक्यति ॥ ३०७ ॥

रजन्यां वासरे वा यत्प्रमादादिकृतं प्रकीर्णकं मानसं वाचिकं चोपपातकं तत्सर्चे प्रातमेध्याह्वादिकालत्रयविहितनित्यसंध्योपासनया प्रणइयति । तथा च यमः—'यदहात्कुरुते पापं कर्मणा मनसा गिरा। आसीनः पश्चिमां संध्यां प्राणायामेनिंहन्ति तत् ॥' इति । शातातपेनाप्युक्तम्—'अन्तं मद्यगन्धं च दिवा मैथुनमेव च । पुनाति वृषलानं च संध्या वहिरुपासिता ॥' इति ॥३०७॥

अथ सकलमहापातकादिसाधारणान्पवित्रमन्त्रानाह-

#### शुक्रियारण्यकजपो गायज्याश्च विशेषतः । सर्वपापहरा होते रुद्रैकाद्शिनी तथा ॥ ३०८॥

शक्तियं नाम आरण्यकविशेषः 'विश्वानि देव सवितः' इत्यादिवाजसनेयके पत्यते, आर्ण्यकं च यजुः 'ऋचं वाचं प्रपद्ये मनो यजुः प्रपद्ये' इलादि तत्रैव पट्यते, तयोर्जपः सकलमहापातकादिहरः । तथा गायज्याश्व महापातकेषु लक्षमतिपातकोपपानकयोर्दशसहस्रमुपपातकेषु सहसं प्रकीणंकेषु शतमित्येवं विशे-षतो जपः सर्वपापहरः। तथा च गायत्रीमधिकृत्य श्लोकः शङ्केनोक्तः—'शतं जप्ता तु सावित्री महापातकनाशिनी । सहस्रजप्ता तु तथा पातकेभ्यः प्रमोचिनी ॥ दशसाहस्रजाप्येन सँवीकिल्बिषनाशिनी । लक्षं जप्ता तु सा देवी महापातकनाशिनी ॥ सुवर्णस्तेयकृद्धित्रो ब्रह्महा गुरुतल्पगः। सुरापश्च विद्युद्धयन्ति लक्षं जप्त्वा न संशयः॥' इति । यत्तु चतुर्विशतिमते उक्तम्—'गायत्र्यास्तु जपेत्कोटिं ब्रह्महत्यां व्यपोहति । लक्षाशीतिं जपेयस्तु सुरापानाद्विमुच्यते ॥ पुनाति हेमहर्तारं गायत्र्या लक्षसप्ततिः । गायत्रया लक्षषष्ट्या तु मुच्यते गुरुतल्पगः॥' इति,-तद्भरःवात्प्रकाशविषयम्। तथा रुद्रैकादशिनी एकादशानां रुद्रानुवाकानां समाहारो रुद्रैकादशिनी। सा च विशेषतो जप्ता सर्वेपापहरा । 'एकादशगुणान्वापि रुद्रानावर्ल्य धर्मवित् । महद्धः स तु पापेभ्यो मुच्यते नात्र संशयः ॥' इति महापातके वेकादशगुणा-वृत्तिदर्शनात् अतिपातकादिषु चतुर्थचतुर्थांशहासो योजनीयः । 'च'शब्दोऽघमर्ष-णादिसमुचयार्थः । यथाइ वसिष्ठः- 'सर्ववेदपवित्राणि वक्ष्याम्यहमतः पर्म । येषां जपेश्व होमेश्व पूयन्ते नात्र संशयः ॥ अर्घमर्षणं देवैकृतं शुद्धैवसर्तं रत्समाः ।

टिप्प०—1 अधमर्षणमृतं च सत्यमित्यादि. 2 देवकृतं देवकृतत्येनस इत्याचृक्. 3 शुद्धवत्यः पतोन्विन्द्रं स्तवामेत्याचा ऋचः. 4 तरत्समास्तरत्समन्दीत्याचा ऋचः.

पाठा०- १ त्रिकाल A. २ एते A. ३ सा देवी ङ. ४ करमधनाशिनी ङ. ५ सर्वदेवपवित्राणि.

कूष्माण्ड्यैः पावमान्यैश्व दुँगां सावित्र्ययेव च ॥ अभिषर्ज्ञाः पैदस्तोमाः सामानि व्याहृतीस्तथा । भारदण्डानि सामानि गीयत्रं रैवतं तथा ॥ पुरुषवतं च भासं च तथा देववर्तीनि च । आर्दिगं वाहस्पत्यं च वाकसूर्तं मध्यचर्तिथा ॥ शत-रुद्रिथाथविशिरास्त्रिसुपर्णं महावतम् । गोसूँकं चाथसूँकं च इन्द्रशुँदे च सामनी ॥ त्री वैयाज्यदोहानि रैयन्तरं च अमेर्वतं वामदेव्यं चृहच । एतानि गीतानि पुनन्ति जन्तू ज्ञातिस्मरत्वं लभते यदीच्छेत् ॥' इति ॥ ३०८ ॥

यत्र यत्र च संकीर्णमात्मानं मन्यते द्विजः। तत्र तत्र तिलैहींमी गायज्या वाचनं तथा।। ३०९।।

किंच, यत्र यत्र च ब्रह्मवधादौ तज्जनितैकलमषजातेनात्मानं संकीर्णम-भिभूतं द्विजो मन्यते तत्र तत्र गायज्या तिलेहों मः कार्यः । तत्र महा-पातकेषु लैक्ससंख्यया होमः कार्यः । 'गायत्र्या लक्षहोमेन मुच्यते सर्वपातकैः' इति यमस्मरणात्। अतिपातकादिषु पादपादहासः कल्पनीयः। तथा तिस्वैचिन दानं कार्यम् । तथा च रहस्याधिकारे वसिष्ठः—'वैशाख्यां पौर्णमास्यां तु ब्राह्मणान्सप्त पश्च वा । क्षौद्रयुक्तेस्तिलैः कृष्णैर्वाचैयेदथवेतरैः ॥ प्रीयतां धर्मराजेति यद्वा मनसि वर्तते । यावजीवकृतं पापं तत्क्षणादेव नश्यति ॥' इति । तथा अनियतकालेऽपि दानं तेनैवोक्तम्—'कृष्णाजिने तिलान्कृत्वा हिरण्यं मधुसर्पिषी। ददाति यस्तु विप्राय सर्वं तरित दुष्कृतम् ॥' इति । तथा व्यासेनाप्युक्तम्—'तिलघेनुं च यो द्यात्संयतात्मा द्विजनमने । ब्रह्मह्त्यादिभिः पापैर्मुच्यते नात्र संशयः ॥' इति ।

टिप्प॰—1 कूष्माण्ड्यः यद्देवा देवहेडनमित्याद्याः. 2 पावमान्यः स्वादिष्ठया मदिष्ठ-येलाबाश्चत्वारोऽध्यायाः. 3 दुर्गा जातवेदसे सुनवामेलादि स्क्तम्. 4 सावित्रिदेवस्य-त्वेत्याद्यचः. 5 अभिषङ्गास्तदाख्या मन्नविशेषाः. 6 पदस्तोमाः उत्सोदेवाहिरण्यया इत्यादयः. 7 सामानि साधारणानि. 8 व्याहृतीः भूरमये च पृथिव्ये चेत्यादिकाः. 9 भारदण्डानि सामानि अग्नआयाहीत्यादीनि. 10 गायत्रं सामविशेष:. 11 रैवतं रेवतीनीः सथमाद इत्यादि. 12 पुरुषव्रतं वैश्वानरमित्यादि. 13 भासं अग्नेव्रतपत इत्यादि. 14 देवव्रतं अनृतात्सत्यमुपैमीत्यादि. 15 आत्विगं ऋत्विग्भेषमन्त्रा बौधायनीयाः 16 बाईस्पलं बृहस्पते प्रथमं वाचो इत्यादिः 17 वाक्स्कं ओष्ठापिधानेत्यादिः 18 मध्वचः मधुवाता इत्यादयः. 19 शतरुद्रियं नमस्ते रुद्र मन्यव इत्यादि. 20 अथर्व-शिरः देवा ह वै स्वर्गमित्यादिः 21 त्रिसुपर्ण ब्रह्ममेतुमामित्यादिः 22 महाव्रतं अध महाव्रतमित्यादि. 23 गोसूक्तं आगावो अग्मन्नित्यादि. 24 अश्वसूक्तं अयं ते अस्तु हर्यत इलादि. 25 इन्द्राय सामगायतेलाचे इन्द्रशुद्धसामनी. 26 आज्यदोहमिलादीनि त्रीण्याज्यदोहानि. 27 रथन्तरं सामविशेषः. 28 अग्नेर्वतम्. 29 वामदेव्यं कयानिश्चत्र इलादि. 30 बृहत्साम सामविशेषः इति वसिष्ठसमृतिटीकायाम् । 31 वाचनं दानं तिलैरिस्त्रापि संबध्यते तिलदानमित्यर्थः — मयूखः । 32 दापयेदित्यर्थः ।

पाठा०-१ गायन्यावर्तनं A. २ दोषजातेन ख. ३ गायन्या लक्षहोमः ख. ४ पन्नसप्त च ख.

एवमादि दानजातं रहस्यकाण्डोक्तमविदुषां द्विजातीनां स्रीशृद्रयोश्च वेदितव्यम् । यत्तु यमेनोक्तम्—'तिलान्ददाति यः प्रातस्तिलान्स्पृश्चाति खादति । तिलक्षायी तिलाञ्जुह्वन्सर्वं तरित देष्कृतम् ॥' तथा—'द्वे चाष्टम्यो तु मासस्य चतुर्दश्यो तथेव च । अमावास्या पौणंमासी सप्तमी द्वादशीद्वयम् ॥ संवत्सरमभुज्ञानः सततं विजितेन्द्रियः । सुच्यते पातकैः सर्वैः स्वर्गलोकं च गच्छति ॥' इति । यचात्रिणोक्तम्—'क्षीराज्धौ शेषपर्यक्के त्वाषाद्यां संविशेद्धरिः । निद्रां त्यज्ञति कार्तिकयां तयोः संपूजयेद्धरिम् ॥ व्रह्महत्यादिकं पापं क्षिप्रमेव व्यपोहति ॥' इत्येवमादि तत्सर्वं विद्याविरहिणां कामाकामसकृदसकृदभ्यासविषयतया व्यवस्थापनीयम् ॥ ३०९ ॥

#### वेदाभ्यासरतं क्षान्तं पश्चयज्ञित्रयापरम् । न स्पृशन्तीह पापानि महापातकजान्यपि ॥ ३१०॥

किंच, 'वेदसीकरणं पूर्वं विचारोऽभ्यसनं जपः। तद्दानं चैव शिष्येभ्यो वेदा-भ्यासो हि पश्चधा ॥' इत्युक्तकमेण वेदाभ्यासनिरतं तितिश्वायुक्तं पञ्च-सहायज्ञानुष्ठाननिरतं महापातकज्ञान्यपि पापानि न स्पृशान्ति। किमुत प्रकीणंकजानि वाष्ट्रानसजन्योपपातकानि वेस्रत्र तात्पर्यमिपशब्दाह्रक्ष्यते। -एतच्चाकामकारविषयम् । अत एव वसिष्ठेन—'ययकार्यशतं सार्यं कृतं वेदश्वधार्यते । सर्वं तत्तस्य वेदानिर्देहस्यनिरिवेन्धनम् ॥' इति प्रकीणंकायमिप्रायेणा-भिधायाभिहितम्—'न वेदबलमाश्रिस्य पापकमरतिर्भवेत् । अज्ञानाच प्रमादाच्यं दह्यते कर्मं नेतरत्॥' इति ॥ ३१०॥

## वायुभक्षो दिवा तिर्ष्टेन् रात्रिं नीत्वाऽप्सु सूर्यदक् । जस्वा सहस्रं गायत्र्याः शुद्धचेद्रस्रवधादते ॥ ३११ ॥

किंच, सोपवासो वासरमुपविद्यान् उषित्वा सिलिले वसिन्नशां नीत्वादित्योद्यानन्तरं सावित्र्याः सहस्रं जन्त्वा ब्रह्मवधव्यतिरि-कसकलमहापातकादिपापजातानमुच्यते । अतश्रोपपातकादिष्वभ्या-सेऽनेकदोषसमुच्चये वा वेदितव्यम्; विषमविषयसमीकरणस्यान्याय्यत्वात् । अत एव वृद्धविष्ठेन महापातकोपपातकयोः कालविद्योषण व्रतविद्येष उक्तः । यथाह—'यवानां प्रस्तिमङ्गले वा श्रप्यमाणं श्र्यं वाभिमन्त्रयेत् । यवोऽि धान्यराजस्त्वं वाक्षणो मधुसंयुतः । निर्णोदः सर्वपापानां पवित्रमृषिभिः स्मृतः ॥' इत्यनेन । 'मृतं यवा मधुयवाः पवित्रममृतं यवाः । सर्वं पुनन्तु मे पापं वाङ्मनःकायसंभवम् ॥' इत्यनेन वा । 'अभिकार्यं तु कुर्वात तेन भूतविलं तथा । नामं न भिक्षां नातिथ्यं न चोच्छिष्टं परित्यजेत् ॥' 'ये देवा मनोजाता मनोयुजः सुदक्षा दक्षपिनतरस्ते नः पान्तु ते नोऽवन्तु तेभ्यो नमस्तेभ्यः स्वाहा' इत्यात्मिन जुहुयान्निरात्रं

पाठा०—१ किल्बिषं ङ. २ तिष्ठेत् ४. ३ शुद्धिर्बह्म ४. ४ घृतं चाभि-मन्रयेत् ख.

मेधाभिवृद्धये पापक्षयाय त्रिरात्रं ब्रह्महत्यादिषु द्वादशरात्रं पतितोत्पन्नश्चेत्येतिह्-गवलम्बनेनान्यान्यपि स्मृतिवचनानि विवेचनीयानि ॥ ३११॥ इति रहस्यप्रायश्चित्तप्रकरणम् ।

> विनियुक्तवतवातरूपभेदे वुभुत्सिते । कीदक्षमिति संक्षेपाहक्षणं वक्ष्यतेऽधुना ॥

तत्र तावत्सकलप्रकाशरहस्यव्रताङ्गभूतान्धर्मानाह—

ब्रह्मचर्यं द्या क्षान्तिर्दानं सत्यमकल्कता । अहिंसा स्तेयमाधुर्ये दमश्रेति यमाः स्मृताः ॥ ३१२ ॥ स्नानं मौनोपवासेज्यास्वाध्यायोपस्थनिग्रहाः । नियमा गुरुग्रुश्रूषा शौचाकोधाप्रमादता ॥ ३१३ ॥

ब्रह्मचर्यं सकलेन्द्रियसंयमः, उपस्थिनियहो लिज्ञनियहः गोवलीवर्दन्यायेन निर्दिष्टः, अकल्कता अकुटिलता। शेषं प्रसिद्धम्। यत्पुनर्मनुनोक्तम्—'अहिंसा सल्यमकोधमार्जवं च समाचरेत्' इति, नतद्प्येतेषामुपलक्षणं न परिगणनाय। अत्र च द्याक्षान्त्यादीनां पुरुषार्थतया प्राप्तानामि पुनर्विधानं प्रायिक्षत्ताङ्गत्वा-र्थम् । किचिद्विशेषोऽप्यस्ति । यथा विवाहादिष्वभ्यनुज्ञातस्याप्यन्यतवचनस्य निन्नत्त्यर्थं सल्यत्वविधानम् । पुत्रशिष्यादिकमि न ताडनीयमिल्येवमर्थमिहंसा-विधानमिल्येवमादि ॥ ३१२-३१३॥

तत्र सान्तपनाख्यं व्रतं तावदाह-

गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दिध सिर्पः क्वशोदकम् । जग्ध्वा परेऽह्वचुपवसेत्क्रच्छ्रं सान्तपनं चैरन् ॥ ३१४॥

पूर्वेद्युराहारान्तरपरित्यागेन गोमूत्रादीनि पञ्चगट्यानि पश्चद्रव्याणि कुशो-दकसिहतानि संयुज्य पीत्वा अपरेद्युरुपवसेदिति द्वैरात्रिकः सान्तपनः कुच्छूः । संयोजनं चोत्तरश्चोके पृथिनिधानादवगम्यते । 'कृच्छू' इति चान्वर्थ-संज्ञेयम्; तपोरूपत्वेन क्रेशसाध्यत्वात् । गोमूत्रादीनां परिमाणं वक्ष्यते । यदा पुनः पूर्वेद्युरुपोध्यापरेद्युः समन्त्रकं संयुज्य समन्त्रकमेव पञ्चगव्यं पीयते तदा ब्रह्म-कूर्च इत्याख्यायते । यथाह पराशरः—'गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दिध सिर्पः कुशोद-कम् । निर्दिष्टं पञ्चगव्यं तु प्रत्येकं कायशोधनम् ॥ गोमूत्रं ताम्रवर्णयाः श्वेताया-श्वापि गोमयम् । पयः काञ्चनवर्णया नीलायाश्च तथा दिध ॥ पृतं च कृष्ण-वर्णायाः सर्वं कापिलमेव च । अलाभे सर्ववर्णानां पञ्चगव्येष्वयं विधिः ॥ गोमूत्रं

पाठा०—१ परम् ख. २ द्वैरात्रः ख. ३ सांतपनं. ४ पवित्रं कायशोध-निमिति इ.

माषकास्त्वष्टौ गोमयस्य तु षोडश । क्षीरस्य द्वादश प्रोक्ता दप्नस्तु दश कीर्तिताः ॥ गोमूत्रवद्धृतस्याष्टौ तदर्ध तु कुशोदकम् । गायत्र्यादाय गोमूत्रं गन्धद्वारेति गोम-यम् । आप्यायस्वेति च क्षीरं दिधिकाल्गेति वै दिधि ॥ तेजोऽसिश्चकमित्याज्यं देव-स्यत्वा कुशोदकम् । पश्चगव्यमृचा पूतं होमयेदिमसंनिधौ ॥ सप्तपत्राक्ष ये दर्भा अन्छित्वाप्ताः शुचित्विषः । एतिष्रद्धृत्य होत्व्यं पश्चगव्यं यथाविधि ॥ इरावती इदंविष्णुर्मानस्तोके च शंवतीः । एताभिश्चेव होत्व्यं हुतशेषं पिबेद्धिजः ॥ प्रणवेन समालोख्य प्रणवेनाभिमन्त्रय च । प्रणवेन समुद्धृत्य पिवेत्तत्प्रणवेन तु ॥ मध्यमेन पलाशस्य पद्मपत्रेण वा पिबेत् । स्वर्णपात्रेण रौप्येण ब्राह्मतीर्थेन वा पुनः ॥ यत्त्वगस्थिगतं पापं देहे तिष्ठति मानवे । ब्रह्मकूर्चोपवासस्तु दहस्यमिरिवेन्धनम्॥ इति । यदा त्वेतदेव मिश्चितं पश्चगव्यं त्रिरात्रमभ्यस्यते तदा यतिसान्तपनसंज्ञां लभते— एतदेव व्यहाभ्यस्तं यतिसान्तपनं स्मृतम् दिति शङ्कस्मरणात् ॥ जाबा- लेन तु सप्ताहसाध्यं सान्तपनमुक्तम्— गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दिध सिर्पः कुशोद- कम् । एकैकं प्रस्तहं पीत्वा त्वहोरात्रमभोजनम् । कृच्छं सान्तपनं नाम सर्वपाप- प्रणाशनम् ॥ इति । एषां च गुरुलशुक्चच्छाणां शक्तयाद्यपेक्षया व्यवस्था विज्ञेया । एवमुत्तरत्रापि व्यवस्था बोद्धव्या ॥ ३१४॥

महासान्तपनाख्यं कुच्छ्माह—

पृथक्सान्तपनद्रच्यैः पडहः सोपवासकः । सप्ताहेन तु कुच्छ्रोऽयं महासान्तपनः स्मृतः ॥ ३१५ ॥

सप्ताहेनापवर्जितो महासान्तपनाष्यः क्रच्छ्रो विज्ञेयः। कथिमस्यपेक्षायामुक्तं पृथ्यभूतैः षङ्क्रिगाम्त्रादिभिरेकैकेनैकैकमहरतिवाहयेत् सप्तमं चोपवासेनेति । यमेन तु पञ्चदशाहसंपाद्यो महासान्तपनोऽभिहितः—'त्र्यहं पिनेतु
गोम्त्रं त्र्यहं वै गोमयं पिनेत् । त्र्यहं दिध त्र्यहं क्षीरं त्र्यहं सिर्पेस्ततः द्युचिः॥
महासान्तपनं सेतत्सर्वपापप्रणाशनम् ॥' इति । जावालेन त्वेकविंशतिरात्रिनिवर्स्यो महासान्तपनं उक्तः—'पण्णामेकैकमेतेषां त्रिरात्रमुपयोजयेत् । त्र्यहं चोपवसेदन्त्यं महासान्तपन विदुः॥' इति । यदा तु षण्णां सान्तपनद्रव्याणामेकैकस्य
ब्यहमुपयोगस्तदा अतिसान्तपनम् । यथाह यमः—'एतान्येव तथा पेयान्येकैकं
तु ब्यहं ब्यहम् । अतिसान्तपनं नाम श्वपाकमिप शोधयेत् ॥' इति । 'श्वपाकमिप
शोधयेत्' इत्यर्थवादः ॥ ३१५॥

इति महासांतपनातिसांतपने।

पर्णकुच्छ्राख्यं वतमाह-

पर्णोदुम्बरराजीवविल्यपत्रक्कशोदकैः । प्रत्येकं प्रत्यहं पीतैः पर्णकुच्छ् उदाहतः ॥ ३१६ ॥

पाठा०- १ अच्छिनामाः कुशाः स्थिता. २ ताम्रेग ख. ३ पेयादेकैकं ख. ४ प्रत्यहाभ्यस्तैः A.

पलाशो दुम्बरारिवन्दश्री बृक्षपणी नामे कैकेन कथित मुद्कं प्रत्यहं पिबेत्। कुशोदकं चैकिस नहनीति पन्नाहसाध्यः पणकु च्छ्रः। यदा तु पर्णादीनामेकी कृतानां काथिक रात्रान्ते पीयते तदा पर्णकृ चंः। यथाह यमः— 'एतान्येव समस्तानि त्रिरात्रोपोषितः द्युचिः। काथिक वा पिवेदद्भिः पर्णकृ चीं-ऽभिधीयते॥' इति। यदा तु विल्वादिफलानि प्रत्येकं कथितानि मासं पीयन्ते तदा फलकृ च्छ्रादिव्यपदेशं लभानते। यथाह मार्कण्डेयः—'फलेमीसेन कथितः फलकृ च्छ्रा मनीषिभः। श्रीकृ च्छ्रः श्रीफलेः प्रोक्तः पद्माक्षरपरस्तथा॥ मासेना-मलकैरेवं श्रीकृ च्छ्रमपरं स्मृतम्। पत्रमितः पत्रकृ च्छ्रः पुष्पेस्तत्क च्छ्र उच्यते॥ मूलकृ च्छ्रः स्मृतो मूलेस्तोयकृ च्छ्रो जलेन तु॥' इति॥ ३१६॥

इति पर्णकृच्छ् एकादशविधः।

तप्तकुच्छ्माह—

तप्तश्चीरघृताम्ब्नामेकैकं प्रत्यहं पिनेत्। एकरात्रोपवासश्च तप्तकुच्छ उदाहतः ॥ ३१७॥

दुग्धसर्पिरुद्कानां तप्तानामेकेकं प्रतिदियसं प्राश्यापरे युरुपव-सेत्। एष दिवसचतुष्टयसंपाद्यो महातप्तकृच्छः । एभिरेव समस्तैः सोपवासैर्द्वि-रात्रसंपाद्यः सान्तपनवत्तप्तकृच्छः । मनुना तु द्वादशरात्रनिर्वर्त्योऽभिहितः (१९।-२९४)— 'तप्तकृच्छं चरन्विप्रो जलक्षीरघृतानिलान् । प्रतिच्यहं पिबेदुष्णान्स-कृत्स्नायी समाहितः ॥' इति । क्षीरादिपरिमाणं तु पराशरेणोक्तं द्रष्टव्यम् ।— 'अपां पिबेत्तु त्रिपलं द्विपलं तु पयः पिबेत् । पलमेकं पिबेत्सिपिक्षरात्रं चोष्ण-मारुतम् ॥' इति । त्रिरात्रमारुतस्य पूरणे उष्णोदकवाष्पं पिबेदित्यर्थः । यदा तु श्रीतं क्षीरादि पीयते तदा शीतकृच्छः; 'च्यहं शीतं पिबेत्तोयं च्यहं शीतं पयः पिबेत् । च्यहं शीतं घृतं पीत्वा वायुभक्षः परं च्यहम् ॥' इति यमस्मरणात् ३१७ इति तप्तकृच्छुश्चतुर्विधः ।

पादकुच्छ्माह-

एकभक्तेन नक्तेन तथैवायाचितेन च। उपवासेन चैवायं पादक्रच्छः प्रकीर्तितः ॥ ३१८॥

एकभक्तेन सङ्क्रोजनेन दिवैवः नक्तेनेति पृथगुपादानात् । अतश्च दिवै-वैकवारमेव भोजनेनेवैकमहोरात्रमतिवाहयेदिति । तत्र दिवेति रात्रिव्युदासः । एकवारमिति द्विवारादिव्युदासः । भोजनेनेत्यभोजनव्युदासः । एतच कृच्छ्रादीनां वतरूपत्वात् पुरुषार्थभोजनपर्युदासेन कृच्छ्राङ्गभूतं भोजनं विधीयते । तथा चा-पत्तम्वः—'त्र्यहमनक्ताश्यदिवाशी च ततस्त्र्यहं । त्र्यहमयाचितव्रतस्त्र्यहं नाश्चाति किंचन' इति । अत्र च 'अनक्ताशी' इत्यनेन व्रतविहितेन णिनिप्रत्ययेन नक्तपर्यु-दासेन दिवाभोजननियमं द्शीयति । गौतमेनापीदमेव स्पष्टीकृतम्—'हविष्यान्प्रात-

पाठा०—१ पर्णकृष्ट्र उदाहतः A, २ त्रिसत्रस मारुतस्य ख. ३ चैकेन

राशांन्भुक्तवा तिस्रो रात्रीर्नाश्रीयात्' इति । एवं नक्तभोजनविधावपि । न विद्यते याचितं यस्मिन्भोजने तदयाचितम्। तेन कालविशेषानुपादानादिवा रात्री वा सकृदित्येव; तपोरूपलात्कृच्छ्राणां द्वितीयभोजने तदनुपपत्तः । अयाचितमिति न केवलं परकीयाच्ययाचनप्रतिषेधोऽपि तु स्वकीयमपि परिचारकभार्यादिभ्यो न याचितव्यम् । प्रेषणाध्येषणयोः साधारणत्वाद्याच्यायाः । अतः स्वगृहेऽपि मृत्य-भार्यादयोऽनाज्ञप्ता एव यदि भोजनमुपहरन्ति तर्हि भोक्तव्यं, नान्यथा । अमुनै-वाभिप्रायेणोक्तं गौतमेन—'अथापरं त्र्यहं न कंचन याचेत' इति । अत्र च श्राससंख्यानियमः पराशरेण दर्शितः—'सायं तु द्वादशश्रासाः प्रातः पश्चदश रमताः । चतुर्विंशतिरायाच्याः परं निरशनं स्मृतम् ॥' इति । आपस्तम्बेन त्वन्यथोक्तम्—'सायं द्वाविंशतिर्शासाः प्रातः षड्विंशतिः स्मृताः । चतुर्विशति-रायाच्याः परं निरशनास्त्रयः । कुक्कुटाण्डप्रमाणास्तु यथा वास्यं विशेत्सुखम् ॥१ इति ॥ अनयोश्च कल्पयोः शक्तयपेक्षया विकल्पः । आपस्तम्बेन तु प्राजापत्य-प्रायिक्षत्तं चतुर्धा विभज्य चतुरः पादकृच्छ्रान्कृत्वा वर्णानुरूपेण व्यवस्था दर्शिता- 'त्र्यहं निरशनं पादः पादश्वायाचितं त्र्यहम् । सायं त्र्यहं तथा पादः पादः प्रातस्तथा त्र्यहम् ॥ प्रातः पादं चरेच्छूदः सायं वैरये तु दापयेत् । अया-चितं तु राजन्ये त्रिरात्रं ब्राह्मणे स्मृतम् ॥' इति । यदा त्वयाचितोपवासात्मकः त्र्यहद्धयानुष्ठानं तदाऽर्धकृच्छः । सायंव्यतिरिक्तापरत्र्यहत्रयानुष्ठानं तु पादोनमिति विज्ञेयम् । 'सायंप्रातर्विनार्धं स्यात्पादोनं नक्तवर्जितम्' इति तेनैवोक्तत्वात् ॥ अर्धकृच्छ्रस प्रकारान्तरमि तेनैव दर्शितम्—'सायं प्रातस्तयैकैकं दिनद्वयमया-चितम् । दिनद्वयं च नाश्रीयात्क्रच्छ्रार्धं तद्विधीयता ॥' इति ॥ ३१८ ॥

प्राजापत्यं कृच्छ्माइ—

## यथाकथंचित्रिगुणः प्राजापत्योऽयम्रच्यते ।

अयमेव पादकृच्छः यथाकथं चिद्दण्डकितवदावृत्त्या खस्थानिवृद्ध्या वा,
तत्राप्यानुलोम्येन प्रातिलोम्येन वा तथा वद्द्यमाणजपादित्युक्तं तद्रहितं वा त्रिरभ्यस्तः प्राजापत्योऽभिधीयते । तत्र दण्डकितवदावृत्तिपक्षो विसिष्ठेन
प्रद्शितः—'अहः प्रातरहर्नकमहरेकमयाचितम् । अहः पराकं तत्रैकमेवं चतुरहौ परौ ॥ अनुप्रहार्थं विप्राणां मनुर्धमेमृतां वरः । बालवृद्धातुरेक्वेवं शिशुकृच्छूमुवाच ह ॥' इति । आनुलोम्येन खस्थानिववृद्धिपक्षस्तु मनुना दर्शितः (१९१२९१)—'श्यहं प्रातस्त्रयहं सायं श्यहमद्यादयाचितम् । परं श्यहं च नाश्रीयादप्राजापस्यं चरिद्धजः ॥' इति प्रातिलोम्यावृत्तिस्तु विसिष्ठेन दर्शिता—'प्रातिलोम्या
चरेद्विपः कृच्छं चान्द्रायणोत्तरम्' इति । जपादिरहितपक्षस्तु स्रीद्ध्यद्विषयेऽिक्तरसा दर्शितः—'तस्माच्छ्दं समासाय सदा धर्मपये स्थितम् । प्रायश्चित्तं
प्रदात्वयं जपहोमादिवर्जितम् ॥' इति । जपादियुक्तपक्षस्तु पारिशेष्यायोग्यतया
च त्रैवर्णिकविषयः । स च गौतमादिभिर्दर्शितः—'अथातः कृच्छ्रान्त्र्याख्यास्यामो
हिविष्यान्प्रातराशान्भुक्तवा तिस्रो रात्रीनिश्रीयादथापरं त्र्यहं नकं भुजीताथापरं
त्रयहं न कंचन याचेताथापरं त्र्यहमुवसंस्तिष्ठेदहिन रात्रावासीत क्षिप्रकामः

सत्यं वदेदनार्येः सह न भाषेत रीरवयोधां जपे नित्यं प्रयुज्जीतानुसवनमुद्कोप-स्पर्शनमापोहिष्ठेति तिस्रिभः पवित्रवतीभिर्मार्जयीत हिरण्यवर्णाः शुचयः पावका इल्रष्टाभिरथोदकतर्पणम् । नमोहमाय मोहमाय महमाय धन्वने तापसाय पुनर्वसवे नमः मौष्ट्याय और्म्याय वसुविन्दाय सर्वविदाय नमः। पाराय सुपाराय महापाराय पारदाय परपाराय पारियाणवे नसः । रुद्राय पशुपतये सहते देवाय त्रयम्बकायै-कचरायाधिपतये हराय शर्वायेशानायोश्राय विज्ञिणे घृणिने कपर्दिने नमः सूर्यायादित्याय नमः । नीलभीवाय शितिकण्ठाय नमः । कृष्णाय पिङ्गलाय नमः । ज्येष्टाय श्रेष्ठाय वृद्धायेन्द्राय हरिकेशायोध्वेरेतसे नमः। सत्याय पावकाय पावकवर्णी-यैकवर्णाय कामाय कामरूपिणे नमः । दीप्ताय दीप्तरूपिणे नमः । तीक्ष्णाय तीक्ष्णरूपिणे नमः । सौम्याय सुपुरुषाय महापुरुषाय मध्यमपुरुषाय उत्तमपुरुषाय ब्रह्मचारिणे नमः । चन्द्रललाटाय कृत्तिवाससे नम इति । एतदेवारि स्थानमेता एवाज्याः हतयो द्वादशरात्रस्थान्ते चरुं श्रपयित्वा एताभ्यो देवताभ्यो जुहुआदमये स्वाहा सोमाय खाहाग्रीषोमाभ्यामिन्द्राग्निभ्यामिन्द्राय विश्वेभ्यो देवेभ्यो ब्रह्मणे प्रजापत-येऽमये खिष्टकृते इति अन्ते ब्राह्मणभोजनम्' इति । तत्र तिष्ठेदहनि रात्रावासीत क्षिप्रकाम इत्यस्यार्थः - यस्त महतोऽप्येनसः क्षिप्रमेकेनैव कृच्छ्रेण क्षिप्रं मुच्येय-मिखेवं कामयते असावहनि कर्माविरुद्धेषु कालेषु तिष्ठेदात्रावासीत । एवं रौरव-योधार्यसामजपो नमोहमायेलादिभिस्तर्पणमादिल्योपस्थानादिकं चरुश्रपणादिकं च् योगीश्वराद्यनुकं क्षिप्रकामः कुर्वीत । अत्रश्च योगीश्वराद्यकप्राजापत्यद्वयस्थाने गौतमीयमनेकेतिकर्तव्यतासहितं द्रष्टव्यम् । एवमन्यान्यपि स्मृत्यन्तरोक्तानि विशेषेणान्वेषणीयानि ॥

अतिकृच्छ्माह—

अयमेवातिकुच्छः स्यात्पाणिपूरान्नभोजनः ॥ ३१९ ॥

एतद्धमंक एव एकभक्तादिप्राजापत्यधर्मयुक्तोऽतिकृच्छः स्यात्। इयांस्तु विशेषः—आद्ये त्यहत्रये पाणिपूरणमात्रमन्नं भुञ्जीत न पुनर्द्वाविशत्यादिप्रास्तान्। अत्र च प्राप्तभोजनानुवादेन पाणिपूरान्नविधानादन्त्यत्रयहेऽतिदेशप्राप्त उपन्वासोऽप्रतिपक्ष एव। अत्रापि पादशो व्यवस्था पूर्ववदेव द्रष्टव्या। यत्तु मनुनोक्तम् (१११२१३)—'एकैकं प्रासमश्रीयात्रयहाणि त्रीणि पूर्ववत् । त्र्यहं चोपवसेदन्त्य-मितिकृच्छं चरन् द्विजः॥' इति,—तत्पाणिपूरान्नपरिमितीदल्पत्वाच्छकंविषयम् ३१९

कृच्छ्रातिकृच्छ्रमाह—

कृष्णितिकृष्णः पयसा दिवसानेकविंशतिम् । पक्तिवेशितरात्रं पयसा वर्तनं कृष्ण्णातिकृष्णं वर्तं विज्ञेयम् । गौतमेन तु द्वादशरात्रमुदकेन वर्तनं कृष्णातिकृष्णं उक्तः 'अब्भक्षस्तृतीयः स कृष्णातिकृष्णः' इति । अतश्र शक्तयपेक्षयाऽनयोर्ध्यवस्था ॥

पाठा०—१ विशेषेणान्तराण्यन्वेषणीयानि ङ. २ परिमितत्वात् ख.

पराकमाइ-

द्वादशाहोपवासेन पराकः परिकीर्तितः ॥ ३२० ॥ ऋज्वर्थोऽयमर्धश्लोकः ॥ ३२० ॥

सौम्यकुच्छ्माह—

पिण्याकाचामतकाम्बुसक्तूनां प्रतिवासरम् । एकरात्रोपवासश्च कुँच्छः सौम्योऽयमुच्यते ॥ ३२१ ॥

पिण्याकोदनिमसावोदिश्वदुदकसकूनां पद्यानामेकैकं प्रतिदिवसमुपभुज्य षष्टेऽहि उपवसेदेष सौम्याख्यः कृच्छ्रोऽभिधीयते । द्रव्यपरिमाणं
तु प्राणयात्रामात्रनिवन्धनमधिगन्तव्यम् । जाबालेन तु चतुरहर्व्यापी सौम्यकृच्छ्र उक्तः—'पिण्याकं सक्तवस्तकं चतुर्थेऽहन्यभोजनम् । वासो वै दक्षिणां
द्यारसौम्योऽयं कृच्छ्र उच्यते ॥' इति ॥ ३२१॥

तुलापुरुषाख्यं कृच्छ्माह-

एषां त्रिरात्रमभ्यासादेकैकस्य यथाकमम्। तुलापुरुष इत्येष ज्ञेयः पश्चद्शाहिकः॥ ३२२॥

एषां पिण्याकारीनां पञ्चानां ऋमेणैकैकस्य त्रिरात्राभ्यासेन पञ्चद-श्वाहत्यापी तुलापुरुषाख्यः क्रच्छो वेदितत्यः । अत्र च पञ्चदशाहिकत्व-विधानादुपवासस्य निवृत्तिः ॥ यमेन त्वेकविंशतिरात्रिकस्तुलापुरुष उक्तः—'आ-चाममथ पिण्याकं तकं चोदकसक्तुकान् । त्र्यहं त्रयहं प्रयुज्ञानो वायुभक्षी त्र्यह-द्वयम् ॥ एकविंशतिरात्रस्तु तुलापुरुष उच्यते ॥' इति । अत्र हारीताद्युक्तितिकर्त-व्यता प्रनथगौरवभयात्र लिख्यते ॥ ३२२ ॥

चान्द्रायणमाह-

तिथिवृद्धा चरेत्पिण्डान् शुक्के शिख्यण्डसंमितान् । एकैकं हासयेत्कृष्णे पिण्डं चान्द्रायणं चरन् ॥ ३२३ ॥

चान्द्रायणाख्यं वृंतं कुर्वन् मयूराण्डपरिमितान् पिण्डान् शुक्ते आपूर्यमाणपक्षे तिथिवृद्धया चरेत् भक्षयेत् । यथा प्रतिपत्प्रमृतिषु चन्द्रकः लानामेकैकशो वृद्धिर्धमासे तद्वत्पिण्डानि प्रतिपयेको द्वितीयायां द्वावित्येवमेकै-कशो वर्धयन् भक्षयेयावत्पौर्णमासी । ततः पश्चद्शयां पश्चदश प्रासान्भुक्तवा ततः कृष्णपक्षे चतुर्दश प्रतिपदि द्वितीयायां त्रयोदशेलेवमेकैकशो प्रासान् हासयन्नश्नी-यायावचतुर्दशी । ततश्चतुर्दश्यामेकं प्रासं प्रसित्वा इन्दुक्षयेऽर्थादुपवसेत् । तथा च विषष्ठः—'एकैकं वर्धयेत्पण्डं शुक्ते कृष्णे च हासयेत् । इन्दुक्षये न भुजीत एष चान्द्रायणो विधिः ॥' इति । चन्द्रस्यायनिवायनं चरणं यस्मिन्कमिणे हासर्वस्थां तच्चान्द्रायणम् । संज्ञायां दीर्घः । इदं च यववत् प्रान्तयोरणीयो मध्ये स्थवीय इति यवमध्यमिति कथ्यते । एतदेव वतं यदा कृष्णपक्षप्रतिपदि प्रक्रम्य

पाठा०—१ सौम्यः कृच्छ्रोऽयमुच्यते A. २ मुपयुज्य ख. ३ यथा-विधि ड. ४ कर्म कुर्वन् डः

पूर्वोक्तकमेणानुष्ठीयते तदा पिपीलिकावन्मध्ये हंसिष्ठं भवतीति पिपीलिकमध्य-मिति कथ्यते। तथा हि-पूर्वोक्तकमेण कृष्णप्रतिपदि चतुर्दश प्रासान् भुक्तवा एकैकप्रासापचयेन चतुर्दशीं यावद्भुजीत । ततश्चतुर्दश्यामेकं प्रासं प्रसिखाऽमावा-स्यायामुपोष्य शुक्रप्रतिपयेकमेव प्रासं प्राश्नीयात् । तत एकैकोपचयभोजनेन पक्ष-होषे निर्वर्त्यमाने पौर्णमास्यां पञ्चद्श प्रासाः संपद्यन्त इति युक्तेव पिपीलिकाम-ध्यता । तथा च वसिष्ठः---'मासस्य कृष्णपक्षादौ प्रासानदाचतुर्दश । प्रासापचय-भोजी सन्पक्षरोषं समापयेत् ॥ तथैव शुक्रपक्षादौ प्रासं भुक्षीत चापरम् । प्रासो-पचयभोजी सन्पक्षरोषं समापयेत् ॥' इति । यदा त्वेकस्मिन्पक्षे तिथियदि हासव-शात् षोडश दिनानि भवन्ति चतुर्दश वा तदा प्रासानामपि वृद्धिहासी वेदितव्यौ। 'तिथिवृद्धया पिण्डांश्वरेत्' इति नियमात् । गौतमेना विशेषो दर्शित:-'अथात-श्वान्द्रायणं तस्योक्तो विधिः कृच्छ्रे वपनं च व्रतं चरेत् श्वोभूतां पौर्णमासीमुपव-सेत् आप्यायस्व संतेपयांसि नवोनव इति चैताभिस्तर्पणमाज्यहोमो हविषश्चाञ्चम-त्रणमुपस्थानं च चन्द्रगसः यद्देवादेवहेडनिसति चतस्भिराज्यं जुहुयाद्देवकृतस्येति चान्ते समिद्भिक्षिभिः ॐभूः ॐभुवः ॐसः ॐमहः ॐजनः ॐतपः ॐसस्यं यशः श्रीः ऊर्क् इद्र ओजः तेजः पुरुषः धर्मः शिवः इत्येतैर्यासानुमन्त्रणं प्रतिमन्त्रं मनसा नमः खाहेति वा सर्वानेतैरेव प्रासानभुक्षीत । तद्रासप्रमाणमास्या-धिकारेण चरुमैक्षसक्तुकणयावकशाकपयोद्धिष्टतमूलफलोदकानि हवींष्युत्तरोत्तरं प्रशस्यानि । पौर्णमास्यां पञ्चदश प्रासान् भुक्तवा एकैकापचयेनापर्पक्षमश्रीयात् । अमवास्यायामुपोष्यैकैकोपचयेन पूर्वपक्षं विपरीतमेकेषामेव चान्द्रायणो मासः' इति । अत्र प्रासप्रमाणमास्याधिकारेणेति यदुक्तं,—तद्वालाभिप्रायम् । तेषां शिख्यण्डपरि-मितपश्चदश्यासभोजनाशक्तेः । क्षीरादिह्विच्छु शिख्यण्डपरिमितत्वं तु पर्णपुटका-दिना संपादनीयम् । तथा कुकुटाण्डाद्रीमलकादीनि तु ग्रासपरिमाणानि स्मूल-न्तरोक्तानि शक्तिविषयाणि शिख्यण्डपरिमाणाल्लयुत्वात्तेषाम् । यत्पुनरत्र 'श्वोभूतां पौर्णमासीमुपवसेत्' इलात्रं चतुर्दश्यामुपवासमभिधाय 'पौर्णमास्यां पद्यदश-मासान्भुक्तवा' इत्यादिना द्वात्रिंशदहरात्मकत्वं चान्द्रायणस्योक्तं तत्पक्षान्तरप्रद-र्शनार्थं न सार्वत्रिकम् ; योगीश्वरवचनानुरोधेन त्रिंशदहरात्मकस्य दर्शितत्वात् । ययेतत्सार्वत्रिकं स्यातदा नैरन्तर्येण संवत्सरे चान्द्रायणानुष्ठानानुपपत्तिः स्यात् । चन्द्रगत्यनुवर्तनानुपपत्तिश्च ॥ ३२३ ॥

चान्द्रायणान्तरमाह—

यथाकथंचित्पिण्डानां चत्वारिंशच्छतद्वयम् । मासेनैवोपभुंीत चान्द्रायणमथापरम् ॥ ३२४ ॥

पिण्डानां चत्वारिशद्धिकं शतद्वयं मासेन भुञ्जीत । यथाकथं-चित्रितिदिनं मध्याद्वेऽष्टौ प्रासान्, अथवा नक्तंदिनयोश्वतुरश्वतुरो वा, अथवै-कसिश्वतुरोऽपरिसान्द्वादश वा तथैकरात्रमुपोष्यापरिसान्धोडश वेलादिप्रकाराणा-

पाठा०- १ युक्तीत A.

मन्यतमेन शक्तयाद्यपेक्षया भुञ्जीते खेतत्पूर्वोक्तचान्द्रायणद्वयादप्रं चन्द्रायणम्। अतस्तयोर्नायं प्राससंख्यानियमः, किंतु पश्चविंशत्यधिकशतद्वयसंख्यैव । मनुना चैते प्रकारा दर्शिताः ( १९१२ १८ – २२० )— अष्टावष्टौ समश्रीयात्पिण्डानमध्यन्दिने स्थिते । नियतात्मा इविष्यस्य यतिचान्द्रायणं चरेत् ॥ चतुरः प्रातरश्रीयात्पण्डा-न्विप्रः समाहितः । चतुरोऽस्तमिते सूर्ये शिशुचान्द्रायणं चरेत् ॥ यथाकथंचितिप-ण्डानां तिस्रोऽशीतीः समाहितः । मासेनाश्रन्हविष्यस्य चन्द्रस्यैति सलोकताम् ॥' इति । तथा चत्वारिंशच्छतद्वयन्यूनसंख्याप्राससंपायस्यापि संप्रहार्थं 'अपर'प्रहणम् । यथाह् यमः—'त्रींस्त्रीन्पिण्डान्समश्रीयानियतातमा दढनतः। हविष्यानस्य वै मास-मृषिचान्द्रायणं स्मृतम् ॥' इति । एषु च यतिचान्द्रायणश्मृतिषु चन्द्रगत्यनु-सरणमपेक्षितम् । अत्रिक्षित्राद्दिनात्मकसाधारणेन मासेन नैरन्तर्येण चान्द्रायणानुष्ठाने यदि कथंचित्तिथिवृद्धिहासवशात् पत्रम्यादिष्वारम्भो भवति तथापि न दोषः। यदिप सौमायनाख्यं मासव्रतं मार्कण्डेयेनोक्तम्—'गोक्षीरं सप्तरात्रं तु पिवेत्स्तन-चतुष्टयात् । स्तनत्रयात्सप्तरात्रं सप्तरात्रं स्तनद्वयात् ॥ स्तनेनैकेन षड्ात्रं त्रिरात्रं वायुभुरभवेत् । एतत्सोमायनं नाम व्रतं कल्मषनाशनम् ॥' इति । स्मृत्यन्तरे 'सप्ताहं चेलेतद्गोस्तनमिखलमथ त्रीन्स्तनान्द्रौ तथैकं कुर्यात्स्रीश्रोपवासान्यदि भवति तदा मासि सोमायनं तत्' इति,-तदपि चान्द्रायणकर्मकमेव । हारीतेनापि 'अथातश्चान्द्रायणमनुक्रमिष्ये' इत्यादिना सेतिकर्तव्यताकं चान्द्रायणमभिधायव-मेव सोमायनमित्यतिदेशाभिधानात् । यत्पुनस्तेन कृष्णचतुर्थामारभ्य शुक्रदा-दशीपर्यन्तं सोमायनमुक्तम् । चतुर्थाप्रसृतिचतुः स्तनेन त्रिरात्रं त्रिस्तनेन त्रिरात्रं द्विस्तनेन त्रिरात्रं एकस्तनेन त्रिरात्रमेवमेकस्तनप्रमृति पुनश्चतुःस्तनान्तं 'या ते सोम चतुर्थी तनुस्तया नः पाहि तस्यै नमः खाहा, या ते सोम पश्चमी षष्टीस्वेनं यागार्थास्तिथिहोमा एवं स्तुत्वा एनोभ्यः पूतश्चन्द्रमसः समानतां सलोकतां सायुज्यं च गच्छति' इति चतुंविंशतिदिनात्मकं सोमायनमुक्तं,-तदशक्तविषयम्॥ ३२४॥

अथ कृच्छ्चान्द्रायणसाधारणीमितिकर्तव्यतामाह-

## कुर्यात्रिपवणस्नायी कृच्छं चान्द्रायणं तथा। पवित्राणि जपेत्पिण्डान्गायत्र्या चाभिमन्त्रयेत् ॥३२५॥

कुच्छ्रं प्राजापत्यादिकं चान्द्रायणं वा त्रिषवणस्नानयुक्तः कुर्यात् ।एतच तप्तकृच्छ्रव्यतिरेकेण । तत्र 'सक्तस्नायी समाहितः' इति मनुना विशेषाभिधानात् ॥ यत्पुनः शङ्क्षेन कृच्छ्रेषु त्रिषवणस्नानमभिहितम्—'त्रिरिष्ठ त्रिनिशायां
तु सवासा जलमाविशेत्' इति,—तदशक्तविषयम् । यत्पुनवैशम्पायनेन द्वैकालिकं
स्नानमुक्तम्—'स्नानं द्विकालमेव स्मात्रिकालं वा द्विजन्मनः' इति,—तत्रिषवणस्नानाशक्तस्य वेदितव्यम् ॥ यत्पुनर्गार्ग्येणोक्तम्—'एकवासाश्चरेद्वैक्षं स्नात्वा वासो
न पीडयेत्' इति,—तदिप शक्तस्यैवः 'एकवासा आईवासा वा लघ्वाश्ची

पाठा०- १ स्तनान्ते ङ. २ एकमास्वा ङ.

स्थिण्डिलेशयः रें इत्येकवस्रताया अपि शङ्केन पाक्षिकत्वेनाभिधानात् । स्नाने च हारी-तेन विशेष उक्तः—'त्रयवरं शुद्धवतीभिः स्नात्वाघमर्षणमन्तर्जले जपित्वा घौत-महतं वासः परिधाय साम्ना सौम्येनादित्यसुपतिष्ठेत' इति । स्नानानन्तरं च पवित्राणि जपेत् । पवित्राणि च 'अघमर्षणं देवकृतः शुद्धवत्यस्तरत्समाः' इलादीनि विषष्ठादिप्रतिपादितानामन्यतमान्यथाविरुद्धेषु कालेषु अन्तर्जले जपेत् सावित्रीं वा। (१९।२२५)—'सावित्रीं च जपेशित्यं पवित्राणि च शक्तितः' इति मनुस्मरणात् । यन्तु गौतमेनोक्तम्—'रौरवयोघां जपेन्नित्यं प्रयुज्ञीत' इति,-तदपि पवित्रत्वादेवोक्तं, न पुनर्नियमायः तथा सति श्रुत्यन्तरमूलत्वकल्पनाप्रसः शात्। अतोऽनधीतसामवेदेन गायत्रयादिकमेव जप्तव्यम्। यदपि 'नमो इमाय मोहमाय इत्यादि पठित्वा एता एवाज्याहुतयः' इत्युक्तं,-तदपि न नैविकिकं किंतु 'मैहाव्याहृतिभिर्होमः कर्तव्यः खयमन्वहम्' (११।२२२) इति मनुना महा-व्याहतिभिर्होमविधानात् ॥ तथा षदात्रिंशन्मतेऽप्युक्तम्—'जण्होमादि यत्किचि-कृच्छ्रोक्तं संभवेश चेत्। सर्वं व्याहतिभिः कुर्याद्वायत्र्या प्रणवेन द ॥' इति। 'आदि'महणादुदकतर्पणादित्योपस्थानादेर्भहणम्। अत एव वैशम्पायनः—'ह्यात्वोप-तिष्ठेदादित्यं सौरीभिस्तु कृताञ्जलिः' इति । एवमन्येष्वपि विरोधिपदार्थेषु विकल्प आश्रयणीयः । अविरोधिषु समुचयः । शाखान्तराधिकरणन्यायेन सर्वेह्मृतिप्रत्य-यत्वात्कर्मणः ॥ जपसंख्यायां विशेषस्तेनैव दर्शितः— ऋषभं विरजं चैव तथा वैवाधमर्पणम् । गायत्री वा जपेद्देवीं पवित्रां वेदमातरम् ॥ शतमष्टशतं वापि सहस्रमथवा परम् । उपां शु मनसा वापि तर्पयेत्पितृदेवताः ॥ मनुष्यांश्चेव भूतानि प्रणम्य शिरसा ततः ॥' इति । तथा पिण्डांश्च प्रत्येकं गायत्र्या चाभि-मन्त्रयेत् । तथा यमेनापि विशेष उक्तः—'अङ्गुल्यप्रस्थितं पिण्डं गायत्रया चामि-मन्त्रितम् । प्राद्याचम्य पुनः कुर्योदन्यस्याप्यभिमन्त्रणम् ॥' इति । अतस्य अभूभ्वःखरिखादिभिगौतमोक्तरिभमञ्जणमञ्जैः सहास्य विकल्प उक्तः। यत्पुनरा-प्यायख संतेपयांसीत्यादिभिः पिण्डकरणात्पूर्वं हिवषोऽभिमन्त्रणमुक्तं,-तिद्भिज्ञकाय-त्वात्समुचीयते । एतानि च कृच्छ्रादिवतानि यदा प्रायिक्षत्तार्थमनुष्टीयन्ते तदा केशादिवपनपूर्वकं परिगृहीतव्यानिः, 'वापनं व्रतं चरेत्' इति गौतमस्मरणात्। अभ्युद्यार्थे तु नैव वपनम् । वसिष्ठेनाप्यत्र विशेष उक्तः—'कृच्छाणां वतरूपाणां इमश्रुकेशादि वापयेत् । कुक्षिरोमशिखावर्ज्यम्' इति । कृच्छ्राणां व्रत-रूपाणि वपनादीन्यज्ञानि वक्ष्यन्त इति शेषः । पर्षदुपदिष्टवतप्रहणं च वतानुष्ठान-दिवसात्पूर्वेद्यः सायाहे कार्यम् । यथाइ वसिष्ठः-'सर्वपापेषु सर्वेषां वतानां विधिपूर्वकम् । प्रहणं संप्रवक्ष्यामि प्रायिश्वते चिकीर्षिते ॥ दिनानते नखरोमादी-न्प्रवाप्य सानमाचरेत् । भसगोमयमृद्वारिपद्यगन्य।दिकल्पितैः ॥ मलापकर्षणं कार्यं बाह्यशौचोपसिद्धये । दन्तधावनपूर्वेण पश्चगव्येन संयुतम् ॥ वतं निशा-मुखे प्राह्मं बहिस्तारकदर्शने । आचम्यातः परं मौनी ध्यायन्दुष्कृतमात्मनः ॥

पाठा०-१ माज्येन वा.

सनःसंतापनं तीव्रमुद्धहेच्छोकमन्ततः ॥' इति । बहिरिति प्रामाद्वहिर्निच्कम्य । श्चियाप्येवमेव व्रतपरिप्रहः कार्यः । केशश्मश्रुलोमनखवपनं तु नास्ति; 'चान्द्रा-यणादिष्वेतदेव श्चियाः केशवपनवर्ष्यम्' इति बौधायनस्मरणस्त ॥

वपनानिच्छोस्तु हारीतेन विशेष उक्तः—'राजा वा राजपुत्रो वा ब्राह्मणो वा बहुश्रुतः । केशानां वपनं कृत्वा प्रायित्वतं समाचरेत् ॥ केशानां रक्षणार्थं तु दिगुणं व्रतमाचरेत् । द्विगुणे तु वर्ते चीणे दक्षिणा द्विगुणा भवेत् ॥' इति । एतच्च महापातकादिदोषेविशेषाभिप्रायेण द्रष्टव्यम्—'विद्वद्विप्रनृपस्नीणां नेष्यते केशवापनम् । वर्ते महापातकिनो गोहन्तुश्चावकीणिनः ॥' इति मनुस्मरणात् । जावालेनाप्यत्र विशेष उक्तः—'आरम्मे सर्वकृच्छ्राणां समाप्तो च विशेषतः । श्रेक्तेनैव च शालामा जुहुयाद्यादृतीः पृथक् ॥ श्रादं कुर्याद्रतानते तु गोहिरण्यादि दक्षिणा' इति । यमेनाप्यत्र विशेषोऽभिहितः—'पश्चात्तापो निवृत्तिश्च स्नानं चाङ्गतयोदितम् । नैमित्तिकानां सर्वेषां तथा चैवानुकीर्तनम् ॥' तथा—'गात्राभ्यङ्गशिरोभ्यङ्गौ ताम्बूलमनुलेपनम् । व्रतस्थो वर्षयेत्सर्वं यच्चान्यद्वलराग-कृत् ॥' इति । एवमादिकर्तव्यताजातं स्मृत्यन्तरादन्वेष्टव्यम् । एवमनेन विधिना व्रतं गृहीत्वाऽवश्यं परिसमापनीयम् , अन्यथा तु प्रस्ववायः; 'पूर्वं वृतं गृहीत्वा तु नाचरेत्काममोहितः । जीवन्भवति चाण्डालो मृतः श्वा चैव जायते ॥' इति छागलेयस्भरणात् । इस्रलं प्रपेवेन ॥ ३२५ ॥

इत्थमुक्तविनियोगस्य चान्द्रायणादेः खरूपमभिधाय लब्धप्रसङ्गकार्यान्तरेऽपि विनियोगमाह—

## अनादिष्टेषु पापेषु शुद्धिश्चान्द्रायणेन चैं। धर्मार्थं यश्चरेदेतचन्द्रस्थैति सलोकताम् ॥ ३ १६॥

भादिश्यत इत्यादिष्टं प्रायिश्वतं न विद्यते भादिष्टं येषु पापेषु तेषु वान्द्रायणेन शुद्धिः। 'व'शब्दात्प्राजापत्यादिभिः कृच्क्रेरैन्द्वसिहतेस्तिन्द्रिक्षेषां शुद्धिः। तथा च षदित्रंशनमतेऽभिहितम्—'यानि कानि च पापानि गुरोगुरुतराणि च। कृच्क्रातिकृच्क्रेचान्द्रेयैः शोध्यन्ते मनुरष्ठवीत् ॥' इति त्रयाणां समुचयः प्रतिपादितः। उश्चनसा तु द्वयोः समुचय उक्तः—'दुरितानां दुरिष्टानां पापानां महतामपि। कृच्क्रं चान्द्रायणं चैव सर्वपापप्रणाशनम् ॥' इति। दुरितसुप-पातकम्, दुरिष्टं पातकम्। गौतमेन तु कृच्क्रातिकृच्क्र्रो चान्द्रायणमिति सर्वप्राय-िक्षत्ता विसमासकरणेनैन्द्वनिरपेक्षता कृच्क्रातिकृच्क्र्योः स्चिता। चान्द्रा-यणस्य निरपेक्षता 'इति'शब्देन च त्रयाणां समुचयः। केवलप्राजापत्यस्य तु निरपेक्षं चतुर्विशतिमतेऽभिहितम्—'लघुदोषे त्वनादिष्टे प्राजापत्यं समाचरेत्'

पाठा०—१ द्विगुणे वत आचीर्णे छ. २ दोषव्यतिरेकेण छ. ३ आज्ये-वेनैति छ. ४ तु ४. ५ चान्द्रेस्विति छ.

इति । गौतमेनापि प्राजापत्यादेनैरपेक्षत्वमुक्तम्—'प्रथमं चरित्वा शुनिः पृतः कर्मण्यो भवति, द्वितीयं चरित्वा यदन्यन्महापातकेभ्यः पापं कुरुते तस्मात्प्र-मच्यते, तृतीयं चरित्वा सर्वसादेनसो मुच्यते' इति महापातकादपीत्यभिष्रेतम । मनुनाप्युक्तम् ( ११।२१५ )—'पराको नाम कृच्छ्रोऽयं सर्वेपापापनोदनः' इति । हारीतेनाप्युक्तम्— चान्द्रायणं यावकश्च तुलापुरुष एव च । गवां चैवानु-गमनं सर्वपापप्रणाशनम् ॥' तथा-'गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दिध सर्पिः कुशोद-कम् । एकरात्रीपवासश्च श्वपाकमपि शोधयेत् ॥ तथा तप्तकृच्छ्मिधकृत्यापि तेनैवोक्तम्-'एष कृच्छो द्विरभ्यस्तः पातकेभ्यः प्रमोचयेत् । त्रिरभ्यस्तो यथा-न्यायं शृद्धहत्यां व्यपोहति ॥' इति । उशनसा चोक्तम्—'यत्रोक्तं यत्र वा नोक्तं महापातकनाशनम् । प्राजापत्येन कृच्छ्रेण शोधयेनात्र संशयः ॥' इति । एतानि प्राजापत्यादीन्यनादिष्टेषूपपातकादिषु सकृद्भ्यासापेक्षया व्यस्तानि समस्तानि वा योजनीयानि । तथा आदिष्टवतेष्वपि महापातकादिषु अभ्यासापेक्षया योजनी-यानि । अत एव यमेनोक्तम्—'यत्रोक'मिलादि । गौतमेनाप्युक्तनिष्कृतीनां संप्रहार्थं सर्वप्रायिक्षत्तप्रहणं कृतम् । तथा यद्यपि तेनैवोक्तम्—'द्वितीयं चरित्वा यदन्यनमहापातकेभ्यः पापं कुरुते तस्मात्प्रमुच्यते' इत्युक्तवा 'तृतीयं चरित्वा सर्वसादेनसो मुच्यते' इति,-तदपि महापातकाभिप्रायं नतु शुद्रवातकाभिप्रायम्। नच महापातकमनुक्तनिष्कृतिकं संभवति, तसादुक्तनिष्कृतिकेष्पं प्राजापला-दयो योजनीयाः। तत्र द्वादशवार्षिकवते द्वादशद्वादशदिनान्येकैकं प्राजापत्यं परिकल्य गण्यमाने प्राजापत्यानां षष्ट्यधिकशतत्रयं द्वादशवार्षिके वैकल्पिकमनु-ष्ठेयं भवति । तदशकौ तावत्यो वा धेनवो दातव्याः । तदसंभवे निष्काणां षष्ट्य-धिकशतत्रयं दातव्यम् । तथा स्मृत्यन्तरम्— प्राजापत्यिकियाऽशक्तो धेर्नु द्या-द्विचक्षणः । घेनोरभावे दातव्यं मूल्यं तुल्यमसंशयम् ॥ मूल्यार्थमपि निष्कं वा तदर्भं शक्त्यपेक्षया । गवामभावे निष्कः स्यात्तदर्भं पाद एव वा' इति स्मरणात् । मूल्यदानस्याप्यशक्तौ तावन्तो वोदवासाः कार्याः । तत्राप्यशक्तौ गायत्रीजपः षद्भिंशह्रक्षसंख्याकः कार्यः; 'कृच्छ्रोऽयुतं तु गायत्र्या उदवासस्त्रथैव च । घेतुप्रदानं विप्राय सममेतचतुष्टयम् ॥' इति पराशरस्मरणात् । यत्तु चतुर्विश-तिमतेऽभिहितम्—'गायन्यास्तु जपन्कोटिं ब्रह्महत्यां व्यपोहति। लक्षाशीतिं जपेयस्तु सुरापानाद्विमुच्यते ॥ पुनाति हेमहर्तारं गायत्र्या लक्षसप्ततिः । गायत्र्याः षष्टिभिर्लक्षेर्मुच्यते गुरुतल्पगः॥' इति, नतत् द्वादशवार्षिकतुल्यविधानतयोकः; न पुनरशक्तविषयमिति न विरोधः। एवमन्येऽपि—'कृच्छ्रो देव्ययुतं चैव प्राणा-यामरातद्वयम् । तिलहोमसहस्रं तु वेदपारायणं तथा ॥' इत्यादयः प्रत्याम्राया-श्रतुर्विशतिमतादिशास्त्राभिहिताः षष्ट्यधिकत्रिशतगुणिता महापातकेषु बोद्धव्याः। अतिपातकेषु सप्तत्यधिकशतद्वयं प्राजापत्यानां कर्तव्यम् । तावन्तो वा

पाठा०- १ सर्वपातकनाशनं ख. २ तन्मूव्यं वा न संशयः छ.

धेन्वादयः प्रसाम्रायाः । पातकेषु साशीतिशतं प्राजीपसाः प्रसामायाः घेन्वादयस्तावन्त एव वा । तथा चतुर्विशतिमतेऽभिहितम्—'जनमप्रमृति पापानि बहुनि विविधानि च । कृत्वाऽर्वाग् ब्रह्महत्यायाः षडब्दं व्रतमाचरेत् ॥ प्रसामाये गवां देयं साशीति धनिना शतम् । तथाऽष्टादशलक्षाणि गायत्रया वा जपेद्धधः ॥' इति । इदमेव द्वाद्शवार्षिके व्रते द्वाद्शद्वाद्शदिनैरैकैकप्राजापत्य-कल्पनायां लिङ्गम् । एवमुपपातकेषु त्रैवार्षिकप्रायश्चित्तविषयभृतेषु नवतिप्राजाप-व्यास्तावन्तः प्रव्याम्नायाः । त्रैमासिकविषयेषु पुनः सार्धसप्तप्राजापत्याः प्रत्यामान याश्च धेनूदवासादयस्तावन्त एव । मासिकव्रतविषयेषु तु सार्धं प्राजापत्यद्वयं तावा-नेव वा प्रत्यामायः । चान्द्रायणविषयभूतेषु पुनरुपपातकेषु प्राजापत्यत्रयम् । तद-शक्तस्य प्रत्यामायस्तावानेव । यत्पुनश्चतुर्विंशतिमतेऽभिहितम्—'अष्टौ चान्द्रायणें देयाः प्रलामायविधौ सदा' इति,-तेद्पि धनिनः पिपीलिकामध्यादिचान्द्रायण-प्रसामायविषयम् । मासातिकृच्छ्विषयभूतेषु पुनरुपपातकेषु सार्धसप्राजापस्याः प्रसामायाश्च धेन्वादयस्तावन्त एव । 'प्राजापत्ये तु गामेकां दद्यात्सान्तपने द्वयम् ; पराकतप्तातिकृच्छे तिस्रस्तिस्रस्तु गास्तथा ॥' इति चतुर्विशतिमतेऽभिधानात्। एतच 'एकैकं प्रासमश्रीयादि'त्यामलकपरिमितैकैकप्रासपक्षे वेदितव्यम् । पाणिपूरा-श्वभोजनपक्षे पुनर्धेनुद्रयमेव । प्राजापत्यस्य षडुपवासतुल्यत्वात् ति विशुणत्वाचाति-कृच्छ्स । यद्यपि नवसु दिनेषु पाणिपूरान्नस्य भोजनं, तथापि नैरन्तर्येण द्वादश-दिवसानुष्ठाने क्रेंशातिशयात्षडहोपवाससमानप्राजापत्यद्वयतुल्यत्वमेव । प्राजाप-त्यस्य च षडपवासतुल्यत्वं युक्तमेव । तथा हि-प्रथमे त्र्यहे सायंतनभोजनत्रय-निवृत्तावेकोपवाससंपत्तिः। द्वितीये त्र्यहे प्रातःकालभोजनत्रयंनिवृत्तिपरस्य। तथा च अयाचितत्र्यहेऽपि सार्यतनभोर्जनत्रयवर्जनेऽपर्स्यत्येवं नवभिर्दिनैहपवासत्रयम् । पुँनश्चान्त्यत्र्यहे चोपवासत्रयमिति युक्तं षडुपवासतुल्यत्वम् । ऋषभैकादशगोदान-सहितत्रिरात्रोपवासात्मकगोवधवते तु सार्धैकादशप्राजापत्यास्तावत्संख्याकाश्चोदः वासादयः प्रत्यामायाः । मासं पयोवते तु सार्धं प्राजापत्यद्वयम् । पराकात्मके त्पपातकवते प्राजापत्यत्रयं पराकतप्तातिकृच्छृस्थाने कृच्छृत्रयं चरेत् । 'सान्तपनस्य वाध्यर्धमशकौ व्रतमाचरेत्' इति षट्त्रिंशन्मतेऽभिधानात् । चान्द्रायणपराक-कृच्छ्रातिकृच्छ्रास्तु प्राजापत्यत्रयात्मका द्वादशवार्षिकवतस्थाने विंशत्युत्तरशतसंख्या अनुष्ठेयाः । तत्त्रत्यामायास्तु घेन्वादयित्रगुणाः । अतिपातकेषु नवतिसंख्याकाश्चा-न्द्रायणादयः । तत्समेषु पुनः पातकपदाभिधेयेषु षष्टिसंख्याः । उपपातकेषु त्रैवा-र्षिकविषयेषु त्रिंशत्संख्याः । त्रैमासिके गोवधवतस्थाने गोमूत्रमानादीनां कर्तव्य-ताबाहुल्याचान्द्रायणादित्रयम् । मासिकव्रते तु योगिश्वरोक्ते एकमेव चान्द्रायणं घेनूदवासादिप्रसामायस्तु सर्वत्र त्रिगुण एव । प्रकीर्णकेषु पुनः प्रतिपदोक्तप्रायः

पाठा०—१ प्राजापत्यानां प्रत्याम्नायधेन्वादयः ख. २ तदतिधिननः छ. ३ पराकतप्तातिकृच्छ्रे तिस्रसिस्तस्तु गास्तथाः ४ तुत्यत्वाद्विगुणत्वाच छ. ५ त्रयवर्जनपरस्य छ. ६ भोजनवर्जनेऽन्यस्येति छ. ७ ततश्चान्त्यञ्यहे छ. ८ स्नानादीतिकर्तञ्यता छ.

श्चित्तानुसारेण प्राजापत्यं पादादिकृष्ट्या योजनीयम् । आवृत्तौ पुनश्चान्द्रायणादिक-मिति एतद्दिगवलम्बनेनान्यत्रापि कल्पना कार्या । यत्पुनर्वृहस्पतिनोक्तम् — 'जन्म-प्रभृति यत्किचित्पातकं चोपपातकम् । तावदावर्तयेन्क्रच्छुं यावत्षष्टिगुणं भवेत् ॥ इति । तत् 'द्वे परदारे' इति गौतमोक्तद्विवार्षिकसमानविषयम् । तथा त्रैमासिका-दिविषयभूतोपपातकावृत्तिविषयं वा । पातकपदाभिधेयचाण्डालादिस्रीगमने द्विर-भ्यासविषयं वा । तत्र 'ज्ञानात्कृच्छाब्दमुद्दिष्टमज्ञानादैन्दवद्वयम्' इति सकुद्बद्धि-पूर्वगमने कृच्छ्राब्दविधानात्तदभ्यासे द्विवर्षतुल्यषिक्वच्छ्विधानं युक्तमेव । यत्त सुमन्तुनोक्तम्—'यद्प्यसकृद्भ्यस्तं बुद्धिपूर्वमधं महत्। तच्छुध्यसब्दकृच्छ्रेण महतः पातकाहते ॥' इति,-तद्प्युपपातकाद्यावृत्तिविषयं । तथा 'अज्ञानादैन्दबद्ध-यमि'ति यमोक्तेन्द्वद्वयविषयभूतपातकावृत्तिविषयं वा । यस्तु तपस्यसमर्थो धान्यसमृद्धश्च स कृच्छ्रादित्रतानि द्विजाय्यभोजनदानेन संपाद्येत्। तथाहि स्मृत्यन्तरम्—'क्रच्छ्रे पञ्चातिकृच्छ्रे त्रिगुणमद्रहिं झं देवं तृतीये चत्वारिंशच तप्ते त्रिगुणितगुणिता विंशतिः स्यात्पराके । क्रुच्छ्रे सान्तापनाख्ये अवति षडिधका विंशतिः सैव हीना द्वाभ्यां चान्द्रायणे स्यात्तपिस कृशवलो भोजयेद्विप्रमुख्यान् ॥' इति । अहरहरिति सर्वत्र संबन्धनीयम् । तृतीयः कृच्छ्रातिकृच्छ्रः । अत्र प्राजा-पर्यदिवसकल्पनया विद्वद्विप्राणां षष्टिभोजनं भवति । यत्तु चतुर्विशतिमतेऽ-भिहितम्—'विप्रा द्वादश वा भोज्याः पावकेष्टिस्तथैव च । अन्या वा पावनी काचित्समान्याहुर्मनीषिणः ॥' इति प्राजापत्यस्थाने द्वादशानां विप्राणां भोजन॰ मुकं,-तिन्धंनविषयम् । यचान्द्रायणसापि तत्रैव प्रत्यान्नायाद्यकम्—'चान्द्रायणं मृगारेष्टिः पवित्रेष्टिस्तथैव च । मित्रविन्दापशुश्चैव कृच्छ्रं मासत्रयं तथा ॥ निस-नैमित्तिकानां च काम्यानां चैव कर्मणाम् । इष्टीनां पशुबन्धानामभावे चरवः स्मृताः ॥' इति, –तदपि चान्द्रायणाशक्तस्य । यत्तु 'कृच्छ्रं मासत्रयं तथा' इति कृच्छाष्टकं प्रसामातं,-तदपि जरठमूर्खविषयम् । चान्द्रायणं त्रिभिः कृच्छैरिति द्शितत्वादित्यलं प्रपन्नेन । प्रकृतमनुसरामः - यस्त्वभ्युदयकामो धर्मार्थकाम्यनि-योगनिष्पत्त्यर्थमेतचान्द्रायणमनुतिष्ठति न पुनः प्रायश्चित्तार्थमसौ चन्द्रसालोक्यं खर्गविशेषं प्राप्नोति । एतच संवत्सरावृत्त्यभिप्रायेण । 'एकमाइवा विपापो विपाप्मा सर्वमेनो हन्ति, द्वितीयमास्वा दशपूर्वान्दशापरानात्मानं चैकविंशं पङ्कि च पुनाति, संवत्सरं चाह्वा चन्द्रमसः सलोकतामाप्रोती'ति गौतमस्मरणात्॥ ३२६॥

कुच्छ्रकुद्धर्मकामस्तु महतीं श्रियमाप्रुयात्। यथा गुरुकतुफलं प्रामोति सुसमाहितः ॥ ३२७॥

किंच, यस्त्वभ्युद्यकामः प्राजापत्यादिक्रच्छाननुतिष्ठति स महती राज्यादिलक्षणां श्रियं विभूतिमनुभवति । यथा गुरुकतृनां राज-स्यादीनां कर्ता तत्फलं खाराज्यादिलक्षणं महत्फलं लभते, तथायमि सुसमा-हितः सक्लाङ्गकलपमविकलमनुतिष्ठचिति फलमहिमप्रकाशनार्थं कतुद्दष्टान्तकीर्त-नम् । 'सुसमाहित' इसनेनाविकलशास्त्रानुष्ठानं वदन्काम्यकर्मतयाङ्गवैकल्ये फला-

पाठा - १ अन्यद्वा पावनं किंचित्सममाहुर्मनी विणः. २ च समाहितः A.

सिद्धिं योतयति । अतो नात्र प्रायश्चित्ते विव यावत्संभवाज्ञानुष्ठानमङ्गीकरणीयमिति दूरोत्सारितं प्रत्याम्रायोपादानम् । कृच्छ्रायनुष्ठानावृत्तौ तु 'अधिकारिणः फलावृत्तिः कर्मण्यारमभभाव्यत्वादि'ति न्यायलभ्या स्थितैवेति नेदमविवक्षितम् ॥ ३२७ ॥

प्रागुदिताखिलार्थोपसंहारव्याजेन धर्मश्रास्त्रधारणादिविधीन् सार्थवादान् प्रार्थना-वरदानरूपेण प्रतिपादियतुमाह—

> र्श्वेत्वैतानृषयो धर्मान्याज्ञवल्क्येन भाषितान् । इद्मृचुर्महात्मानं योगीन्द्रममितौजसम् ॥ ३२८ ॥

अत्र हि वर्णाश्रमादिव्यादृत्ता धर्माः षदप्रकाराः प्रतिपादिताः तानखिलान् योगीश्वरभाषितान् ऋषयः श्रुत्वा प्रहर्षोत्फुललोचनास्तं महिमगुणद्या-लिनमचिन्तनीयदाक्तिविभवमिदमभिधास्यमानम्चिवांसः ॥३२८॥

य इदं धारियण्यन्ति धर्मशास्त्रमतन्द्रिताः ।
इह लोके यशः प्राप्य ते यास्यन्ति त्रिविष्टपम् ॥३२९॥
विद्यार्था प्राप्त्रयाद्विद्यां धनकामो धनं तथा ।
आयुष्कामस्तथैवायुः श्रीकामो महतीं श्रियम् ॥ ३३०॥
श्रीकत्रयमपि ह्यसाद्यः श्राद्धे श्राविष्यति ।
पितृणां तस्य तृप्तिः स्यादश्रय्या नात्र संशयः ॥३३१॥
ब्राह्मणः पात्रतां याति श्रत्रियो विजयी भवेत् ।
वैद्यश्र धान्यधनवानस्य शास्त्रस्य धारणात् ॥ ३३२॥
इत्थम्जवर्थः श्रोकैः सामश्रवःप्रभृतयोऽनेकधा प्रार्थयन्ते स्म ॥३२९-३३२॥
अपरामि प्रार्थनामाह—

य इदं श्रावयेद्विद्वान्दिजान्पर्वसु पर्वसु । अश्वमेधफलं तस्य तद्भवाननुमन्यताम् ॥ ३३३ ॥

यस्तिवदं धर्मशासं प्रतिपवे द्विजान् श्रावयेत् तस्याश्वमेधफलं भवे-दिति श्रवणविष्यर्थवादः । तदेतदसात्प्रार्थितमर्थं सर्वत्र भवाननुमन्यताम् ॥३३३॥ वरदानमाह—

> श्रुत्वैतद्याज्ञवल्क्योऽपि प्रीतात्मा मुनिभाषितम् । एवमस्त्विति होवाच नमस्कृत्य स्वयंभ्रवे ॥ ३३४ ॥

एतद्दिभिर्मािषतं श्रुत्वा योगीन्द्रोऽपि खनिर्मितधर्मशास्त्रधारणादिफलप्रार्थ-नोन्मीलितमुखपङ्कजः खयंभुवे ब्रह्मणे नमस्कृत्य प्रणम्य 'भवतप्रार्थितं सकलमित्थं भवतु'इत्येवं किल भगवान्वभाषे ॥ ३३४॥

इति श्रीभारद्वाजपद्मनाभभद्दोपाध्यायात्मजस्य श्रीमत्परमहं सपित्वाजक-विज्ञानेश्वरभट्टारकस्य कृतौ ऋजुमिताक्षरायां याज्ञवल्क्यधर्मशास्त्र-विवृतौ प्रायश्चित्ताध्यायस्तृतीयः समाप्तः ॥

. पाठा०-१ श्रुत्वेमासूषयो छ. २ वैदयस्तु A. ३ सर्वान् A.

अथात्राध्यायानुक्रमणिका लिख्यते । तत्राद्यं स्तकप्रकरणम् १ । आपद्धर्म-प्रकरणम् २ । वानप्रस्थप्रकरणम् ३ । अध्यात्मप्रकरणम् ४ । ततः प्रायिश्वत्त-प्रकरणम् ५ । तत्रादौ कर्मविपाकः ६ । महापातकादिनिमित्तपरिगणनम् ७ । महापातकप्रायिश्वत्तान्यातिदेशिकसिहतानि ८ । उपपातकप्रायिश्वत्तानि ९ । प्रकीर्णकप्रायिश्वत्तप्रकरणम् १० । पतितत्यागविधिः ११ । व्रतप्रहणविधिः १२ । रहस्यप्रायिश्वत्ताधिकारः १३ । कृच्छादिलक्षणम् १४ । इति १४ प्रकरणानि ॥

उत्तमोपपदस्येयं शिष्यस्य कृतिरात्मनः ।
धर्मशास्त्रस्य विवृतिर्विज्ञानेश्वरयोगिनः ॥ १ ॥
इति याज्ञवल्क्यमुनिशास्त्रगता विवृतिर्न कस्य विहिता विदुषः ।
प्रमिताक्षरापि विपुलार्थवती परिषिद्यति श्रवणयोरमृतम् ॥ २ ॥
गम्भीराभिः प्रसन्नाभिर्वागिमन्यस्ता मिताक्षरा ।
अनल्पार्थाभिरल्पाभिर्विवृतिर्विहिता मया ॥ ३ ॥
नासीदस्ति भविष्यति क्षितितले कल्याणकल्पं पुरं
नो दृष्टः श्रुत एव वा क्षितिपतिः श्रीविक्रमार्कोपमः ।
विज्ञानेश्वरपण्डितो न भजते किंचान्यैदन्योपमश्वाकल्पं स्थिरमस्तु कल्पलितकाकल्पं तदेतन्नयम् ॥ ४ ॥
स्रष्टा वाचां मेधुरवपुषां विद्वदाश्वर्यसीमां
दातार्थानामितश्वराजुषामिर्थिसै।र्थार्थनायाः ।

ध्याता मूर्तेर्मुरविजयिनो जीवतादार्भचन्द्रं जेतारीणां तनुसहभुवां तत्त्वविज्ञाननाथः ॥ ५ ॥ आ सेतोः कीर्तिराशे रघुकुलतिलकस्या च शैलाधिराजा-

र्दें। च प्रत्यक्पयोधेश्रद्धलितिमिकुलोत्तुङ्गरिङ्गत्तरङ्गात् । आ च प्राचः समुद्रान्नतत्त्रपतिशिरोरत्नभाभामुराङ्गिः

पायादाचन्द्रतारं जगदिदमखिलं विक्रमादिखदेवः ॥ ६ ॥ अन्तर्भुखानि यदि खानि तपस्ततः किं नान्तर्भुखानि यदि खानि तपस्ततः किम् । अन्तर्बहिर्यदि हरिश्व तपस्ततः किं नान्तर्बाहर्यदि हरिश्व तपस्ततः किम् ॥ ७ ॥

## समाप्तेयं समिताक्षरा याज्ञवल्क्यस्मृतिः ॥

## याज्ञवल्क्यस्मृतिस्थपद्याधीनां वर्णानुक्रमकोदाः।

| श्लोकाः                  | <b>पृष्ठम्</b> | श्लोकाः                               | पृष्टम् |
|--------------------------|----------------|---------------------------------------|---------|
| अ                        |                | अतीतायामप्रजसि                        | २५१     |
| अकामतः कामचारे           | २६२            | अतीतार्थरमृतिः कस्य                   | ३८९     |
| अकारणे च विकोष्टा        | २९३            | अतो न रोदितव्यं हि                    | ३३०     |
| अकार्यकारिणां दानं       | ३५४            | अतो यतेत तत्प्राप्त्यै                | 998     |
| अकूटैरायुधेर्यान्ति ते   | 9:2            | अतो यदात्मनोऽपथ्यं                    | ३६९     |
| अकूटं कूटकं ब्रूते       | २९५            | अत्राहमसुकः साक्षी                    | 993     |
| अकुद्धोऽपरितुष्टश्च      | इ६३            | अथवाप्यभ्यसन्वेदं                     | ३९९     |
| अक्षता च क्षता चैव       | २१             | अदत्तादाननिरतः                        | ३८६     |
| अक्षतायां क्षतायां वा    | २३४            | अदत्तान्यमिहीनस्य                     | 43      |
| अक्षताल्षकश्रोणी         | ३७५            | अदद्दि समाप्नोति                      | 9 ६ 0   |
| अक्षयोऽयं निधी राज्ञां   | 908            | अदीर्घस्त्रः स्मृतिमान्               | 900     |
| अक्षिकणेचतुष्कं च        | ३७७            | अदुष्टां तु त्यजनदण्ड्यो              | २१      |
| अगृहीते समं दाप्यः पु    | ३१५            | अदेशकालसंभाषं                         | ३१०     |
| अगृहीते समं दाप्यो मृ    | २७८            | अद्भिरतु प्रकृतिस्थाभिः               | 6       |
| अभिकार्यं ततः कुर्यात्   | 9              | अधर्मदण्डनं स्वर्ग                    | 920     |
| अभिदानां च ये लोका       | १८३            | अविविशिष्ठियै द्यात्                  | 348     |
| अग्निर्जलं वा सहस्य      | 999            | अधिविज्ञा तु भर्तव्या                 | 33      |
| अभिवर्णं न्यसेतिपण्डं    | २०६            | अधीतवेदो जपकृत्                       | ३६५     |
| अमीन्वाप्यात्मसात्कृला   | ३६३            | अल्याप्याधर्मतः साधु                  |         |
| भनेः सकाशाद्विप्राप्तौ   | 908            | अध्यायानामुपाकर्म                     | 86      |
| अमी करिष्यन्नादाय        | 60             | अध्वनीनोऽतिथिज्ञैयः<br>अनम्रमसृतं चैव | ३७      |
| अमौ सुवर्णमक्षीणं        | २७१            |                                       |         |
| अय्यः सर्वेषु वेदेषु     | ٧4             | अनन्ता रइमयस्तस्य                     | 388     |
| अजः ्शरीरमहणात्          | ••• ३७०        | अनन्ताश्च यथा भावाः                   | ३८५     |
| अजातौ जातिकरणे           | २९६            | अनन्यपूर्विकां कान्तां                |         |
| अजाश्वयोर्मुखं मेध्यं    | ٠٠٠ ६७         | अनन्यविषयं कुला                       | ३८०     |
| अज्ञानात्तु सुरां पीत्वा | ४३५            | अनभिख्यातदोषस्तु                      | 404     |
| अतः राणुध्वं मांसस्य     | ٠ ६٥           | अनर्चितं वृथामां सं                   | 49      |
| अत ऊर्ध्व पतन्खेते       |                |                                       | 39      |
| अतिथिं श्रोत्रियं तृप्तं | ··· ३८         | अनादिरात्मा कथितः                     | ३८२     |
| अतिथित्वेन वर्णानां      | ३६             | अनादिरात्मा संभूतिः                   | ३८३     |
| या० ४५                   |                |                                       |         |

| श्लोकाः                    | पृष्ठम् । | श्लोकाः                   |       | पृष्ठम्      |
|----------------------------|-----------|---------------------------|-------|--------------|
| अनादिरादिमांश्चैव          | ३९५       | अन्नमाद्य तृप्ताः स्थ     | 000   | ८३           |
| अनादिष्टेषु पापेषु         | 423       | अन्नमिष्टं ह्विष्यं च     | 000   | ८२           |
| अनाशकानलाघात               | ३८९       | अन्नहर्तामयावी स्यात्     | • • • | ४०१          |
| अनाहितामिता पण्य           | 868 ···   | अन्यत्र कुलटाषण्ड         | •••   | ७३           |
| अनिप्रहाचेन्द्रियाणां      | ४०४       | अन्यथावादिनो यस्य         | •••   | 964          |
| अनिन्देषु विवाहेषु         | ٠٠٠ ३٥    | अन्यहस्ते च विकीय         |       | 388          |
| अनिवद्धप्रलापी च           | ३८५       | अन्यायेन चपो राष्ट्रात्   |       | 994          |
| अनियुक्तो भातृजायां        | 860       | अन्येऽपि शङ्कया प्राह्याः |       | ३०४          |
| अनिवेदितविज्ञातो           | 949       | अन्योदर्यस्तु संस्टी      | 000   | २४८          |
| अतिवेद्य तृपे दण्ड्यः      | २६७       | अन्योन्यापहृतं द्रव्यं    | 000   | २३१          |
| अनिवेच नृपे शुद्धयेत्      | ४३९       | अन्विता यान्सचरित         | 000   | ४०७          |
| अनिश्चिस मृतिं यस्तु       | २७८       | अपनः शोशुचद्घम्           | e00   | 338          |
| अनुगम्याम्भसि स्नाला       | ३४८       | अपरान्तक्रमुह्रोप्यं      | •••   | ३८१          |
| अनुपाकृतमांसानि            | 40        | अपराहे समभ्यच्य           | 0 6 0 | \(\sigma_0\) |
| अनृते तु पृथादण्ड्याः      | २५८       | अपश्चातापिनः कष्टान्      | 0 0 0 | ४०६          |
| अनेकपितृकाणां तु           | २२६       | अपरयता कार्यवशात्         | 000   | १२६          |
| अनेन विधिना जातः           | २१        | अपसन्यं ततः कृला          | •••   | ७९           |
| अनेन विधिना देहं           | 38        | अपहता इति तिलान्          | •••   | 60           |
| अनेन विधिराख्यातः          | ३०२       | अपि भ्राता सुतोऽध्यों वा  | • • • | 920          |
| अनौरसेषु पुत्रेषु          | ३४७       | अपुत्रां गुर्वेनुज्ञातो   |       | 29           |
| अन्तरा जनममर्णे            | ००० ३३७   | अपुत्रा योषितश्चेषां      | 0     | 240          |
| अन्तरा पतिते पिण्डे        | ٥٠٠ ٢٥٤   | अपुत्रेण परक्षेत्रे       | 040   | २३२          |
| अन्तरे च तयोर्यः स्यात्    | 388       | अप्रजलीधनं भर्तुः         | 000   |              |
| अन्तर्जले विशुद्धेत        | ५०६       | अप्रणोचोऽतिथिः सायं       |       | ३६           |
| अन्तर्जानु शुचौ देश        | 0         | अप्रदुष्टां ब्रियं ह्ला   |       | ४६८          |
| अन्तर्धानं स्मृतिः कान्तिः | ३९९       | अप्रमत्तश्चरेद्भैक्षं     | 9 0 0 | . ३६७        |
| अन्तेवासी गुरुप्राप्त      | २७५       |                           |       |              |
| अन्यजैर्गर्दभैरुष्ट्रः     | 96        |                           | •••   |              |
| <b>अ</b> न्खपिक्षस्थावरतां | ३८४       |                           | •••   |              |
| अन्याभिगमने लङ्काः         | ३१६       |                           | • •   |              |
| अन्योऽचिकित्स्यरोगायाः     |           |                           | ••    | . ४७९        |
| अन्नं पर्युषितं भोज्यं     | ٠٠٠ ٩٤    |                           | ••    |              |
| अन्नं भूमौ श्वचाण्डाल      | 30        |                           |       | . ३५१        |
| अनं पितृमनुष्येभ्यो        | ٠٠٠ ३     | भ अभक्ष्येण द्विजं दूष्यः |       | . ३१७        |
|                            |           |                           |       |              |

CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA

|   | श्लोकाः                    |     | पृष्टम् | श्लोकाः                   |     | पृष्टम् |
|---|----------------------------|-----|---------|---------------------------|-----|---------|
|   | अभावे ज्ञातयस्तेषां        | ••• | २७      | अर्घोऽनुग्रहकृत्कार्यः    | ••• | २९७.    |
|   | अभावे ज्ञातृचिहानां        | ••• | २५८     | अर्घाक्षेपातिकमकृत्       | ••• | २९३.    |
|   | अभिगन्तास्मि भगिनीं        | ••• | २८३     | अर्घार्थं पितृपात्रेषु    | ••• | 24      |
|   | अभिघाते तथा छेदे           | ••• | 290     | अर्थशास्त्रात्तु बलवत्    |     | 384     |
|   | अभियुक्तं च नान्येन        | ••• | १३७     | अर्थस्य संचयं कुर्यात्    | ••• | ३६२     |
|   | अभियोगमनिस्तीर्य           | ••• | 930     | अर्थानां छन्दतः सृष्टिः   | ••• | ३९९     |
|   | अभियोगेऽथ साक्ष्ये वा      | ••• | 980     | अर्धत्रयोदशपणः            | ••• | 368     |
|   | अभिरम्यतामिति वदेत्        | ••• | ८६      | अर्घोऽधमेषु द्विगुणः      |     | २८३     |
|   | अभिलेख्यात्मनो वंश्यान्    | ••• | 990     | अवीक् चतुर्दशादहो         | ••• | २१३     |
|   | अभिशस्तो मृषा कृच्छूं      | ••• | ४७९     | अवीक्संवत्सरात्स्वामी     | ••• | २६७-    |
|   | अभ्रातृको हरेत्सर्वं       | ••• | २३८     | अर्वाक्सपिण्डीकरणं        | ••• | .90     |
|   | अमावास्याऽष्टका वृद्धिः    | ••• | ७४      | अलंकृतां हरन्कन्यां       | ••• | 392     |
|   | अमेध्यपार्षिण निष्ट्यूत    | ••• | २८७     | अलब्धमीहेद्धर्मेण         | ••• | 909     |
|   | अमेध्यशवश्रद्धान्त्य       | ••• | 40      | अवकीणीं कुण्डगोली         |     | 40      |
|   | अमेध्याक्तस्य मृतोयैः      | ••• | ६६      | अवकीणीं भवेदला            | ••• | ४७४     |
|   | अम्बष्ठः शृद्धां निषादो    | ••• | 39      | अवटश्चैवमेतानि            | ••• | २७७-    |
|   | अयं तु परमो धर्मः          | ••• | 8       | अवरुद्धासु दासीषु         | ••• | 393     |
|   | अयं मे वज्र इत्येवं        | ••• | ४७      | अविज्ञातहतस्याग्र         | ••• | ३०९     |
|   | अयमेवातिकृच्छ्ः स्यात्     | ••• | 496     | अविष्ठुतब्रह्मचर्यः       | ••• | 94      |
|   | अयनं देवलोकं च             | ••• | ३९७     | अविद्युतमतिः सम्यक्       | ••• | 339     |
|   | अयाचिताहृतं प्राह्मभ्      |     | ७३      | अविभक्तैः कुदुम्बार्थे    | ••• | 954     |
|   | अयाचिताशी मितभुक्          | ••• | ३९९     | अवीचिमन्धतामिस्रं         | ••• | ४०६     |
|   | अयुक्तं शपथं कुर्वन्       | ••• | २९३     | अवीरास्त्रीखर्णकार        | ••• | 48.     |
|   | अयोनौ गच्छतो योषां         | ••• | ३१६     | अवेक्या गर्भवासाश्च       | ••• | ३६८     |
|   | अरक्ष्यमाणाः कुर्वन्ति     | ••• | 994     | अव्यक्तमात्मा क्षेत्रज्ञः | ••• | 388     |
|   | अरण्ये निर्जले देशे        | ••• | ४०२     | अशक्तस्तु वदन्नवं         | ••• | २८५     |
|   | अरण्ये नियतो जहवा          | ••• | ४२६     | अशीतिभागो वृद्धिः स्यात्  | ••• | 950     |
|   | अराजदैविकं नष्टं           | ••• | २७९     | अश्वमेधफलं तस्य           | ••• | 470     |
|   | <b>अरि</b> र्मित्रमुदासीनो | ••• | 998     | अश्वरत्नमनुष्यस्री        |     | ४१२     |
|   | अरोगामपरिक्षिष्टां         | ••• | ७१      | अश्वस्थानाद्गजस्थानात्    | ••• | 99      |
|   | अरोगिणीं भ्रातृमतीं        | ••• | 9 ६     | अश्वानायुश्च विधिवत्      | ••• | 96.     |
|   | अरोगितवं यशो वीत           | ••• | ९६      |                           |     |         |
|   | अर्कः पलाशः खदिरः          | ••• | 904     | अष्टमे मास्यतो गर्भो      | ••• | 308     |
|   | अर्घप्रक्षेपणादिंशं        | ••• | 309     | अहौ त्रपुणि सीसे च        | ••• | २७३     |
|   | अर्घस्य हासं वृद्धिं वा    | ••• | २९६     | असच्छास्त्राधिगमनं        | ••• | 888     |
| 1 |                            |     |         |                           |     |         |

| श्लोकाः                   | पृष्टम्        | श्लोकाः                       | पृष्ठम् । |
|---------------------------|----------------|-------------------------------|-----------|
| असत्कार्यरतोऽधीरः         | ٠٠٠ ३८६        | आचार्यत्वं श्रोत्रियश्व       | 96        |
| असत्सन्तस्तु विज्ञेयाः    | ३२             | आचार्यपत्नीं खसुतां           | ४१३       |
| असंबद्धकृतश्चेव           | 940            | आचार्यपित्रुपाध्याया          | ३३१       |
| असंस्ष्टियपि वाऽऽद्यात्   | २४८            | आचार्योपासनं वेद              | 390       |
| असंस्कृतास्तु संस्कार्याः | 339            | आजीवन्सेच्छया दण्ड्यः         | 906       |
| असाक्षिकहते चिहैः         | २८७            | आज्ञासंपादिनीं दक्षां         | २३        |
| असिपत्रवनं चैव            | ४०६            | आ तृप्तेस्तु पवित्राणि        | ८२        |
| अस्कन्नमव्यथं चैव         | 909            | आत्मज्ञः शौचवान्दान्तः        | ३८६       |
| अस्थिमतां सहस्रं तु       | ४६८            | आत्मतुल्यं सुवर्णं वा         | ४३९       |
| अस्नेहा अपि गोधूम         | 44             | आत्मनस्तु जगत्सर्व            | ३८२       |
| अखर्यं लोकविद्विष्टं      | 42             | आत्मनोऽर्थे कियारम्भो         | 898       |
| अहंकारः स्मृतिर्मेधा      | 38.8           | आत्मा गृह्णाखजः सर्वं         | ३७२       |
| अहंकारश्च बुद्धिश्च       | 388            | आ दन्तजनमनः सद्यः             | ३४४       |
| अहंकारेण मनसा             | ३९१            | आदातुश्च विशुद्धयर्थ          | ४२७       |
| अहःशेषं सहासीत            | ३८             | आदित्यस्य सदा पूजां           | 903       |
| अहन्येकादशे नाम           | 4              | आदिमध्यावसानेषु               | 90        |
| अहस्लदत्तकन्यासु          | ३४५            | आद्यौ तु वितथे दाप्या         | 900       |
| अहिंसा सत्यमस्तेयं        | ४१             | आधयो व्याधयः क्रेशाः          | ३६८       |
| अहिंसा स्तेयमाधुर्य       | 498            | आधानं विकयं वापि              | 338       |
| अहो मासस्य षण्गां वा      | ३६२            | आधिः प्रणश्येद्विगुणे         | 9 v ≩     |
| आ                         |                | आधिवेदनिकाद्यं च              | 340       |
| आकाशपवनज्योतिः            | ३९३            | आधिसीमोपनिक्षेप               | 949       |
| आकाशमेकं हि यथा           | ३८७            | आधिरतु भुज्यते तावत्          | १९३       |
| आकाशाह्यघवं सौक्ष्मयं     | ३७२            | आधेः स्वीकरणात्सिद्धिः        | 904       |
| आकृष्णेन इमं देवाः        | 904            | आधौ प्रतिप्रहे कीते           | 986       |
| आगमस्तु कृतो येन          | 944            | आध्यादीनां विहर्तारं          | 949       |
| आगमेनोपभोगेन              | २६६            | आनीय विप्रसर्वेखं             | ४२४       |
| आगमेऽपि बलं नैव           | 948            | आपद्रतः संप्रगृह्णन्          | ३५८       |
| आगमोऽभ्यधिको भोग।         | त् १५३         | अ:पग्रपि हि कष्टायां          | ३४९       |
| आ गर्भसंभवाद्गच्छेत्      | 39             |                               | ३६        |
| आगामिभद्रचपति             | 990            |                               | 90        |
| आचम्यास्यादि सलिलं        | ३३०            |                               | ३७७       |
| आचरेत्सदशीं वृत्तिम्      | ४३             |                               |           |
| आचान्तः पुनराचम्य         | ٠٠٠ ۾          |                               | 50        |
| CC-0. JK Sanskrit Ac      | ademy, Jammmu. | Digitized by S3 Foundation US | A         |

| श्लोकाः                     |     | <b>पृष्ठम्</b> | श्लोकाः                     |     | पृष्टम् |
|-----------------------------|-----|----------------|-----------------------------|-----|---------|
| आयुष्कामस्तथैवायुः          | ••• | ५२७            | इह कर्मीपसोगाय              | 0   | ३९३     |
| आरामायतनप्राम               |     | 249            | इह लोके यशः प्राप्य         |     | ५२७     |
| आरोग्यवलसंपन्नो             |     | 908            | इह वामुत्र वैकेषां          | ••• | ३८५     |
| आर्खा गला तथाऽगला           | ••• | 383            | इहैव सा शुनी गृश्री         |     | ४३६     |
| आर्द्रवासास्तु हेमन्ते      |     | 3 5 3          | cho                         |     |         |
| आवाहनामौकरण                 | 000 | ८६             |                             |     |         |
| <b>आ</b> वाह्येदनुज्ञातो    |     | 96             | ईश्वरः स कथं भावैः          |     | 368     |
| आवाह्य तदनुज्ञातो           |     | us             | ईश्वरः सर्वभूतस्थः          | ••• | 388     |
| आवेदयति चेद्राहे            | ••• | 926            | उ                           |     |         |
| आशुद्धेः संप्रतीक्यो हि     | ••• | २३             | उक्तेऽपि साक्षिभिः साक्ष्ये | ••• | 964     |
| आर्मशानादनुत्रज्य           |     | ३२२            | उच्छिष्टसंनिधौ पिण्डान्     |     | ८३      |
| आषोडशादा द्वाविंशात्        | ••• | 93             | उत्कोचजीविनो द्रव्य         | ••• | 994     |
| आसरो द्रविणादानात्          | ••• | २०             | उत्क्षेपंकप्रन्थिमेदौ       | ••• | ३०६     |
| आस्तिकः श्रद्धानश्च         | ••• | ९६             | उत्तमो वाऽधमो वापि          |     | ३०८     |
| आहरेद्विधिवद्दारान्         | ••• | 30             | उत्तानं किंचिदुन्नाम्य      | ••• | 386     |
| आहुलाप्यायते सूर्यः         | ••• | ३७१            | उलके खामिनो भोगः            | ••• | 360     |
| आहूतश्चाप्यधीयीत            | ••• | 3              | उत्स्छी गृह्यते यस्तु       | ••• | २३५     |
|                             |     |                | उदक्याशुचिभिः स्नायात्      | ••• | ३५१     |
| इ                           |     |                | उदक्यास्पृष्टसंघुष्टं       | ••• | ५६      |
| इच्छतां तत्क्षणाच्छुद्धिः   | ••• | ३३०            | उदरं च गुदौ को छ्यौ         | ••• | ३७७     |
| इज्याचारदमाहिंसा            | ••• | 8              | उदुम्बरः शमी दूर्वा         |     | 904     |
| इज्याध्ययनदानानि            |     | 36             | उदूर्णे प्रथमो दण्डः        | ••• | २८७     |
| इतरेण निधौ लब्धे            | ••• | 943            | उद्ग्री हस्तपादे तु         | ••• | 266     |
| इति संचिन्त्य चपतिः         | ••• | 929            | उद्घुध्यस्वेति च ऋचो        | ••• | 904     |
| इति संश्रुत्य गच्छेयुः      | *** | ३३०            | उपजिह्वास्फिजौ वाहू         | ••• | इ ७७    |
| इतिहासांस्तथा विद्याः       | ••• | 93             | उपजीव्यद्धमाणां च           | ••• | 239     |
| इत्युक्त्वोक्ला प्रिया वाचः |     | 83             | उपजीव्य धनं मुश्चन्         | ••• | 398     |
| इत्युक्ला चरतां धर्म        |     | 98             | उपतिष्ठतामक्षय्यस्थाने      | ••• | 6       |
| इत्येतदस्थिरं वर्ष          | ••• | ३७९            | उपनीय गुरुः शिष्यं          | ••• | É       |
| इदमृचुर्महात्मानं           | ••• | 420            | उपनीय ददद्वेदं              |     | 99      |
| इन्द्रियाणि मनः प्राणो      | ••• | ३७२            | उपपातकजातानाम्              | ••• | 409     |
| इन्द्रियान्तरसंचार          | ••• | ३९४            | उपपातकयुक्ते तु             | ••• | २८५     |
| इन्धनार्थं हुमच्छेदः        | ••• | ४१४            | उपपातकशुद्धिः स्यात्        | ••• | 840     |
| इमे लोका एष चात्मा          | ••• | ३८८            | उपवासेन चैवायं              | ••• | 494     |
| इष्टं स्यात्ऋतुभिस्तेन      | *** | 920            | उपस्थानं ततः कुर्यात्       | ••• | 800     |
|                             |     |                |                             |     |         |

| श्लोकाः                             | पृष्ठम् | श्लोकाः                 | <b>पृष्ठम्</b> |
|-------------------------------------|---------|-------------------------|----------------|
| उपस्थितस्य मोक्तव्यः                | 908     | एकभक्तेन नक्तेन         | ٠٠٠ ٤٩٤        |
| उपास्त्रतास ना सन्तर                | 88      | एकरात्रोपवासश्च कृ      | 498            |
| उपायाः साम दानं च                   | 990     | एकरात्रोपवासश्च त       | ٠٠٠ ५१६        |
| जपासते द्विजाः सत्यं                | ३९७     | एकादशगुणं दाप्यो        | २७७            |
| उपास्य पश्चिमां संध्यां             | 36      | एकारामः परिवरम          | ३६६            |
| डपेयादीश्वरं चैव                    | 38      | एकैकस्य त्वष्टशतम्      | 904            |
| उभयानुमतः साक्षी                    | 962     | एकैकं हासयेत्कृष्णे     | 498            |
| उभयाभ्यर्थितेनैतत्                  | 997     | एकोद्दिष्टं देवहीनम्    | ८६             |
| उभयोः प्रतिभूप्रोह्यः               | 938     | एकोनत्रिंशहक्षाणि       | ٥٠٠ ٤٠٠٠       |
| उभयोरप्यसाध्यं चेत्                 | २७९     | एतद्यो न विजानाति       | ००० ३९८        |
| जभयोरप्यसौ रिक्थी                   | २३२     | एतत्सपिण्डीकरणम्        | ८७             |
| - उरगेष्वायसो दण्डः                 | ४६९     | एतान्सर्वान्समाह्त्य    | 909            |
| उरः सप्तद्शास्थीनि                  | ३७६     | एते महापातिकनो          | 808            |
| ऊ                                   |         | एते मान्या यथापूर्व     | 99             |
| ऊनद्विवर्षं निखनेत्                 | ३२२     | एतैः प्रभूतैः शृहोऽपि   | 38             |
| ऊनाद्वय । नखनत्<br>ऊनद्विवर्ष उभयोः | ३३५     | एतैरुपायैः संशुद्धः     | 350            |
| क्रनं वाऽभ्यधिकं वापि               | ३१७     | एतैरेव गुणैर्युक्तः     | 96             |
| ऊहस्थोत्तानचरणः                     | ३९८     | एभिश्च व्यवहर्ता यः     | 388            |
| क्रध्वीमेकः स्थितस्तेषां            | ३९२     | एभिस्तु संवसेद्यो वै    | ४४६            |
|                                     |         | एव गच्छन्। स्रय दाना    | 78             |
| 来                                   |         | एवं पुरुषकारेण          | 996            |
| ऋगगथा पाणिका दक्ष                   | ३८१     | एवं प्रदक्षिणादृरको     |                |
| ऋग्यजुः सामविहितं                   | ३८३     |                         |                |
| ऋगं द्यात्पतिस्तासां                | ٠٠٠ ٩ ق |                         |                |
| ऋणं छेष्यकृतं देयं                  | 983     |                         |                |
| ऋतुसंविषु भुक्ला वा                 | ४९      |                         | ३८%            |
| ऋिवकपुरोहिताचार्यैः                 | ••• 997 |                         | 399            |
| ऋत्विक्पुरोहितापत्य                 | ٠٠٠ ٧٠  |                         | ३८३            |
| ऋविजां दीक्षितानां च                | ३४      |                         | •              |
| ऋषभैकसहस्रा गाः                     | ४६      |                         |                |
| Ţ                                   |         | एव एव विधिर्ज्ञेयः प्रा |                |
| एकं घतां वहूनां च                   | २८      | ९ एष एव विधिर्ज्ञेयो व  | २५९            |
| एकच्छायाश्रितेष्वेषु                | 9       |                         |                |
| युकदेशमुपाध्यायः                    |         | 19 एषामत्रं न भोक्तव्यं | 44             |
|                                     |         |                         |                |

CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA

| श्लोकाः                  | वृष्टम् | श्लोकाः                   | <b>न्य</b> |
|--------------------------|---------|---------------------------|------------|
| एवामन्यतमाभावे           | 988     | कणों शंखी भुवी दन्त       | ३७७        |
| एषामपतितान्योन्य         | २९३     | क्तीं वचनं तेषां          | २७७        |
| एषामभावे पूर्वस्य        | २३८     | कर्तव्यं वचनं सर्वैः      | २७६        |
| एषामसंभवे कुर्यात्       | 82      | कर्तव्यात्रयणेष्टिश्च     | ४२         |
| Ú                        |         | कर्तव्या मन्त्रवन्तश्च    | 90%        |
| ऐणरीरववाराह              | 97      | कर्तव्याशयशुद्धिस्तु      | ३६८        |
| ओ                        |         | क्रमेक्षयात्प्रजायनते     | 800        |
| ओङ्काराभिष्ठतं सोमं      | 490     | कर्मणा द्वेषमोहाभ्यां     | ३८९        |
|                          |         | कर्मणा मनसा वाचा          | 42         |
|                          | 7100    | क्रमणां फलमाप्तोति        | 902        |
| औरसाः क्षेत्रजास्त्वेषां | २५०     | कर्मणां संनिकर्षाच        | ३९०        |
| औरसो धर्मपत्नीजः         | २३४     | कर्मनिष्ठा स्तपोनिष्ठाः   | 64         |
| औवेणकं सरोविन्दुम्       | ३८१     | कर्मभिः खशरीरोत्थैः       | ३२९        |
| औष्ट्रमैक्शफं स्त्रैणम्  | 40      | कर्म स्मार्त विवाहामी     | ३३         |
| क                        |         | क्रमेंन्द्रियाणि जानीयात् | ३७६        |
| कट्वेर्वारौ यथाऽपके      | ३८७     | कलविद्धं सकाकोलं          | ٠٠٠ ٧٥     |
| कथमेतद्वि मुह्यामः       | ३८२     | कलहापहृतं देयं            | 365        |
| कदर्यवद्धचौराणां         | ٠ ٧٤    | कानीनः कन्यकाजातो         | २३४        |
| कनिष्टादेशिन्यङ्ग्रह     | ••• ७   | कान्तारगास्तु दशकं        | 989        |
| कनीनिके चाक्षिकूटे       | ३७७     | कामतो व्यवहार्यस्तु       | ४०७        |
| कन्धरावाहुसक्क्षां च     | २८९     | कामावकीणी इल्याभ्यां      | ४७७        |
| कन्यां कन्यावेदिनश्व     | 94      | कामोदकं सखिप्रता          | ३२५        |
| कन्याप्रदः पूर्वनाशे     | २०      | कारणान्येवमादाय           | ३८८        |
| कन्याप्रदानं तस्यैव      | ४१४     | कारयेत्सर्वदिव्यानि       | 996        |
| कन्यासंदूषणं चैव         | ४१४     | कारुहस्तः शुचिः पण्यं     | ६४         |
| कन्यां समुद्रहेदेषां     | ४५,0    | कार्मिके रोमबद्धे च       | २७१        |
| कपिला चेतारयति           | ७३      | कार्यों द्वितीयापराधे     | ३०६        |
| करणैरन्वितस्यापि         | ••• ३८४ | कार्षिकस्ताम्रिकः पणः     | 9२३        |
| करपाददतो भङ्गे           | २८९     | कालकमीत्मवीजानां          | ३९१        |
| करोति किंचिदभ्यासात्     | ३७०     | काले कालकृतो नश्येत्      | १७३        |
| करोति तृणमृत्काष्ठैः     | ३८८     | कालोऽिमः कर्म मृद्वायुः   | ३५४        |
| करोति तृप्तिं कुर्याच    | 93      | काषायवाससश्चैव            | 86         |
| करोति पुनरावृत्तिः       | ३९७     |                           |            |
| करोति यः स संमूढो        | ३२९     | काष्ठलोष्टेषुपाषाण        | ३१८        |
| करौ विमृदित वीहै:        | 304     | किंचित्सास्थिवधे देयं     | 809        |

| हुमारी च न मर्तारं     हुस्वेल्यभ्यनुज्ञातो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | श्लोकाः                    | पृष्टम् | श्लोकाः                                   |       | पृष्ठम् |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|-------------------------------------------|-------|---------|
| हुरुवेख्युव्युद्धातो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | कुमारी च न भर्तारं         | 86      | केशभसतुषाङ्गार                            |       | 86      |
| कुर्याच्छुहरयोः पाद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            | 60      |                                           |       |         |
| ङ्गांत्रिषवणसायी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | कुर्याच्छुशुरयोः पाद       | २७      | कोयष्टिप्रवचकाह्य                         |       |         |
| कुर्यात्प्रविभियोगं च १२८ केशियनीळळवण १५७ क्रियां प्रविश्वणं देवम् ४५ कमशो मण्डळं चिन्लं १९६ क्रमांते संभवन्तीह ३९७ कमाते संभवन्तीह ३९७ कमाते संभवन्तिह ३९७ कमात् भयो मत्स्याः ४२ कमणाचार्थसच्छिच्य २९७ क्रमाद्भ्यागांत द्रव्यं २९७ कृत्याद्मात्रित्वात्व्यं ४९७ कृत्याद्मात्वात्व्यं ४९७ कृत्याद्मात्वात्व्यं ४९७ कृत्याद्मात्वात्व्यं ४९७ कृत्याद्मात्वात्व्यं ४९७ कृत्यात्वात्वात्व्यं ४९७ कृत्यात्वात्वात्व्यं ४९७ कृत्यात्वात्वात्व्यं ४९७ कृत्यात्वात्वात्व्यं ४९७ कृत्यात्वात्वात्व्यं ४९७ कृत्यात्वात्वात्व्यं ४९७ कृत्यात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            | 479     |                                           |       |         |
| कुर्यात्प्रदक्षिणं देवम् कुर्यावधास्य न विदुः कुर्यान्प्रतुप्रिषे च कुर्यात् स्वार्याः कुर्यात् स्वार्याय कुर्यात् क्र्यात् कुर्यात् क्र्यात् कुर्यात् क्र्यात् कुर्यात् क्र्यात् कुर्यात् क्र्यात् कुर्यात् क्र्यात् कुर्यात् स्वार्याय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | कुर्यात्प्रत्यभियोगं च     | ٥٠٠ ٩३८ |                                           |       |         |
| कुर्याधयास्य न विदुः कुर्यान्मूत्रपुरिषे च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | कुर्यातप्रदक्षिणं देवम्    | 84      |                                           |       |         |
| क्यांन्मूत्रपुरिषे च ७ क्रांति संभवन्यविः ३९७ क्रांति यां मत्याः ७२ क्रांति यां मत्याः ७२ क्रांति व्यां मत्याः ७२ क्रांति क्रांति यां मत्याः ४२० क्रांति क्रांति यां मत्याः ४२० क्रांति क्रांति यां मत्याः ४२० क्रांति क्रांति वां त्रांत्रे ३९७ क्रांति क्रांति वां त्रांत्रे ३९७ क्रांति वां त्रांत्रे ३९७ क्रांति क्रांत्रे त्रांत्रे ४०० क्रांत्रे क्रांति क्रांत्रे ४५० क्रांति क्रांत्रे ४५० क्रांत्रे वां त्रित्रे ४५० क्रांत्रे वां त्रांत्रे ४५० क्रांत्रे क्रांत्रे ४५० क्रांत्रे वां त्रांत्रे ५५० क्रांत्रे वां त्रांत्रे ५५० क्रांत्रे वां त्रांत्रे ५० क्रांत्रे वां त्रांत्रे वां त्रांत्रे वां त्रांत्रे ५० क्रांत्रे वां त्रांत्रे वां वां                                                                       | कुर्याद्यथास्य न विदुः     | 998     |                                           |       |         |
| कुलानि जातीः श्रेणीश्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | कुर्यानमूत्रपुरीषे च       | ۰ ن     | कमात्ते संभवन्यिचिः                       |       |         |
| कुशाः शाकं पयो मत्स्याः ४२ क्रमेणाचार्यसिन्छिण्य २९७ क्रयादण्डिदात्यृह २९७ क्रयादण्डिदात्यृह ५८० क्रयादण्डिदात्य्य ५८० क्रयादण्डिदात्य विकतिः २३५ क्रांत्र वास्यां विकतिः २९५ क्रांत्र वास्यां वास्यां विकतिः २९५ क्रांत्र वास्यां व्रांत्र २९५ क्रांत्र विक्तिः २९५ क्रांत्र विक्तिः २९५ क्रांत्र विक्तिः २९५ क्रांत्र विक्तिः २५५ क्रांत्र विक्तिः २५५ क्रांत्र विक्तिः २५५ क्रांत्र विक्तिः २५५ क्रांत्र विक्तिः २५६ क्रांत्र विक्तिः २५५ क्रांत्र विक्तिः २५६ क्रांत्र विक्तिः चरणः प्रवितिविद्यां २५६ क्रांत्र वितिविद्यां २५६ क्रांत्र विक्तिः चर्यां विक्तिः २५६ क्रांत्र विक्तिः चर्तिः चर्तिः चर्तिः चर्तिः चर्तिः २५६ क्रांत्र विक्तिः चर्तिः चर्तिः चर्तिः २५६ क्रांत्र विति वेद्यः २५६ क्रांत्र विति वेद्यः २५६ क्रांत्र वितिवेदाः                                                                                                                                                                           | कुलानि जातीः श्रेणीश्व     | 929     |                                           |       |         |
| कुर्सलकुम्भीधान्यो वा ४२ कृयी वा निःसवस्तसात् २९७ कृयादपिवदात्यृह ५८ कृयावपिक्रच्छूं च ५८ कृत्यातिकृच्छूं च ५८ कृत्यातिकृच्छूं प्यसा ५९८ कृत्यातिकृच्छूं प्यसा ५९८ कृत्यातिकृच्छूं प्यसा ५९८ कृत्यातिकृच्छूं प्रयसा ५९८ कृत्याद्यादिकृच्छूं प्रयसा ५९८ कृत्याद्यादिकृच्छूं उत्यस्तात्र ५९८ कृत्याद्यादिकृच्छूं उत्यस्तात् ५९८ कृत्याद्यादिकृच्याय १९८ कृत्याद्याद्याय १९८ कृत्याद्याद्याय १९९ कृत्याद्याद्याय १९९ कृत्याद्याद्याय १९९ कृत्याद्याद्याय १९९ कृत्याद्याद्याय १९९ कृत्याद्याद्याय १९९ कृत्याद्याद्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | कुशाः शाकं पयो मत्स्याः    | ७३      |                                           | •••   |         |
| कुसीदकृषिवाणिज्य कूटखर्णत्र्यवहारी ३१० कूटखर्णत्र्यवहारी ३१० कृटखर्णत्र्यवहारी ३१० कृटचृक्ठद्धमैकामस्तु ४९२ कृटचृक्ठद्धमैकामस्तु ४९२ कृटचृत्रयं ग्रुरुः कुर्यात् ४९८ कृटचृत्रयं ग्रुरुः कुर्यात् ४९८ कृटचृत्रयं ग्रुरुः कुर्यात् ४९८ कृटचृत्रवं ग्रुरुः कुर्यात् ४९८ कृत्ताह्रोहिमधाव ५९८ कृत्ताह्रोहिमधाव ९९८ कृत्ताह्रोहिमधाव ९९८ कृत्ताह्राह्रोहिमधाव ५९८ कृत्ताह्राह्राह्राह्राह्राह्राह्राह्राह्राह्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | कुरालकुमभीधान्यो वा        | ४२      |                                           |       |         |
| कृष्मण्डो राजपुत्रश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | कुसी दकृषिवाणिज्य          | 80      |                                           |       |         |
| कृष्माण्डो राजपुत्रश्च १०० क्रीडां शरीरसंस्कारं २७ क्रम्च्छ्रद्धमंकामस्तु ५२६ क्रम्चं चेवातिकृच्छ्रं च ४५१ क्रीति क्रम्चं विक्रीतः २३५ क्रम्चं गुरुः कुर्यात् ४५८ क्रम्मं विक्रीतः २९५ क्रम्मं गुरुः कुर्यात् ४५८ क्रम्मं विक्रीतः ५९८ क्रम्मं गुरुः कुर्यात् ५९८ क्रम्मं क्रमं विक्रमातः ५९८ क्रम्मं क्रमं विक्रमं ५९८ क्रम्मं क्रमं विक्रमं ५९८ क्रम्मं क्रमं विक्रमं ५९८ क्रमं मृत्यमवाप्रोति ५६६ क्रम्मं समुख्यम् ५९८ क्रमं मृत्यमवाप्रोति २६६ क्रम्मं समुख्यम् ५९५ क्षमं क्रमं समुख्यम् १९५ क्षमं क्रमं क्रमं विक्रमं २६९ क्षमं क्रमं समुख्यम् १९५ क्षमं क्रमं विक्रमं १९० क्षमं क्रमं विविच्यं १९० क्षमं क्रमं क्रमं करोति चेद्वच्चः १५९ क्षमं करोति चेद्वच्चः १८३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | कूटखर्णव्यवहारी            | ३१७     |                                           |       |         |
| कृच्छूं चैवातिकृच्छूं च ४५१ कीतश्च ताभ्यां विकीतः २३५ कृच्छूत्रयं गुरुः कुर्यात् ४५८ कृत्यातिकृच्छूं प्यसा ५१८ कृत्यादिकृच्छूं प्रयसा ५१८ कृत्याद्रीहिमेधावि ९ कृत्याद्राहिमेधावि ९ कृत्याह्राहिमेधावि ९ कृत्याह्राह्याह्याय १९५ कृत्याह्यां समुख्याय १९० कृत्याह्यां समुद्र्यां समुद्र्यां स्थाय १९० कृत्याह्यां समुत्र्यां समुत्र्यां १९० कृत्याह्यां समुत्र्यां समुत्र्यां १९० कृत्या हि रेतोविणम्त्र ५९० कृत्यां सि रेताविणम्त्र १९० कृत्यां हि रेतोविणम्त्र १९० कृत्यां सि रेताविणां सि स्विचं १५९ कृत्यां गीरायसं छागः १९६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | कूष्माण्डो राजपुत्रश्च     | 900     |                                           |       | २७      |
| कृच्छूत्रयं गुरुः कुर्यात् ४७८ कृतिवा नानुशयः कार्यः २९९ कृच्छूतिकृच्छूः पयसा ५१८ कृतोव्रतिकृच्छूं।ऽस्वयाते ४९८ कृताक्रोहिमेधावि ९ क्षेत्रवा स्वाद्यावा १४९ कृतिश्राहोहिमेधावि ९ क्षेत्रवा स्वाद्यावा १४९ कृतिश्राहोपि निवसेत् १८५ क्षेत्रया मानधं वैश्यात् १४९ कृतोहतांस्तन्दुलांश्व १०१ क्षेत्रया मानधं वैश्यात् १९९ कृतोदकान्समुत्तीणीन् १९९ कृतोदकान्समुत्तीणीन् १९९ कृतोदकान्समुत्तीणीन् १९९ कृतोदकान्समुत्तीणीन् १९९ कृत्वेदं विष्णुरिस्यन्ने ५१० कृत्वेदं विष्णुरिस्यन्ने ५१० कृत्वेदं विष्णुरिस्यन्ने ५१० कृत्वेदं विष्णुरिस्यन्ने ४९० कृत्वेदं विष्णुरिस्यन्ने १५९ कृत्वेदं विष्णुरिस्यन्ने १५९ कृत्वेदं विष्णुरिस्यन्ने १५९ कृत्वेदं विष्णुरिस्यन्ने १५९ कृत्वेदं विष्णुरिस्यने १५९ कृत्वा गौरायसं छागः १९६ कृत्वा गौरायसं छागः १९६ कृत्वा गौरायसं छागः १९६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | कुच्छ्कुद्धमेकामस्तु       | ५२६     | कीतलब्धाशना भूमौ                          | •••   | 229     |
| कृच्छ्रातिकृच्छ्रः पयसा ५१८ कृरोग्रपतितत्रात्य ५४८ कृत्ताद्रोहिमेधावि ६८६ कृत्ताद्रोहिमेधावि ६८६ कृत्ताद्रोहिमेधावि ६८५ कृत्तरक्षः समुत्थाय १९१ कृतिश्रात्योऽपि निवसेत् १८५ कृत्ताकृतांस्त-दुलांश्व १०५ कृत्ताकृतांस्त-दुलांश्व १०१ कृतिऽन्तरे त्वहोरात्रं ५० कृतिऽन्तरे त्वहोरात्रं ५० कृतिऽन्तरे त्वहोरात्रं ५० कृतिद्रान्तममुत्तीर्णान् ३२९ कृत्ताद्रमानसमुत्तीर्णान् ३२९ कृत्ताद्रमानसमुत्तीर्णान् ३२९ कृत्ताद्रमानसमुत्तीर्णान् ३२९ कृत्ताद्रमानसमुत्तीर्णान् ३२९ कृत्राद्रमानसमुत्तीर्णान् ३२९ कृत्ताद्रमानसमुत्तीर्णान् ६६६ कृत्ताद्रमानसमुत्तीर्णान् ३२९ कृत्ताद्रमानसमुत्तीर्णान् ३२९ कृत्ताद्रमानसमुत्तीर्णान् १५९ कृत्ताद्रमानसम् कृतिविवा १५० कृत्ताद्रमानस्त्र ३५५ कृत्ताद्रमानसम्तात्त्र ३५५ कृत्ताद्रमानस्त्रमानस्त्र ३५५ कृत्ताद्रमानस्त्रमानस्त्रमानस्त्रमानस्त्रमानस्त्रमानस्त्रमानस्त्रमानस्त्रमानस्त्रमानस्त्रमानस्त्रमानस्त्रमानस्त्रमानस्त्रमानस्त्रमानस्त्रमानस्त्रमानस्त्रमानस्त्रमानस्त्रमानस्त्रमानस्त्रमानस्त्रमानस्त्रमानस्त्रमानस्त्रमानस्त्रमानस्त्रमानस्त्रमानस्त्रमानस्त्रमानस्त्रमानस्त्रमानस्त्रमानस्त्रमानस्त्रमानस्त्रमानस्त्रमानस्त्रमानस्त्रमानस्त्रमानस्त्रमानस्त्रमानस्त्रमानस्त्रमानस्त्रमानस्त्रमानस्त्रमानस्त्रमानस्त्रमानस्त्रमानस्त्रमानस्त्रमानस्त्रमानस्त्रमानस्त्रमानस्त्रमानस्त्रमानस्त्रमानस्त्रमानस्त्रमानस्त्रमानस्त्रमानस्त्रमानस्त्रमानस्त्रमानस्त्रमानस्त्रमानस्त्रमानस्त्रमानस्त्रमानस्त्रमानस्त्रमानस्त्रमानस्त्रमानस्त्रमानस्त्रमानस्त्रमानस्त्रमानस्त्रम्यस्त्रमानस्त्रम्यस्त्रमानस्त्रम्यस्त्रमानस्त्रम्यस्त्रमानस्त्रम्यस्त्रमानस्त्रम्यस्त्रमानस्त्रम्यस्त्रमानस्त्रम्यस्त्रमानस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रमानस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस | कृच्छ्रं चैवातिकृच्छ्रं च  | 849     | कीतश्च ताभ्यां विकीतः                     |       | २३५     |
| कृत्याद्रोहिमेधावि ९९८ केता मूल्यमवाप्रोति १६६ कृत्याद्रोहिमेधावि ९ कृत्याद्रोहिमेधावि ९९९ कृत्याद्याय १९९ कृत्याकृतांस्त-दुलांश्व १०५ कृत्याकृतांस्त-दुलांश्व १०९ कृत्याकृतांस्त-दुलांश्व १०९ कृत्याकृतांस्त-दुलांश्व १०९ कृत्याकृतांस्त-दुलांश्व १०९ कृत्याकृतांस्त-दुलांश्व १०९ कृत्याकृतांस्त-दुलांश्व १०९ कृत्याकृत्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | कृच्छ्त्रयं गुरुः कुर्यात् | ٥٠٠ ४७८ | कीत्वा नातुरायः कार्यः                    |       | २९९     |
| कृतज्ञाद्रोहिमेधावि ९ क्षीवोऽथ पतितस्तजाः २४९ कृतरक्षः समुत्थाय ११२ क्षत्रज्ञाक्षियेकभागाः २३१ कृतशिल्पोऽपि निवसेत् २०५ क्षत्रया द्वादशाहानि ३४३ कृताकृतांस्तन्दुलांश्व १०१ क्षत्रिया मामधं वैश्यात् २९९ कृतोऽन्तरे त्वहोरात्रं ५० क्षात्रेण कर्मणा जीवेत् ३५६ कृतोदकान्समुत्तीर्णान् ३२९ क्षत्रवादिभरण्यन्तं ९६ क्षत्रवादिभरण्यन्तं ९६ क्षत्रवाहि रेतोविण्मृत्र ५९० क्षत्रवाहि रेतोविण्मृत्र ५९० क्षत्रवाहि रेतोविण्मृत्र ५९० क्षेत्रज्ञस्थिरज्ञानात् ३५७ कृत्वाहि रेतोविण्मृत्र ५९० क्षेत्रज्ञस्थिरज्ञानात् ३५७ कृत्वाहि शिल्पं भृतिर्विद्या ४९० क्षेत्रज्ञस्थिरज्ञानात् ३५७ कृत्वाहि शिल्पं भृतिर्विद्या ३५९ क्षेत्रविभवनन्नाम ३५० क्षेत्रविभवन्नाम ३५० क्षेत्रविभवनन्नाम ३५० क्षेत्रविभवन्नाम ३५० क्षेत्रविभवन्यम ३५० क्षेत्यम ३५० क्षेत्रविभवन्यम ३५० क्षेत्रविभवन्यम ३५० क्षेत्रविभवन्यम ३५० क्षेत्रविभवन्यम ३५० क्षेत्रविभवन्यम ३५                                                                                                                                                                                                              | कृच्छ्रातिकृच्छ्ः पयसा     | 496     | ऋरोप्रपतितवाला                            |       | 48      |
| कृतरक्षः समुखाय ११२ क्षत्रजाक्षिद्येकभागाः २३१ कृतिशल्पोऽपि निवसेत् २०५ क्षत्रस्य द्वादशाहानि ३४३ कृताकृतांस्तन्दुलांश्व १०१ क्षत्रिया मानधं वैश्यात् ३९ कृतोऽन्तरे त्वहोरात्रं ५० क्षत्रिया मानधं वैश्यात् ३९६ कृतोऽन्तरे त्वहोरात्रं ५० क्षत्रिया ममणा जीवेत् ३५६ कृतोदकान्समुत्तीर्णान् ३२९ क्षत्रान्मसमुत्तीर्णान् ३२९ क्षत्रान्मसमुत्तीर्णान् ३६९ क्षत्रान्मसमुत्तीर्णान् ३६९ क्षत्रान्मसमुत्तीर्णान् ३६९ क्षत्रान्मसमुत्तीर्णान् ५५० क्षत्रात्मसमुत्तीर्थाः ५०० क्षत्रात्मसमुत्तीर्थाः ५०० क्षत्रात्मसमुत्तीर्थाः ५२४ क्षत्रात्मसम्बद्धात्मात् ३५५ क्षत्रवदं विष्णुरित्यन्ने ५२४ क्षत्रत्रस्थिरज्ञानात् ३५५ क्षत्रत्रत्वं त्वष्णुरित्यन्ने ५०० क्षत्रत्वं विष्णुरित्यन्ने ५५९ क्षत्रत्वं त्वष्णुरित्यन्ने ३५९ क्षत्रत्वं त्वष्णुरित्यन्ने ३५९ क्षत्रत्वं त्वष्णुरित्यन्ने ३५९ क्षत्रत्वं त्वष्णुरित्यन्ते ३५९ क्षत्रत्वं त्वष्णुरित्यने ३५९ क्षत्र्वं करोति चेद्रण्ड्यः ३५९ कृष्णुर्वं गीरयसं छागः १०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | कृच्छ्रातिकृच्छ्रोऽस्वपाते | 896     | केता मूल्यमवाप्रोति                       | • • • | २६६     |
| कृतशिल्पोऽपि निवसेत् २०५ क्षत्रस्य द्वादशाहानि ३४३ कृताकृतांस्तन्दुलांश्च १०१ क्षत्रिया माण्यं वैश्यात् ३९९ कृतोऽन्तरे त्वहोरात्रं ५० क्षात्रेण कर्मणा जीवेत् ३५६ कृतोदकान्समुत्तीर्णान् ३९९ क्षत्रेयम्बम्हाद्व्य ३०७ कृतिकादिभरण्यन्तं ९६ क्षत्रात्रं वृक्षको वस्ति ३५७ कृत्वा हि रेतोविण्मृत्र ५९० क्षेत्रज्ञस्येश्चरज्ञानात् ३५७ कृत्वारं विष्णुरिस्यन्ने ५९० क्षेत्रज्ञस्येश्वरज्ञानात् ३५७ कृत्वारं विष्णुरिस्यने ४०० क्षेत्रज्ञस्येश्वरज्ञानात् ३५७ कृत्वारं विष्णुरिस्यने ४०० क्षेत्रज्ञस्येश्वरज्ञानात् ३५७ क्षेत्रज्ञस्येश्वरज्ञानात् ३५७ कृत्वारं विष्णुरिस्यने ४५० क्षेत्रज्ञस्येश्वरज्ञानात् ३५७ कृत्वारं विष्णुरिस्यने ३५९ क्षेत्रवेश्मवनग्राम ३१० कृत्वारं विष्णुरेस्यने माषः ३५९ क्षेत्रस्य हरणे दण्डा ३५९ कृत्वारं विष्णुरेस्य ह्रणे दण्डा ३५९ कृत्वारं गौरायसं छागः १०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            | ٠ ٩     | क्षीबोऽथ पतितस्तजाः                       | • • • | २४९     |
| कृताकृतांस्तन्दुलांश्व १०१ क्षत्रिया माणधं वैद्यात् १९९ कृतोऽन्तरे खहोरात्रं ५० क्षात्रेण कर्मणा जीवेत् ३५६ कृतोदकान्समुत्तीणीन् ३२९ क्षत्राच्यमहाद्वय ३०७ कृतिकादिभरण्यन्तं ५६ क्षत्राच्यं वृक्षको बस्ति ३५७ कृत्वा हि रेतोविण्मूत्र ५१० क्षेत्रज्ञः क्षेत्रज्ञातस्तु ३५५ कृत्वेदं विष्णुरित्यन्ने ५२ क्षेत्रज्ञत्येश्वर्ज्ञानात् ३५५ क्षेत्रज्ञत्यं कृष्णिः शिल्पं मृतिर्विद्या ३५९ क्षेत्रज्ञत्यं हुण्ण गौरायमं छाणः १०६ क्षेत्रण्य हुण्ण गौरायमं छाणः १०६ क्षेत्रणेति चेद्ण्ड्यः २८३ कृष्णा गौरायमं छाणः १०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | कृतरक्षः समुत्थाय          | 997     | क्षत्रजास्त्रिद्येकभागाः                  |       | २३१     |
| कृताभिकायों भुजीत ९० क्षयं दृद्धिं च वणिजा २९९ कृतोऽन्तरे त्वहोरात्रं ५० क्षात्रेण कर्मणा जीवेत् ३५६ कृतोदकान्समुत्तीर्णान् ३२९ खुद्रमध्यमहाद्रव्य ३०७ कृत्वा हि रेतोविण्मूत्र ५९० क्षेत्रज्ञः क्षेत्रज्ञातस्तु ३५७ कृत्वा हि रेतोविण्मूत्र ५१० क्षेत्रज्ञः क्षेत्रज्ञातस्तु ३५५ क्षेत्रज्ञस्थेश्वरज्ञानात् ३५५ क्षेत्रज्ञस्थेश्वरज्ञानात् ३५५ क्षेत्रज्ञस्थेश्वरज्ञानात् ३५५ क्षेत्रवेश्मवनग्राम ३५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            | २८५     | क्षत्रस्य द्वादशाहानि                     |       | ३४३     |
| कृतेऽन्तरे त्वहोरात्रं ५० क्षात्रेण कर्मणा जीवेत् ३५६ कृतोदकान्समुत्तीर्णान् ३२९ क्षुद्रमध्यमहाद्रव्य ३०७ कृत्तिकादिभरण्यन्तं ९६ क्षुद्रमध्यमहाद्रव्य ३०७ कृत्वा हि रेतोविण्मूत्र ५९० क्षेत्रज्ञः क्षेत्रजातस्तु ३५५ कृत्वेदं विष्णुरित्यन्ने ४०० क्षेत्रज्ञस्थिर्ज्ञानात् ३५५ कृत्वेदं विष्णुरित्यन्ने ४०० क्षेत्रज्ञस्थिर्ज्ञानात् ३५५ क्षेत्रवेदमवनप्राम ३१० कृष्णलः पञ्च ते माषः ३५९ क्षेत्रवेदमवनप्राम ३५९ कृष्णलः पञ्च ते माषः १२२ क्षेत्रं करोति चेद्ण्ड्यः २८३ कृष्णा गौरायसं छागः १०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            | 909     | क्षत्रिया मागधं वैश्यात्                  |       | 33      |
| कृतीदकान्समृत्तीर्णान् ३२९ खुद्रमध्यमहाद्रव्य ३०७ कृत्तिकादिभरण्यन्तं ९६ खुद्रान्त्रं वृक्कको बस्ति ३७७ कृत्वा हि रेतोविण्मूत्र ५१० क्षेत्रज्ञः क्षेत्रजातस्तु २३४ कृत्वेदं विष्णुरिखन्ने ८२ क्षेत्रज्ञस्थिरज्ञानात् ३५५ क्षेत्रवेश्मवनप्राम ३१० कृष्णिः शिल्पं भृतिर्विद्या ३५९ क्षेत्रस्य हरणे दण्डा २५९ कृष्णलः पञ्च ते माषः १२२ क्षेत्रं करोति चेद्रण्ड्यः २८३ कृष्णा गौरायसं छागः १०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            | 90      | क्षयं वृद्धिं च वणिजा                     | •••   | 233     |
| कृतिकादिभरण्यन्तं ९६ क्षुद्रान्त्रं रक्षको बस्ति ३५७ कृत्वा हि रेतोविण्मूत्र ५१० क्षेत्रज्ञः क्षेत्रजातस्तु २३४ कृत्वेदं विष्णुरित्यन्ने ४०० क्षेत्रज्ञस्थिरज्ञानात् ३५५ क्षेत्रविदेशत्तन्त्रत्वं ४०० क्षेत्रवेश्मवनप्राम ३१० क्षेत्रवेश्मवनप्राम ३५० क्षेत्रत्वं राल्पं भृतिर्विद्या ३५९ क्षेत्रस्य हरणे दण्डा २५९ कृष्णलः पञ्च ते माषः १२२ क्षेपं करोति चेहण्ड्यः २८३ कृष्णा गौरायसं छागः १०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            | 40      | क्षात्रेण कर्मणा जीवेत्                   |       | ३५६     |
| कृत्वा हि रेतोविण्मूत्र ५१० क्षेत्रज्ञः क्षेत्रजातस्तु २३४ कृत्वेदं विष्णुरित्यज्ञे ८२ क्षेत्रज्ञत्येश्वरज्ञानात् ३५५ क्षेत्रज्ञत्यं कृत्वेदं विष्णुरित्यज्ञे ४०० क्षेत्रवेदमवनप्राम ३५० क्षेत्रवेदमवनप्राम ३५० क्षेत्रवेदमवनप्राम ३५० कृष्णलः पञ्च ते माषः १२२ क्षेत्रं करोति चेद्षण्ड्यः २८३ कृष्णा गौरायसं छागः १०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            | ••• ३२९ | शुद्रमध्यमहाद्रव्य                        | •••   | २०७     |
| कृत्वेदं विष्णुरित्सने ८२ क्षेत्रज्ञस्थेश्वर्ज्ञानात् ३५५ कृष्मिकीटपतङ्गत्वं ४०० क्षेत्रवेश्मवनप्राम ३१० कृष्णिः शिल्पं भृतिर्विद्या ३५९ क्षेत्रस्य हरणे दण्डा २५९ कृष्णलः पञ्च ते माषः १२२ क्षेपं करोति चेद्दण्ड्यः २८३ कृष्णा गौरायसं छागः १०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            | 94      | Applied Color Transfer and September 2015 | •••   | ३७७     |
| कृषिः शिल्पं मृतिर्विद्या ३५९ क्षेत्रवेश्मवनत्राम ३५९ क्षेत्रलं मृतिर्विद्या ३५९ क्षेत्रस्य हरणे दण्डा २५९ क्षेत्रं करोति चेहण्ड्यः २८३ कृष्णा गौरायसं छागः १०६ ख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            | 490     | क्षेत्रजः क्षेत्रजातस्तु                  | •••   | २३४     |
| कृषिः शिल्पं मृतिर्विद्या ३५९ क्षेत्रस्य हरणे दण्डा २५९ कृष्णलः पञ्च ते माषः १२२ क्षेपं करोति चेद्दण्ड्यः २८३ कृष्णा गौरायसं छागः १०६ स्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            | 43      | क्षेत्रज्ञस्येश्वरज्ञानात्                |       | ३५५     |
| कृषिः शिल्पं भृतिर्विद्या ३५९ क्षेत्रस्य हरणे दण्डा २५९ क्षेत्रस्य हरणे दण्डा २५९ क्षेत्रस्य हरणे दण्डा २५९ क्षेत्रं करोति चेहण्ड्यः २८३ कृष्णा गौरायसं छागः १०६ ख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            | ४००     | क्षेत्रवेश्मवनशाम                         | •••   | 390     |
| कृष्णलः पञ्च ते माषः १२२ क्षेपं करोति चेद्ण्ड्यः २८३<br>कृष्णा गौरायसं छागः १०६ ख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | कृषिः शिल्पं मृतिर्विद्या  | ३५९     |                                           |       | २५९     |
| कृष्णा गौरायसं छागः १०६ ख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            | 922     |                                           |       |         |
| 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | कृष्णा गौरायसं छागः        |         |                                           |       |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | केचिद्दैवात्स्वभावाद्वा    | 996     | खड़ामिषं महाशहकं                          |       | 6.8     |

| श्लोकाः                  | पृष्ठम् | श्लोकाः                     | पृष्ठम् |
|--------------------------|---------|-----------------------------|---------|
| खमण्डलादसौ सूर्यः        | ३८३     | गृहधान्याभयोपानत्.          | ٠ ७३    |
| खरपुरुकसवेणानां          | 800     | गृहीतमूल्यं यः पण्यं        | 386     |
| खराजमेषेषु वृषो          | ४६९     | गृहीतवेतनः कर्म             | २७८     |
| खरोष्ट्रयानहस्त्यश्व     | 49      | गृहीतवेतना वेदया            | ३१५     |
| ग                        |         | गृहीतः शङ्खया चौर्ये        | ₹०४     |
| गजे नीलवृषाः पञ्च        | ४६९     | गृहीतशिश्रश्चोत्थाय         | 9       |
| गणद्रव्यं हरेदास्तु      | २७६     | गृहीतं स्त्रीधनं भर्ता      | २५३     |
| गणानामाधिपत्ये च         | 90      | गृहीतानुकमाद्दाप्यो         | 9 ६ ३   |
| गते तसिन्निममाङ्गं       | २०९     | गृहीत्वोत्कृत्य वृषणी       | ४४१     |
| गन्त्री वसुमती नाशम्     | ३२९     | गृहेऽपि निवसन्वित्रो        | ६9      |
| गन्धहपरसस्पर्श           | ३७६     | गृहे प्रच्छन उत्पन्नो       | २३४     |
| गन्धलेपक्षयकरं           | 0       | गृह्ण नप्रदातारमधो          | 00      |
| गन्धाश्च बलयश्चैव        | 908     | गृह्णीयाद्भूर्तिकतवात्      | २८०     |
| गन्धोदकतिलेर्युक्तं      | ८७      | गेयमेतत्तदभ्यास             | ३८९     |
| गम्यं त्वभावे दातृणां    | २०      | गोघ्रातेऽने तथा केश         | ٠٠٠ ६५  |
| गम्याखिप पुमान्दाप्यः    | £9 £    | गोघ्रातं शकुनोच्छिष्टं      | ٠٠٠ ५६  |
| गर्दमं पशुमालभ्य         | ४७४     | गोपशौण्डिकशैल्र्य           | ٠٠٠ ٩٤٠ |
| गर्भभर्तृवधादौ च         | 33      | गोपस्ताड्यश्च गोमी तु       | २६२     |
| गर्भस्य वैकृतं दष्टम्    | ३९१     | गोपाः सीमाकृषाणा ये         | २५५     |
| गर्भसावे मासतुल्याः      | ३३८     | गोप्याधिभोगे नो वृद्धिः     | 908     |
| गर्भहा च यथावण           | ४२९     | गोब्राह्मणानलान्नानि        | 47      |
| गर्भाधानमृतौ पुंसः       | 4       | गोब्राह्मणार्थं संप्रामे    | ३४८     |
| गर्भाष्टमेऽष्टमे वाऽच्दे | ٠ ٩     | गोभूतिलहिरण्यादि            | 00      |
| गायत्रीजाप्यनिरतः        | ४८६     | गोमूत्रं गोमयं क्षीरं       | 498     |
| गायत्रीं शिरसा सार्ध     | 6       | गोवधो वात्यता स्तेय         | ४१४     |
| गीतज्ञो यदि योगेन        | ••• ३८१ | गोष्ठे वसन्ब्रह्मवारी       | ४८६     |
| गीतनृत्यैथ भुन्नीत       | 993     | गोष्टेशयो गोऽनुगामी         | 849     |
| गुडौदनं पायसं च          | 904     | गौरसर्वपकल्केन •••          | 33      |
| गुणिद्वैधे तु वचनं       | 968     | गौरस्तु ते त्रयः षद ते      | 977     |
| गुरवे तु वरं दत्त्वा     | 98      | गौर्देया कर्मणोऽस्यान्ते    | 4.06    |
| गुरुं चैवाप्युपासीत      | \$      | प्रहणान्तिकमित्ये <b>के</b> | 97      |
| गुरुं हुंकुल त्वंकुल     | 896     | <b>ब्रहाणामिद्माति</b> थ्यं | 908     |
| गुरूणामध्यधिक्षेपो       | ४११     | ग्रहाधीना नरेन्द्राणां      | 904     |
| गुर्वन्तेवास्यनूचान      | ३४६     | प्रामादाहृत्य वा यासान्     | ३६४     |
| गुल्मगुच्छक्षुपलता       | 389     | प्राम्येच्छया गोप्रचारो     | ••• २६४ |
|                          |         |                             |         |

| श्लोकाः                                         | पृष्ठम्       | श्लोकाः                                                  | पृष्ठम् |
|-------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|---------|
| माहकैर्यहाते चौरो                               | ३०३           | ज                                                        |         |
| ग्रीवा पञ्चदशास्थिः स्यात्                      | ३७५           | जगदानन्दयेत्सर्वम्                                       | 970     |
| श्रीष्मे पन्नामिमध्यस्थो                        | ३६३           | जगदुद्भूतमात्मा च                                        | ३८२     |
| वलहे शतिकवृद्धेस्तु                             | २८०           | जग्ध्वा परेऽह्युपवसेत्                                   | 498     |
| ਬ                                               |               | जघनादन्तरिक्षं च                                         | ३८४     |
| घटेऽपवर्जिते ज्ञाति                             | 408           | जपनासीत सावित्रीं                                        | 6       |
| घातितेऽपहते दोषो                                | ३०५           | जपः प्रच्छन्नपापानां                                     | ३५५     |
| च                                               |               | जपयज्ञप्रसिद्धर्थं                                       | ३५      |
| चतुर्दश प्रथमजः                                 | 98            | जहवा यथासुखं वाच्यं                                      | ८२      |
| चतुर्विंशतिको दण्डः                             | ३१६           | जस्वा सहस्रं गायन्याः                                    | ५१३     |
| चतुष्पादकृतो दोषः                               | ३१८           | जलमेकाहमाकाशे                                            | ३३२     |
| चतुष्पाद्यवहारोऽयं                              | १३६           | जलं पिवेन्नाञ्जलिना                                      | ४७      |
| चतुस्त्रिद्येकभागाः स्युः                       | 239           | जलं स्रवः पयः काको                                       | ४०२     |
| चत्वारो वेदधर्मज्ञाः                            | ٠ ४           | जलानते छन्दसां कुर्यात्                                  | 88      |
| चत्वार्यरितकास्थीनि                             | ३७५           | जले स्थिलाऽभिज्हुयात्                                    | 400     |
| चरितवत आयाते                                    | 403           | जातद्वमाणां द्विगुणो                                     | 389     |
| चरित्रबन्धककृतं                                 | 904           | जातिरूपवयोवृत्त                                          | ३८९     |
| चर्मुक्सुक्सलेह                                 | ६१            | जातोऽपि दास्यां शृहेण                                    | २३८     |
| चरेद्रतमहत्वापि                                 | ४३०           | जात्युत्कर्षी युगे ज्ञेयः                                | ३२      |
| चर्म⁰यानडुहे रक्ते                              | 994           | जायन्ते लक्षणभ्रष्टाः                                    | ४०४     |
| चाटतस्करदुईत                                    |               | जायन्ते विद्ययोपेताः                                     | 808     |
| चाण्डालो जायते यज्ञ<br>चान्द्रायणं चरेत्सर्वान् | ४२            | जारं चौरेलभिवदन्                                         | ३१९     |
| चान्द्रायणं चारस्यापः चान्द्रायणं वा त्रीनमास   |               | जालपादान्खजरीटान्                                        | 46      |
| चान्द्रायण वा त्रान्मास<br>चान्द्रायणैनयेत्कालं | ३६२           | जालसूर्यमरीचिस्थं                                        | 939     |
| चान्द्रायणनयत्काल<br>चाषांश्च रक्तपादांश्च      | 46            | ाजरानुस्राह्यज्ञान                                       | २८१     |
| चिकित्सकातुरकुद                                 | 48            | जितं ससभिके स्थाने                                       | २८१     |
| चीर्णवतानिप सतः                                 | 408           | जिह्म खजयुगिलाम                                          | ३०२     |
| चेष्टाभोजनवाय्रोध                               | २८९           | जावद्वाप ।रालाञ्छन                                       | ४३      |
| चै <b>ख</b> रमशानसीमासु                         | 339           | जुगुप्सरन चाप्यन                                         | ५०३     |
| चैलधावसुराजीव                                   | 99            | जुहुयान्मूवान कुरात्                                     | 900     |
| चौरं प्रदाप्यापहृतं                             | ३०५           | उपष्ठ या अञ्चारान                                        | २२०     |
| छ                                               |               | ज्ञातया वा हरयुसात्                                      | ३०२     |
| छलं निरस्य भूतेन                                | 983           | शातिश्रेष्ट्यं सर्वकामान्                                | 34      |
| छिन्ननस्येन यानेन<br>CC-0 IK Sanskrit           | Academy Jammm | हात्वाडपराधं देशं च<br>nu. Digitized by S3 Foundation US | 928     |

| श्लोकाः                                   |       | <b>पृष्टम्</b> | श्लोकाः                                      | पृष्टम् |
|-------------------------------------------|-------|----------------|----------------------------------------------|---------|
| ज्ञात्वा राजा कुटुम्बं च                  |       | 349            | तथात्मेको ह्यनेकश्च                          | ३८७     |
| ज्ञानोत्पत्तिनिमित्तत्वात्                |       | ३६८            | तथा पाठीनराजीव                               | 45      |
| ज्ञेयं चारण्यकमहं                         |       | ३८०            | तथा मांसं श्वचण्डाल                          | ٠ ६७    |
| होयहो प्रकृतौ चैव                         |       | ३८९            | तथा वर्षात्रयोदस्यां                         | 38      |
| त                                         |       |                | तथाऽविपक्ककरणः                               | ३८७     |
| तक्षणं दास्त्राङ्गास्थां                  |       | 63             | तथा शक्तः प्रतिभुवं                          | २८५     |
| तजाः पुनात्युभयतः                         | •••   | ६३             | तथाश्वमेधावस्थ                               | ••• ४२३ |
| ततः ज्ञुक्ताम्बर्धरः                      | •••   |                | तथैव परिपाल्योऽसौ                            | 994     |
| ततः स्रेरविहारी स्यात्                    |       | 902            | तथैवानाश्रमे वासः                            | ४१४     |
| ततस्तान्पुरुषोऽभ्येख                      | •••   | 993            | तथोपनिधिराजस्त्री                            | 949     |
| तत्ते ध्येयः स्थितो योऽसौ                 | •••   | ३९७            | तद्दत्समवाप्नोति                             | ७२      |
|                                           | •••   | 386            | तदनं रसक्षेण                                 | ३७१     |
| ततो निष्कत्मषीभूताः<br>ततोऽभिगदयेदृद्धान् |       | ४०४            | तदशं विकिरेद्भूमौ                            | 63      |
|                                           | •••   | 9              | तदभावेऽस्य तनये                              | 98      |
| ततोऽर्था ठेखयेत्सद्यः                     | •••   |                | तदर्भ मध्यमः प्रोक्तः                        | ••• ५२३ |
| तत्कर्मणामनुष्ठानं                        | •••   |                | तद्वाप्य चुपो दण्डं                          | 998     |
| तत्कालकृतमूल्यो वा                        | •••   |                | तदहर्न प्रदुष्येत                            | ३३६     |
| तत्पावनाय निर्वाप्यः                      |       |                | तिलिमित्तं क्षतः शस्त्रैः                    | ४२४     |
| तत्पुनस्ते समैरंशैः                       | •••   | २३१            | तन्मन्त्रस्य च मेत्तारं                      | ३१९     |
| तत्प्रमाणं स्मृतं लेख्यं                  | •••   |                | तन्मात्रादीन्यहंकारात्                       | ३९५     |
| तत्र गत्वाऽवतिष्ठनते                      | •••   | ३९६            | तन्मूले द्वे ललाटाक्षि                       | ३७५     |
| तत्र तत्र च निष्णाताः                     | •••   | 999            | तनमूल्याद्विगुणो दण्डो                       |         |
| तत्र तत्र तिलैहोंमो                       | • • • | ५१२            | तपसथ परस्येह                                 | २९२     |
| तत्र दुर्गाणि कुर्वीत                     | •••   | 999            | तपसा ब्रह्मचर्येण                            | 98      |
| तत्र दैवमभिव्यक्तं                        | •••   | 996            | तपस्तह्वाऽसजह्रह्मा                          | ••• ३९६ |
| तत्र स्थात्सदशं स्वाम्यं                  | •••   | ६२७            | तपस्तिनो दानशीलाः                            | ६९      |
| तत्र स्यात्स्यामिनइछन्दो                  | •••   | २७८            | तपा वेदविदां क्षान्तिः                       | 960     |
| तत्रात्मा हि खयं किंचित्                  | •••   | ३५०            |                                              | ३५५     |
| तत्राष्टाशीतिसाहसाः                       | •••   | ३९६            | तप्तक्षीरष्टताम्बूनाम्<br>तप्तेऽयःशयने सार्ध | ५१६     |
| तत्त्वस्मृतेरुपस्थानात्                   | •••   | ३९०            |                                              | 884     |
| तत्सत्यं वद कल्य।णि                       | •••   | २०१            | तमायान्तं पुनर्जिला                          | ••• ३२० |
| तत्सर्वं तस्य जानीहि                      | •••   | १८३            | तमेव ऋत्समाप्नोति                            | ११६     |
| तिसदौ सिद्धिमाप्रोति                      | •••   | १३६            | तरिकः स्थलजं गुलकं                           | ••• ३०१ |
| तत्सुता गोत्रजा वन्धुः                    | •••   | २३८            | तवाहंवादिनं क्लीबं                           | 997     |
| तथाच्छादनदानं च                           |       | 168            | तसात्तुच्वतेरर्धं                            | 994     |
|                                           |       |                |                                              |         |

| श्लोकाः                    |       | <u>पृष्ठम्</u> | श्लोकाः                       |       | पृष्टम् |
|----------------------------|-------|----------------|-------------------------------|-------|---------|
| तसात्तेनेह कर्तव्यं        | 044   | ४०४            | तेऽपि तेनैव मार्गेण           |       | ३९६     |
| तस्माद नात्पुनर्यज्ञः      | •••   | ३८३            | तेभ्यः क्रियापराः श्रेष्टाः   |       | 55      |
| तस्मादिसत परो देहात्       |       | ३९४            | तेऽष्टौ लिक्षा तु तास्तिस्रो  | •••   |         |
| तस्य वृत्तं कुलं शीलं      |       | 349            | तैलहत्तैलपायी स्यात्          |       | 809     |
| तस्य षोढा शरीराणि          |       | ३७४            | तैश्वापि संयतैर्भाव्यं        | •••   | ७६      |
| तस्याप्यन्नं सोदकुम्भं     | 0 6 6 | 90             | तैः सार्धं चिन्तयेद्राज्यं    |       | 906     |
| तस्येत्युक्तवतो लौहं       | 000   | २०६            | त्यजन्दाप्यस्तृतीयांशम्       |       | २३      |
| तस्यैतदात्मजं सर्वम्       | •••   | ३७२            | लागः परिश्रहाणां च            | 000   | 390     |
| तामकात्स्फटिकादक्त         | 0 6 0 | 908            | त्रपुसीसकताम्राणां            |       | ६५      |
| तामिसं लोहशङ्कं च          |       | 80€            | त्रयो लक्षास्तु विज्ञेयाः     |       | ३७८     |
| तारानक्षत्रसंचारैः         |       | ३९३            | त्रायस्वास्मादभीशापात्        |       | 299     |
| तालज्ञश्वाप्रयासेन         |       | 369            | त्रिणाचिकेतदौहित्र            |       | 64      |
| तालुखाचलजिह्नश्र           |       | 386            | त्रिः प्रार्यापो द्विहन्मुज्य | •••   | 6       |
| तालूदरं वस्तिशीर्षं        |       | ३७७            | त्रिरात्रमा वतादेशात्         |       | 388     |
| तावन्त एव मुनयः            | •••   | ३९६            | त्रिरात्रं दशरात्रं वा        | •••   | ३३५     |
| तावद्रौः पृथिवी होया       |       | ७१             | त्रिरात्रान्ते घृतं प्रास्य   | 000   | 860     |
| तित्तिरौ तु तिलद्रोणं      | <00   | ४७०            | त्रिरात्रोपोषितो जस्वा        | 0 9 8 | ५०६     |
| तिथिबृद्धा चरेतिपण्डान्    |       | 499            | त्रिरात्रोपोषितो हुत्वा       |       | 400     |
| तिलौदनर्सक्षारान्          | •••   | ३५७            | त्रिर्वित्तपूर्णपृथिवी        | 000   | . 98    |
| तिस्रो वर्णानुपूर्वेण      |       | 98             | शिंशिह्नानि सुद्रस्य          |       | इ४३     |
| तुलाम्यापो विषं कोशो       | 966   | १९६            | त्री-कृच्छ्रानाचरेद्रात्यः    |       | 865     |
| तुलाधारणविद्वद्भिः         | •••   | २०१            | त्रैकाल्यसंध्याकरणात्         | •••   | 499     |
| तुलापुरप इस्वेषः           | •••   | 499            | त्रैवार्षिकाधिकात्रो यः       |       | 83      |
| तुलाशासनमानानां            | ••1   |                | त्रैविद्यन्पदेवानां           |       |         |
| तुला स्त्रीवालगृद्धान्ध    | •••   |                | त्रैवियं वृत्तिमहूयात्        |       | २७५     |
| तूःणीमेताः कियाः स्त्रीणां | •••   | É              | त्र्यङ्गहीनस्तु कर्तव्यो      |       | ३१७     |
| तृणगुल्मलतात्वं च          | •••   | 800            | त्रयवराः साक्षिणो ज्ञेयाः     |       | 960     |
| तृहयर्थं पितृदेवानां       | •••   | € 62           | त्रयहं प्रेतेष्वनध्यायः       | •••   | 88      |
| ते तृप्तास्तर्पयन्येनं     | •••   | 93             | त्वं तुले सत्यधामासि          | •••   | २०१     |
| तेन त्वामभिषिश्वामि        | •••   | 98             | त्वसमे सर्वभूतानाम्           | •••   | २०५     |
| तेन देवशरीराणि             | •••   | ३९२            | त्वं विष ब्रह्मणः पुत्रः      |       | २११     |
| तेनामिहोत्रिणो यान्ति      | •••   | ३९६            | द्                            |       |         |
| तेनोपसृष्टो यस्तस्य        |       | 86             | दण्डः क्षद्रपश्चनां तु        |       | 290     |
| वेनोपस्रो लभवे             | •••   | 36             | दण्डं च तत्समं राज्ञे         | •••   | 949     |
| CC 0 IV Constant Acc       | 1     | TORIGINA       | Di-iti 11 C2 F 1-ti IICA      |       |         |

CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA

|                             |             |                            | 1              |
|-----------------------------|-------------|----------------------------|----------------|
| श्लोकाः                     | पृष्ठम्     | श्लोकाः                    | <b>पृष्ठम्</b> |
| दण्डं च खपणं चैव            | 982         | दर्शने प्रखये दाने         | 900            |
| दण्डं दद्यात्सवणीसु         | ३१२         | दशैकपञ्चसप्ताह             | २७०            |
| दण्डनीत्यां च कुशलम्        | 906         | दाक्षायणी ब्रह्मसूत्री     | 84             |
| दण्डनीया तदर्धं तु          | २६१         | दातव्यं प्रखहं पात्रे      | 00             |
| दण्डप्रणयनं कार्य           | २८३         | दातारो नोऽभिवर्धन्तां      | 68             |
| दण्डं स दाप्यो द्विशतं      | २९५         | दाताऽस्याः खर्गमाप्रोति पू | 99             |
| दण्डाजिनोपवीतानि            | 90          | दाताऽस्याः खर्गमाप्रोति व  | 68             |
| दत्तात्मा तु खयंदत्तो       | २३५         | दानं दमो दया क्षान्तिः     | 89             |
| दत्तामपि हरेत्पूर्वात्      | २०          | दानं दातुं चरेत्कृच्छुं    | ४७०            |
| दत्त्वण पाटयेहेख्यं         | 984         | दाने विवाहे यही च          | ३४९            |
| दत्त्वा कन्यां हरन्दण्ड्यो  | २५३         | दान्तिश्रववणस्नायी         | ३६२            |
| 🗸 दत्त्वा चौरस्य वा हन्तुः  | ००० ३०८     | दापयित्वा हृतं द्रव्यं     | ३०४            |
| दत्त्वा तु दक्षिणां शत्त्या | ८३          | दाप्यः सर्वं नृपेणार्थं    | १४३            |
| दत्तवा तु ब्राह्मणायैव      | १६३         | दाप्यस्तु दशमं भागं        | २७८            |
| दत्त्वाऽन्नं पृथिवीपात्रं   | ८२          | दाप्यस्त्वष्टगुणं यश्व     | ३०१            |
| दत्तवा भूमिं निवन्धं वा     | 990         | दाप्यो दण्डं च यो यस्मिन   | [ <b>२८</b> ९  |
| दत्तवाऽर्घ्यं संसवांस्तेषां | 60          | दायकालाहते वापि            | ३३             |
| दत्त्वोदकं गन्धमाल्यं       | ٠ ٧٩        | दायादेभ्यो न तद्द्यात्     | २२४            |
| दद्याचतुष्पथे शूर्पे        | 909         |                            |                |
| दद्यात्रिरात्रं चोपोष्य     | ४५१         | दासीकुम्भं बहिर्शामात्     | 403            |
| दद्याद्रहकमादेवं            | 904         | दाहयित्वाऽभिहोत्रेण        | ३०             |
| दयाद्पहरेचांशं              | २४८         | दिवा संध्यासु कर्णस्थ      | 9              |
| द्याहते कुदुम्बार्थान्      | 9 ६ ५       | दीयमानं न गृह्णाति         | 9 € 8          |
| द्यान्माता पिता वा यं       | २३४         | दीर्घतीवामययस्तं           | ४२४            |
| दद्युर्वा खक्रतां वृद्धिं   | 9 4 9       | दुःखमुत्पादयेयस्तु         | २८९            |
| दद्युस्तद्रिक्थिनः प्रेते   | १६५         | दु:खे च शोणितोत्पादे       | २९०            |
| द्ध्यनं पायसं चैव           | 909         | दुःखोत्पादि यहे द्रव्यं    | 250            |
| दध्योदनं हिविश्वूण          | 904         | दुर्दछांस्तु पुनर्दञ्चा    | ३२०            |
| दन्तोॡखलिकः काल             | ••• ३६२     | दुर्भिक्षे धर्मकार्ये च    | २५३            |
| दन्दश्रुकः पतङ्गो वा        | ३९८         | दुर्शत्त्रहानिद्क्षत्रस्   | ४६७            |
| दम्भिहेतुकपाखण्डि           | 88          | दुष्टा दशगुणं पूर्वीत्     | 86             |
| दशकं पारदेश्ये तु           | 390         | दुहितॄणां प्रस्ता चेत्     | २५१            |
| दशपूरुषविख्यातात्           | 90          | दूरादुच्छिष्टविण्मूत्र     | 43             |
| द्र्शनप्रतिभूर्यत्र-,-      | 909         | दूर्वासषेपपुष्पाणां        | 903            |
| वा० ४६                      | - 92 7 July |                            |                |

| श्लोकाः                    |         | पृष्ठम् | श्लोकाः                         |     | पृष्ठम् |
|----------------------------|---------|---------|---------------------------------|-----|---------|
| दूषणे तु करच्छेदः          | ***     | 392     | द्रष्ट यस्त्वथ मन्तव्यः         |     | ३९७     |
| दृति धनुर्वस्तमवि          |         | ४६७     | द्रष्टव्यो व्यवहारस्तु          | ••• | २८७     |
| दश्याद्वा तद्विभागः स्यात् |         | २२८     | द्रष्टारो व्यवहाराणां           |     | २८१     |
| स्था ज्योतिर्विदो वैद्यान् |         | 998     | द्वात्रिंशतं पणान्दण्ड्यो       |     | 366     |
| दृष्ट्वा पथि निरातङ्कं     |         | ४२४     | द्वादशाहोपवासेन                 |     | 498     |
| देयं चौरहतं द्रव्यं        |         | 950     | द्वासप्ततिसहस्राणि              |     | ३७९     |
| देयं प्रतिश्रुतं चैव       |         | २६९     | द्विगुणं त्रिगुणं वापि          |     | ३९८     |
| देवतार्थं हविः श्रियुः     | 0 0 0   | ५७      | द्विगुणं प्रतिदातव्यं           | ••• | 902     |
| देवर्त्वक्सातकाचार्य       |         | 49      | द्विगुणं सवनस्थे तु             | ••• | ४३०     |
| देवातिथ्यर्चनकृते          | •••     | ७३      | द्विगुणा वाऽन्यथा ब्रूयुः       |     | 964     |
| देवानुप्रान्समभ्यर्च्य     | •••     | 292     | द्विगुणांस्तु कुशान्दत्त्वा     | 000 | 49      |
| देवान्पितृन्समभ्यच्य       | •••     | ६०      | द्विजस्तृणैधःपुष्पाणि           | 000 | २६४     |
| देवान्संतर्थं सरसो         |         | ३८३     | द्विनेत्रभेदिनो राज             | ••• | 399     |
| देवेभ्यथ हुतादनात्         |         | 34      | द्विपणे द्विशतो दण्डो           | ••• | २९६     |
| देशं कालं च भोगं च         |         | २७२     | द्वे कृष्णले रूप्यमाषो          | ••• | 922     |
| देशं कालं च योऽतीयात्      | 0 0 0   | २७८     | द्वे द्वे जानुकपोलोर            |     | ३७५     |
| देशं कालं वयः शक्ति        |         | 409     | द्वे शते सर्वद्धा स्यात्        | 000 | २६४     |
| देशकालवयःशक्ति             | •••     | २०७     | द्वैधीभावं गुणानेतान्           | ••• | 990     |
| देशकालातिपत्तौ च           | •••     | २६५     | द्वैधे बहूनां वचनं              | 000 | 958     |
| देशाहेशान्तरं याति         | •••     | 980     | द्वौ दैवे प्राक् त्रयः पित्र्ये | ••• | 20      |
| देशान्तरगते प्रेते         | •••     | ३०२     | द्रौ शङ्खकौ कपालानि             | ••• | ३७६     |
| देशान्तरस्थे दुर्लेख्ये    | •••     | 993     | घ                               |     |         |
| देशेऽग्रचावातमिन च         | •••     | 40      | धनं वेदान्भिषिकसिद्धि           | ••• | 38      |
| देशे काल उपायेन            | •••     | 3       | धनी वोपगतं दद्यात्              | ••• |         |
| दैवे पुरुषकारे च           | •••     | 996     | धनुःशतं परीणाहो                 | ••• |         |
| दोषैः प्रयाति जीवोऽयं      |         | ३८४     | धमनीनां शते द्वे तु             | ••• | 306     |
| दौर्हदस्याप्रदानेन         |         | ३७३     | धर्मकृद्धेदविद्यावित्           | ••• | ३८६     |
| द्यूतं कृषिं वणिज्यां च    | •••     | 34      | धर्मज्ञाः शुचयोऽलुब्धाः         |     | 300     |
| द्यूतमेकमुखं कार्य         | •••     | २८२     | धर्मप्रधाना ऋजवः                | ••• | 960     |
| द्युतस्रीप्रान्सक्ताश्च    | •••     | ३०४     | धर्मशास्त्रानुसारेण             | ••• |         |
| द्रव्यं तदौपनिधिकं         | •••     | 906     | धर्मार्थकामान्खे काले           | *** | १२५     |
| द्रव्यं ब्राह्मणसंपत्तिः   |         | 80.     | धर्मार्थं यश्चरेदेतत्           | ••• | ५२३     |
| द्रव्यप्रकारा हि यथा       | •••     | ४०२     | धर्मार्थं विकयं नेयाः           | ••• | 346     |
| द्रव्याणां क्रेशला ब्रूयुः | No.     | २७२     | धर्मो हि दण्डरूपेण              |     | 999     |
| CC-0. JK Sanskrit Acader   | my, Jai | mmmu. D | rigitized by S3 Foundation USA  |     |         |

| श्लोकाः पृष्ठम्                                          | श्लोकाः पृष्टम्                  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| धान्यकुप्यपशुक्तेयं ४१४                                  | नवमे दशमे वाऽपि ३७४              |
| धान्यमिश्रोऽतिरिक्ताङ्गः ४०१                             | न विद्यया केवलया ६९              |
| धारणा प्रेरणं दुःखं ३७२                                  | न विरुद्धप्रसङ्गेन ४४            |
| धारयेत्तत्र चात्मानं ३९८                                 | नष्टापहृतमासाद्य २६५             |
| धार्मिकोऽव्यसनश्चेव १०७                                  | नष्टो देयो विनष्टश्च १७४         |
| धावतः पूर्तिगन्धे च ५९                                   | न संशयं प्रपद्येत ४५             |
| धिगदण्डस्त्वथ वागदण्डो १२४                               | नस्तः प्राणा दिशः श्रोत्रात् ३८४ |
| धूमं निशां कृष्णपक्षं ३९८                                | न स्पृशन्तीह पापानि ५१३          |
| धेतुः शङ्खस्तथानङ्गान् १०६                               | न स्वाध्यायविरोध्यर्थं ४४        |
| ध्यानयोगेन संपर्येत ३६९                                  | न हन्याद्विनिवृत्तं च ११२        |
| ध्येय आत्मा स्थितो योऽसौ ३८०                             | नाकामेद्रक्तविण्मूत्र ५१         |
| न                                                        | नाक्षैः कीडेन्न धर्मन्नैः ४७     |
| न क्षयो न च वृद्धिश्व २७१                                | नाचक्षीत धयन्तीं गां ४८          |
| नमः स्नात्वा च भुक्त्वा च ४९७                            | नातः परतरो धर्मो १११             |
| न च मूत्रं पुरीषं वा ४६                                  | नादण्ड्यो नाम राज्ञोऽस्ति १२०    |
| न चाहूतो वदेतिंकचित् १४९                                 | नानारूपाणि कुर्वाणः ३९१          |
| न तत्पुत्रा ऋणं दद्युः १७१                               | नान्वये सति सर्वस्वं २६८         |
| न तत्र कारणं भुक्तिः १५६                                 | नापात्रे विदुषा किंचित् ७०       |
| न तत्सुतस्तत्सुतो वा १५५                                 |                                  |
| न तु मेहेनदीछाया ४६                                      |                                  |
| न दत्तं स्त्रीधनं यस्य २५४                               | नामभिर्वलिमन्त्रैश्व १००         |
| न दत्तं स्त्रीधनं यासां २२९                              |                                  |
| न द्दाति हि यः साक्ष्यं १८४                              | नासहस्राद्धरेत्फालं २००          |
| न दाप्योऽपहतं तं तु १७८                                  | नासिका लोचने जिह्ना ३७६          |
| न निन्दाताडने कुर्यात् ५२                                |                                  |
| न निषेध्योऽल्पवाधस्तु २६०                                |                                  |
| न प्रसम्यर्कगोसोम् ४६                                    |                                  |
| न ब्रह्मचारिणः कुर्युः ३२५                               |                                  |
| न भार्यादर्शनेऽश्लीयात् ४५                               |                                  |
| नमस्कारेण मन्त्रेण ४०                                    |                                  |
| नयेयुरेते सीमानं २५५                                     |                                  |
| न योषित्पतिपुत्राभ्यां १६५<br>न राजः प्रतिग्रह्णीयातः ४८ | 100                              |
| 1 414.                                                   |                                  |
|                                                          | 1                                |
| नव चिछद्राणि तान्येव ३७७                                 | Literation acted on 4 20         |

| श्लोकाः                                        |         | पृष्ठम् | श्लोकाः                                                  |     | प्रष्ठम् |
|------------------------------------------------|---------|---------|----------------------------------------------------------|-----|----------|
| निमेषश्चेतना यतः                               | •••     | 368     | पञ्चधातून्खयं षष्ठः                                      |     | 309      |
| नियमा गुरुशुश्रूषा                             |         | 498     | पञ्चवा संमृतः कायो                                       |     | 328      |
| निराया व्ययवन्तश्च                             |         | 308     | पञ्च पिण्डाननुद्धृत्य                                    | 000 | ५३       |
| निर्वपेतु पुरोडाशं                             | •••     | 808     | पञ्चबन्धो दमस्तस्य                                       | ••• | २६६      |
| निर्वास्या व्यभिचारिण्यः                       | •••     | २५०     | पश्चमात्सप्तमादूर्ध्वं                                   |     | 90       |
| निवासराजनि प्रेते                              | •••     | ३४७     | पश्चाशतपणिको दण्डः                                       |     | २९३      |
| निवेद्य द्याद्विप्रेभ्यः                       | • • •   | 329     | पटे वा ताम्रपट्टे वा                                     |     | 990      |
| निशायां वा दिवा वाऽपि                          |         | 499     | पणानेकशफे दद्यात्                                        |     | २६७      |
| निविद्यभक्षणं जैहयं                            | •••     | 899     | पणान्दाप्यः पञ्च दश                                      |     | 290      |
| निषेकाद्याः इमशानान्ताः                        |         | 4       | पण्यस्योपरि संस्थाप्य                                    |     | 290      |
| निष्कं सुवर्णाश्चत्वारः                        |         | 923     | पण्येषु प्रक्षिपन्हीनं                                   |     | 254      |
| निःसर्नित यथा लोह                              |         | ३६९     | पतनीयकृते क्षेपे                                         |     | २८५      |
| निःसार्यते वाण इव                              |         | ४४६     | पतितस्य वहिः कुर्युः                                     | ••• | ५०२      |
| निस्तीर्य तामथात्मानं                          |         | ३५६     | पतितानामेष एव                                            | ••• | 403      |
| निह्नवे भावितो द्यात्                          | •••     | 939     | पतिताप्तार्थसंबन्धि                                      | 900 | 969      |
| निहुते लिखितं नैकं                             |         | १४३     | पतिप्रियहिते युक्ता                                      | ••• | 28       |
| नीचाभिगमनं गर्भ                                |         | 403     | पतिलोई न सा याति                                         |     | ४३६      |
| नीरजस्तमसा सत्त्व                              |         | 390     | पत्नी दुहितरश्चैव                                        | ••• | २३८      |
| नीवीस्तनप्रावरण                                | •••     | 390     | पत्रशाकं शिखी हत्वा                                      | ••• | 803      |
| नृपार्थेष्वभिशापे च                            | •••     | २०१     | पदानि ऋतुतुल्यानि                                        | ••• | 992      |
| नृपेणाधिकृताः पूगाः                            |         | १५६     | पथि त्रामविवीतान्ते                                      | ••• | २६२      |
| नृशंसराजरजक                                    | •••     | 44      | पन्था देयो नृपस्तेषां                                    | ••• | ३९       |
| नेक्षेतार्कं न नमां स्त्रीं                    | •••     | ४६      | पन्थानश्च विशुध्यन्ति                                    | ••• | ६७       |
| नैतन्मम मतं यसात्                              | •••     | 96      | पयसा वाऽपि मासेन                                         | ••• | 840      |
| नैवेशिकं खर्णधुर्य                             | •••     | ७२      | पयो दिध च मद्यं च                                        | ••• | ३५८      |
| नैवेशिकानि च ततः                               | •••     | 998     | परद्रव्यगृहाणां च                                        | ••• | ३०४      |
| नैष्ठिको ब्रह्मचारी तु                         | •••     | 98      | परद्रव्याण्यभिध्यायन्                                    | ••• | ३८५      |
| न्यायागतधनस्तत्त्व                             | •••     | 800     | परपाकरुचिन स्यात्                                        | ••• | 36       |
| न्यूनाधिकविभक्तानां                            | •••     | २२१     | परपूर्वापतिः स्तेनः                                      |     | ७६       |
| q                                              |         |         | परभूमिं हरन्कूपः                                         | ••• | २६०      |
| पक्षे गते वाप्यश्रीयात्                        | •••     | ३६२     | परशय्यासनोद्यान                                          | ••• | ५३       |
| पश्चकं च शतं दाप्यः                            | •••     | 988     | परश्च हीन आत्मा च                                        | ••• | 996      |
| पञ्चगन्यं पिनेद्रोहो<br>पञ्चप्रामी बहिः कोशात् | •••     | . ४५१   | परस्परं तु सर्वेषां                                      | ••• | 366      |
| पश्चमाना बाहः कारात्                           | •••     | . ३०६   | परस्य योषितं हत्वा                                       | ••• | ४०२      |
|                                                | emy I   | · 89    | <b>पराशर्व्यासशङ्ख</b><br>Digitized by S3 Foundation USA | ••• | ३        |
| CC 0. JK Sanskiit Acade                        | Jiny, J |         | right Led by 55 Foundation OSA                           |     |          |

| श्लोकाः                                   |       | पृष्ठम् | श्लोकाः                      |         | पृष्ठम् |
|-------------------------------------------|-------|---------|------------------------------|---------|---------|
|                                           |       | 29      | पिण्डयज्ञावृता देयं          |         | 339     |
| परिभूतामधःशय्यां<br>परिशुष्यतस्खलद्वाक्यो | 000   | 980     | पिण्डांस्तु गोऽजविप्रेभ्यो   | •••     | 93      |
|                                           | •••   | 90      | पिण्याकं वा कणान्वापि        | •••     | ४३३     |
| परिस्तृते शुचौ देशे                       | •••   | 988     | पिण्याकाचामतकाम्बु           |         | ५१९     |
| परेण भुज्यमानायाः<br>पणींदुम्बर्राजीव     |       | 494     | पितरि प्रोषिते प्रेते        | •••     |         |
| पलं सुवर्णाश्चत्वारः                      | •••   | 955     | पिता पितामहो भ्राता          | •••     | 966     |
|                                           |       | 49      | पितापुत्रविरोधे तु           | •••     | 20      |
| पलाण्डुं विद्वराहं च                      | •••   | 23      |                              | •••     | 388     |
| पवित्रपणि नारे दिल्लान                    | •••   |         | पितुरूर्धं विभजतां           | •••     | २२९     |
| पवित्राणि जपेतिपण्डान्                    |       | 459     | पितुः खसारं मातुश्च          | •••     | ४१३     |
| पशुमण्ड्कनकुल                             | •••   | 40      | पितृद्रव्याविरोधेन           | •••     | २२४     |
| पशुन्गच्छञ्शतं दाप्यो                     | •••   | 393     | पितृपात्रं तदुत्तानं         | • • • • | 68      |
| पश्चाचेवापसरता                            | • • • | ३१८     | पितृपुत्रसस्त्रातृ           | •••     | २९३     |
| पश्चात्तापो निराहारः                      | •••   | ३५४     | पितृभ्यः स्थानमसीति          | •••     | 60.     |
| पर्यतोऽद्युवतो भूमेः                      | •••   | 988     | पितृभ्यां यस्य यह्तं         | •••     | 275     |
| पर्येचारांस्ततो दूतान्                    | •••   | 993     | पितृमातृपतिभ्रातृ            | •••     | २५०     |
| पाखण्ड्यनाश्रिताः स्तेनाः                 | •••   | ३२६     | पितृमातृपराश्चैव             | •••     | ७५      |
| पाणिपादशलाकाश्व                           | •••   | ३७५     | पितृमातृसुतत्यागः            | •••     | 898     |
| पाणिप्रक्षालनं दत्त्वा                    |       | 20      | पितृमातृसुतभ्रातृ            | •••     | २७      |
| पाणिर्याद्यः सवर्णासु                     | •••   | २०      | पितृयानोऽजवीध्याश्च          | •••     | ३९६     |
| पात्राणां चमसानां च                       | •••   | 49      | पितृलोकं चन्द्रमसं           | •••     | ३९८     |
| पात्रे धनं वा पर्याप्तं                   | •••   | ४२७     | पितृंश्व मधुसर्पिभ्यां       | •••     | 93      |
| पात्रे प्रदीयते यत्तत्सकलं                | •••   | 3       | पितॄणां तस्य तृप्तिः स्यात्  | •••     | ५२७     |
| पादकेशांशुककरो                            | •••   | 266     | पितॄन्मधुष्ट्ताभ्यां च       | •••     | 93      |
| पादशीचं द्विजोच्छिष्टं                    | •••   | ७१      | पितात्तु दर्शनं पित          | •••     | ३७२     |
| पादौ प्रतापयेचामौ                         | •••   | ४७      | पित्रोस्तु सूतकं मातुः       | •••     | ३३६     |
| पारदारिकचौरं वा                           | •••   | ३१७     | पिशुनारृतिनोश्चैव -          | •••     | 44      |
| पारदार्थं पारिवित्त्यं                    | •••   | ४१४     | पीडाकर्षांशुकावेष्ट          | •••     | 266     |
| पार्श्वकाः स्थालकैः सार्ध                 | •••   | ३७५     | पीड्यमानाः प्रजा रक्षेत्     | •••     | 994     |
| पालदोषविनाशे तु                           | •••   | २६४     | पुण्यात्षङ्गागमादत्ते        | •••     | 998     |
| पालितं वर्धयेनीत्या                       | •••   | 903     | पुत्रपौत्रैर्ऋणं देयं        | •••     | 966     |
| पालो येषां न ते मोच्याः                   | •••   | २६३     | पुत्रं श्रेष्ठ्यं च सौभाग्यं | •••     | 36      |
| पावकः सर्वमेध्यत्वं                       | •••   | २२      | पुत्रान्देहिं धनं देहि       | •••     | 902     |
| पांसुप्रतर्षे दिग्दाहे                    | •••   | 49      | पुत्रोऽनन्याश्रितद्रव्यः     | •••     | 950     |
| पिण्डदों ऽशहरश्वेषां                      | •••   | २३६     | पुनरावर्तिनो बीज             | •••     | ३९६     |
|                                           |       |         |                              |         |         |

| श्लोकाः                                          |       | <b>पृष्टम्</b> | श्लोकाः                                              |       | पृष्ठम् |
|--------------------------------------------------|-------|----------------|------------------------------------------------------|-------|---------|
| षुनधीत्रीं पुनर्गर्भ                             |       | ३७४            | प्रतिषेधे तयोईण्डो                                   |       | 399     |
| पुनःसंस्कारमईन्ति                                | 906   | ४३५            | प्रतिसंवत्सरं चैवम्                                  |       | 39      |
| पुमान्संग्रहणे प्राह्यः                          | 0.00  | 390            | प्रतिसंवत्सरं त्वध्याः                               |       | ३७      |
| <b>पुराण</b> न्यायमीमांसा                        | 000   | 2              | प्रतिसंवत्सरं सोमः                                   |       | 83      |
| पुरुषोऽनृतवादी च                                 | 000   | ३८५            | प्रलिथिनोऽमतो लेख्यं                                 | •••   | 930     |
| पुरोहितं प्रकुर्वीत                              | 004   | 906            | प्रत्येकं प्रत्यहं पीतैः                             |       | 494     |
| पुंश्वलीवानरखरैः                                 |       | ४७२            | प्रथमे मासि संक्षेद                                  |       | ३७२     |
| पुष्पं चित्रं सुगन्धं च                          |       | 909            | प्रथमं साहसं द्यात्                                  |       | 396     |
| पूर्वकर्मापराधी च                                | 0 8 0 | 303            | प्रदक्षिणमनुवज्य                                     | •••   | 64      |
| पूर्वपक्षेऽधरीभूते                               |       | 982            | प्रदर्शनार्थमेतत्तु                                  |       | ४०२     |
| पूर्व पूर्व गुरु होयं                            |       | 944            | प्रधानं क्षत्रिये कर्म                               |       | 80      |
| पूर्वस्मृतादर्धदण्डः                             |       | 289            | प्रनष्टाधिगतं देयं                                   | 000   | 946     |
| पृथकपृथग्दण्डनीयाः                               |       | 960            | प्रपन्नं साधयन्नर्थं                                 | •••   | १६३     |
| पृथक्सान्तपनद्रव्यैः                             |       | 494            | प्रमाणं लिखितं भुक्तिः                               | •••   | 988     |
| पृथिवी पादतस्तस्य                                | •••   | 368            | प्रमादमृतनष्टांश्व                                   |       | २६३     |
| पौषमासस्य रोहिण्यां                              | •••   | 86             | प्रमादवान्भिन्नवृत्तो                                | •••   | ३८६     |
| प्रकुर्यादायकर्मान्त <b>ः</b>                    | ***   | 999            | प्रयच्छन्ति तथा राज्यं                               | 000   | 30      |
| प्रकान्ते सप्तमं भागं                            | •••   | २७९            | प्रयत्न आकृतिर्वर्णः                                 | •••   | ३७२     |
| प्रक्षिपेत्सत्सु विप्रेषु                        | •••   | 93             | प्रयोजकेऽसति धनं                                     | •••   | १७६     |
| प्रजापतिपितृबद्ध                                 | •••   | v              | प्ररोहिशाखिनां शाखा                                  | 000   | २९१     |
| प्रजापीडनसंतापात <u>्</u>                        | •••   | 998            | प्रविशेयुः समालभ्य                                   | • • • | 330     |
| प्रतिकूलं गुरोः कृत्वा                           | •••   | ४७७            | प्रवेशनादिकं कर्म                                    | •••   | ३३०     |
| प्रतिगृह्य तदाख्येयम्                            | •••   | 348            | प्रवृत्तचकतां चैव                                    | •••   | . ९६    |
| प्रतिम्हपरीमाणं                                  | •••   | 990            | प्रवज्यावसितो राज्ञो                                 |       | २७४     |
| प्रतिप्रहः प्रकाशः स्यात्                        | •••   | २६९            | प्रष्टत्र्या योषितश्चास्य                            | •••   | 19.00   |
| प्रतिप्रहसमर्थोऽपि                               | •••   | ७३             | प्रसद्य घातिनश्चैव<br>प्रसद्य दास्यभिगमे             | •••   |         |
| प्रतिप्रहे सूनिचिक                               | •••   | 86             |                                                      | •••   | ३१५     |
| प्रतिप्रहोऽधिको विप्रे                           | •••   | 39             | प्रस्थानविद्यकृचैव                                   | •••   | २७९     |
| प्रतिपत्प्रमृतिष्वेकां<br>प्रतिपन्नं श्रिया देयं | •••   | 94             | प्राक्सौमिकीः कियाः कुय                              | 12    | 89      |
|                                                  | •••   |                | प्राग्ना ब्राह्मेण तीर्थेन                           | •••   | 2       |
| प्रतिप्रणवसंयुक्तां<br>प्रतिभूदीपितो यन्न        | •••   |                | प्राजापत्यं चरेत्कृच्छ्रं<br>प्राजापत्यां तदनते तान् |       | ४४३     |
| त्रातमूराापता यतु<br>प्रतिमानसमीभूतो             | •••   | 902            | प्राणाखये तथा श्राद्ध                                | •••   | ३६५     |
| प्रतिवेदं ब्रह्मचर्यं                            | •••   | 99             | प्राणालय तथा श्राद                                   | •••   | £0      |
| अतिषिद्धमनादिष्टं                                |       | <b>300</b>     | प्राणायामशतं कार्यं                                  | •••   | 408     |
|                                                  |       |                | 1                                                    | •••   | 202     |

| श्लोकाः                     | <b>र</b> हम् | ्र श्लोकाः                | <b>म</b> हम् |
|-----------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| प्राणायामं जले कृत्वा       | ··· 802      | वीजायोवाह्य रत्नस्री      | २७०          |
| प्राणायामी जले स्नाला       | 890          | बुद्धीन्द्रयाणि सार्थानि  | ३९४          |
| त्रातःसंध्यासुपासीत         | ३४           | बुद्धेरुत्पत्तिरव्यक्तात् | ३९५          |
| प्रातिभाव्यमृणं साक्ष्यं    | 9 ६ ९        | बुभुक्षितस्र्यहं स्थित्वा | ३५९          |
| प्रातिलोम्यापवादेषु         | २८४          | बृहस्पते अतियदर्यः        | 904          |
| प्रातिलोम्ये वधः पुंसो      | 399          | व्रह्मक्षत्रविशां कालः    | 93           |
| प्राप्ते नृपतिना भागे       | 269          | ब्रह्मक्षत्रियविद्शुद्राः | 4            |
| प्राप्यते ह्यात्मनि तथा     | ३८७          | व्रह्मखानिलतेजांसि 🔝      | ३८६          |
| प्रायश्चित्तमकुर्वाणाः      | ४०६          | व्रह्मचर्यं दया क्षान्तिः | 498          |
| प्रायश्चित्तरपैलेनो         | ४०७          | व्रह्मचर्ये स्थितो नैक    | 90           |
| प्रायितं प्रकल्यं स्यात्    | 409          | ब्रह्मचारी भवेतां तु      | 68           |
| प्रियो विवाह्यश्व तथा       | ३७           | ब्रह्मचार्येव पर्वाणि     | 28           |
| श्रीणयन्ति मनुष्याणां       | 94           | ब्रह्मणेषां वरो दत्तः     | 904          |
| श्रीणाति देवानाज्येन        | 93           | व्रह्मलोकमतिक <b>म्</b> य | ३९२          |
| प्रेषयेच ततश्वारान्         | 998          | <b>ब्रह्मलोकमवाप्रोति</b> | 98           |
| प्रोक्षणं संहतानां च        | ६२           | ब्रह्मवर्चस्विनः पुत्रान् | 94           |
| श्रोषिते कालशेषः स्यात्     | ३४१          |                           | ४६६          |
| দ্ৰ                         |              | ब्रह्महत्यासमं ज्ञेयम्    | 899          |
| फलपुष्पाचरसज                | ४७०          | ब्रह्महा क्षयरोगी स्यात्  | 809          |
| फलोपलक्षौमसोम               | ३५           |                           | ४१७          |
| फालाहतमपि क्षेत्रं          | २६०          | ब्रह्महा मद्यपः स्तेनः    | 808          |
| फेनप्रख्यः कथं नारां        | ३२९          |                           | 90           |
| a a                         |              | ब्राह्मणक्षत्रियविशः      | 93           |
| बच्चा वा वाससा क्षित्रं     | 880          |                           | 95           |
| बन्दियाहांस्तथा वाजि        | ३०६          |                           | 90           |
| बन्धुदत्तं तथा शुल्कं       | २५१          | त्राह्मणः पात्रतां याति   | 420          |
| बन्धुमिश्च स्त्रियः पूज्याः | 31           |                           | ३०१          |
| बलाइ।सीकृतश्रीरैः           | २७३          |                           | 368          |
| बळानां दर्शनं कृत्वा        | 993          |                           | ४२३          |
| बलिकमेखधाहोम                | ٠٠٠ ३٠       |                           | x3£          |
| बलोपाधिविनिर्श्तान्         | 940          |                           | 406          |
| बहवः स्युर्यदि खांशैः       | , 909        |                           | 907          |
| ब्रहूनां यद्यकामासौ         | · ३9º        |                           | ३४८          |
| बालखवासिनी दृद्ध            | ३६           |                           | 998          |
| बाहुशीवानेत्रसिक्थ          | 368          | व्राह्मणेषु चरेद्रैक्षं   | 9.0.         |

| श्लोकाः                                   | पृष्ठम्  | श्लोकाः                    |      | पृष्ठम् |
|-------------------------------------------|----------|----------------------------|------|---------|
| त्राह्मण्यां क्षत्रियात्सूतो              | ३२       | भृतकाध्यापकः क्रीबः        | -    | ७६      |
| ब्राह्म मुहूर्ते चोत्थाय                  | ٠٠٠ ३८   | भृताद्ध्ययनादानं           |      | ४१४     |
| ब्राह्मो विवाह आहूय                       | 99       | भृतिमर्धपथे सर्वा          | 000  | २७९     |
| ब्र्युरस्तु खंधेत्युक्ते                  | 68       | मृत्यांश्व तर्पयेच्छमश्रु  | 000  | 3 6 9   |
| भू अ                                      |          | मृत्यैः परिवृतो भुक्तवा    |      | 36      |
| भक्तावकाशास्युदक                          | ٥٠٠ ३٠٤  | भेदं चैषां नृपो रक्षेत्    |      | २७७     |
| भक्षयित्वोपविष्टानां                      | 7 6 9    | भेषजस्ने हलवण              |      | 294     |
| भक्ष्याः पञ्चनखाः सेधा                    | 48       | सेक्षामिकार्ये त्यक्तवा तु | 000  | ४७७     |
| भगं ते वरुणो राजा                         | 900      | भोगांश्व दद्याद्विप्रभ्यो  |      | 908     |
| भगमिन्द्रश्च वायुश्च                      | 900      | भोजयेचागतान्द्राले         | •••  | ३६      |
| भगास्थ्येकं तथा पृष्ठे                    | ٠٠٠ ३ ٧٧ | भोज्याना नापितश्चेव        |      | 44      |
| भगिन्यश्च निजादंशात्                      | 279      | भ्रातृणामथ दम्पत्योः       |      | 955     |
| भद्रासनोपविष्टस्य                         | 33       | भ्रेषश्चेन्मार्गितेऽदत्ते  | 000  | 906     |
| भयं हित्वा च भूतानां                      | ३६८      | म                          |      |         |
| भर्तृभातृपितृज्ञाति                       | २७       | मजान्तां जुहुयाद्वापि      | •••  | ४२५     |
| भवो जातिसहस्रेषु                          | ३६८      | मण्डलं तस्य मध्यस्थ        | •••  | ३८०     |
| भसापङ्करजःस्पर्शे                         | २८७      | मतं मेऽमुकपुत्रस्य         |      | 989     |
| भसाद्भिः कांस्यलोहानां                    | ٠٠٠ ६५   | मत्तोन्मतार्तव्यसनि        |      | 940     |
| भार्याया विकयश्वैषां                      | ४१४      | मत्स्यान्पकां स्तथैवामान्  |      | 909     |
| भार्यारतिः शुचिर्मृत्यः                   | ४०       | मत्स्यांश्च कामतो जग्ध्या  | •••  | 96      |
| भावाभावौ च जगतः                           | 908      | मधु दंशः पलं गृधो          | 000  | ४०२     |
| भावैरिनष्टैः संयुक्तः                     | ३८६      | मधुना पयसा चैव             | 000  | 93      |
| भासं च हत्वा दद्याद्रां                   | ४६९      | मधुमांसाञ्जनोच्छिष्ट       | 0 30 | 99      |
| भास्करालोकनाश्लील                         | 99       | मधुमांसाशने कार्यः         | •••  | ४७७     |
| भिन्ने दग्धेऽथवा छिन्ने                   | 993      | मध्यमं क्षत्रियं वैद्यं    | •••  | ३१७     |
| भिन्ने पणे च पञ्चाशत्                     | ··· 398  | मध्यमो जातिपूगानां         | •••  | २८५     |
| भिषिक्षिथ्याचरन्दण्ड्यः                   | २९५      | मध्यस्थापितं चेत्सात्      | •••  | 958     |
| भुक्त्वाईपाणिरम्भोऽन्तः                   | ··· 40   | मध्ये पञ्चपला वृद्धिः      | •••  | २७१     |
| भूतपित्रमरब्रह्म                          | ३५       |                            | •••  | २८९     |
| भूतमप्यनुपन्यस्तं                         | १४३      | मनश्चेतन्ययुक्तोऽसी        |      | ३७३     |
| भूतात्मनस्त्रपोविद्य                      | ••• ईपप  |                            | •••  | ३८४     |
| भूदीपाश्वाचवस्राम्भः                      | ७२       |                            | •••  | 998     |
| भूमेर्गन्धं तथा घ्राणं                    | ३७२      |                            | •••  | 3       |
| भूर्या पितामहोपाता<br>भ्छादिमार्जनाहाहात् | ••• २२७  |                            | •••  | ३९३     |
| र्या अना श्रामाहाहात्                     | 48       | मम दाराः सुतामालाः         | •••  | ३८९     |

## पद्याघीनां वर्णानुक्रमकोशः

|                           |         | श्लोकाः                  | पृष्ठम् |
|---------------------------|---------|--------------------------|---------|
| श्लोकाः                   | पृष्ठम् |                          |         |
| मयि तेज इति च्छायां       | ४७३     | मासेनैवोपभुजीत           | 420     |
| मर्यादायाः प्रभेदे च      | २५९     | मास्यर्बुदं द्वितीये तु  | ३७२     |
| मलिनो हि यथादशों          | ३८७     | माहिष्येण करण्यां तु     | ३२      |
| महागणपतेश्वेव             | 903     | मितश्च संमितश्चैव        | 900     |
| <b>सहानरककाको</b> लं      | ४०६     | मित्रधुक् पिशुनः सोम     | ٠٠٠ ٧٤  |
| महापश्र्नामेतेषु          | २३०     | मित्राण्येताः प्रकृतयो   | 998     |
| <b>महापातकजा</b> न्घोरान् | 800     | मिथिलास्थः स योगीन्द्रः  | ٠ ٦     |
| महापातकजैघीरैः            | ४०७     | मिथ्याभियोगी द्विगुणं    | १३९     |
| महापापोपपापाभ्यां         | ४७९     | मिथ्याभिशस्तदोषं च       | ४७८     |
| सहाभियोगेष्वेतानि <b></b> | १९६     | मिथ्याभिशंसिनो दोषं      | ४७८     |
| महाभूतानि सलानि           | ३८८     | मिथ्यावदन्परीमाणं        | ••• ३०१ |
| महिषोष्ट्रगवां द्वौ द्वौ  | २६७     | मुक्तवामिं मृदितवीहि     | २०७     |
| महीपतीनां नाशौचं          | ३४८     | मुखजा विप्रुषो मेध्याः   | ٥٠٠ ६८  |
| महोक्षं वा महाजं वा       | ३७      | मुखबाहूरुपजाः स्युः      | ३८३     |
| महोक्षोत्सृष्टपशवः        | २६३     | मूर्घा सकण्ठहृदयं        | ३७६     |
| महोत्साहः स्थूललक्षः      | 900     | मूलकं पूरिकापूपान्       | 909     |
| मातापितृगुरुत्यागी        | ٠ ٧٤    | मूषको धान्यहारी स्यात्   | 803     |
| मातामहानामप्येवं          | ٥٠٠ ٥٥  | मृग(गा)श्वसूकरोष्ट्राणां | 800     |
| मातामहानामप्येवं          | ८३      | मृचमंपुष्पकुतप           | ३५७     |
| मातुर्दुहितरः शेषं        | २२३     | मृचर्ममणिसूत्रायः        | २९६     |
| मातुर्यद्ये जायन्ते       | 97      | मृतकल्पः प्रहारातीं      | ४२६     |
| मातुः सपत्नीं भगिनीं      | ४१३     | मृताङ्गलमविकेतुः         | ३१९     |
| मातृपित्रतिथिभ्रातृ       | 43      | मृतायां दत्तमादचात्      | ••• २५३ |
| मात्स्यह।रिणकौरभ्र        | 93      | मृते जीवति वा पत्यौ      | ··· २३  |
| मानुषे मध्यमं राज         | 384     | मृते पितरि कुर्युस्तं    | ••• २३८ |
| मानुष्ये कदलीस्तम्भ       | ३२९     | मृतेऽहिन प्रकर्तव्यं     | 39      |
| मानेन तुलया वापि          | २९५     | मृतिकां रोचनां गन्धान्   | 33      |
| मान्यावेतौ गृहस्थस्य      | ३७      | मृत्युदेशसमासश्चं        | ३०९     |
| मारुतेनैव शुद्धान्ति      | ٠ ६८    | मृद्ग्डचकसंयोगात्        | ३८८     |
| मार्जनं यज्ञपात्राणां     | ६३      | मेदसा तर्पयेद्देवान्     | 93      |
| मार्जारगोधानकुल           | ४६९     | मैत्रमौद्वाहिकं चैव      | २२४     |
| माषानष्टौ तु महिषी        | २६१     | मोच्य आधिस्तदुत्पने      | 900     |
| मांसक्षीरौदनमधु           | 93      | मोहजालमपास्येह           | ३८२     |
| मांसवृद्धाभितृप्यन्ति     | 53      | य                        |         |
| मांसं शय्यासनं धानाः      | ७३      | यं यं ऋतुमधीते च         | 38      |

| श्लोकाः                                   | वृष्ठम्        | श्लोकाः                                           | पृष्ठम् |
|-------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|---------|
| यः कण्टकैविंतुदति                         | 363            | यथावर्ण प्रदेयानि                                 | 908     |
| यः कश्चिदर्थो निष्णातः                    | 989            | यथाविधानेन पठन्                                   | ३८०     |
| यः साक्ष्यं श्रावितोऽन्येभ्यो             | 968            | यथाशास्त्रं प्रयुक्तः सन्                         | 930     |
| यः साहसं कारयति                           | 353            | यथा हि भरतो वणैंः                                 | ३९१     |
| य आह्वेषु वध्यन्ते                        | 992            | यथा ह्येकेन चक्रेण                                | 996     |
| य इदं धारयिष्यन्ति                        | 420            | यद्खान्यद्रिमशतं                                  | ३९२     |
| य इदं श्रावयेदिद्वान्                     | ५२७            | यदा तु द्विगुणीभूतं                               | 900     |
| य एनमेवं विन्दन्ति                        | ३९७            | यदा सस्यगुणोपेतं                                  | 996     |
| य एव चपतेर्धर्मः                          | 994            | यदि कुर्यात्समानंशान्                             | २२१     |
| यजूंषि शक्तितोऽधीते                       | 93             | यदुच्यते द्विजातीनां                              | 96      |
| यजेत द्धिकर्कन्धू                         | 64             | यद्दाति गयास्थश्च                                 | 38      |
| यजनम सर्वभूतानाम्                         | ३८३            | यद्यप्येकोऽनुवेत्त्येषां                          | ३७८     |
| यज्ञस्थऋत्विजे दैवः                       | 98             | यद्यस्मि पापकृनमातः                               | २०१     |
| यज्ञानां तपसां चैव                        | 93             | यद्येवं स कथं ब्रह्मन्                            | ३८४     |
| यज्ञार्थं लब्धमददत्                       | 83             | यन्मेऽय रेत इलाभ्यां                              | ४७३     |
| यज्ञांश्वेव प्रकुवींत्                    | 908            | यमसूक्तं तथा गाथा                                 | ३२२     |
| यज्ञेन तपसा दानैः                         | ००० ३९६        | यमापस्तम्बसंवर्ताः                                | ٠ ३     |
| यत एतानि दर्यन्ते                         | ३९४            | यवार्थास्तु तिलैः कार्याः                         | 60      |
| यतिपात्राणि मृद्रेणु                      | ३६७            | यवैरन्ववकीयाँथ                                    | ७८      |
| यतो वेदाः पुराणानि                        | ३९७            | यश्च यस्य यदा दुःस्थः                             | 908     |
| यत्ते केशेषु दौर्भाग्यं                   | 900            | यश्चैवमुक्तवाऽहं दाता                             | 333     |
| यतात्परीक्षितः पुंस्त्वे                  | 96             | यस्तत्र विपरीतः स्यात् यसात्तसात्स्रियः सेत्र्याः | २७६     |
| यत्र यत्र च संकीर्ण                       | 493            | यसातसात्त्रयः सञ्चाः यसान्देशे मृगः कृष्णः        | ···     |
| यत्र वृत्तिमिमे चोमे                      | 49             | यस्मिन्देशे य आचारो                               |         |
| यत्रानुकूल्यं दंपलोः                      | २२             | यसिन्दरा य जाचारा<br>यसिन्दर संस्रवाः पूर्व       |         |
| यथाकथंचित्रिगुणः                          | 490            | यस्य वेगैविंना जीर्येत्                           | 289     |
| यथाकथंचिद्दत्वा गां<br>यथाकथंचित्पण्डानां | 69             | यस्य वनावना जायत् । यस्योचुः साक्षिणः सत्यां      | 964     |
| यथाकमी फर्ल प्राप्य                       | ५२०            | या आहता ह्येकवर्णैः                               | 98      |
| यथाकम फल प्राप्य<br>यथाकामी भवेद्वापि     | ४०४<br>२४      | 1                                                 | ४२९     |
| यथा गुरुकतुफर्ल                           | 1.00           | 10.0                                              | 909     |
| यथाजाति यथावर्ण                           | 960            | 050                                               | ৩০      |
| यथात्मानं सजत्यात्मा                      | ३९५            |                                                   | 964     |
| यथार्पितान्पर्यूनगोपः                     | २६३            |                                                   | 06      |
| ययालाभोपपन्नेषु                           | 60             | यानं वृक्षं प्रियं शब्यां                         | ٠ ن٦    |
| CC-0. JK Sanskrit Acade                   | emy, Jammmu. D | igitized by S3 Foundation USA                     |         |

| श्लोकाः                   | पृष्ठम् | श्लोकाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | <b>पृष्ठम्</b> |
|---------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|
| यावद्वत्सस्य पादौ द्वौ    | 69      | राक्षसो युद्धहरणात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ••• | २०             |
| यावत्सस्यं विनश्येतु      | २६२     | रागाह्रोभाद्भयाद्वापि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ••• | 920            |
| युक्तिप्राप्तिकियाचिह्य   | 994     | राजतादयसः सीसात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ••• | 908            |
| युग्मान्दैवे यथाशक्ति     | ७७      | राजदैवोपघातेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ••• | 299            |
| ये च दानपराः सम्यक्       | ३९६     | राजनि स्थाप्यते योऽर्घः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ••• | २९७            |
| येऽनेकरूपाश्वाधस्तात्     | 393     | राजपद्वयिभगामी च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 000 | 390            |
| ये पातककृतां लोकाः        | 963     | राजयानासनारोद्धः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ••• | 398            |
| ये राष्ट्राधिकृतास्तेषां  | 994     | राजा कृत्वा पुरे स्थानं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | २७५            |
| ये लोका दानशीलानां        | ७३      | राजान्तेवासियाज्येभ्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ••• | 88             |
| ये समाना इति द्वाभ्यां    | ८७      | राजा लब्ध्वा निधिं दद्यात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 949            |
| योगशास्त्रं च मत्त्रोक्तं | ३८०     | राजा सुकृतमादत्ते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ••• | 992            |
| योगी मुक्तश्च सर्वासां    | ३८७     | राज्ञः कुलं श्रियं प्राणान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ••• | 995            |
| योगीश्वरं याज्ञवल्क्यं    | 9       | राज्ञाऽधमर्णिको दाप्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ••• | 958            |
| योज्या व्यस्ताः समस्ता वा | 928     | राज्ञाऽन्यायेन यो दण्डो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ••• | ३२१            |
| यो दण्ड्यान्दण्डयेद्राजा  | 920     | राज्ञामेकादशे सैके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ••• | Ę              |
| यो द्रव्यदेवतात्याग       | ३८३     | राज्ञा सचिहं निर्वास्याः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | २८१            |
| योऽभियुक्तः परेतः स्यात्  | 944     | राज्ञा सभासदः कार्याः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ••• | 938            |
| यो मन्येताजितोऽसीति       | ३२०     | राज्ञा सर्वं प्रदाप्यः स्यात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ••• | 968            |
| यो यसान्निःसतश्चेषां      | ३९५     | राज्ञोऽनिष्टप्रवक्तारं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ••• | 398            |
| यो यावत्करते कर्म         | २७९     | रिक्थमाह ऋणं दाप्यो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | १६७            |
| यो येन संवसत्येषां        | ४०१     | रुच्या वाडन्यतरः कुर्यात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ••• | 990            |
| र                         |         | रुद्रस्यानुचरो भूत्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ••• | ३८१            |
| रक्तस्रावसनाः सीमां •••   | २५६     | रूपं देहि यशो देहि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ••• | 903            |
| रक्षेतकन्यां पिता विन्नां | २७      | रूपाण्यपि तथैवेह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ••• | ३८५            |
| रङ्गावतारिपाखण्डि         | 969     | रोगी हीनातिरिक्ताङ्गः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ••• | ७५             |
| रजसा तमसा चैवं            | ३८६     | रोम्णां कोट्यस्तु पश्चाशत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ••• | ३७८            |
| रजस्तमोभ्यामाविष्टः •••   | ३९५     | रौरवं कुझालं पूर्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ••• | 806            |
| रजखलामुखाखादः •••         | 899     | ल ल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                |
| रथ्याकर्मतोयानि           | , ६८    | ललाटं खिद्यते चास्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 180            |
| र्म्यं पश्चमाजीव्यं •••   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ••• | 900            |
| रिमरमी रजश्छाया           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 48             |
| रसस्य नव विज्ञेयाः        | , ३७९   | Colocia Coloci |     | ३५८            |
| रसस्याष्टगुणा परा         |         | लाभालाभौ यथाद्रव्यं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 300            |
| रसातु रसनं शैखं           |         | William Mag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ••• | 993            |
| रहिते भिक्षकैर्यामे       | . ३६७   | लिन्नं छित्त्वा वधस्तस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ••• | £68            |
|                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                |

| श्लोकाः                                           | पृष्ठम्           | श्लोकाः                                       | पृष्ठम्  |
|---------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|----------|
| लिङ्गस्य छेदने मृत्यौ                             | 290               | वानप्रस्थगृहेच्वेव                            | ****     |
| लिक्नेन्द्रियप्राह्यरूपः                          | 354               | वानप्रस्थयतिव्रह्म•••                         | ००० २४७  |
| लेख्यं तु साक्षिमत्कार्यं                         | 989               | वानप्रस्थो ब्रह्मचारी                         | ٠٠٠ ३६٥  |
| छेख्यस्य पृष्ठेऽभिलिखेत्                          | 984               | वायवीयैर्विगण्यन्ते                           | ००० ३७८  |
| लोकानन्त्यं दिवः प्राप्तिः                        | *** 33            | वायुभक्षः प्रागुदीचीं                         | ••• ३६४  |
| लोमभ्यः खाहेत्यथवा                                | 400               | वायुभक्षो दिवा तिष्ठन्                        | 493      |
| लोमभ्यः खाहेत्येवं हि                             | ४२५               | वायोश्व स्पर्शनं चेष्टां                      | ३७२      |
| लौहामिषं महाशाकं                                  | 98                | वालवासा जटी वापि                              | ४३३      |
| व                                                 |                   | वासनस्थमनाख्याय                               | 906      |
| बङ्खणी वृषणी वृक्षी                               | ३७७               | वासो गृहान्तिके देयं                          | *** 40\$ |
| वणिग्लामं न चाप्रोति                              | 86                | विकर्णकरनासौष्ठीं                             | 308.     |
| वनाद्वहाद्वा कृत्वेष्टिं                          | ३६५               | विकयावकयाधान                                  | २९४      |
| वपावसावहननं •••                                   | ००० ३७७           | विकियापि च दृष्टैव                            | ३९२      |
| वयः कर्म च वित्तं च                               | 928               | विकीणतां वा विहितो                            | २९७      |
| वयोबुद्धर्थवाग्वेष                                | 89                | विकीणीते दमस्तत्र                             | 388      |
| वर्णक्रमाच्छतं द्वित्रि                           | 940               | विकीतमपि विकेयं                               | 799      |
| वर्णानामानुलोम्येन त                              | २८४               | विकेतुर्दर्शनाच्छुद्धिः                       | ००० २६६  |
| वर्णानामानुलोम्येन दा                             | २७४               | विख्यातदोषः कुर्वीत                           | 408      |
| वर्णाश्रमेतराणां नो                               | 9                 | वितथाभिनिवेशी च                               | ٠٠٠ ١٤٧  |
| वर्णिनां हि वधो यत्र                              | 968               | वित्तात्मानं वेद्यमानं                        | ३९३      |
| वर्खाधारस्नेहयोगात्                               | ३९२               | विद्र्य निम्बपत्राणि                          | ३३०      |
| वर्षसप्रावृतो गच्छेत्                             | ४७                | विद्याकर्मवयोबन्ध                             | 49       |
| वसा त्रयो हो तु मेदो                              | ३७९               | विद्यातपोभ्यां हीनेन                          | ५२७      |
| वसानस्त्रीन्पणान्दण्ड्यः                          | 388               | विद्यार्थी प्राप्तुयादियां विद्वानशेषमाद्यात् | 949      |
| वसुरुद्रादितिसुताः                                | 34                | विनापि शीर्षकात्क्रयात्                       | 990      |
| वसेत्स नरके घोरे                                  | ٠٠٠ ६٥            | विना धारणकाद्वापि                             | 90€      |
| वस्नं चतुर्गुणं प्रोक्तं                          | १७३               | विनापि साक्षिभिर्लेख्यं                       | 953      |
| वस्रधान्यहिरण्यानां                               | 9६२               | विनायकः क्मीविन्न                             | 30       |
| वाकोवाक्यं पुराणं च                               | 93                | विनायकस्य जननी                                | 909      |
| वाक्चधुः पूजयित नो                                | 980               | विनीतः सत्त्वसंपन्नः                          | 900      |
| वाक्पाणिपादचापल्यं                                | ३८                | 2-2                                           | 900      |
| वाक्शस्त्रमम्बुनिर्णिक्तं<br>वार्च वा को विजानाति | ••• ६६<br>••• ३८८ | विपाकः कर्मणां प्रेत्य                        | ३८५      |
| वाच्यतामित्यनुज्ञातः                              | ८३                |                                               | ३९५      |
| वाजेवाज इति प्रीतः                                | ८४                |                                               | 846      |
|                                                   |                   |                                               |          |

CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA

| श्लोकाः                   | ्रष्टम् | श्लोकाः                      | पृष्ठम्     |
|---------------------------|---------|------------------------------|-------------|
| विप्रश्वेन च शृहस्य       | ३१९     | वेति सर्वगतां कसात्          | · · · · 368 |
| विप्रदण्डोद्यमे कृच्छूः   | 886     | वेद एव द्विजातीनां           | 93          |
| विप्रदुष्टां स्त्रियं चैव | ३०९     | वेदहावी युवाश्यब्दं          | ४८२         |
| विप्रपीडाकरं छेद्यम्      | २८७     | वेदमध्यापयेदेनं              | ٠ ६         |
| विप्रान्मूर्धावसिक्तो हि  | 000 39  | वेदं वतानि वा पारं           | 98          |
| विप्रा हि क्षत्रियात्मानो | 49      | वेदाथवीपुराणानि              | ३५          |
| विश्रुषो मक्षिकाः स्पर्शे | ٠٠٠ و ١ | वेदानुवचनं यज्ञो             | ३९७         |
| विप्रेभ्यो दीयते द्रव्यं  | 999     | वेदाभ्यासरतं क्षान्तं        | 493         |
| विद्यतः सिद्धमात्मानं     | ३८९     | वेदार्थविज्येष्ठसामा         | 64          |
| विभक्तेषु सुतो जातः       | २२८     | वेदार्थानधिगच्छेच            | ३४          |
| विभजेरन्सुताः पित्रोः     | *** 555 | वेदाः स्थानानि विद्यानां     | ٠ ٦         |
| विभागं चेतिपता कुर्यात्   | २२०     | वेदैः शास्त्रैः सविज्ञानैः   | ३९३         |
| विभागनिहंवे ज्ञाति        | २५४     | वैणाभिशस्तवार्धुष्य          | 48          |
| विभागभावना ज्ञेया         | 348     | वैतानोपासनाः कार्याः         | ३३३         |
| विभावयेत्र चेलिङ्गः       | 946     | वैरूप्यं मरणं वापि           | ३७३         |
| विमना विफलारम्भः          | 96      | वैश्यवृत्त्यापि जीवनो        | ३५७         |
| विराजः सोऽन्नरूपेण        | ३८२     | वैश्यश्च धान्यधनवान्         | 4719        |
| विरुद्धं वर्जयेत्वर्म     | 86      | वैश्यहाब्दं चरेदेतत्         | ४६६         |
| विवादयेत्सच एव            | 980     | वैश्यात्तु करणः ग्रह्यां     | ३१          |
| विवादं वर्जियला तु        | 47      | वैश्या प्रतोदमाद्यात्        | 30          |
| विवादाद्विगुणं दण्डं      | 960     | वैश्याश्र्द्योस्तु राजन्यात् | ३१          |
| विवीतभर्तुस्तु पथि        | ३०५     | व्यतीपातो गजच्छाया           | 48          |
| विशेषपतनीयानि             | ५०३     | व्यत्यये कर्मणां साम्यं      | ३२          |
| विश्वेदेवाश्व प्रीयन्तां  | ८४      | व्यभिचाराहतौ छुद्धिः         | 33          |
| विषयेन्द्रियसंरोधः        | 350     | व्यवहाराचृपः पश्येत्         | 934         |
| विषामिदां पतिगुरु         | ३०९     | व्यवहारान्खयं पश्येत्        | 939         |
| विहितस्याननुष्ठानात्      | 808     | व्यवहारांस्ततो दृष्ट्या      | 993         |
| वीणावादनतत्त्वज्ञः        | ३८१     | व्यसनं जायते घोरं            | २१३         |
| वृक्ष्गुल्मलतावी रुत्     | ४७१     | व्यासिद्धं राजयोग्यं च       | 309         |
| वृथाकृसरसंयाव •••         | 46      | व्रजन्निप तथात्मानं          | 36          |
| वृथादानं तथैवेह •••       | १६५     | য                            | The sale    |
| <b>वृद्धवालातुराचार्य</b> | 47      | शक्त्यांनीहमानस्य            | 339         |
| बृद्धभारिचपस्नात          | 38      | शक्तितो वा यथालामं           | 904         |
| वृषञ्चदपग्रनां च          | ••• २९३ | शक्तोऽप्यमोक्षयन्खामी        | 395         |
| वृष्ट्यायुःपुष्टिकामो वा  | ··· 903 | शक्तया च यज्ञकृनमोक्षे       | ··· \$64    |
| या० ४७                    |         |                              |             |

|                                                   |      |           |                             | •   |         |
|---------------------------------------------------|------|-----------|-----------------------------|-----|---------|
| श्लोकाः                                           |      | प्रष्टम्  | श्लोकाः                     |     | प्ष्टम् |
| शतमानं तु दशिः                                    |      | 923       | श्र्द्रः प्रव्रजितानां च    | 000 | 283     |
| शते दशपला वृद्धिः                                 |      | २७१       | ग्रुद्रप्रेष्यं हीनसख्यं    |     | ४१४     |
| शतं स्त्रीदूषणे दद्यात्                           |      | 393       | शृदस्तथान्य एव स्याद्       | ••• | ३१६     |
| श्रात्यस्तदर्धिकः पाद                             | •••  | २८४       | श्रदस्य द्विजशुश्रूषा       |     | 80      |
| शं नो देवीस्तथा काण्डात्                          | •••  | 904       | श्र्द्राज्ञातस्तु चण्डालः   |     | ३२      |
| शं नो देव्या पयः क्षिप्ता                         | •••  | 90        | श्रद्रादायोगवं वैश्यात्     | 000 | ३२      |
| शपन्तं दाप्येद्राजा                               | •••  | २८३       | शृहेषु दासगोपाल             | ••• | 44      |
| शब्दः स्पर्शश्च रूपं च                            |      | ३९५       | ग्रद्रोऽधिकारहीनोऽपि        | ••• | ४५०     |
| शब्दादिविषयोद्योगं                                |      | ३८९       | शोणितेन विना दुःखं          | 000 | २८८     |
| शरणागतवालस्त्री                                   |      | 408       | शोध्यस्य मृच तोयं च         |     | ३५४     |
| शरीरचिन्तां निर्वर्स                              | •••  | 38        | शौविककैः स्थानपालैर्वा      | ••• | २६७     |
| <b>शरीरपरिसंख्यानं</b>                            |      | 380       | इमश्रु चास्यगतं दन्त        | ••• | 5 6     |
| शरीरसंक्षये यस्य                                  | •••  | 389       | श्रद्धा च नो मा व्यगमत्     | ••• | 68      |
| शरीरेण च नातमायं                                  | •••  | ३९१       | श्रद्धोपवासः स्वातन्त्रय    | ••• | ३९७     |
| शशश्च मत्स्येष्वपि हि                             | 000  | 48        | श्राद्धकृत्सत्यवादी च       | -,0 | 300     |
| शस्त्रविक्रयिकर्मार                               |      | 48        | श्रादं प्रति रुचिश्चैव      | ••• | ७४      |
| शस्त्रावपाते गर्भस्य                              | •••  |           | श्रान्तसंबाहुनं रोगी        | ••• | ७१      |
| शस्त्रासवमधू चिछ ष्टं                             | 900  | ३५७       | श्रीकामः शान्तिकामो वा      | ••• | 903     |
| शस्त्रेण तु हता ये वै                             | •••  | 94        | श्रुताध्ययनसंपन्नः          | ••• | १२६     |
| <b>शाकर</b> जुमूलफल                               | •••  | <b>E9</b> | श्रुतार्थस्योत्तरं लेख्यं   | ••• | 933     |
| शाकाद्रींषधिपिण्याक                               | •••  | ३५७       | श्रुतिः स्मृतिः सदाचारः     |     | 8       |
| शातातपो वसिष्ठश्च                                 | •••  | 3         | श्रुतिस्मृत्युदितं सम्यक्   |     | 43      |
| शास्त्राणि चिन्तयेद्वुद्धा                        | •••  |           | श्रुत्वैतद्याज्ञवल्क्योऽपि  | ••• | ५२७     |
| बिरःकपाली ध्वजवान्                                | •••  |           | श्रुत्वैताच्षयो धर्मान्     | ••• | ५२७     |
| शिराः शतानि सप्तैव<br>शिल्पैर्वा विविधेजीवेत्     | •••  | ३७८       | श्रेणिनैगमपाखण्डि           | ••• | २७७     |
|                                                   | •••  | 80        | श्रेयसा सुखदुःखाभ्यां       | ••• | 393     |
| शुक्तं पर्युषितोच्छिष्टं<br>शुक्रः शनैश्वरो राहुः | •••  | ५५        | श्रीतं सार्तं फलन्नेहैं:    | ••• | ३६२     |
|                                                   | •••  | 903       | श्रीतसार्तिकयाहेतोः         | ••• | 908     |
| शुक्तियारण्यकजपो                                  | •••  |           | श्चेष्माश्च वान्धवैर्मुक्तं |     | ३३०     |
| शुक्राम्बरधरो नीच                                 | •••  | 84        | श्चेष्मौजसस्तावदेव          | ••• | ३७९     |
| शुचि गोतृप्तिकृत्तोयं                             | •••  | ६७        | श्लोकत्रयमपि ह्यस्माद्यः    | ••• | ५२७     |
| शुद्धेद्रमयोर्धं मां                              | •••  | २०१       | श्लोकाः सूत्राणि भाष्याणि   | 150 | ३९७     |
| शुख्येत वा मिताबित्वात्                           | •••  | ४२६       | श्वकोष्ट्रगर्दभोद्धक        | 200 | yo      |
| श्रुद्धेरन्त्री च श्रुद्ध                         | - •• |           | वित्री वस्नं श्वा रसं तु    | Too | 802     |
|                                                   |      |           |                             | -   |         |

| श्लोकाः                       | - 1     | 1                          |         |
|-------------------------------|---------|----------------------------|---------|
| જાયા•                         | पृष्ठम् | ्रेट <sup>े श्</sup> टोकाः | पृष्ठम् |
| ঘ                             | Burney, | स तद्द्याद्विष्ठवाच        | ३००     |
| धट् पश्चाशच जानीत             | ३७८     | स तमादाय सप्तैव            | २०६     |
| षट् श्हेष्मा पश्च पित्तं च    | ••• ३७९ | स तान्सर्वानवाप्रोति       | 963     |
| षडङ्गानि तथास्थ्रां च         | ३७४     | स तु सोमघृतैर्देवान्       | 93      |
| षण्मासाच्छ्द्रहाप्येतत्       | ४६६     | सत्कृत्य भिक्षवे भिक्षां   | ٠٠٠ ३६  |
| षष्ट्यङ्गलीनां द्वे पार्ण्याः | ००० ३७५ | सितकयाऽन्वासनं खादु        | ३७      |
| षष्टेऽन्नप्राशनं मासि         | 4       | सल्यंकारकृतं द्रव्यं       | 9 ६ ५   |
| षष्टे बलस्य वर्णस्य           | ३७३     | सत्यमस्तेयमक्रोधो          | ३६९     |
| षष्टेऽष्टमे वा सीमन्तः        | 4       | सल्यसंघेन शुचिना           | 998     |
| बोडशर्तुनिशाः स्रीणां         | 28      | सत्यामन्यां सवर्णायां      | 38      |
| षोडशाङ्कलकं ज्ञेयं            | २०६     | सत्यासत्यान्यथास्तोत्रैः   | २८३     |
| घोडशायः पणान्दाप्यो           | 290     | सत्येन माऽभिरक्ष त्वं      | २०८     |
| ष्टीवनासक् शकुनमूत्र          | ४७      | सत्रित्रतिब्रह्मचारि       | ३४९     |
| स                             |         | सत्त्वं रजस्तमश्चैव        | ३९५     |
| स आत्मा चैव यज्ञश्व           | ३८२     | स द्ग्धव्य उपेतश्चेत्      | ३२२     |
| सकटाचं च नाश्रीयात्           | ००० ३३१ | स दद्यात्प्रथमं गोभिः      | 408     |
| सकामाखनुलोमासु                | ३१२     | स दानमानसत्कारैः           | २७७     |
| सकायः पावयेत्तजाः             | 99      | स दाप्योऽष्टगुणं दण्डं     | 968     |
| सकाशादात्मनस्तद्वत्           | ३६९     | संदिग्धलेख्यशुद्धिः स्यात् | 954     |
| सकांस्यपात्रा दातव्या         | 40      | संदिग्धार्थं स्वतन्त्रो यः | 989     |
| स कूटसाक्षिणां पापैः          | 968     | संदिष्टस्याप्रदाता च       | २९३     |
| सकृत् प्रदीयते कन्या          | 30      | सद्दानमानसत्कारान्         | 994     |
| सकृतप्रसिधन्त्युदकं           | ३२५     | सयो वा कामजैश्विहैः        | ३१०     |
| सिखभार्यां कुमारीषु           | ४१२     | संधिं च विश्रहं यानम्      | 990     |
| स गुरुर्यः कियाः कृत्वा       | 99      | संधिन्यनिर्दशावत्सा 💮      | 40      |
| सगोत्रासु सुतस्रीषु           | 893     | संध्यागार्जितनिर्घात       | 88      |
| सगौरसर्षपैः क्षौमं            | ٠٠٠ ६४  | संध्यामुपास्य राणुयात्     | 993     |
| संप्रामे वा हतो लक्ष्य        | ४२६     | संध्यां प्राक्प्रातरेवं हि | 3       |
| संघातं लोहितोदं च             | ४०६     | स नाणकपरीक्षी तु           | 389     |
| सचिहं ब्राह्मणं कृत्वा        | ३०५     | संनिरुध्येन्द्रियप्राम     | ३६८     |
| सचैलं स्नातमाहूय              | 986     | संनिरुध्येन्द्रियप्रामं    | 325     |
| सजातावुत्तमो दण्डः            | ३११     | स नेतुं न्यायतोऽशक्यो      | 998     |
| सजातीयेष्वयं प्रोक्तः         | २३७     | सन्ततिस्तु पशुस्त्रीणां    | 9६२     |
| स ज्ञेयस्तं विदित्वेह         | ३८०     | सपणश्चेद्विवादः स्यात्     | 985     |
| संततिः स्रीपशुष्वेव           | १७३     | सपिण्डो वा सगोत्रो वा      | 39      |

| श्लोकाः पृष्ठम्                                          | श्लोकाः पृष्ठम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सप्तत्रिंशदनध्यायाः ५१                                   | संयतोपस्करा दक्षा २७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| सप्तमाद्दशमाद्वापि ••• ३२४                               | संयोगे केचिदिच्छन्ति ११८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| सप्तमे चाष्टमे चैव ••• ३७३                               | संयोज्य वायुना सोमं ३८३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| सप्तर्षिनागवीथ्यन्तः ३९६                                 | स राजसो मनुष्येषु ३८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| सप्तषष्टिस्तथां लक्षाः ३७८                               | सर्गादौ स यथाकाशं ३७१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| सप्ताश्वत्थस्य पत्राणि २०५                               | सर्वतः प्रतिगृह्णीयात् ••• ७३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| सप्ताहेन तु कृच्छ्रोऽयं ५१५                              | सर्वदानाधिकं यस्मात् ११४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| सप्तेव तु पुरीषस्य ३७९                                   | सर्वधर्ममयं ब्रह्म ७२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| सप्तोत्तरं मर्भशतं ३७८                                   | सर्वपापहरा ह्येते ५११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| स प्रदाप्यः कृष्टफलं २६०                                 | सर्वभूतहितः शान्तः 🗼 ३६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| सन्नह्मचारिकात्मीय १९१                                   | सर्वमन्नमुपादाय ८३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| संभूय कुर्वतामर्घ २९६                                    | सर्वः साक्षी संग्रहणे ••• १८२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| संभूय वणिजां पण्यं २९७                                   | सर्वस्य प्रभवो विप्राः ••• ६९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| संभोज्यातिथिमृत्यांश्व ३६                                | सर्वखहरणं कृला २७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| सभ्याः पृथकपृथगदण्ड्याः १२७                              | सर्वानकामानवाप्नोति ६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| सभ्याः सजयिनो दण्ड्याः ३२०                               | सर्वाश्रयां निजे देहे ३८७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| सभ्यैः सह नियोक्तव्यो • १२६                              | सर्वेष्वयंविवादेषु १४८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| समकालिमेषुं मुक्तं ३०९                                   | सर्वीषधैः सर्वगन्धैः ९९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| स मन्त्रिणः प्रकुर्वीत १०८                               | सिललं भसा मृद्वापि ६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| सममेषां विवीतेऽपि २६१                                    | सिललं गुद्धिरेतेषां ••• ३६७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| समवायी तु पुरुषो ३८३                                     | सवत्सारोमतुल्यानि ७१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| समवायेन वणिजां ••• ३००                                   | सवर्णासु विधा धर्म्यं २९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| समाप्तेऽर्थे ऋणी नाम १९१                                 | सवर्णभ्यः सवर्णासु ३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| समाप्य वेदं द्युनिशं ४९                                  | संविशे चूर्यघोषेण ११३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| समामासतदर्धाहर्नामजाति १९१                               | सव्याहतिकां गायत्रीं ८३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| समामासतदर्भाहनीमजात्या १३०                               | सश्रीफलैरंशुपटं ६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| संमितानि दुराचारो ६०                                     | स सम्यक्पालितो दद्यात् २८१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| समुद्रपरिवर्तं च २९६                                     | संस्रिनस्तु संस्रिश २४५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| समूहकार्य आयातान् २००                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| समूहकार्यप्रहितो २०७                                     | स संदिग्धमतिः कर्म ३८९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| समेष्वेवं परब्रीषु २८७                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| सम्यक्तु दण्डनं राज्ञः १२०                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| सम्यक्त्रयुक्ताः सिध्येयुः १९७<br>सम्यक्संकृत्पजः कामो १ | to de description of the second of the secon |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2 1 10 25 m 13 die 2013 44                               | । स ह्याश्रमावाजज्ञास्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| श्लोकाः                     |     | वृष्टम्   | श्लोकाः                                         | <b>पृष्ठम्</b> |
|-----------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------|----------------|
| साक्षिणः श्रावयेद्वादि      |     | 962       |                                                 |                |
| साक्षिणश्च सहस्तेन          |     |           | सजलातमानमातमा च                                 |                |
| साक्षिमच भवेयद्वा           | ••• |           | सजलेकोत्तरगुणान्                                | ३७१            |
| साक्षिवत्पुण्यपापेभ्यो      | ••• | 204       | सेकादुलेखनालेपात्                               | ٠٠٠ ﴿ لا       |
| साक्षिषूभयतः सत्सु          | ••• | 982       | सेतुभेदकरीं चाप्स                               | ३०९            |
| साधारणस्यापलापी             | ••• | 283       | सेतुवल्मीकनिम्नास्थि                            | २५५            |
| साधून्संमानयेद्राजा         | ••• | 994       | सेकान्पं रुपो भैक्षं                            | ३५९            |
| साध्यमानो चपं गच्छन्        | ••• | 963       | सेह कीर्तिमवाप्रोति प्रे                        | 39             |
| सा ब्रूते यं स धर्मः स्यात् | ••• | ा ५२<br>४ | सेंह कीर्तिमवाप्रोति मो                         | 73             |
| सामन्तकुलिकादीनाम्          | ••• | 293       | सोऽचिराद्विगतश्रीको                             | 994            |
| सामन्ता वा समग्रामा         | ••• | २५६       | सोदयं तस्य दाप्योऽसौ                            | 386            |
| सामानि तृप्तिं कुर्याच      |     |           | सोदरस्य तु सोदरः                                | ••• २४८        |
| सामान्यद्रव्यप्रसभ          | ••• | 93        | सोऽपि यत्नेन संरक्ष्यो                          | २७६            |
| सामान्यार्थसमुत्थाने        | ••• |           | सोमः शौचं ददावासां                              | ••• २२         |
| सारसैकशफान्हंसान्           |     | 46        | सोषरोदकगोमूत्रैः                                | ٠٠٠ ﴿ عَ       |
| सावधानस्तदभ्यासात्          | ••• | 300       | सौवर्णराजताब्जानाम्                             | ६१             |
| सावित्रीपतिता वाला          | ••• | 93        | स्तनान्तरं भुवोर्मध्यं                          | ४७३            |
| सावित्रीमशुचौ दष्टे         | ••• | ४७३       | स्रीद्रव्यवृत्तिकामो वा                         | ३०९            |
| साशीतिपणसाहस्रो             | ••• | 973       | स्रीनक्तमन्तरागार                               | 940            |
| साहसस्तेयपारुष्य            | ••• | 980       | स्रीनिषेधे शतं दद्यात्                          | ••• ३११        |
| साहसी दृष्टदोषश्च           | ••• | 969       | स्रीपुंसयोस्तु संयोगे                           | ३७१            |
| सिद्धे योगे त्यजनदेहं       | ••• | 399       | स्त्रीप्रस्थाधिवेत्तव्याः<br>स्त्रीवालवृद्धिकतव | 37             |
| सितासिताः कर्वुरूपा         | ••• | 383       | स्रीभिर्भर्तृवचः कार्य                          | 969            |
| सीम्रो विवादे क्षेत्रस्य    | ••• | 344       | स्रीराहिवदक्षत्रवधो                             | २३             |
| सुकृतं यत्त्वया किंचित्     | ••• | 963       | स्र्यालोकालम्भविगमः                             | 898            |
| सुतविन्यस्तपत्नीकः          | ••• | 340       | स्थानासनविहारैवी                                | ··· ३९०        |
| सुताश्चेषां प्रभत्व्याः     | ••• | 240       | स्थालैः सह चतुःषष्टिः                           | ३७५            |
| सुराकामद्युतकृतं            | ••• | 964       | स्थैर्य चतुर्थे लङ्गानां                        | ••• ३७३        |
| सुरापी व्याधिता धूर्ती      | ••• | 22        | स्नपनं तस्य कर्तव्यं                            | 33             |
| सुरापोऽन्यतमं पीला          | ••• | 830       | स्नातस्य साषेपं तैलं                            | 900            |
| सुराप्य आत्मत्यागिन्यो      | ••• | ३२६       | स्नातानपवदेयुस्तान्                             | ३२९            |
| सुराम्बुष्टतगोमूत्र         |     | ४३०       | स्नाला देवान्पितृंश्वेव                         | ३४             |
| मुस्थ इन्दौ सकृत्पुत्रं     | ••• | 28        | स्नात्वा पीत्वा क्षुते स्रोते                   | ६८             |
| सूर्यः सोमी महीपुत्रः       | ••• | 903       | म्नानमञ्दैवतैर्मन्त्रैः                         | 6              |
| सूर्यस्य चाप्युपस्थानं      | ••• | 4         | स्नानं मौनोपवासेज्या                            | 498            |
| TITO XX                     |     |           |                                                 |                |

| पृष्ठम् । | श्लोकाः                 | पृष्ठम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ५३        | स्वैरिणी या पतिं        | 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 96        | ह                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ६२        |                         | ४६९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 926       |                         | ३४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 988       |                         | ४६९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ४७१       | der and a second        | 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 998       | Guine                   | 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| २६८       |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| २६५       |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ४३६       | हानिश्चेत्केतृदोषेण ••• |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| २९३       |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| २४        |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| २९७       |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 929       |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 36        |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ३६३       |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 980       |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9 4 4     |                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 900       |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ३९४       |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| . ९६      |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| २३८       |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 908       |                         | , २७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ३०६       | हीनेष्वर्धदमो मोह॰      | . २८७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ८३        | हुतशेषं प्रद्यात्तु     | . 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| . ७५      | हुवामीन्सूर्यदैवसान्    | . ३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| . 990     |                         | . २६७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| . ४१४     |                         | . 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| . ३६२     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |                         | . 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |                         | • ३८८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           | हेमहारी तु कुनखा        | . 803                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| २७:       | र । हातव्या मधुसापम्या  | . १०५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           | *                       | स्वेरणी या पति ह हंसर्येनकपिकव्याज्ञत० हतानां नृपगोविप्रैरन्वसं हता व्यहं पिबेरसीरं अ०१ ११४ हता व्यहं पिबेरसीरं अ०१ ११४ हतां व्याप्रेमियं च हतां पायुरुपस्थं च हानिविकेतुरेवासो हानिविकेतुरेवासो हानिविकेतुरेवासो हानिविकेतुरेवासो हिता तस्याचरेज्ञिसं हिताहिता नाम बाड्यस्तासां हिरायमूमिलाभेभ्यो हिरण्यं व्याप्रतानीतं हिंसकथाविधानेन हिंस्यव्यविधानं च हीनकर्त्यं न कुवींत हीनजाती प्रजायेत हीनाव्रहो हीनम्रूत्ये हीना न स्याद्विना भत्री हीनेष्वर्धदमो मोह० इत्रेषं प्रदयातु हुलामीन्स्येदैवत्यान् हतं प्रनष्टं यो द्रव्यं हताधिकारां मिलनां हरकण्ठताङ्गाभिस्तु हेमसङ्गी शफे रोप्यैः हेमसात्रमुपादाय रूपं |



Dr. Dhani Ram Sharter. Sahityacharya 13/1/81

